बान मन्दिर
न्यू सेंग्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी क्लिंगिटेड,
बजबज, चौबीस परगना
की ऋोर से
श्री सिद्धचक्रविधान महोत्सव के
सानन्द सम्पन्न होने के उपलक्ष में
सादर भेंट

# \*\*\*\*\*\*\*\*\* बीर सेवा मन्दर दिल्ली \*\* कम संख्या काल नं वार सेवा मन्दर दिल्ली \*\* कम संख्या काल नं कम संख्या कम संख्या

#### ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क-२३ ]

# श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवप्रणीतस्य

# सबृत्तिसिद्धिविनिश्चयस्य

रविभद्रपादोपजीवि-अनन्तवीर्याचार्यविरचिता

# सिद्धिविनिश्चय टीका

( डॉ॰ महेन्द्रकुमारन्यायाचार्य संकलित 'आलोक' टिप्पण-प्रस्तावनादिसहिता )

[ द्वितीयो भागः ]

[ त्रन्थोऽयं काशी हिन्दृविश्वविद्यालयेन 'पीएच॰ डी॰' इत्युपाधिकृते स्वीकृतः ]



सम्पादक--

डॉ॰महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ, एम॰ए॰, पीएच॰डी॰ आदि बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

# भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

प्रथम आवृत्ति ६०० प्रति भाष्य, वीर नि०२४८५ वि० सं०२०१५ भरवरी १६५६

## स्व॰ पुण्यश्लोका माता मृतिंदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मृतिंदेवी जैन-अन्थमाला



इस प्रम्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपश्चंश, हिन्दी, कब्बड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी स्वियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

प्रन्थमाला सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये,

एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक अयोष्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीट दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

मुद्रक-

ज्ञानमण्डल यन्त्रालय, कार्रा फार्म ४७ से १०१ तक

सम्मतिसुद्रणालय, काशी टाइटिल १

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ६ वीर नि०२४७०

सर्वाधिकार सुरक्तित

विकस सं० २००० १८ फरवरी सन् १६४४

## भारतीय ज्ञानपीट, काशी

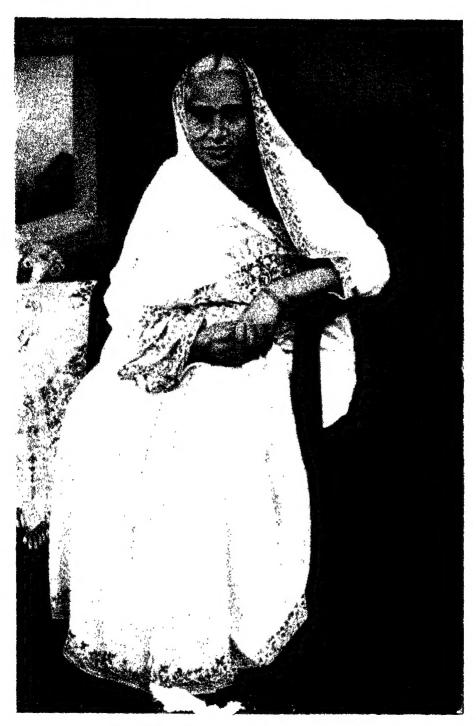

स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेब्बरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

## SIDDHIVINISHCHAYATIKA

OF

#### SHRI ANANTAVIRYACHARYA,

THE COMMENTARY

ON

#### SIDDHIVINISHCHAYA AND ITS VRITTI

of

#### BHATTA AKALANKA DEVA

[ VOL.11 ]

[Thesis Approved for the Ph. D. Degree of The Banaras Hindu University.]



EDITED WITH 'ALOKA' AND INTRODUCTION etc.

By

Dr. MAHENDRAKUMAR JAIN, NYAYACHARYA, M.A., Ph.D. etc.

LECTURER, BAUDDHADARSHAN

Sanskrit Mahavidyalaya, Banaras Hindu University

Published by

# BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition 600 Copies

MAGHAJ VIRA SAMVAT 2485 V. S. 2015 FEBRUARY 1959

Price Rs. 12/-

## BHARĀTĪYA JNĀNAPĪTHA Kashi

FOUNDED BY

#### SETH SHĀNTI PRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRÎ MÛRTI DEVÎ

#### BHARATIYA JNANA-PÎTHA MÜRTI DEVÎ JAIN GRANTHAMÂLÂ

#### SANSKRIT GRANTHA NO. 23

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI.

KANNADA, TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Publisher

Ayodhya Prasad Goyaliya Secy., Bharatiya Jnanapitha Durgakund Road, Varanasi

Founded on
Phalguna krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved

 $\blacksquare$ 

Vikrama Samvat 2000 18 Febr. 1944,

### प्रनथ लागत

| ७०६  | १८ | 114 116               | २२४० | 00 | सम्पादन                     |
|------|----|-----------------------|------|----|-----------------------------|
|      |    | २४ रोम ४ दिस्ता ३ शीट | ६००  | 00 | भेंट आलोचना ५० प्रति        |
| 8888 | 00 | छपाई ५७ फार्म         | i    |    |                             |
| ६००  | 00 | जिल्द बँधाई           |      |    | पोस्टेज प्रनथ भेजने का      |
| २७   | ४३ | कवर कागज              | २६६० | ၁၁ | कमीशन, विज्ञापन विक्री व्यय |
| 80   | ေ  | कवर छपाई              |      |    | आदि                         |

कुल लागत मध्४३—६१ नये पैसे

६०० प्रतियाँ छुपीं, लागत मृल्य १४-६० नये पैसे मृल्य १२) रुपये

## सिद्धिविनिश्चय टीकायाः द्वितीयभागस्य

## विषयानुक्रमः

Ã٥

| ६ हेतुलश्रणसिद्धिः                                                       | Ã٥          | र कामनीयामं ग्रह्मा                               | 833<br>Ão |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| ५ ६तुळ्सणासाद्धः<br>अन्यथानुपपन्नत्वत्रार्तिकं मीमन्धरस्वारि             | ÀT          | न स्वभावनैरात्स्यं युक्तम्<br>न बहिरथंदृषणभुचितम् |           |
| कृतभिति समर्थनम्                                                         |             |                                                   | 815       |
| न पात्रकेसरिकृतममेतत् वार्तिकम्                                          | 305         | सहोपलम्भनियमादपि न विज्ञसिमात्रतासिकि             |           |
| न पात्रकसारकृतममतत् वातकम्<br>अन्यथानुपपन्नत्वे सत्येव पक्षधर्मस्तद्दंशे | ३७२         | सहोपलम्भनियमस्य खण्डनम्                           | 830       |
|                                                                          |             | विभ्रमैकान्तवादिनरासः                             | 853       |
| व्याप्त इति हेतुलक्षणं घटने                                              | \$ 10 7     | अनेकान्तमन्तरेण न नीलतिद्धयोःसहोपलभ्यो            |           |
| सौगताभिमतपश्चलक्षणदूषणम्                                                 | ३७५         | पि सिध्यति                                        | 868       |
| व्यापकव्याप्ययोर्लक्षणे                                                  | 300         | स्वभावनानास्वात् भावभेदसिद्धिः                    | ४२५       |
| स्वभावकार्यहेत्वोरपि अन्यथानुपन्नस्वैकल-                                 |             | मतिस्मृःयादीनां तादास्म्यात् प्रत्यभिज्ञानमुखे    | 4         |
| क्षणत्वम्                                                                | 3 6 3       | अनुयायिजीवसिद्धिः                                 | 850       |
| नैकसामग्र्यश्रीनःवात् अर्वाग्भागदर्शनात् प                               | ₹-          | हेत्वाभामनिरूपणम्                                 | ४२९       |
| भागानुमानम्                                                              | ३८३         | असिद्धम्य लक्षणम्                                 | 830       |
| अनुमानस्य वस्तुविषय्यवम्                                                 | ३८५         | विरुद्धहेत्वाभासस्वरूपम्                          | 830       |
| कारणलिङ्गस्य समर्थनम                                                     | 364         | अनैकान्तिकलक्षणम्                                 | ४३०       |
| म अनुमानं केवलं व्यवहाराय                                                | 360         | अकिञ्चित्करस्त्ररूपम्                             | ४३०       |
| म विभ्रममाश्रमनुमानम्                                                    | ३८९         | अनुपल्रिधविचारः                                   | ४३०       |
| तस्वस्य त्रयात्मकत्वम्                                                   | 399         | अदृश्यानुपलम्भाद्पि अभावसिद्धिः                   | ४३४       |
| मुलान्तयोः नामोक्षामौ अविनाभूतौ एव गम्य-                                 |             | अनुमेयस्यापि अनुमानकारणासंभवे अभावः               | ४३४       |
| गमक्त्वं प्राप्नुतः                                                      | 392         | न अदृश्यानुपलम्भात् संशयेकान्तः पिशाचो            | •         |
| श्वतिकोद्यादिपूर्वचरोत्तरहेन्वोः समर्थनम                                 | 1 4 9 8     | नाहमस्य इति प्रतीतः                               | ४३५       |
| प्रमाणप्रमेयब्यवस्थाभेदः प्रत्यक्षसिद्धः, न                              |             | दृश्यादृश्यविवेकसिद्धिः                           | ४३६       |
| भद्रीतमात्रम्                                                            | 390         | अदृश्यानुपलविध विना कुतः चित्रैकानंशसंविध         |           |
| स्वभावोपलम्भः भावस्वभाव एव                                               | ३९८         | क्षणिकस्वसिद्धिः                                  | ``<br>४३८ |
| यहिविज्ञमैकान्त्रसमीक्षा                                                 | 800         | अनुमानस्य अवस्तुविषयत्वे कृतो वस्तु-              |           |
| एकान्तसाधने सत्त्वादयो हेत्वः सिद                                        | <b>~</b>    | साधनत्वम् ?                                       | 880       |
| सेनदेवनन्दिसमन्तभद्राचार्यमतेन                                           |             | सद्धेतुनिरूपणम्                                   | 883       |
| असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाः                                                | 803         |                                                   | 9 9 8     |
| सिद्धसेनस्य असिद्धत्वोक्तिः                                              | 808         | इति हेतुलक्षणसिद्धः षष्ठः                         |           |
| न व्यवहारेण क्षणभङ्गादिसाधनम्                                            | ४०६         | 2.2                                               |           |
| न तीरादर्शिशकुनिन्यायेन क्षणिकैकान्त एव अर्थ-                            |             | ७ शास्त्रसिद्धिः                                  |           |
| कियासिद्धिः                                                              | 800         | श्रुतनिरूपणम्                                     | 88≸       |
| अर्थिकेयालक्षणं सत्त्वमनेकान्त एव संभवति                                 | 806         | श्रुतं पुंसां श्रेयःपयः                           | 885       |
| विञ्रमस्य स्वरूपेऽविञ्रमवत् सविकल्पस्य स्व                               | <b>ह</b> पे | न नित्यं श्रुतम                                   | 884       |
| अविकल्पस्यञ्च एकस्यापि अनेकधर्मास                                        | H-          | नैयायिकादिनिरूपितमोक्षस्वरूपम्                    | 884       |
| <b>करममिक्द्रम्</b>                                                      | 810         | मांख्याभिमतमोक्षमार्गममीक्षा                      | 884       |

| Zo  | 1                                              | वृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 884 | अनन्तज्ञानादिस्वस्वरूपप्राप्तिरेव निर्वाणम्    | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 880 | ,                                              | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 888 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 844 | मोक्षः                                         | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४५२ | नहावादिमतनिरा <b>सः</b>                        | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 843 |                                                | त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | एब                                             | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 840 | न प्रतिभासाहैतपक्षे प्रमाणप्रमेवादिष्यवस्था    | 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४५९ | क्षणिकैकान्ते न मेश्यादिभावनाद्वारा            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४६१ | निर्माणप्रासिः                                 | ४९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | वीतरागत्वनिर्णयस्य अशक्यत्वे सुगतेऽपि          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8६३ | कथं वीतरागतानिश्चयः                            | 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४६३ | समग्रात् कारणात् कार्यमवश्यमनुमेयमिति          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४६३ | वीतरागत्वनिर्णयः शक्य एव                       | ४९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४६६ | कारणहेतोः न स्वभावेऽन्तर्भावः                  | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 880 | अविनाभावबस्त्रेन कार्यं कारणं वा हेतुः         | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४६८ | न निरंशिचक्ते उपादानोपादेयव्यवस्था             | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800 | स्याद्वादेन विना न विभ्रमस्यापि सिद्धिः        | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 803 | श्रुतमविसंवादि प्रमाणं च                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ज्योतिर्ज्ञानाविसंवाददर्शनान्                  | 40 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 803 | कमेबन्धस्य अनुमानात सिद्धिः                    | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 808 |                                                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 804 |                                                | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800 |                                                | 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 803 |                                                | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 860 | सामर्थम्                                       | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | न ज्ञानान्तरवेशं ज्ञानम                        | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 863 |                                                | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 842 | नित्यो बेदो न प्रमाणम्                         | 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | सर्वज्ञं विना यथार्थवेदार्थयतिपत्तिनं संभाष्या | 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 828 | वेदां न स्वयमर्थप्रतिपादकः                     | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४८५ | नापि द्विजानसौ वेदः अर्थं प्रतिपादयति          | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 884 | नापि जैमिन्यादीनां वीतरागःवस्                  | 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 850 | सौगतेगोच्यमानं धमांसमक्षणं इतो व बेहार्थः      | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 466 | न जन्मना बाह्यण्यम्                            | 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४८९ | नावि संस्कारादिना वाक्रण्यसिद्धिः              | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४२० | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | *14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | दुर्भणादिसस्बरूपं बैसिष्कां साम्राज्यरेजी      | 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 890 | न सम्प्रदायाविष्णेदादपि अपौरुषेयस्यं वेदस्य    | 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | **************************************         | अनन्तज्ञानादिस्वस्वरूपप्राप्तिरेव निर्वाणम् अर्थणकेकान्वश्वितं न में क्यांदिसंभावना नापि सांख्यांभिमतकूटस्थनित्यचैतन्यपक्षे कोक्षः  अस्य न प्रात्तमावादात् काता किन्तु स्वरूप एव न प्रतिभासाद्वैतपक्षे प्रमाणप्रमेवादिक्वक्या अणिकेकान्ते न मेक्यादिभावनाद्वारा निर्वाणप्राक्षिः वितरागत्विर्नाण्यस्य अशक्यत्वे सुगतेऽपि कथं वीतरागतानिश्चयः समग्रत् कारणात् कार्यमवश्यमनुमेयमिति वीतरागत्विर्नाण्यस्य अशक्यत्वे सुगतेऽपि कथं वीतरागतानिश्चयः समग्रत् कारणात् कार्यमवश्यमनुमेयमिति वीतरागत्विर्नाण्यः शक्य एव कारणहेतोः न स्वभावेऽन्तर्भावः अवित्रभाववक्ते कार्यं कारणं वा हेतुः न निरंश्चित्ते उपादानोपादेयव्यवस्था स्थाद्वादेन विना न विश्वमस्यापि सिद्धिः अनुतानविर्मावादि प्रमाणं च प्रयोतिर्वानाविर्मावाद्वर्शनान् कर्मवन्यस्य अनुमानान् सिद्धिः अन्त्रम्य अनुमानान् सिद्धिः अञ्चतनं मृर्तं च न अमृर्तमदृष्टं कर्म च उयोतिर्वानादौ इन्द्रियप्रस्यक्षादिप्रमाणाव सामर्थम् न हानान्तरवेद्यं हानम् व माकारं विज्ञानम् वापि परोक्षा श्रुतिः प्रमाणम् सर्वज्ञं विना यथार्थवेदार्थप्रतिपत्तिनं संभाष्या सर्वज्ञं विना यथार्थवेदार्थप्रतिपत्तिनं संभाष्या सर्वज्ञं विना यथार्थवेदार्थप्रतिपत्तिनं संभाष्या सर्वज्ञं विना यथार्यवेदार्थप्रतिपत्तिनं संभाष्या सर्वः विना व्याप्तानां वीतरागस्वस् सौगतेनोच्यमानं बमासम्भाष्यः कृतो व नेदार्थः स्था स्थान्तमान् वितरागस्वस् सौगतेनोच्यमानं बमासम्भाष्यः कृतो व नेदार्थः प्रथा विनस्मान्तर्यादेशे वो वेदः दुर्गणादिभस्यक्षं वैश्वित्व्यं क्षाक्षाव्यक्षेत्रः न कर्तुरस्मर्याद्योक्षेत्रे क्षाक्षाव्यक्षेत्रः दुर्गणादिभस्यक्षं वैश्वित्व्यं क्षाक्षाव्यक्षेत्रः दुर्गणादिभस्यक्षं वैश्वित्व्यं क्षाक्षाव्यक्षेत्रः |

3

484

कुक्तिकरणपाटबहेतुकासा वक्तानाम्

|                                                       | Ão           |                                                                                  | Ã٥                    |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ९ शब्दसिद्धिः                                         |              | सदशपरिणामात्मकसामान्यसिद्धिः                                                     | ६२५                   |
| शच्दः पुद्गलस्कन्धपर्यायात्मकः                        | 466          | श्रहाकरगुप्तोक्तप्रतिभासमात्रस्य निरासः                                          | ६२६                   |
| न शब्दविवर्तात्मकं जगत्                               | 466          | न सादस्याद्विना अनुगताकारः प्रतिभाति                                             | ६२७                   |
| पुत्रलस्कम्धा एव शब्दोपादानम्                         | ५९०          | दर्शनप्रत्यभिज्ञानादिपर्यायातुयायी जीवः                                          | ६२८                   |
| न वायवीयः झब्दः                                       | 499          | न भिक्षा अर्थाः एकप्रत्यवसर्शस्य हेतवोऽपि                                        | ६२९                   |
| शब्दः पुद्रलपर्यायः                                   | ५९३          | न प्रत्यक्षादनुमानाद्वा तर्कमन्तरा व्याप्तिसिद्धिः                               | ६२९                   |
| पुत्रलपरिणामत्वेऽपि शब्दस्य न चक्षुषा ग्रहणम्         |              | न संबुत्या व्याप्तिसिद्धिः                                                       | € ₹ 9                 |
| स्पर्शवस्थात् पोद्रक्षिकत्वं शब्दस्य                  | 498          | शब्दज्ञानज्ञेययोरिप पारमार्थिकः सम्बन्धः                                         | £ \$ 9                |
| तीत्रमन्दादिप्रत्ययविषयत्वाच                          | ५९५          | स्वलक्षणे सङ्केताभावात् अनेकान्तात्मन्यर्थे एव                                   |                       |
| मूर्तं खात् पुद्रलः शब्दः                             | ५९६          | शब्दस्य सङ्गेतः                                                                  | ६६३                   |
| र्कम्बस्य सिद्धिः                                     | ५९६          | यदि स्वलक्षणे न सङ्केतः तदा स्वलक्षणमञ्ज्यमेव                                    |                       |
| न आकाशगुणः शब्दः                                      | ५९९          | स्यात्                                                                           | ६३५                   |
| आकाशगुणाचे शब्दस्य नास्मदादिप्रत्यक्षता               | 600          | नापि यसादुल्पचते तस्यैव रूपमनुकरोति                                              |                       |
| शब्दज्ञानेन्द्रियज्ञानयोः एकार्थविषयत्वेऽपि           | `            | विज्ञानम्                                                                        | ६३६                   |
| प्रतिभासमेद <u>ः</u>                                  | ६०२          | अर्थिकियाकरणात् अर्थे एव सङ्गेतः                                                 | ६३८                   |
| न शब्दज्ञानं सामान्यमात्रविषयकम्                      | <b>€</b> 0₹  | न भाविनां मरणस्य अरिष्टादिः कार्यम                                               | ६३९                   |
| न सामान्यम् अन्यापोहात्मकम्                           | 808          | देशान्तरे यथा स्वमान्तिकं शरीरं पूर्वसुप्तशरीरात                                 | •                     |
| न स्वलक्षणेषु आरोप्यमाणं सामान्यम् अपि तु             |              | तथा शब्दोऽपि                                                                     | १४०                   |
| वास्तवम्                                              | Eals         | सदसदासमिन प्रत्यक्षवत् स्मृतिप्रत्यभिज्ञाना-                                     |                       |
| सामान्यस्यावस्तुत्वे न शब्दानुमानाभ्यां प्रवृत्तिः    | 500          | द्योऽपि प्रमाणम्                                                                 | ଞ୍ଟମ<br>-             |
| न प्रत्यक्षमेव असाधारणविषयम्                          | ६०९          | विवक्षामात्रवाचकत्वे शब्दानां न मत्यानृत                                         |                       |
| <b>उपाधितद्वतोर्में</b> दाभेदौ                        | 690          | व्यवस्था                                                                         | ६४२                   |
| न सांख्याभिमत उपाधितद्वतोरभेदः                        | <b>411</b>   | ज्ञानावरणादयान गिरां मिथ्याथेत्वम्<br>शब्दार्थयोः वाष्यवाचकसम्बन्धः स्वतः सिद्धः | <b>६४३</b>            |
| न निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षण-                 |              |                                                                                  | <b>६</b> ४ ४<br>६ ४ ६ |
| विषयम्                                                | ६१२          | सङ्केतापेक्षया शब्दानामर्थभेदः<br>'दाराः पण्णगरी' इत्यादिषु सङ्केतापेक्षया       | 9 6 9                 |
| न शन्दादर्थप्रतीतौ इन्द्रियसंहतेवैफल्यम्              | ६१३          | वचनभेदः                                                                          | ६४६                   |
| अक्ष-ज्ञानवत् शब्दज्ञानानां परमार्थविषयत्वम्          | ६१४          | एवकारम्य अयोगान्ययोगात्यन्तायोगाः                                                | 404                   |
| स्वापप्रबोधवत् स्वहेतुफलसन्तानः                       | <b>६१४</b>   | •                                                                                | Ø 11.00               |
| न अदर्शनात् स्वापे चैतन्याभावः                        | ६१५          | अथाः<br>एवकारामयोगेऽपि तदर्थी गम्यते                                             | \$80<br>\$80          |
| स्वापे अप्रत्यक्षस्यापि आत्मनः प्रश्लोधे प्रत्यक्षताः | £ 9 to       | 'पक्षधर्मसादंशेन' इत्यन्न न अयोगध्यवच्छेदे                                       | •                     |
| नापोहगोचरत्वं शब्दानाम्                               | <b>596</b>   | युक्तः                                                                           | ६४९                   |
| शब्दस्यापि परमार्थविषयत्वम्                           | 699          | 'सजातीय एव सन्' इति धन्ययोगस्यवच्छेदोऽ                                           |                       |
| शब्दस्य अर्थाऽविषयःवे विभ्रमेकान्त एव स्यात्          |              | व्ययुक्तः                                                                        | 640                   |
| विवक्षामात्रवाचित्वे च कुतः सत्यानृत-                 |              | अत्यन्तायोगविचारः                                                                | 448                   |
| व्यवस्था जयपराजयव्यवस्था वा                           | <b>€9</b> 9  | विवक्षामात्रवाचकःवे दूषणाति                                                      | <b>448</b>            |
| न विवक्षायाः परम्परया अर्थप्रतिबन्धः                  | <b>4 2 3</b> | शभ्दशक्त्येव वास्रकत्वनियमः                                                      | ६५२                   |
| तब्दात् विवक्षाप्रतिपत्ती अर्थे प्रवृत्तिनं स्यात्    | <b>६२२</b>   | स्कोटविचारः                                                                      | ६५४                   |
| स्तुतः सदशपरिणामारमकमेव सामान्यम्                     | ६२४          | न वर्णादिस्फोटस्य ध्वनयो व्यक्षिकाः                                              | <b>549</b>            |
| त एकप्रत्यवसर्शात् वियासभेदः                          | ६२४          | न च नित्यो व्यापी स्कोटः प्रतीतिशस्यः                                            | ६५७                   |
| •                                                     |              |                                                                                  |                       |

ų

390

| 4 4 4 4 4 4                                     | So                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुरु       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| न पुत्रकस्यैकत्वेऽपि मोमेन्द्रियाणां वैभक्षपम्  | 930                                    | इत्यम्भूतनयस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中美量        |
| उद्भूतानुद्भूतवृत्तित्वात् अविदेव               | इति राम्क्नयसिक्तिः पकादरामः प्रस्तावः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| कस्यचिद् गुणस्याभिष्यक्तिः                      | 939                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| मितिनियसशक्तिःवास् प्रतिनियतेष्टिव्यैः प्री     | ते-                                    | १२ निशेपसिद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| नियसगुणोपसम्भः                                  | W9:5                                   | निश्चेपलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७३८        |
| विचित्रत्वात् परिणामवृत्तेः केनचित् कस्वि       | व्                                     | प्रस्तुतव्याकरणं निश्लेपप्रयोजनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380        |
| गुणस्योप <b>स्र</b> िधः                         | 481                                    | नामस्थापनादिभेदात् चतुर्धा निक्षेपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७३९        |
| न सदशपरिणामकक्षणं सामान्यं प्रतिचेद्            | र् <mark>ष</mark>                      | नामनिक्षेपलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७३९        |
| शक्यम्                                          | 455                                    | नास्त्रो ध्यससमस्तपुकानेकजीवाजीवविषयत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| न सामान्यस्य अभिलाप्यत्वात् अवस्तुत्वा          | <b>T</b> '७'२२                         | विवेचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>48</b>  |
| स्वस्रभणस्य अभिधेयत्वम्                         | 958                                    | स्थापनायाः लक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480        |
| त स्वलक्षणस्य निश्चयविकल्पाऽविषयत्वम्           | <b></b>                                | सन्नावस्थापना-असन्नावस्थापनधोः स्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481        |
| सदशपरिणामाःमकसामान्यस्य प्रत्यक्षप्राद्यता      | * 24                                   | द्रव्यनिश्लेस्य लक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 083        |
| यमलक्योः साद्द्यं व्यवसायात्मकप्रत्यक्षतः       | - ( 1                                  | भाषानिक्षेपस्य स्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.80       |
| प्रतीयते                                        | • २६                                   | भावनिश्चेपः पर्यायार्थिकनयविषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 923        |
| न सारूप्यादिवशादर्थयहणम्                        | <b>650</b>                             | नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 083        |
|                                                 | 010                                    | द्रश्यस्य शुद्धस्य अशुद्धस्य च प्रतिभासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>983</b> |
| तज्जन्मसारूप्यतद्ध्यवसायानां व्यभिचाः           | mh Di san                              | न भणिकस्वलक्षणस्य प्रतिभासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444        |
| रिता                                            | ७२७                                    | नापि विक्रितिमात्रमद्वयं तत्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७४३        |
| बुद्धिः स्वयोग्यतावशात् प्रतिनियतार्थविषया न    |                                        | न शब्दविकल्पयोः अन्यापोहमात्रविषयता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***        |
| सारूप्यादेः                                     | ७२९                                    | न निर्विकल्पात् निर्णयात्मिका सिद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484        |
| 'सामान्यस्थावस्तुत्वात् शब्दज्ञानस्य निर्विषय-  |                                        | नावस्तुविषयाद्विकव्यादिष सिद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 984        |
| रवम्' इति सीगतमतसमालोचनम्                       | 970                                    | न प्रतिभासाद्वैतमात्रं तत्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ase        |
| न निर्विकल्पस्य अविसंवादित्वम्                  | ७३०                                    | स्वापत्रबोधादौ अभिष्यः संविदात्मा प्रतीयते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -80        |
| न निर्विकल्पकं निश्चयापेक्षं स्वलक्षणे प्रमाणम् | ७३१                                    | स्वापदशायामधि अनसत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280        |
| न विकस्पजननात् निर्विकरूपस्य प्रामाण्यम्        | ७३२                                    | व्यवहारनय-निश्चेपनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 to 10   |
| सविकल्पकसेव अविसंवादि प्रमाणं च                 | ७३३                                    | अर्थिकपादिव्यवहारी न नित्ये नापि श्रणश्रये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440        |
| न सविकल्पमनोञ्चानं व्यवसायात्मकम्               | ७३३                                    | व्यथपर्याययोभेदाभेदाकान्ते व व्यवहारः आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | षे.        |
| प्रत्यक्षादनुमानाच स्याद्वादसिद्धिः             | कई ह                                   | द्व कथित्रतादासम् एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a Wa       |
| निर्विकस्पकस्यासस्कस्परवात् स्वलक्षणस्य         |                                        | शब्दादिनयानां निश्लेषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643        |
| अज्ञेयत्वम्                                     | o <del>ž</del> v                       | इति निश्लेपसिद्धिः द्वादशमः प्रस्ताकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| तस्वं कथिबदेव अवाच्यम्                          | ७३५                                    | dece inthe de la late of the William . marche de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.4        |
| श <b>ब्द</b> नयलक्ष्णम्                         | •इ६                                    | दातुः प्रशस्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७५२        |
| अभिरूढनयलक्षणम्                                 | ७३६                                    | लेखकप्रशस्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७५२        |
|                                                 |                                        | and the state of t |            |

# सिद्धिविनिश्चयटीकायाः

द्वितीयो भागः

#### [ षष्ठः प्रस्तावः ]

**\*** 

#### [ ६ हेतुलक्षणसिद्धिः ]

अथ स्वैरेव विपश्चिद्धिः हेनोः विनिश्चितत्वात् इह पुनरिप किमर्थं विनिश्चीयते इति चेत्; अत्राह्-[हे] य इत्यादि ।

> [ हेयादेयविवेककाहलखलो बालः प्रलब्धाकुलः, प्रायो नालमलं प्रबोद्धुममलालीढं पदं स्वामिनः । स्वीकुर्वन्मलिनीकरोति वितथैकान्तैर्न तत् केवलम् , रापति कोराति साधुरासिन इति व्यक्तं विवेध्यामहे ॥१॥]

बाल इव स्वैभाष्त्र स्वभावतो वैमुख्यात् परः सौगतादिः बालः अनेन सैहजं मोहमस्य दर्शयति । किंभूतः १ इत्याह—हेयम् पक्षधमत्वादिकम् आदेयम् अन्यथानुपपन्नत्वं तयोः विवेको विवेचनम् मिथः पृथकरणम् तत्र काहलक्ष्यासौ स्वलक्ष्य स काहलः (काहलग्वलः) काहलकातः (कत्वतः) तिष्ठवेककलेशभीकः । स्वलः शतः (सल्त्वैतः) तिष्ठि- १० वेकम् अन्येन प्रतिपाद्यमानोऽपि स्वायम् (स्वयम्) अप्रतिपद्यमानःपूर्वः (नपूर्वः) तेनं प्रायेणा वाहुल्येन प्रलच्छो बिन्वतक्ष्यासौ आकुलक्ष्य इत्यनेन आभिसंस्कारिकं दर्शयन्ति । स किम् १ इत्याह—नालं शक्तः अलम् अत्यर्थं मनाक् समर्थ इत्यर्थः \*'अविनाभावनियमाद्'' [हेतुवि० क्लो० १] इति वचनात् । किं कर्तुम् नालम् १ इत्यत्राह—प्रबोद्धुं झातुम् । किम् १ इत्याह—पद्मे अधिकारात् हेतुं 'पद्यते गम्यते अनेन अनुमेयोऽर्थः' इति [२९९ख] १५ व्युत्पत्तेः ।

नतु सदोषं तत्, अतस्तद्परिज्ञानमदोषाय इति चेत्; अत्राह्-अमलालीढम् अमलैः गणधरप्रभृतिभिः आलीढम् आस्वादितम् । नहि ते सदोषमालिहिन्त अमलत्वहानिः (नेः) । कस्य तत् ? इत्यत्राह्-स्वा मि नः पा त्र के श रि ण इत्येके । कुत एतत् ? तेनै तद्विषय त्रि ल क्ष-

<sup>(</sup>१) 'स्वभावाध्व' इति व्यर्थमत्र । (२) नैसर्गिकं मिध्यात्वस् । (३) खकरवात् । (४) कारणेग ।
(५) परोपदेशजं मिध्यात्वस् । (६) "पक्षधमं स्तदंशेन व्यास्त्रो हेतुस्त्रियंव सः । अविनाभाविनयमात्
हेत्वाभासास्त्रतोऽपरे ॥''-हेतुबि० स्त्रो० १ । प्र० वा० ३।३ । (७) तीर्थंकरस्य । (८) व्याख्याकाराः ।
तुस्त्रा-"नेदं स्ववुद्धिकल्पितम् अपि तु परागमसिद्धमित्युपदर्शयितुकामो भावत्सीमन्धरस्वामितार्थंकरदेवसमवसरणात् गणधरदेवप्रसादादासादितं देव्या पग्नावत्था यदानीय पात्रकेसिरवामिने समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह-अन्यथानुपपस्तवं ""'-न्यायवि०वि० द्वि० ए० १७० । "हेतुस्त्रभणं वार्तिककारेणैवमुक्तम्-अन्यथानुपपन्नत्वं " "-त० इस्त्रो० ए० २०५ । प्रमाणप० ए० ७२ । जैनतर्कवा० ए० १३५ ।
सूत्रक्त० टी० ए० २२५ । प्र० मी० ए० ४० । "अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमासङ्कते "नान्यथानुपपन्नत्वं " अन्यथानुपपन्नत्वं ""'-सम्मति० टी० ए० ५६० । न्यायदी० ए० ३२ । "तदुक्तं पात्रस्वामिना
--अन्यथानुपपन्नत्वं ""'-स्या० रत्ना० ए० ५२१ । "अन्यथाऽसम्भवो ज्ञातो यत्र तत्र त्रयेण किम्।"प्रमाणसं० ए० १०४ । "तदुक्तम्-अन्यथानुपपन्नत्वं """-प्र० वा०स्ववृ०टी० ए० ९। (९) पात्रकेशरिणा ।

ण क द र्थ न म् उत्तरभाष्यं यतः कृतिमिति चेत् ; नन्वेवं सी म न्ध र भ ट्टा र क स्य अशेषार्थसाक्षात्कारिणः तीर्थकरस्य स्यात् । तेने हि प्रथमम्

# \*''अन्यथानुपपन्नत्वं पत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।।''

५ इत्येतत इतम् । कथमिद्मवगम्यते इति चेत् १ पा त्र के श रि णा वित्र छ छ ण क द-र्थ नं कृतमिति कथमवगम्यते इति समानम् १ 'आचार्यप्रसिद्धेः' इत्यपि समानमुभयत्र । कथा च महती सुप्रसिद्धा । तस्यै तत्कृतत्वे प्रमाणमाण्ये (प्रमाणाभावे) तत्प्रसिद्धौ कः समाइवासः १ तँद्धै करणात् तस्येति चेतः ; तर्हि सर्व शास्त्रं तद्वि[भि]धेयं च अत एव शिष्याणाभेव न 'तत्कृतम्' इति व्यपदिश्येत । पा त्र के स रि णोऽपि वा न भवेतः ; तेनापि अन्यार्थं तत्करणात् तेनाप्य-१० न्यार्थमिति न कस्यचित् स्यात् ।

अनेन 'तद्विषयप्रैयन्थकारणान् पात्र के स रि णः तद्' इति चिन्तितम् ; मूलसूत्रकारेण ''कस्यचिद् व्यपदेशाभावप्रसङ्गान् । तस्मान् साकल्येन साक्षात्कृत्य उपदिशत एव अयं भगवतः तीर्थकरस्य हेतुः इति निश्चीयते । एतच्च अमलालीढत्वे कारणमुक्तम् ।

नतु तेनापि तदङ्गिकियते साध्याभावे नियमेन साधनाभावस्योपगमातः, तत् किमुच्यते १५ वालं (नालं) प्रबोद्धुमिति ? [३००क] अत्राह—स्वीकुर्वन् 'बालः पदम्' इति च अनुवर्तते । मिलनीकरोति अमलं करोति । कैः ? इत्याह—वितर्थेकान्तैः पक्षधमे एव सपक्षे सन्नेव इत्यादयो पि तथा (वितथा) मृषा एकान्ताः तैः इति । निर्मलं समलं विवाय प्रतिपद्यमानः तत्प्रतिपद्यते द्विचन्द्रदर्शी [व] चन्द्रमसमिति मन्यते । अनेन बालत्वं हेया-देयविवेककाल (काहलं) विप्रलम्भत्वञ्चोपदर्शयति ।

द्रिण संप्रति तत्वलप्रलब्धाकुलतां दर्शयन्नाह—न केवलम् इत्यादि । न केवलं तत् मलिनी-करोति किन्तु कोशत्यि । । कान् १ इत्यत्राह—साधुशासिनः दृष्टेष्टाविरुद्धप्रतिवचनप्रणे-तृत्र । 'स्वामिनः' इत्येतत् ज्ञात (जात ता) विभक्तिवचनपरिणामम् इह संबध्यते । #''एतेनैव यद्रतिकाः'' [प्र० वा० ३।१८०] 'ईत्यादि वचनात् शपित इत्यवगम्यते । तत्त्वलविप्रलब्धा-कुल एव तान् शपित नान्यः इति हेतोः वयक्तं विशदं यथा भवति तन् पदं तथा विवे-२५ क्ष्यामहे ।

किं तस्य पदं केन वाच्यं व्यक्तं करिष्यते इति ? अत्राह-पक्ष इत्यादि ।

#### [ 'पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तोऽप्येति हेतुताम् । अन्यथानुपपन्नोऽयं न चेत्तर्जेण लक्ष्यते ॥२॥

<sup>(</sup>१) सीमन्धरेण। (२) एतकामकं शास्त्रम्। (३) आराधनाकथाकोशे। (४) अन्यथानुपपति-रक्षोकस्य। (५) सीमन्धरकृतस्ये। (६) पात्रकेशरिकृत्यमिति प्रसिद्धौ। (७) पात्रकेशध्येर्थम्। (८) स्वशिष्यार्थम्। (९) व्याक्यान। (१०) स्त्रस्य। (११) "किमप्ययुक्तमाकुक्रम्। प्रस्तपन्ति प्रतिक्षिप्तं तद्ष्येकान्तसंभवात्॥" इति शेषः। (१२) तुक्रना—"पक्षधर्मस्तदंशेन स्यासो हेतुः…"—हेत्वि० रुस्लो० १।

🤻 रवार्थानुमाने 'जिज्ञासितविश्लेषो धर्मी पक्षः । परार्थानुमाने पुनः जिज्ञापयिषित-विज्ञेषः स्वैनिव्यवदन्येषां निव्ययोत्पादनाय पश्चपरिग्रहात्। सत्याञ्च परस्य जिज्ञासायां तत्त्रतिपादियमोः पक्षव्यपदेशो वक्त्रभित्रायस्यैव प्रत्यासत्तेः परार्थव्यपदेशवत् । तादश-पश्चस्य निरुपचरितस्य धर्मः तदंशेन च व्याप्तः । निरुपचरितस्व तैदंशः तद्धमस्तदंकरेश इति, पेंक्षशब्देन समुदायवचनात् । पक्षां धर्मीत्युपचारं तद्वर्मतापि न सिद्धा । निह तत्र ५ तद्भमेः साधियतुमिष्टः तथा च सर्वः सर्वधर्मा स्यात् इच्छाया निरङ कुशस्वात् । तदनिराकृती साधियतुमिष्टः तद्धर्मः इति सन्देहः स्यात् , अन्यथा हेतुवचनानर्थक्यात् । सन्दिग्धधर्मणः पक्षधर्मत्वे कथं तत्रोपचरितपक्षव्यपदेशः सन्दिग्धं धर्ममिच्छन् हेतारसिद्धिमाशङ्क्येत ? यतोऽयं उपचारमाश्रयेत्। यदि पुनः उपचरितपक्षस्य धर्मिणः असन्दिग्धेन व्याप्तो हेतुः; शब्दस्य नित्यत्वे कृतकत्वादिरपि सत्त्वप्रमेयत्वादिना व्याप्तो हेतुः स्यात् न तद्धमिणा । १० न च स्वयमेकदेशोपचारवृत्तेः पुनः सर्वनाम्ना परामृत्य सम्रदायशब्दस्य सम्रदायवृत्तिर-युक्ता, यतः पक्षशब्देन समुदायस्यावचनात् धर्मिण एव वचनात् तदंशवत् तद्धमी न तदंकदेशः इति संक्तं स्यात् यथा ग्रामस्य तदंकदेशस्थितोऽहमद्राक्षमिति । तदेतत् मुख्य-शब्दार्थलङ्कनं गङ्गास्नानभयात् कर्कटीभक्षणन्यायमनुसरति तत्रै व दोषात् । व्याप्तिव्यीप-कस्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य वा तत्र व भावः; तत्र अन्यथानुपपत्तिरेव न।न्यत् रूपम् । १५ न चेत् ; किं कस्य व्याप्यं व्यापकं च ? कारणं कार्यस्य स्वभावो भावस्य चेत् ; क्षणिक-कारणस्य कार्यकालयप्राप्तुवतः कथं व्याप्तिनीय ? तत्स्वभावयोश्च भेदैकान्ते कि केन व्याप्यते ? व्यवहर्त्र भिप्रायवशात् तत्त्वमसमीक्ष्य तादात्म्यतदुत्पत्तिव्यवस्थायां स प्रमाणा-न्तरं प्रसज्येत अविसंवादकत्वात् । विसंवादित्वे तदाश्रयणमप्रेक्षाकारित्वं प्रकृतानुप-यागात् । तदेतस्मिन् प्रतिबन्धनियमे कथं चैन्द्रादेर्स्वाग्भागदर्शनात् परभागोऽनुमीयेत ? २० नानयोः कार्यकारणभावः सहैव भावात् । न च तादात्म्यम् ; लक्षणभेदात् अलम् अन्य-थानुपपत्तेरनवद्यमनुपानम् । किं पुनरन्यथोपपद्यते ? न वे भावाः पर्यनुयोगपर्हन्ति ? तादात्म्ये कि पुनः कारणं वृक्षस्वभावा शिश्रपा, धृमोऽग्निकार्यमतित्रसङ्गात् अत्रापि तदेवोत्तरम् ।]

अनेन हेतो रूपं तद्प्राहकं प्रमाणम्, तद्नभ्युपगमे तदा सतां (तदसत्तां) च दर्शयति । पक्षः २५

<sup>(</sup>१) ''अनुमेघोऽत्र जिज्ञासितविज्ञेषो धर्मी ।''—न्यायिक २।६। (२) तुल्जा—''नन्वाचिस्य पक्षवचनमभिमतमेव। यदाह—स्व निरुचयवदन्येषां निरुचयोत्पादनेच्छ्या। पक्षधर्मत्वसम्बन्धसाध्योक्तर-न्यवर्जनम् ॥''—प्रव्वार्तिकाल १० ४८७। ''स्विनिर्चयवदन्येषां निरुचयोत्पादनं बुधैः। परार्थं मानमा-क्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥''—न्यायावता० ३लो० १०। (३) ''तदंशो हि तद्धर्म एव''—हेतुिक ए० ५३ औ (४) ''पक्षो धर्मी अवयवे समुदायोपचारात्''—हेतुिक० ए० ५२। (५) ''तदा हि चक्तुरिभागयवज्ञान्स तर्वेक्षेत्रः तदंशः पक्षशब्देन समुदायावचनात् ।''—प्र० वा० स्वकृ० ए० १६। (६) ''तस्य व्यासिहिं स्यापकस्य तत्र भाव एव। स्याप्यस्य वा तत्रैव भावः।''—हेतुिक० ए० ५३। (७) तुल्जा—''चन्द्रादे-र्जलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथाऽनुमा।''—लघी० ३लो० १३। 'सास्नाविषाणयोरेवं चन्द्रावीक्परभागयोः।'' —न्यायवि० २।१७१।

वक्ष्यमाणलक्षणः । अपि शब्दः प्रत्येकमिसम्बध्यते । घर्मोऽपि, अपि शब्दात् पक्षधमीऽपि अयं शैंब्दे सत्त्वादिः शकटोदये कृतिकोदयः प्रत्यक्षप्रतीयमानो हेतुनां गमकत्वेवेति (कत्यम् एति) तथा तदंशोन व्याप्तोऽपि । अत्रापि अपिशब्दात् तेनाव्याप्तोऽपि ताम् एति । त[दे]-वोदाहरणम्—अनित्यः शब्दः सत्त्वात् घटवत् श्रावणत्वाद्वा इति । तदंशपदम् अत्रैव वृत्तौ निरूप-प्रवादे । [३००ख] किंभूतस्ताम् एति १ इत्यत्राह—अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुपप्तः । किं सर्वोऽपि स तथाविधः तामेति १ नः इत्याह—लक्ष्यते निश्चीयते । अन्यथानुपपन्नोऽपं चेत् यदि । केन १ इत्याह—तर्केण । अस्यानभ्युपगमे दोषमाह—न चेदम् (चेत्) अन्यथानुपपन्नो न हेतुतामेति, अन्यथा स श्यामः तत्पुत्रत्वात् इत्यादिरिप आगच्छेत् । तथा परमार्थतोऽन्यथानुपपन्नोऽपि न चेत् तर्केण अन्यथानुपपन्नोऽपम् इति न लक्ष्यते हेतु-राम् एति इतरथा कचिद् धूमदर्शनात् नालिकेरद्वीपादागतस्य अग्निप्रतिपत्तिः स्यात् । अथवा तर्केण लक्ष्यते चेद् अन्यथानुपपन्नोऽयं नैनु हेतुतामेति किन्तु एत्येवेति ।

कारिकां व्याचष्टे स्वार्थ इत्यादिना । स्वार्थ यद् अनुमानं तत्र धर्मी पक्षः । किंभूतः ? जिज्ञासितविशेषः । परस्मै पदार्थं (परार्थं) यद् अनुमानं तत्र पुनः इति पक्षान्तरसूचने जिज्ञा-पियिषितविशेषो धर्मी 'पक्षः' इत्यनुवर्तते । कृत एतत् ? इत्यत्राह—स्विनिश्चयं चेद् (यत्) १५ इत्यादि । इच (स्व) इत्यनेन प्रतिपादकः परामृश्यते । तस्य निश्चयः अनुमेयप्रतिपत्तिः तेन तुल्यं वर्तते इति तद्वद् अन्येषां प्रतिपाद्यानाम् निश्चयोत्पादनाय अनुमेयप्रतीतिजननाय पक्ष-परिग्रहात् प्रतिपादकस्य कारणात् जिज्ञापियिषितविशेषः स इत्युच्यते । यत्र हि परं प्रति असिद्धो धर्मः प्रतिपाद्यनुमिष्टो सवति स एव तथोच्यते ।

ननु स्विनिश्चयवद्रत्येषां निश्चयोत्पादनाय पक्षपरिमहेऽपि यदि प्रतिपाद्याभिमतस्य तत्र २० धर्मजिज्ञासा नास्ति [३०१ क] कथमसौ जिज्ञापयिषितिविशेषः १ तत्र विशेषं ज्ञातुम् इच्छन्तं प्रतिपाद्यितुमिष्टविशेषः जिज्ञापयिषितिविशेष इत्युच्यते इति चेत् ; अत्राह—सन्यां च इत्यादि । सत्यामेव परस्य प्रतिपाद्यस्य जिज्ञासायां जिज्ञापयिषितिविशेषो धर्मी पक्ष उच्यते ।

ननु तत्र तस्य यदि जिज्ञासा [स्या]ति यथा स्वार्थे अनुमाने तद्वत एव पक्षव्यपदेशः तथा परार्थेऽपि परस्य तद्वतः तद्व्यपदेश इति तद्गुणदोषाभ्यां परस्येव सम्बन्धो न प्रति-र्थ पादकस्येति चेत् ; अत्राह—वक्त्रमिप्रायस्येव इत्यादि । 'सत्यां च' इत्यादि अनुवर्तते । ततोऽ-यमधः—सत्यामपि परस्य जिज्ञासायां तत् अप्रतीतार्थं प्रतिपाद्यिषोः प्रतिपादकस्य इत्यर्थः । पक्षेण व्यपदेशः पक्षव्यपदेशः तस्य स पक्ष इति यावन् नेतरस्य । कृतः १ इत्यत्राह—वक्तुः मितिपादकस्य योऽभिप्रायः तद्प्रतीतार्थप्रतिपादनाभिसिन्धः तस्यैव न इतराभिप्रायस्य प्रत्यासत्तेः कारणात् । तथाहि—प्रथमं परस्य तत्त्वबुभुत्सा तद्गन्तरं तिष्ठवेदनं पुनः प्रतिपादकस्य तत्प्रति- पादनाभिप्रायः पक्षपरिमहत्त्व इति पक्षपरिमहं प्रति वक्त्रभिप्रायस्य प्रत्यासत्तिः । [उभ]यत्र साधितं निदर्शनमाह—परार्थव्यपदेशवद् इति ।

<sup>(</sup>१) शब्दानित्यस्ये साध्ये। (२) साध्ये। (३) 'ननु' इति वितर्के। (४) जिज्ञासावतः। (५) जिज्ञासावतः। (७) प्रसिद्धभित्यर्थः।

एवं पक्षस्य छक्षणं प्रतिपाद्य प्रयोगं दर्शयन्नाह—ताद्यास्य उक्तरूपस्य पक्षस्य धर्मः तदाभितत्वात् । अत्र पूर्वापरावधारणनियमचिन्ता न कृता उभयत्रापि दोषाभावस्य निरूपियष्यमाणत्वात् । 'हेतुः' इति सम्बन्धः । किंभूतः ? ज्याप्तः इति । तत्र ज्याप्तियोगाद् [३०१ छ]
ज्याप्त उच्यते । ज्यापिरच ज्याप्यज्यापकोभयगता । ज्याप्यगता तत्रैव तत्र (तस्य ) भावः,
ज्यापकगता तत्र भाव एवं ज्यापकस्य इति । केन ? इत्याह—तदे दंशेन (तदंशेन) तच्छज्देन ५
[पक्षः] परामृद्यते । यद्यपि च शाब्द्या वृत्त्याः "पक्षस्य धर्मविशेषणतया अप्राधान्यं तथापि
आर्थन्यायानुसारि तस्य प्राधान्यं तदाश्रितत्वाद् धर्मस्य इति । तस्य अंशेन अवयवेन । अनेन
सर्वेण पक्षधर्म- अन्वय- वित्रत्व क्ष्र्यं क्ष्यत्रयमस्य दर्शयति । किंभूतस्य ? इत्यत्राह—निरुपचरितस्य मुख्यस्य इत्यर्थः ।

तदंशपदं व्याचष्टे-तस्य पक्षस्य अंशः तदंशः । अंशपर्यायम् आह-तद्भाः । पुनरिप १० तद्नतरमाह-तदेकदेश इति ।

नतु यदि धर्मः ; न तहेशः (तदंशः ") तदवयवः । "स चेत् ; न "तद्धमेः । [तद्धमेश्च] तदेकदेशस्य इति परस्परिवरुद्धमेतत्, 'तैयोर्भेदात् । अत एव ध र्म की ति ना "अक्तम् — " (तद्धमें न तदेकदेशः " हितुवि० टी० पृ०१७] इति चेत् ; नैतत्सारम् ; धर्मेकदेशयोः भेदाभावामि- प्रायेण एवं वचनात् । भेदाऽभेदात्मके हि होये भेदाः कदाचिद् धर्मशब्देन कदाचिद् अंशशब्देन १५ कदाचिद् एकदेशशब्देन भेदशब्देन पर्यायशब्देन अनेन बोध्यन्ते (अन्येन वोच्यन्ते), तदात्मके होय इति द्रव्यपर्यायात्माऽर्थः इति वस्तुभूतां (त)धर्माधिष्ठानं भावः इत्यादि व्यवहारदर्शनात्। "की- तिः पुनः " कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्यात्" [प्र०वा०३।४४] इति " दृष्ट एव अखिलो गुणः " [प्र०वा०३।४२] इति " धर्मभ्यिमेत्या" [प्र०वा०स्ववृ०प्र०२४] इति " च वदन्नेव धर्मेकदेशयोः भेदं स्ववचनविरुद्धं वदन्तीति (वदतीति) दर्शयितुमिद्मुक्तम्—तद्धर्मः तदंकदेश इति । २० समुदायपभ्रकदेशस्य [३०२ क] उपचरितप्रदेशस्य धर्मण एकदेश इति चेत् ; अत्राह—पश्च- शब्देन समुदायवचनात् । निरूपितमेतत् ।

एवं तावत् परप्रतिपाद्ये सति मुख्ये किं गौणकल्पनया इति विक-हे विविद्य हा स्त्रे उपचरितं विविद्य परोपदर्शितं पक्षं दूषियतुम् उपदर्शयन्नाह-पक्षो धर्मी इत्यादि ।

<sup>(1) &</sup>quot;व्यासिर्हि व्यापकस्य तत्र भाव एव, व्याप्यस्य वा तत्रैव भावः।" हेतुबि० ए० ५३। (२) व्यापके साध्ये सत्येव, न तु व्यापकाभावे। (३) व्याप्यस्य। (४) व्याप्ये सति। (५) सद्भाव एव न तु कदाचिद्व्यभाव इति। (६) व्याकरणानुमारिसमासेन। (७) 'पक्षधमं' इत्यत्र। (८) पक्षस्य। (९) पक्षाश्चित्तरवात्। (१०) "ण्तेन अन्वयो व्यतिरेको वा पक्षधमंश्च यथास्वं प्रमाणेन निश्चित उक्तः।" हेतुबि० ए० ५३। (११) सपक्षसरवम्। (१२) असपक्षेऽसरवम्, विपक्षाद्वयावृत्तिरित्यर्थः। (१३) न तदंशपदस्य 'तद्वयवः' इत्यर्थः स्यात्। (१४) यदि तदंशपदेन अवयवः परिगृद्धते तिर्दे। (१५) स अवयवः तद्धमं-पदेन न वक्तं शक्यते इत्यर्थः। (१६) धर्म-अवयवयोः। (१७) तुस्त्रना—"तच्छव्देन पक्षः परामृद्यते न धर्मः। धर्मस्य धर्मासंभवात्। अंशस्य धर्मो नैकदेशः। [पक्षसब्देन धर्मिमात्रवचनात् न तदंशः तस्य एक] देशाभावादिति।" – हेतुबि० टी० ए० १७। (१८) धर्मकीर्तिः। (१९) "धर्मधर्मित्या मेदो सुद्ध्याकारकृतः।" – अ० वा० स्ववृ०। (२०) प्रमाणवा० स्ववृ० ए० १२। (२१) "पक्षो धर्मी अवयवे समुद्योपचारात्" – हेतुबि० ए० ५२। (२२) 'परोपचरितं' इति द्विजिखितम्।

पक्षो धर्मी इत्येवम् उपचारे धर्मधर्मिसमुदायं (ये) वा अविनाभावतः पक्षधर्मस्य तदेकदेशे धर्मिणि एकदेशाभावेन परमार्थतोऽध्यारोपे अङ्गीक्रियमाणे । किम् १ इत्याह—तद् इत्यादि । स साध्यो धर्मो यस्य तस्य मावः तद्भर्मता सापि न सिद्धा इति । 'धर्मिणः' इति [तां] विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । अपिशब्दान् न केवछं तदेकदेशता न सिध्यति । यथैव हि निरंशस्य धर्मिणो न एक- देशसंभवः स्वयं समुदायप्रसङ्गान् तथा [न] तद्धर्मस्यापि संभवः, धर्मधर्मिक्पसमुदायप्राप्तरिन- वारणात् । कथमन्यथा \* 'प्रयोगकाले धर्मधर्मिसमुदायः पक्षः'' इत्युच्यते दित मन्यते ।

ननु धर्मदेकदे (धर्मः तदेकदेशः) कथमुच्यते न केवलं तदेकदेशता अपि तु तद्धर्मता न सिध्येदिति ; सत्यम् ; नैवं वक्तव्यं परापेक्षया तृक्तम् । सत्यम् एकदेशवत् तत्र वस्तुनो धर्मोऽ-पि न संभवति, साधियतुं तत्रेष्टि (प्टम्) इति चेन ; अत्राह्—निह इत्यादि । नत्र (न) ख्लु १० तत्र निरंशे धर्मिणि साधियतुम् इष्टः तद्धर्मः तस्य धर्मिणो धर्मः । निह पुरुपेच्छावशाद् भावोऽ-न्यथा भवति, तदेकदेशता अन्यथा अस्तु इति मन्यते । दृषणान्तरं दर्शयन्नाह—तथा च इत्यादि । तथा तेन 'तत्र साधियतुम् इष्टः तद्धर्मः' इत्यनेन च प्रकारेण सर्वो नीलादिः अर्थः सर्वधर्मा सर्वः [३०२ ख] पीतत्वादिको धर्मो यस्य इति स तद्धर्मा स्यात् इति ।

नतु यथा शब्दे नित्यत्वं साधियतुं जनो वाञ्छिति नैवं नीलादौ पीतत्वादिकम्, अतोऽयम-१५ दोपः इति चेत् ; निरङ्कुशत्वात् निवारकाभावात् । कस्याः ? इत्याह्—इच्छायाः 'काकको-किलकुलादिकं पीतं सत्त्वात् कनकवत्' इति साधयतो निवारकाभावात् ।

नतु पक्षवाधकं तस्यीः, यत्र तु तन्नास्ति तत्र साधियतुम् इष्टः तद्धमेः इति चेत्; अत्राह्तदिनराकृतो तस्य साधियतुम् इष्टस्य धर्मस्य प्रत्यक्षादिनाऽनिराकृतो अनिराकरणे 'साधियतुम् इष्टः तद्धमेः' इत्यङ्गीकियमाणायां सन्देहः स्यात् 'तदिनराकृतो' इति सम्बन्धः । एवं
२० मन्यते—'अनित्यः शब्दः सत्त्वात् घटवत्' इत्यादाविष तदिन्छाकाल एव निह् तदिनराकृतिः
अवसीयते, अनवसितत्वे न लक्षणिमिति । तदसन्देहे दृषणमाह्—अन्यथा अन्येन तदिनराकृतसन्देहप्रकारेण हेतुयचनानर्थक्यात् हेतोः सन्देहः स्यान् इति पदघटनात् । तथाहि—तत्र
धर्मिणि साध्यविनिश्चयात् तदिनराकृतिनिश्चये न सन्देहिनवृत्तिः हेतृपन्यासान्त्व प्रागेव तदिनिश्चये
किं वैनेति ?

२५ स्यानमतम्—न साध्यविनिश्चयात् तत्सन्देहविनिष्टत्तिः, विनिश्चयोऽपि त (न) तत्र प्रति-बद्धिक्षदर्शनादितिः, तन्न सारमः, यत एवं वे परमार्थतः तद्धमः, इतरथा न तत्प्रतिबद्धिक्षस्य तत्र दर्शनम्। न च निरंशे तदुपपन्नम् , न पुनः साधियतुम् इष्ट एव तद्धमः । न वे सधूमः प्रदेशः स्या (सा)ग्निमनिच्छन्तं प्रत्य [न्य]था भवतीछन्नं (ति, इच्छन्तं) प्रति साग्निभैवति इति न्यायोऽस्ति। न च निरंशंनाम [३०३क] किंवा न (किंचनं इति) निरूपितं निरूपियण्यते चात्रैव।

<sup>(</sup>१) पद्यी। (२) ''तत्र इंतुलक्षणे निरुचेतच्ये धर्मी अनुमेवः, अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्तिकाळे समुदायो-ऽनुमेयः । व्याप्तिनिरुचयकाले तु धर्मोऽनुमेय ः'-न्यायबि०टी० ए० ९७। (३) निरंशस्य । (४) इच्छायाः । (५) साध्यनिरुचये । (६)हेतुना । (७) वस्तु ।

स्यादेतत् [न] तत्र बाधितो निश्चितो वा अपि तु सन्दिग्धः तद्धभः इति चेत्; अत्राह—तत्र धर्मिण उपचरितपक्षः(क्ष)व्यपदेश्च (श्वः) सन्दिग्धं धर्मिनव्छन् कथम् असिद्धम् आश्चाह्यते । कस्य ? इत्याह—हेतोः इति, नैव आशङ्कते । कस्मिन् ? इत्याह—पक्षस्य धर्मत्वे हेतोः अङ्गीकियमाणे । किं भृतस्य ? इत्याह—सन्दिग्धधर्मणः, सन्दिग्धः साध्योऽनित्यत्वादिधर्मो यस्य सस्य इति । एतदुक्तं भवति—यथा सन्दिग्धेन तद्धर्मेण हेतोः व्याप्तिरिष्यते तथा सन्दिग्धिसद्ध- ५ धर्मधर्मिसमुदायः पक्ष इप्यताम् इति न युक्तमेतत्—\*"यदि हेतुप्रयोगात् पूर्वं समुदायसिद्धिः किं हेतुना ? तदसिद्धौ हेतोः तद्धपैता[ऽ]सिद्धः" इति ।

किंभूतामसिद्धि 'कथम् असिद्धिं 'कथमाशङ्कत ? इत्यत्राह—यतो यस्मान् तदसिद्धिशङ्क-नाद् अयं की तिः उपचारम् आश्रयेत \*''पक्षो धर्मा (मी अ)वयवे समुदायापवाद् (चारात्)'' [हेतुबि॰ पृ॰ ५२] इत्यनेन इति । यत इति वा आक्षेपे नैत्र तमाश्रयेत । को हि १० अनुन्मतः सन्दिग्धेन धर्मेण हेतोर्ज्याप्तिमिच्छति न पुनः समुदायमिति ।

नतु मया यथा सन्दिग्धेन समुदायो नेज्यते धर्मेण तथा व्याप्तिरिष हेतोर्नेज्यते, किन्तु असन्दिग्धेन इति चेत्; अत्राह—यदि इत्यादि । नतु एतद् आशक्क्य 'अन्यथा हेतुवचनानर्थ-क्यात्' इत्यनेन परिहृतं किमथें पुनः आशक्क्यते इति चेत् ? अधिकदूषणप्रतिप्तदनार्थम् इति । आदौ यो यदि इति पराभिप्रायस्य, 'पुनः' इति पक्षान्तरस्य द्योतकः । उपचरितस्य पक्षस्य । १५ कस्य ? धर्मिणः न समुदायस्य असन्दिग्धेन निश्चितेन, 'धर्मेण' इत्यन्त्वर्तते व्याप्तो हेतुः 'इ्य्यते' इत्यथ्याहारः । अत्र दृषणम् – [३०३ख] शब्दस्य नित्यत्वे [अ]कृतकत्वे साध्ये कृतकत्वादिः आदिशब्देन उत्पत्त्यादिपरिमहः हेतुः स्यान् , विरुद्धो न स्यादिति मन्यते । न केवलम् अर्थित्वात्'' [जैमिनिस्०१।१।१८] इत्यादिरेव इति अपि शब्दार्थः । किंभूतः ? व्याप्तः । केन ? इत्याह—सन्त्रप्रमेयत्वादिना न तद्धर्मिण (तद्धर्मेण) पक्षधर्मिधर्मिण (धर्मेण) । २० न हि सन्त्वादिकमन्तरेण कृतकत्वादिरस्ति, इति तेन व्याप्त उच्यते । अथ य एव साधियतु-मिष्यते तेनैव व्याप्तो हेतुः नान्येन, "सोऽसन्दिग्धो न भवति; हेतुवचनानर्थकयप्रसङ्गान् इत्युक्तम् ।

स्यान्मतम्-हष्टान्ते "सोऽसन्दिग्धः न पश्चे, तत्र तु साधियतुमिष्टत्वात्, सेत्स्यित इति वा तस्य इत्युच्यते इति; तन्न सारम्; यतो हेतोः पुनः समुदाय(ये) सिद्धे स तस्य भविष्यित १५ इति प्रागि तस्यैवोच्यताम् न धर्मिमात्रस्य। यथा किश्चत् किन्नत्त्र पचन्तमुपलभ्य अन्यं पृच्छिति 'कस्य अयं पश्चा (पक्ता)' इति १ स पृष्ट आह्—ओद्नस्य इति । न तदा ओद्नर्स्य; प्रयत्न-वैफल्यप्रसङ्गात् । अस्ति च तथाव्यपदेशः । ततो मन्यामहे—यस्मिन् ओद्ने जाते 'अस्य' इति

<sup>(</sup>१) साध्यधर्मेण । (२) तुक्कना-"पक्षधर्म इत्यत्र हेतुकक्षणेऽपि क्रियमाणे विद समुदायः पक्षो गृह्यते योऽनुमानविषयः तदा सर्वो हेनुरसिद्धः, सिद्धौ वा अनुमानवैयध्यंभित्याह पक्षो धर्मोति ।"-हेतुवि० टी० पृ० १७ ! (१) 'कथमसिद्धिम्' इति द्विकिस्तितम् । (४) धर्मकीर्तिः । (५) दर्मनस्य उचारणस्य परार्थ- स्वात् नित्यः सन्दः । म श्वानित्यस्य पुनक्कारणं घटते इति । (६) साध्ययितुमिष्टः (७) साध्यः । (८) किन्तु अपक्षतम्बुकस्य पक्ता ।

व्यपदेशभाक् स भविष्यति तेन पूर्वं व्यपदिश्यत इति धर्मिणि पक्षोपचाराऽनर्थक्यम् ।

तदुपचारमभ्युपगम्य दूषणं दर्शयन्नाह—न च इत्यादि । न च नैव समुदायवृत्तिः अयुक्ता समुदाये वर्तनं नाऽयुक्तम् । कस्य ? समुदायशब्दस्य धर्मधर्मिसमृहवाचिपक्षशब्दस्य । किंमृतस्य ? स्वयम् आत्मना एकस्मिन् देशे समुदायैकभागे धर्मिणि उपचारेण वृत्तिः वर्तनं ५ यस्य तस्य तद्युत्तेः । पुनरपि किंमृतस्य ? इत्याह—पुनः पश्चात् सर्वनाम्ना 'तदंशेन' [३०४क] इत्यत्र तच्छव्देन परामृश्य । यतो यस्मान् तद्वृत्तेः अयुक्तत्वात् तदंशः तद्धमीं न तदेक-देशः, कृतः पक्षशब्देन समुदायस्यावचनात् धर्मिण एव वचनात् इत्येवं सुक्तं नैव स्यात् इति । एवं मन्यते—समुदायशब्दस्य उपचारात् तदेकदेशवृत्तस्यापि यदा समुदायवृत्तिनं विकथ्यते तदा तस्यैव तच्छव्देन परामर्शः—'तदंशः तदेकदेशः' इति न विकथ्यते इति । अत्र दृष्टान्तमाह—१० ग्राम [स्थे] त्यादि । ग्रामस्य तदेकदेशस्य न सर्वस्य, अन्यथा 'तदेकदेशस्थितोऽहम् अद्राक्षम्' इत्यस्यानुपपत्तिः । अनेन प्रामशब्दस्य उपचारेण तदेकदेशे वृत्तिम् आह् । अदाहम् (अहम्) अद्राक्षम् । क स्थितः ? इत्यत्राह—तदेकदेशस्थितः । तच्छव्देन अत्र मुख्यस्य समुदायम्पस्य प्रामस्य परामर्शः न तदनेकदेशस्य, पाटकान्तरव्यवस्थितस्य एवं प्रयोगात् तस्य एकदेशे तिप्रति इति तत्स्थः । यथा इति दृष्टान्तार्थः ।

कम् १ इत्याह – मुख्यश्वाह – तद्तद् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् एतत् परेणं क्रियमाणम् । किम् १ इत्याह – मुख्यश्वाद्यार्थसङ्घनम् मुख्यश्वासौ शब्दार्थश्च । तथाहि – अंशशब्दस्य मुख्यो लोको (केऽ)र्थः भागः, पक्षशब्दस्य धर्मधर्मिसमुदायः तस्य अतिलङ्घनं अतिक्रमणम् । तत् किं करोति १ इत्याह – गङ्गास्नान भयात् यः कर्कटीभ (त)क्षणन्यायः तम् अनुसरति ।

ननु तँद्भयान् कर्कटीतक्षणे वधवन्धादिको दौषोऽस्ति न तल्लङ्कने तत्कथमुच्यते—तन्न्याय-२० मनुसरित इति चेन् ? अत्राह्—तत्रीय इत्यादि । तत्र उल्लङ्कने दोषात् न तल्लङ्कन इति एय-कारार्थः । निरूपितम् । ततः स्थितम्—जिज्ञासित् इत्यादि, न पुनः पक्षो धर्मी इत्यादि ।

एवं 'पश्चधमीः तदंशेन' [३०४म्य] इत्येतद् द्वयं व्याच्याय 'व्याप्तः' इत्येतद् व्याचष्टे— व्याप्तिः इत्यादिना । इदमत्र तात्पर्यम्—व्याप्तियोगाद् व्याप्त उच्यते । सां च व्याप्यव्यापकोभया-श्रितेति व्याप्तिः व्यापकस्य सम्बन्धिनी यत्र असौ व्याप्यो धर्मो धर्मिणि वर्त्तते तत्र, न पुनः २५ धर्म एवं तत्रै अन्यधर्माऽभावात , भार्च एव व्याप्यस्य 'व्याप्तिः' इत्यनुवर्त्तते, वा शव्दः समु-च्चये यत्रैव धर्मिणि व्यापको धर्मो विद्यते तत्रैव नान्यत्र भावः । किमेवं सति जातम् १ इत्य-त्राह—तत्र तस्यां व्याप्तां अङ्गीकियमाणायाम् अन्यथा साध्याभावप्रकारेण हेतोः अनुपपत्तिरेव नान्यद् रूपम् 'उक्तम' इत्यध्याहारः । अनेन 'पक्षधर्मः तदंशेन व्याप्तः हेतुतामेति, अन्यथानुपपन्नोऽयं चेत् तर्कोण स्थ्यते' इति समर्थितम् ।

३० तदनभ्युपगमे दोषं दर्शयत्राह-न चेद् इत्यादि । अन्यथानुपपत्तिर्यदि न कि साध्यम्

<sup>(</sup>१) 'यथा ग्रामस्य तदेकदेशस्थितोऽहमद्राक्षम्' इत्यत्र । (२) धर्मकीर्तिना । (३) अभिधेयः । (४) गङ्गास्नानभयात् । (५) ब्याप्तिः । (६) धर्मो वर्तते । (७) धर्मे । (८) सद्राव एव न तु कदाविदय्यभावः ।

१५

कृष्य [व्याप्यं] साधनं व्यापकं चित् (चेति)। कस्यचित् साध्याभिमता (तस्या)भावेऽपि अन्यस्य भावादिति मन्यते [इति] पृष्टमिव आत्मानं मन्यमानः परः प्राह—कारणं पावकादिकं कार्यस्य धूमादेः स्वभावो वृक्षत्वादिः भावस्य शिंशपात्वादेः 'व्यापकम्' इत्यनुवर्तते । चेत् शब्दः पराभिप्रायसूचकः। तत्र उत्तरं दर्शयन्नाह—क्षणिकस्य इत्यादि । यदि कारणं कार्यस्य स्वभावो भावस्य नियमेन व्यापक इप्यते तिह् तदभावे अवश्यं तन्न भवति इति अन्यथानु- ५ पपत्तिरेव समर्थिता । सा च अनेकान्त एव संभवतीति 'क्षणिकस्य' इत्यनेन दर्शयति । क्षणि-कस्य उत्पत्तिसमयानन्तरं निरन्वयनाशिनः कारणस्य पराभिप्रायेण इद्मुक्तम् , तत्त्वतः तन्नं [३०५ क] कारणम् । किंभूतस्य ? कार्यकालम् अप्राप्तुवतः कार्योत्पत्तेः प्रागेव नस्तस्य (नप्टस्य) कथं न कं (कथ)किचद् व्याप्तिनीम । कारणस्य हि व्यापकस्य व्याप्तिः, यत्र कार्यं तत्र भाव वच(वचनम्) । न च प्रागेव नष्टस्य सं लभ्यते । एवं हि कार्यमहेतुकं तदभावे १० भवत् केन वार्यते ? शेपमत्रोक्तमिति भावः ।

स्वभावहेतुं दृपयन्नाह-भावस्वभावयोऽच सत्त्वक्षणिकत्व[यो]रच अभेदेकान्ते अङ्गी-क्रियमाणे किं केन व्याप्यते व्याप्यव्यापकद्वयविरहात्। "तत्र च सामान्यविशेषाभाववत् (भावात) । तदभावे व्याहतमेतन्-

#### \*"व्यापकं तदतनिष्ठं व्याप्यं तिनिष्ठमेव वा ।" इति । <sup>\*</sup>

यत्पुनरेतत्—िनत्या (नित्यत्वव्यावृत्त्या) कित्पतेन अनित्यत्वेन असत्त्वव्यावृत्त्या कित्पतं सत्त्वं व्याप्येत इति ; तदिप तदेकान्ते दुर्लभम ; विकल्पाभावे तत्कल्पनस्य अत्यन्त[म]संभ-वात्। तद्भावे वा अभिलाप्येतराकारयोः कथिन्वद् विकृद्धयोः एकत्र संभवाद् "अ पो ह वा ति-का य निरवशेषाय दत्तो जलाञ्चलिः। एवमर्थं चाऽभेदैकान्ते इत्युक्तम्।

अत्राह प्र ज्ञा क र गु प्रः-\*''कारणं न कार्यस्य स्वभावो वा भावस्य नाव्यापकः ' २० प्रमाणाभावेन ' त्योरभावात् । यत्तु कार्यादेः कारणादिकं प्रति हेतुत्वपुच्यते, तद् व्यवहर्तुः अभिप्रायवशात् \*''प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [प्र० वा० १।६] इति वचनात्'' इति ; तं प्रत्याह—व्यवहर्तुरभिप्रायवशात् व्यवहर्तारः शास्त्रसंकाररहिता लोका न तत्संस्कारवन्तो नैयायिकादयः तेषामन्यथाभिप्रायात् , तेषां व्यवहर्त्तृणाम् परमार्थयोः हेतुफलयोः भावस्वभाव-योरभावेऽिष सर्वत्र अग्नेरेव धूमः वृक्ष एव शिशपा इत्यभिप्रायः तद्वत् सा (तद्वशात् ) तादा- २५ त्म्यतदुत्पत्तिव्यवस्थायां कियमाणायाम् । किं कृत्वा ? असमीक्ष्य । किम् ? तत्त्वम् [३०५ख] हेतुफलादीनां परमार्थकृपम् । अथवा तत्त्वं प्रतिभासाद्वेतं समीक्ष्यते, तत्समीक्षणे तद्व्य (तद्व्य)- वस्थायोगात् । तस्यां किम् ? इत्याह—स तदभिष्रायः प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अन्यत् प्रमाणं प्रसत्येत । न तावत् प्रत्यक्षम्य (क्षे तस्य अ) अन्तर्मावः; सविकल्पकत्वात् । व्यवहारेणापि

<sup>(</sup>१) बोद्धः । (२) व्यापकाभावे । (३) व्याप्यम् । (४) श्रणिकम् । (५) सद्रावः । (६) कारणाभावे । (७) अभेदैकान्ते । (८) व्याप्यसद्धाचे व्याप्याभावे च भवति । (९) परं व्याप्यं व्यापक-निष्ठभेव, न कदाचिदपि व्यापकाभावे भवति । (१०) प्रमाणवार्तिके यदपोइप्रकरणं तस्मे । (११) न अव्यापकः किन्तु व्यापकः । (१२) कार्यस्वभावयोः । (१३) विकक्ष्पाभिप्रायस्य ।

अविकल्पं परेण प्रत्यक्षमुच्यते । तत्र तद्न्तर्भावे वा प्रत्यक्षवशात् तद्व्यवस्था इति सांवृतत्वमनुपपन्नमस्य । तत्त्वसंवरेण संवृतेः विकल्पात्मकत्वात् । नाप्यनुमाने ; अन्योऽन्यसंश्रयदोषात् ।
तथाहि—तादात्स्य-तदुत्पत्तिव्यवस्थायाम् अनुमानम् , अतः तद्व्यवस्थितिः ।

किंच \* "न अननुकृतान्त्रयव्यतिरेकं कारणम् नाऽकारणं विषयः" इति वचनात् ५ अनुमानं तद्व्यवस्थायाः कार्यं सद् व्यवस्थापकम् ; तत्र तत्कार्यं तदिभिप्रायात् , स च अनुमानम् , तत्रापि तदेव चोद्यं तदेव उत्तरम् , अनवस्था च । ततः सः प्रमाणान्तरमिति स्थितम् ।

नतु [सः] अमाणमेव न भवति तस्लक्षणाभावार्त् कथं तदन्तरमिति चेत् ? अत्राह—अविसंवादकत्वात् तद्व्यवस्थाऽव्यमिचारित्वात् । अपि(वि)संवादकं च ज्ञानं \* "प्रमाणम-विसंवादिज्ञानम्" [प्र० वा० १।३] इति वचनात् परेण प्रमाणमिष्यते । असिद्धोऽयं हेतुरिति १० चेत् ; अत्राह—विसंवादकत्वे अविसंवादकत्वाभावे "तद्भिप्रायस्य अभ्युपगम्यमाने तदाश्रयणं तस्य तद्भिप्रायस्य अङ्गीकरणम् अप्रेक्षाकारित्वं बाँद्धस्य । कुतः ? इत्याह—प्रकृतानुपयोगात् । प्रकृतायां तद्व्यवस्थायाम् अनुपयोगात् । तथाहि—यद् विसंवादं (वादि) तद् व्यवहारेऽपि नाभिमतव्यवस्थोपयोगि [३०६ क] यथा मरीचिकाजलज्ञानम् , विसंवादी च तदिभिप्रायः । यद् यद्व्यवस्थोपयोगि न भवति न तत् तदिर्थना उपगम्यते यथा जलार्थेना तदेव ज्ञानम् , १५ तद्व्यवस्थानुपयोगी च तदिभिप्रायः । तदेवं तदिभिप्रास्य अविसंवादकत्वे परस्य प्रमाणान्तरमा-पति, अन्यथा तदनाश्रयणान् तिनवन्धनव्यवहारिवलोप इति स्थितम् ।

''अयमि न दोषः अभ्युपगमादिति चेत् ; आस्तां तावदेतत् । अन्यदुच्यते—सत्यामि तद्व्यवस्थायाम् अव्यापकत्वम् । एतदेव दर्शयन्नाह—तद् एतिसान् इत्यादि । तिस्मन् परमतगते एतिसान् उच्यमाने प्रतिबन्धनियमे तादात्म्यादिरूपे अङ्गीकियमाणे कथम् अविग्भागदर्शनात् २० परभागोऽनुपीयेत । कस्य ? चन्द्रादेः इति । कथम् ? इत्याह—नानयोः अर्थात् सागावर-भाग (अर्वाग्भागपरभाग)योः कार्यकारणभावः । कुतः ? सहैव भावात्" । न च नैव तादात्म्यं लक्षणभेदात् । कुतस्तिहं तदनुमानम् ? इत्याह—अलम् अन्यधाऽनुपपत्तेः अनुपानम् । विसंवादि स्यादिति चेत् ; अत्राह—अनवद्यम् अव्यभिचारि ।

'किं पुनः' इत्यादि परमतमाशङ्कते—िकं पुनः कारणम अन्यथा परभागाभावप्रकारेण २५ उपपद्यते अर्वाग्भाग इति चेत् ? अस्योत्तरम्—नर्वे नैवाः (नैव भावाः) पर्यनुयोगम् अर्द्दिन्त किमेवं भवन्तो भवति (भवन्तु) इति ? केवलं यथा ते बाधबोध (तेऽबाधबोधे) प्रतिभान्ति तथैव अर्क्षाकर्त्तव्याः प्रज्ञालोचनैः । पादप्रसारिका एवं स्यादिति चेत् ; अत्राह—तादारम्य इत्यादि । [तादारम्ये] किं पुनः कारणं वृक्षस्वभावो शिश्चपा धूमः अग्निकार्यम् इत्येवं

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षे । (२) विकल्पस्य (३) तस्वाच्छाद्नेन । (४) द्रष्ट्रध्यम्-ए० १८८ दि० ७ । (५) तादात्म्यतदुत्पत्तिच्यवस्थायाः । (६) विकल्पः । (७) विकल्पः । (८) प्रमाणस्थ्रमामावात् । (९) प्रमाणान्तरम् । (१०) बौद्धेन । (११) व्यवहर्त्रभिप्रायस्य । (१२) बौद्स्य । (१३) विज्ञानवादी प्राष्ट्र । (१४) सहभाविनोरपारतन्त्रयात् कार्यकारणभावाभावात् ।

4

प्रसङ्गात् ; अत्रापि तदेवोत्तरम्-'नवै भावाः [३०६ ख] (भावस्वभावाः) पर्यनुयोगम-इन्ति' इति ।

भवतु तर्हि अर्वाग्भागोऽन्यथाऽनुपपत्तेरेव परभागस्य हेतुरिति चेत् ; अत्राह-परभाग इत्यादि ।

#### [ परभागोऽविनाभावमर्वारभागस्य कल्पयन् । स्वभावं कार्यहेतुञ्च तत्रान्तर्भावयेन्न किम् ॥३॥

तद्वीग्भागस्य परभागाविनाभावस्वभावं कल्पयता धूमस्यापि पावकाविनाभाव-स्वभावादेव तत्र गमकत्वं प्रतिपत्तुं युक्तं किं तदुत्पत्त्या ? तस्यां च सर्वथा गम्यगमक-भावः सर्वथा जन्यजनकभावात् । भावानामंशेन जन्यजनकभावः प्रसज्येत ।]

परभागोऽविनाभावम् अन्यथानुपपत्तिलक्षणं करूपयन् वादी । कस्य ? अर्वी- १० गभागस्य । किं कुर्यात ? इत्यत्राह्—स्वभावं कार्यहेतुं च तत्र अन्यथानुपपत्तौ अन्तर्भा- वयेत् न किम् ? अन्तर्भावयेदेव ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—तद्वीगभागस्य इत्यादि । तस्य वन्द्रादयो (देर्यः) अवीगभागः तस्य परभागाविनाभावस्वभाव (वं) तद्व्यभिचारिस्वरूपं कल्पयता न केबल्यस्यैव अपि तु धूमस्यापि पावकाविनाभावस्वभावादे [व] तत्र पावके गमकत्वं प्रतिपत्तुं युक्तम् इति । १५ तदः किम् ? इत्याह—किं न किञ्चित् तस्मात् पावकात् उत्पत्त्या धूमस्य इति सम्बन्धः । अध तदुत्पत्त्येव धूमस्य तत्रं गमकत्वम् ; इत्यत्राह—सा च (तस्यां च) तदुत्पत्तावेव गमकत्वे (त्वम्) अभ्युपगम्यमानायां सर्वधा सर्वेण प्रकारेण गम्यगमक्तभावः पावकधूमयोः 'स्यात्' इत्यध्याहारः। यथा पावको दाहपाकादिकारिणा सामान्यप्रकारेण गम्यः तथा सजातीयविजातीयव्यावृत्तासाधारणेन देशकालाकारिनयतेनापि स्यात् इति प्रत्यक्षवत् स्वलक्षणविषयता अनुमितेः इति नातो २० विशेषः । अवेशसाद् विशेषः ; इत्यपि वार्त्तम् ; विशेषविषयत्वे तद्योगात् , वपस्य तथा-भ्युपगमाभावात् । कथमेवं सति विषयसंग्रवान् प्रमेयद्वैविध्यात् प्रमाणद्वैविध्यमिति चेत् ; अयम-परोऽस्य दोषोऽस्तु ।

यत्पुनरेतदुक्तम्—\*"तदिनाभाव (वात्) धूमिविशेषावसाय इष्यते एव सर्वथा गम्योऽग्निः कुङ्कुमचन्दनागुरु [३०७क] जनितधूमावधारणे ततः तत्प्रतिपत्तिदर्शनात्" २५ इतिः तदनेन निरस्तम् ; तत्रापि कुङ्कुमादिसामान्यधर्मानुमितेः, इतरथा अन्त्यविशेषविषयत्वाद् अनुमितेः ततस्तर्त्रं सन्देदः कुतः १ विशेषानुमाने अन्वयाभावश्च चिन्त्यः । निरूपयिष्यते चेद-मनन्तरम् । तथा धूमः सर्वथा गमक इति विशेषधर्मेण च (णेव) कण्ठाक्षविकारकारिणा सामान्यधर्मेणापि सत्त्वादिना स्यादिति धूमे संशयादिभावेऽपि सत्त्वादिविनिश्चयं (ये) ततोऽग्नि-प्रतिपत्तरस्तु, ततः सन्दिग्धायसिद्धताकीर्त्तनमसारमिति मन्यते ।

<sup>(</sup>१) पायके । (२) प्रत्यक्षात् । (३) बीक्स्य । (४) एकस्मिन् स्वळक्षणविद्येषे ह्योः प्रमाणयोः प्रवर्तनात् । (५) चन्दनागुरुवक्किप्रतीतिदर्शनात् । (६) विद्येषे ।

80

स्यानमतम्-पावकस्य सामान्यधर्मा एव जनकाः, ततः तैरेव गन्यः, धूमस्य विशेषधर्मा एव जन्या इति तैरेवं गमक इति चेत् ; अत्राह्-सर्वथा सर्वप्रकारेण [जन्य]जनकभावात् । अस्यानभ्युपगमे दोषमाह- भावानाम् इत्यादि । बहुवचनं सर्वथा अर्थपरिमहार्थम् , अंशेन अवयवेन जन्यजनकभावः प्रसज्येत यथा पावकः सामान्यधर्मैः न विशेषधर्मैर्जनको धूमो ५ विशेषधर्मैर्न सामान्यधर्मैः जन्यः तथा सर्वे भावा इति । तत्र (तन्न) प्राह्मप्राहकभावोऽपि तन्निवन्धनो झानैव (१) इति न युक्तमेतत्-\*"एकस्यार्थस्वभावस्य" [प्र० वा० ३।४२] ईत्यादि । यदि मतं सर्वथा जन्यजनकभावः सर्वथा [गम्य]गमकभावश्च इप्यते, एवं तज्जन्य-विशेषावसाय इतिः तत्राह-तज्जन्यविशेष इत्यादि ।

[तज्जन्यविद्योषः कः स्वयमभिमतोऽपरः। सैवाऽन्यथानुपपत्तेः अन्यत्राभिमतेऽपि [च]॥४॥

तादात्म्याविशेषेऽपि व्याप्यस्यैत गमकत्वं कथयन् एकलक्षणमेव समर्थयते पक्षधर्म-त्वाद्यनपेक्षणात् ।]

स धूमगतोऽवान्तरो भेदोऽयं जन्यो यस्य स तथोक्तः, स चासी विशेषश्च पावक-गतो भेदः । कः ? न कश्चिदभिमतः स्वयं सौगतेन 'गम्यः' इति सम्बन्धः । किंभूतः ? १५ इत्याह—परो विद्यमानः [३०७ख] परो विशेषो यस्माद् इत्यपरोऽसाधारण इत्यर्थः । किं सर्वथा नाभिमतः ? इत्यत्राह—अन्यत्र अन्यथाऽनुपपत्तोः अन्यथानुपपत्तिमन्तरेण तैम्यास्तु अभिमत एव, निदर्शनमन्तरेण तद्गम्यत्वोपगमान् ।

इद्मपरं व्याख्यानम्—तेन अग्निना जन्यते इति तज्जन्यः स चासाँ धृमत्वविशेषणः सत्त्वादिः धूमगतो विशेषश्च तद्विशेषः कोऽपरोऽन्यः अभिमतः स्वयं सौगतेन । अन्यत्र २० अन्यथानुपपत्तेः सैव अभिमतेऽपि । तथाहि-धूमे धर्मिणि धूमत्ववन सत्त्वादेरिप पाव-ककार्यत्वाऽविशेषेऽपि धूमत्वमेव तदन्यथानुपपत्त्या गमकं नेतरिदिति निरस्ता तदुत्पत्तिः ।

तादात्म्यं दूषयन्नाह—तादात्म्याविशेषंऽिष । व्याप्यव्यापकयोः इत्यपेक्ष (क्ष्य)म् । व्याप्य-स्यैव सत्त्वादेने व्यापकस्य अनित्यत्वादेः गमक[त्वं] कथयन् परं एकलक्षणमेव समर्थयते पक्षधमित्वाद्यपेक्षणाया (द्यनपेक्षणात्) आदिशब्देन तदंशव्याप्तिष्रहणम् ।

२५ ननु साधर्म्यवैधर्म्यदृष्टान्तयोरन्यतराभावं न हेतुः इति चेत् ; अत्राह्-तद् इत्यादि ।

# [ तत्सद्धः चित्रद्योः सत्योः बहिर्व्याप्तरसाधनात् । साधनं सकलव्याप्तेरुभयदोषानतिकमात् ॥५॥ ]

तस्याः अन्तर्व्याप्तेः सिद्धिश्च क्षप्तिः आत्मलाभो वा असिद्धिश्च विपर्ययः तयोः सत्योः बहिर्व्याप्तेः पक्षादन्यत्र व्याप्तिः बहिर्व्याप्तिः, तयोः सकाशाद् असाधनात् साधना-

<sup>(</sup>१) विशेषधर्मैरेव। (२) 'प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् । कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्यात् यः प्रमाणैः परी-क्यते ॥' इति शेषः । (३) अन्यथानुपपत्तेस्तु । (४) सस्वादि । (५) बौद्धः ।

Q.

24

भौवातं, ताम् आश्रित्य [न] किञ्चित् साधनं भवतीति । यदि वा, तस्याः साध्यभावात् । अथवा, तस्याः असाधनत्वात् इति सा न साधनम् इति यावत् । तिह सकलञ्याप्तेः हेतुः, इत्यत्राह—सकल इत्यादि । पश्चे अन्यत्र च न्याप्तिः सकलञ्याप्तिः तस्या उभयदोषानित-क्रमात् तदेव समर्थयत इति [३०८] । तथाहि—नान्तरेण अन्तर्ज्याप्ति [म] सकलञ्याप्तिः अस्य स्ता चेत् सिद्धा कृतिश्चित् ; किमपरेण १ न चेत् ; का सकलञ्याप्तिः १ तथा विना बहिर्ज्या- प्रमापि न सा युक्ता, तात्तरया (१) ।

सत्यम् , अर्वाग्भागदर्शनात् चन्द्रादेः परभागोऽनुमीयते, स तु नान्यथानुपपत्तेरि तु एकसामध्यधीनतया इति; एतत्कदर्थयन्नाह्-चित्तभ्रान्ति इत्यादि ।

#### [ चित्तभ्रान्तिस्वसंवित्त्योस्तादात्म्यं चेद्विरुक्षणैः । इष्टैर्भाव्यं स्वभावैः स्वैनेश्वराणामनश्वरैः ॥६॥

भ्रान्तिः ''तथा च ।]

भ्रान्तिश्च अतस्मिन् तद्भहः। उपलक्षणमेतत् तेन विकल्पसंशयविपर्यासादीनां प्रहणम्, स्वसंवित्तिश्च स्वसंवेदनाध्यक्षम् । एतद्पि उपलक्षणमिति निर्विकल्पकत्वप्रत्यक्षादीनाम् । चित्तस्य ज्ञानस्य भ्रान्तिस्वसंवित्ती तयोः तादात्म्यं चेद् विलक्षणैः विसहशैः हुद्दैः इन्द्रियगोचरैः भाट्यम् भवितव्यम् । केषां कैः इत्याह—नश्वराणाम् प्रतिक्षणभङ्गुराणाम् १५ अनश्वरैः स्थितैः । किभूतैः १ स्वभावैः स्वरूपैः । कि सर्वैः १ न इत्याह—स्वैः आत्मीयैः न बुद्धान्तरगतैः ।

कारिकां व्याचप्टे-भ्रान्ति इत्यादिना। व्याख्यातमेतत् प्रथमप्रस्तावे। यद्यपि च भ्रान्ति-प्रहेणन विपर्यास उक्तः तथापि द्वयोः उपादानं बाह्येतरविभ्रमप्रतिपादनार्थम् ।

एवं सित किं लब्धम् १ इत्याह-तथा च इत्यादि । ते च (तथा च तेन च) नश्वराणाम् २० अनश्वरस्त्रभावप्रकारेण च ।

[यथानुदर्शनं तत्त्वप्रतिपत्तिनं लङ्घ यते । तादात्म्यमती सूक्ष्माणां भिन्नानां सुपरीक्षितैः ॥७॥ स्थूलैरभिन्नैः स्वभावैः स्वैः चाक्षुषाणामचाक्षुषैः । अप्यन्यथानुपपन्नैः यथा लोके प्रतीयते ॥८॥ स्कन्घोऽर्वागूर्ध्वपरमध्यभागात्मैकः कथञ्चित् । अनुमेयः केनचित्कश्चिद् बुधैः रूपरसादिवत् ॥९॥

प्रत्यनीकस्वभावतादात्म्यमन्यथानुपपत्त्या किचित् सिद्धमुपयन् एकान्त[भिन्न-विषयं] प्रतीतिविरुद्धमविकल्पं निर्विषयं चानुमानं परिकल्प्य ततस्तन्वसिद्धं व्यवस्थापय-तीति किमतः परमयुक्तम् अन्यथानुपपत्तेरतिकमात् । ततोऽपरः सहभाविनां रूपादिपर- ३०

<sup>(</sup>१) बहिच्यांत्रिम् (२) असिद्धस्वादित्यर्थः । (१) सिध्येत् । (४) सकल्ड्यासिः ।

भागादीनाम् रसार्वाग्भागादिभिः प्रक्तिः प्रतिवन्धनियमश्र खमतघाती, उपयुक्तरसानुमेयोपादानशक्तितः रूपसिद्धौ प्रतीतिं स्वलिङ्गसंख्याश्च लङ्क्ष्येत् । उपयुक्ताद्रसात् रूपाद्युत्पत्तौ सहकारित्वं तदुपादानस्वभावं प्रतिपद्मवान् , पुनः तत्कार्यं रूपादिकं प्रत्येति ।
स्वोपादानस्य शक्तिप्रश्च्या थिना न रसोत्पत्तिः सैव रूपादिकारणमिति अतीतैककालानां
५ गतिनीनागतानां व्यभिचारात् इति कोऽयं प्रतिपत्तिकमः तथैव व्यवहाराभावात् । तथा
च कारणात् कार्यानुमानम् । सहभाविनश्च रसात् पारम्पर्येण रूपाद्यनुमानं न केवलं
प्रतीतिप्रसिद्धिप्रपरणद्वि किन्तु अनुमीयमानं प्रतिबन्धनियमं च ।]

यथानुदर्शनं दर्शनानितकमेण । नु वितर्के । नत्त्वप्रतिपत्तिनं लङ्घ्यते न निराक्रियते । किंभूता सा ? इत्यत्राह—तादात्म्यमती वि (अपि) शब्दोऽत्र द्रष्टन्यः । केषाम् ? १० इत्यत्राह—सृक्ष्माणाम् । किंभूतानाम् ? भिन्नानाम् अन्योऽन्यत्यादृत्तानाम् । कैः ? इत्यत्राह—स्थूलैः । किंभूतैः ? अभिन्नेः, अनेकावयवसाधारणः । पुनरपि किंभूतैः ? सुपरीक्षितैः कथं सुपरीक्षकैः ? [३२८ख] (क्षितैः ?) इत्याह—अन्यथानुपपन्नेः इति । स्वैः आत्मीयैः । न कैंवलं तैः तेषामेव तन् किन्तु चाक्षुषाणाम्, उपलक्षणमेतत् सन्त्वं (सर्वे) न्द्रियाणाम् । अचाक्षुषः एतद्रस्युपलक्षणम् । किंभूतेः ? स्वप्नावैः (स्वभावैः) अपि शब्दः 'चाक्षुषा-१५ णाम्' इत्यत्र पति (पिठ) तव्यः । यथा लोके प्रतीयते इत्यनेन च प्रतीतिसिद्धञ्चानेकान्तं दर्शयति । प्रकृते कोऽस्य उपयोग इति चेत ? अत्राह—स्कन्धोऽचीरभागेत्यादि । स्कन्धः चन्द्रादिः अवयवी । किंभूतः ? अवीगादीनां इन्द्रः, पुनः भागशब्देन कर्मधारयः, ते आत्मानो यस्य स चासी एकश्च तदात्मेको यथा लोके प्रतीयते । तत्र स्कन्धे केनचिद् अर्वाग्मागेत कश्चिद् भागो मध्यादिः अनुमेयः स्थान । कैः ? बुधैः परीक्षकैः । निदर्शन-२० माह—रसाद् रूपादिवद् इति । यथा कथिन्वनादात्स्यात् रसाद् रूपादिरनुमेयैः, नैकसाम-व्यित्वे तत्रां (तथा) तत्र केनचिद् भागेन कश्चिद् भागांऽनुमीयते इति निदर्शनार्थः ।

कारिकात्रयं सुगमत्वाद् अव्याख्याय निदर्शनं समर्थियतुकामः [आह्] प्रत्यनीक इत्यादि प्रत्यादि । प्रत्यनीकी अन्योऽन्यविरुद्धो यो स्त्रभावी विकल्पाऽविकल्पो भ्रान्ति-प्रत्यक्षी विपर्ययप्रत्यक्षे (क्ष्रों) संशयप्रत्यक्षो तयोः तादात्म्यम् एकत्वम् क्विच् विज्ञानादो सिद्धं प्रमाण- २५ निश्चितम् उपपन्नम् (उपयन्) अभ्युपगच्छन् । कया ? इत्यत्राह्—अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन तादात्म्याभावप्रकारेण तयोः स्वभावयोः या अनुपपत्तिः तया इति । तथाहि—निर्विकल्प-स्वभावाद् विकल्पस्वभावादि (वस्य) भेदैकान्ते कृतः तर्द्वं दनं यतः तत्कल्पनम् ? [३०९क] अज्ञातकल्पने अतिप्रसङ्गान् । तथा च अपिकालपसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पनाः [न्यायदि०१।५] यवि (इति) कल्पनयापि न लक्ष्यत इति दूरं संवृतिवार्ता । स्वत इति चेत् ; ३० तिर्हं विकल्पस्वभावोऽविकल्प इति तदवस्था (स्थः) प्रसङ्गः अपिकालप्तं चैतसिकानाम् ""[न्याय-

<sup>(</sup>१) सर्वेन्द्रियगोचराणाम् । (२) अस्ति मानुलिङ्गे रूपं रसात् इत्यादि । (३) 'प्रत्यादि' इति निर-र्यकमत्र । (४) विकल्पस्वरूपसंवेदनम् । (५) 'सर्वचित्तचैत्तानामारमसंवेदनं स्वसंवेदनम्"-न्यायवि ।

भिः १।१०] इत्वादि कथम् १ अन्यथा तत्रापि अपरतत्स्वभावकल्पनम् उक्तदोषम् अनव-स्थामन्वाकर्षति । यदि पुनः अविकल्पस्वभावाद् अन्येन अन्यवेदनम् इति निराकारदर्शनम् , असत्रश्च ततस्तस्य वेदनिमति स्वपरयोः प्रत्यनीकयोः तादाल्यम्; अत्रापि भेदैकान्ते में (१) प्रकृतमनुवर्त्तत इति चक्रकम् । एतेन शेषमपि चिन्त्यम् । ततस्तयोः तादाल्यमन्वेष्यम् । तदुपयन् व्यवस्थापयति इति किमतः परमयुक्तम् १ इदमेव अयुक्तमिति । किंभृतं किंभृत्वा इतः ५ किं व्यवस्थापयति १ इत्यत्राह—अविकल्पं परिकल्प्य । किम् १ इत्याह—एकान्त इत्यादि । किंभृतम् १ प्रतीतिविक्तद्वम् । निह एकैकपरमाणुपर्यवसितवपुः अध्यक्षं प्रतीत्याकृदं छक्ष्यते दृश्यानुपछिधः (व्धेः) अभावप्रसङ्गान् एकङ्गानसंसर्गिपदार्थद्वयाभावान् । कथमेवं विश्रमन्तोऽपि स्थूछदीर्घादिप्रतितिः, यतः पर्वतादिव्यवस्था इति चेत् १ अयमपरो दोषोऽस्तु ।

यदि पुनः अनेकपरमाणुविषयं साकारमेकं दर्शनम्; किं स्यात् ? उक्तमत्र प्रत्यनीक १० इत्यादि । निर्विषयं च अनुमानं परिकल्प्य । अत्रापि 'प्रतीतिविरुद्धम्' इत्यनुवर्त्तते । कवित् प्रत्यनीकस्वभावयोः प्रमाणसिद्धतादात्त्र्योपगमे नित्यत्वानित्यत्व-कृतकत्व-सत्त्वादीनां प्रत्यनीक-स्वभावनाम् शब्दे तादात्म्यसिद्धेः प्रतीतिविरुद्धं निर्विपयं तदिति मन्यते । ततोऽविकल्पात् [३०५ख] प्रत्यक्षात् तद्विरुद्धा [त् ] निर्विपया [व] अनुमानात् तत्त्वसिद्धिम् इति । कृत इदमेव अयुक्तम् ? इत्यत्राह्-अन्यथा इत्यादि । यतः अन्यथानुपपत्तेः कवित् प्रत्यनीकस्वभावयोः १५ तादात्म्यमभ्युपैति सोगतः, तस्याएव ततः तत्त्वसिद्धि व्यवस्थापयतोऽतिक्रमात् , ततो न कवित् तयोः तादात्म्यमिति, इदमेव अयुक्तमिति भावः ।

इदमत्र तात्पर्यम्—रसादिक्षणिकपरमाणूनां विवेकैकान्ते विकल्पामावात् कृतो निर्विषयमप्य-नुमानम् , यतः तत्त्वव्यवस्था ? तदस्ति चेत् ; विकल्पाविकल्पप्रत्यनीकस्यभावयोः कवित् तादात्न्यं सिद्धम् , रसादीनामपि तँदस्ति इति न दृष्टान्तासिद्धिः ।

र्यस्तु मनयते-अर्वाग्भागा[त्] संयोगिनः परभाग[गः] रसाद् एकार्थसमवायिनी क्षादिः अनुमीयते, न तादात्म्याद् अन्यतो वेतिः सोऽप्यनेन निरस्तःः शक्यं हि वक्तुं प्रत्यनी-क्ष्यभावयोः सामध्येत्रयोः अन्ययोर्वा तादात्म्यम् अन्यथानुपपत्त्या कचित् वादात्म्यादौ (तादात्म्यम् आत्मावौ) सिद्धम् उपयन् वैशेषिकादिः प्रतीतिविकद्धम् एकान्तभिन्नस्वभावद्रव्य-गुणकर्माक्षणक्षयप्रध्वंस [म]विक्तल्पं निरंशकार्थम् नियतं परिकल्प्य तत्पूर्वकत्वेन निर्विषयम् २५ अनुमानं वेति । शेषं पूर्ववदिति ।

ननु यद्यपि अर्बाग्माग-परमागयोः रूपादिरसाद्योः तादात्म्यं तथापि न तद्न्यथानुपपत्त्या गम्यगमकभावः, अपि तु पूर्विविशिष्टकारणस्य अनुमानेन, तत एव तादात्म्यस्यापि भावादिति चेत्; अत्राह—ततोऽपरः इत्यादि । ततः तादात्म्याऽन्यथानुपपत्तेः अपरः अन्यः स्वयम् आत्मना सौगतेन न टोकेन प्रमाणेन वा [३१०ख] प्रकृत्सो रचितः । अनेन परस्य तत्र ३०

<sup>(</sup>१) 'सूक्तं स्यात्' इति सम्बन्धः। (२) 'म' इति निरर्थकमत्र । (३) प्रत्यनीकस्यभावयोः विकल्पा-विकल्पयोः । (४) अन्यथानुपपत्तरेव । (५) एकस्मिन् इच्चे तादात्म्यमिति । (६) वैद्योषिकः ।

स्वातन्त्रयं दर्शयति । कः ? इत्याह-प्रतिबन्धनियमः । च शव्दो न केवलं प्रत्यक्षादिकं प्रस्तावाद् अर्वाग्भागपरभागयोः रूपादिरसाद्योः इति गम्यते । यदि वा, ततः साक्षात् तादात्म्यतदुत्पति-प्रतिवन्धाद् अपरोऽन्य एकसामभयधीनतालक्षण इति व्याख्येयम् । कुतः स प्रक्लप्तः ? इत्याह-स्वातिनाम् अनुमानप्रसङ्गात् । केषाम् ? इत्याह-रूपादिपरभागादीनाम् । कैः ? इत्य-प्रताह-र्स-अर्वाग्भागादिभिः । स किमूतः ? इत्यत्राह-स्वमत्ववाती । स्व इत्यनेन सौगत-परामशः तस्य प्रत्वाती । कुतः ? इत्यत्राह-उपयुक्तरसेन इत्यादि । उपयुक्तेन आस्वादितेन रसेन अनुमया या उपादानस्य जैपयुक्ततत्सहभाविरसक्षपपरिणामिकारणस्य शक्तः सामध्य रसस्य रसोत्पत्तौ उपादानशक्तः रूपोत्पत्तौ सहकारिशक्तिः रूपस्यापि क्र्योत्पत्तीः उपादानशक्तिः अन्यत्र सहकारिशक्तिः ततः रूपसिद्धौ रूपानुमितौ क्रियमाणायां प्रतीति लोकप्रसिद्धि लङ्कयेत् । सौगतः । नहि पूर्वम् उपयुक्तर्सादेव रूपानुमितिप्रतीतेः । तथापि तत्करूपने 'शक्यं हि वोद्धुम् स्वभावहेतुर्भावम्' इत्यादिना दूषणं निरूपयिष्यते । अथ प्रतीतिलङ्कने कथं स स्वमतघाती इति चेन् ? उक्तमत्र दूषणं निरूपयिष्यते इति ।

किन्न लोकानुमानस्य मननं यश्च कीत्तितं की र्ति ना तन्व (तत्र) किं तस्य प्रतीति-१५ विलंघमेनतः (विलङ्कनेन ? ततः) तत्सिद्धौ दूषणान्तरमाह—[३१०ख] स्वलिङ्गसंख्यां कार्य-स्वभावानुपल्लिधगोचरां च लङ्कयंत् ।

ण्वं कारणिळङ्गोपगमान् 'रसाद् उपयुक्ताद्' इत्यादिना कारिकां विद्यणोति—रसात् । किं भूतात् ? उपयुक्तात् प्रतिपन्नवान् साँगतो लोको वा । किम् ? इत्याह—सहकारित्वम् । क ? इत्याह—रूपाद्युत्पत्तो । किंस्वभावम् ? इत्याह—तदुपादानस्वभावम् । तस्य उपयुक्तरसस्य यद् २० उपादानं तत्स्वभावम् , पुनः पश्चान् तत्कार्यम् तस्य वत्र तत्स्वभावस्य सहकारित्वस्य कार्यम् । तदेवाह—रूपादिकम् । तत् किं करोति ? इत्याह—प्रत्येति । कुतः ? इत्याह—तं (१) इत्की-त्यादि । शक्तेः प्रवृत्तिः कार्ये व्यापारः तया विना न रसोत्पत्तिः उपयुक्त-रसात्मलाभः । कस्य तया विना ? इत्याह—स्वापादानस्य उपयुक्तरसापादानस्य किन्तु तत्प्रवृत्त्या तदुत्पत्तिः । ततः किम् ? इत्याह—सेव तस्य शक्तिप्रवृत्तिरेव रूपादिकारणम् इति हेतोः अतीर्तककालानां गतिः भित्रवृत्तिः । पूर्वम् उपयुक्तरसान् तदुपादानरसस्य रूति शब्दः परपश्चसमाप्तौ । तत्र दूषणमाह— 'कोऽयम्' इत्यादि । पूर्वम् उपयुक्तरसान् तदुपादानरसस्य रूपसहकारिणः प्रतिपत्तिः पुनः ततो स्थस्य इति प्रतिपत्तिक्रमांऽयं परेण उच्यमानः कः कुत्सित इत्यर्थः । कुतः ? इत्याह—तयेव व्यवहाराभावात् । यदा, 'अतीर्तककालानां गतिः नानागतानाम्' इति 'प्रतिपत्तेः क्रमः

<sup>(</sup>१) उपयुक्तस्य रसस्य तत्सहभाविनो रूपस्य च परिणामिकारणस्य उत्तररसात्मकत्वेन उत्तररूपात्म-कत्वेन च स्वयं परिणामिनः । (२) उत्तररसोत्पत्तो । (३) उत्तररसोत्पत्ती । (४) छोके । (५) धर्मकीर्तिना । (६) रसस्य । (७) 'त' इति निरर्थंकमय । (८) 'शिक्तिप्रवृत्त्या न विना रसः सेवान्यकारणम् । इत्यतीतैक-कालानां गतिस्तत्कार्यकिक्वा ॥ … (९) अर्तातैक कालानां गतिस्तत्कार्यकिक्वा ॥ … (९) अर्तातैक कालानां गतिस्तत्कार्यकिक्वा ॥ ... (१०) पूर्वरसस्य । (११) प्र० वा॰ स्ववृत्व १।१२ ।

पौरेपाटिः न्यायानतिलक्कनम् कोऽयम् । कृतः ? इत्याह-तथेव इत्यादि । तथेव \* "अतीतेक-कालानां गतिर्नानागतानाम्" [प्रव्वाव स्ववृव् १।१२] इत्यनेनैव प्रकारेण व्यवहारामा-वाद् अन्यथापि [३११ क] व्यवहारात् सौगतस्य इति द्रष्टव्यम् । स्वयमेव 'उपयुक्तरसानुमित-रसादिना' तदपेक्षया ना (चा)नागतस्य रूपादे[र]व्यभिचारगतेः' इत्युपगमात् । दूषणान्तर-माह-तथा च तेनैव परपरिकस्पितप्रकारेण कारणात् कार्यानुमानम् ।

यस्तु मन्यते - 'भावि कारणम्' इति ; अस्मिन् दर्शने कार्या[त् कारणा]नुमानम् , न कारणात् कार्यानुमानम् इति ; सं की तिः अनन्तरवचनं कृत्यति ; तस्यापि उपयुक्तरसेन पूर्वरसप्रतिपत्तिः कारणात् कार्यानुमानं स्यान् । तदनभ्युपगमे \* ''एकसामग्रयधीनस्य'' [प्र० वा० ३।१८] दित्यादि निरर्थकम् । अन्योऽन्यहेतुफलभावे अन्योऽन्यसंश्रयः । एवमनेन 'प्रतीतिं स्वलिङ्गसंख्यां च लङ्घयेत्' इति व्याख्यातम् ।

अधुना साः (कृतनाशाऽ)कृताम्यागमदोषं दर्शयक्षाह—राह [सह]भाविनश्च इत्यादि। अनुमीयमानरूपादिना सह भवनशीलाद् रसात् समकालरूपाद्यनुमानम् । कथम् ? इत्याह—पारम्पर्येण वर्णितप्रकारेण । तत् किं करोति ? इत्याह—न केवलं प्रतीतिप्रसिद्धिम् उपरूणिद्धि निराकरोति । अनेन कृतनाशो दर्शितः, किन्तु प्रतिवन्धस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणस्य नियमं च विरुणिद्धि । कथम् ? अनुमीयमानम् रूपेण सह प्राक्तनरसादेः तादात्म्याद्यभावेऽपि प्रति- १५ वन्धान्तराद् गमकत्ववर्णनात् । एतेन अकृताम्युपगमः कथितः ।

स्यान्मतम्—न तया परमार्थतः पूर्वम् उत्तरस्य उत्तरं वा पूर्वस्य कारणं लिङ्गं च इष्यते येनायम् अन्योऽन्यसंश्रयादिदोषः स्यान्, अपि तु व्यवहारिणा केवलं तन्मतानुसारिणा अनु-मीयते, तदेव अनुगते । तवापरः प्राह—स तिर्हं साक्षाद् रसाद् रूपप्रतिपत्ति [३११ ख] कुर्वन् किमिति प्रतिक्षितः ? तत्प्रतिबन्धाभावादिति चेन् ; पूर्वोत्तरयोः कः प्रतिबन्धः ? तदुत्पत्तिरिति दे० चेन् ; "प्रमाणतः सिद्धा, किमुच्यते व्यवहारिणेति ? प्रमाणसिद्ध[स्योभ]योरपि अभ्युपगमार्ह-त्वात् , अन्यथा त्परतः प्रामाणिकत्वाद्धो येन (परस्यापि न प्रामाणिकत्वम्) । व्यवहार्यभ्युपगमात् चेन् ; अत एव प्रतिबन्धान्तरमस्तु । न च अप्रमाणाभ्युपगमसिद्धे द्वेचेस स (द्वेः अर्धवैद्यस) न्यायो न्यायानुसारिणां युक्तः । तद्पि अस्तु इति चेत् ; अत्राह—सहभाविनश्च इत्यादि । सहभाविन एव रसात् समकालरूपाद्यनुमानं न केवलं पारम्पर्येण या प्रीति (प्रतीतिः) सौगताभ्युपगता तामुपरुणद्धि २५ किन्तु प्रतिबन्धनियमं च उपरुणद्धि इत्यनुवर्तते । सहभाविनोः प्रतिबन्धान्तरसिद्धेः नील-तिद्वज्ञानविदिति ।

तदेवं दृष्टान्ते निराकुलीकृते पर आह्- 'यदुक्तम्-भ्रान्तिप्रत्यक्षयोः तादात्म्येन भवितव्यम्'

<sup>(</sup>१) एकसामध्यन्तर्गतपूर्वरस-पूर्वरूपादिना । पूर्वरूपं हि स्वसन्नातीयं उत्तररूपमुत्पाधैव उत्तररसोत्पादकसामध्यामनुप्रविद्यति इति आस्वाद्यमानस्थात् सामध्यनुमानं यद्यपि कार्यात् कारणानुमानं तथापि एकसामध्यन्तर्गतपूर्वरूपात् उत्तररूपानुमानं कारणात् कार्यानुमानमेव इति भावः । (२) प्रज्ञाकरः । (३) प्रज्ञाकरः । (३) प्रज्ञाकरः । (४) धर्मकीर्तेः । (५) "एकसामध्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥"-प्रव्वाव । (६) एकार्यतादारम्यात् । (७) तर्हि तदुत्पत्तिः । (८) द्रष्टम्यस्- ए० २६३ टि० ११ ।

इति ; तन्न सारम् ; प्रत्यक्षाद् आत्मसंवेदनरूपाद् भ्रान्तेः वित्राकारिनर्भासरूपायाः विरुद्धधर्माः ध्यासेन भेदादिति चेत् ; अत्राह-रस्वं स्वं स्वण्डदाइचेद् इत्यादि ।

[ स्वं खण्डदाइचेत्संवित्तिः षहिर्वेद्यं न किं तथा। सामग्रीभेदाद् भिद्येरन् यतः पुद्गलसंविदः ॥१०॥

र पुद्रसस्यैकस्यैव चक्षुरादि[सामग्रीभेदात् ]रूपादिज्ञानप्रतिभासभेदः विज्ञानस्येव । तद्भ्रान्तिकल्पनायाग्रभयाकारानतिक्रमात् तदवस्थं चोद्यम् ।]

स्वम् आत्मानं खण्डदाः सबेतनादिरूपेण न विश्वमाकारविवेकरूपेण सताऽपि भ्रान्तेर-भावप्रसङ्गात् संवित्तिः विषयीकरोति वित्तिः बुद्धिङ्चेद् यदि । तत्र दूषणम् बहिर्चेद्यं घटादि किन्न 'खण्डदाः संवित्तिः' इति पद्घटना । संवेते (संवित्तेः) तथैव प्रतीतेः इति एक् मन्यते । कथं खण्डदाः स्यात् तत्संवित्तिः ? इत्यत्राह्—सामग्री इत्यादि । यतो यस्मात् खण्डदाः संवेदनाद् भिद्यरेन् भिन्नाः स्युः परस्परम् । काः ? इत्यत्राह्—पुद्गलसंविदः [३१२ क] रूपरसगन्धस्पर्शात्मकघटादिबुद्धयः । कुतः ? इत्याह्—सामग्रीभेदात् चक्षुरादिकारण-कलापभेदात् । एकस्य तद्विषयत्वादिति भावः ।

पूर्वार्ध स्य सुगमत्वाद् व्याख्यानमकृत्वा परमर्धं व्याच्छे-पुदू स्य रूपादिमयघटादेः
१५ एकस्यैव स्वगुणपर्यायसाधारणात्मन एव न पैरकल्पितरूपादि-परमार्थेकान्तभिन्नअवयब-अबयिक्षपस्य रूपादिज्ञानप्रतिभासभेदः केवलं न स्वरूपभेद इत्यर्थः । कृतः १ इत्याह-चक्षुरादि
इत्यादि । तत्र दृष्टान्तमाह-विज्ञानस्यैव (स्येव) इत्यादि ।

ननु च प्राद्याकाराद् भिन्नं ज्ञानमाश्रित्य कारिका प्रकृता (प्रवृत्ता) तत्कथमिदमुच्यते इति चेत् ; न; एकस्य दृत्रयेतरसंभववद् बाह्याकारसंभवाविरोधाभिप्रायेण एवमभिधानात् ।

२० यदि मतम-न ज्ञानस्य पाद्याद्याकाराद् भेदो नापि परमार्थतः तत्तदात्मकम् तदाकारस्य भ्रान्तस्य ततः तत्त्वान्यत्वाभ्या(भ्याम)निर्वचनीयत्वात् । तदुक्तम्-

\*''वस्तुन्येप विकल्पंविवेद (कल्पः स्याद्विधेः) वस्त्वनुरोधतः।'' इति ।

**\*''मन्त्राद्यपप्छताक्षाणाम्''** [प्र० वा० २।३५५] ईत्यादि ।

अ"अविभागोऽपि" [प्र० वा० २।३५४] इँत्यादि वेति (चेति) ।

२५ तत्राह—तद्भ्रान्तीत्यादि । तस्य श्राह्यादिनिर्भासभेदवतो क्वानस्य भ्रान्तिकल्पनायां कियमाणायां उभयाकारानितकमात् स्वपररूपापेक्ष्या अविभ्रमेतराकारानितळक्वनात् तद्वस्थं चोद्यम् 'कथमेकम् अनेकात्मकम्' इति ?

अथ परक्षपवत् स्वक्षेऽपि तद्धान्तमिष्यते; तत्राह-यथास्वम् इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) 'स्वं' इति द्विक्तिस्तम् । (२) रूपात्यः एव एकाम्तिभन्नाः परमार्था इति बौद्धकृष्टिपतम् , अवयव-अवयविनौ एकान्तिमशाविति यौगैः परिकृष्टिपतम् । (१) उद्धतोऽयम् न्यायवि । वि द्वि पु । १४। (४) 'यथा मृष्टककलादयः । अन्ययैवावभासन्ते तद् परिहता अपि ।' इति श्रेषः। (५) 'अविभागोऽपि इप्ध्यास्मा विपर्यासितदर्शनैः । प्राद्धप्राहकंवित्तिभेदवाविव स्वस्यते ॥'' (१) स्वरूपेऽविश्वमाकारः परस्ये च विभ्रमाकारः ।

#### [यथास्त्रं त चेद्वुद्धेः खसंविदम्यथा पुनः। खाकारविभ्रमात् सिध्येद् भ्रान्तिरप्यतुमानधीः॥११॥

प्रत्यक्षानुमानयोः स्वभावविश्रमात् अनेकान्तपन्तरेण प्रत्यक्षस्यापि स्वार्थसंवेदना-नुपपत्तेः सुव्यवस्थितं तत्त्वम् !]

बुद्धेः न चेद् यदि नास्ति। किम् १ इत्याह—स्वसंखित् स्वरूपवेदनम् । किं [३१२ख] ५ सर्वथा १ न इत्याह—यथास्वं अः 'सर्विचत्तचैत्तानाम् आत्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्'' [न्यायिव १११०] अविकल्पकं बुद्धेः स्वरूपम् अः 'प्रभास्वरिमदं चित्तं प्रकृत्या'' [प्र० वा० १।२१०] इत्यिभिधानात्, तदनितक्रमेण । अन्यथा पुनः विश्वते । कुतः १ इत्याह—स्वाकारविभ्रमात् बुद्धेः स्व आत्मीय आकारः स्वप्रकाशता अः 'स्वयमेव (यं सैव) प्रकाशते" [प्र० वा० २।३२७] इति 'तस्य तत्र वा विभ्रमात् । ततः किम् १ इत्याह—सिध्येत् स्वलक्षणबुद्धेः भ्रान्तिरूपम् । रे॰ केन प्रमाणेन १ [न] केनचित् , स्वयं भ्रान्तात् प्रत्यक्षात् तदिसद्धेः बहिर्थवत् । अनुमानेन इति चेतः ; अत्राह—भ्रान्तीत्यादि । अपिशव्दो भिभप्रक्रमः, अनुमानधीरिष भ्रान्तिः ।

कारिकार्थं दर्शयमाह-प्रत्यक्ष इत्यादि। सुञ्यवस्थितं तत्त्वम् सर्वं आन्तत्वम (न्तं तत्त्वमु-)
पहसनवचनिमदम्। स्वसंवेदनप्रत्यक्षमेव अभान्तिमिति चेत्; अत्राह-अनेकान्तमन्तरेण इत्यादि।
एवं मन्यते-तत् स्वसंवेदनप्रत्यक्षं 'नीलमहं वेद्यि' इति माद्यमाहकसंवेदनस्वभावम्, १५
ततोऽन्यद्वा स्यात् ? प्रथमपन्ने अनेकान्तमन्तरेण न केवलमनुमानस्य अपि तु प्रत्यक्षस्यापि
स्वार्थं संवेदनानुपपत्तेः सुञ्यवस्थितं तत्त्वम् स्वयमेव स्वस्य वा अर्थः इति । द्वितीये सुखनीलादी का वार्ता ? भ्रान्तत्विमिति चेत् ; अन्यस्य तद्विपरीतस्य अदर्शनेनाऽसस्वात् । दर्शनेऽपि तद्वदेव, ततः तदेव चोचम् 'प्रत्यक्षानुमानयोः स्वभावविभ्रमात् सुञ्यवस्थितं तस्वम्' इति ।

स्यान्मतम्—तद् विश्रमविवेकनिर्भत (छ) तया यद्यथा (द्यप्या) त्मानं न दर्शयति तथापि २० तम्रेतनद्या (सम्रेतनादितया) दर्शयति इतरस्य विश्रमाभाव इति; तत्राह—सु (स्व) उपक्त इत्यादि ।

[स्वव्यक्तसंवृतात्मानौ व्याप्नोत्येकं स्वलक्षणम्। यदि हेतुफलात्मानौ व्याप्नोत्येकं स्वलक्षणम्॥१२॥

न बुद्धेर्प्राध्यप्राहकाकारी भ्रान्तावेव स्वयमेकान्तहानेः । ती चेद् भ्रान्ती किमभ्रान्तं यत् प्रत्यक्षं स्यात् ? ती हि तदात्मानी तद्व्यितरेकेण एकान्तस्यानुपलन्धेः । कथिन्व- २५ दुपलन्धी सत्याञ्च तद्विवेकानुपलन्धी उपलन्धस्यापि संवृती चेतःस्वलक्षणस्य सकृद् व्यक्तेतरस्वभावी व्याप्नुचतः क्रमेण हेतुफलन्धामी कः प्रतिबन्धः ?]

व्यक्तः [३१३ क] प्रत्यक्षः संविदेत बोधस्त्रभावः संकृतः तद्विपरीतो वेशवेदकाकार-विवेक इत्येके 'स्वं स्वण्डकः चेत् संवेदिः (संविद्धिः)' इत्यादि नानार्थमेतद् इत्यवरे ।

<sup>(</sup>१) ''नान्योऽनुभान्यो बुद्ध्वास्ति तस्या नानुभवोऽनरः । प्राद्ध्वप्रहक्ष्वेशुर्यात् स्वयं सेत्र भकाशते ॥''-प्र॰ वा॰ ।

4

तस्मात् सच्चेतनादिरूपेण इव विश्वमिववेकरूपेणापि बुद्धिः चकास्ति क्रेवटं तदुत्तरकालभाविनी विकल्पबुद्धिः तत्रासन्तं श्राद्याचावरणपटं परिकल्प(प्य) तद्विवेकं संवृणोति नेतरद् रूपम् । तदुक्तं केनचिन्-

> \*''अविभागोऽपि वुद्ध्यात्मा विपर्यःसितदर्शनैः । ग्राह्यग्राहृकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥'' [प्र० वा० २।३५४]

विकल्पेन निश्चीयते इति । तत्राह—सु (स्व) टयक्त इत्यादि । टयक्तोऽसंवृतः चेतनादिस्वभावः, तत्संवरणे क्षणविवेकवत् बुद्धिव्यवहारोच्छेदः । संवृतो दिश्तिः तदभावे विश्वमविरहात् शास्त्रमनर्थकम् । स्वी व तो (च तो) टयक्तसंवृतात्मानी च ट्याप्नोति तदात्मकं
भवति एकं स्वलक्षणं बुद्धिवस्तु यदि इत्यनेन पराभ्युपगमं दर्शयति । तिह इति अत्र दृष्ट२० व्यम । हेतुफलात्मानी ट्याप्नोति एकं स्वलक्षणम् । नदेवं क्रमाऽनेकान्तसिद्धेः एकस्य
कार्यकारणभावनिषेधनं सौगतमत्वाति ।

प्राह्माद्याकारिववेकं निर्मलं विज्ञानं तावत न संभवित इति न बुद्धत्या (बुद्धेरित्या) दिना प्रतिपादयन तदभ्युपगम्य चेयं कारिका कृता इति च 'कथिश्वद्' इत्यादिना 'व्यक्तेतर' इत्यादिना कारिकां विवृण्वन्नाह—न बुद्धेः इत्यादि । न बुद्धेः ग्राह्मग्राह्काकारी भ्रान्तावेव १५ मनोविकल्पन्नान्तिरचितावेव न तात्त्विको इति एवकारार्थः । कृतः १ इत्यत्राह—स्वयं सौगतस्य योऽयम् 'सर्वमविभागं ज्ञानम्' इति एकान्तः [३१३ ख] तस्य हानेः विकल्पे तो (तौ) भावतः स्याताम्, कथमन्यथा अ''अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा, ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव विकल्पेन लक्ष्यते ।'' [प्र० वा० २।३५४] इति सुभाषिनं त[स्य] स्यात्, तदेकान्ते विकल्पभावात् । सोऽपि तदन्तरेण न ; इत्यपिवार्तम् ; तत्रापितथाकल्पने अनवस्थानात् । अ''विकल्पो २० वस्तु तस्य द्वा (ऽवस्तुनिर्भासः)'' नान्यदिति किं कृतोऽयं विभाग इति मन्यते ।

तत्रैव दूषणान्तरमाह—ती वेदिनो (वेदिनः) माद्यमाहकाकारो चेत् यदि आन्ती निरंशबुद्धौ विकल्पारोपितौ किम् अभान्तम् तदाकाररहितम् न किक्किन् यद् अभान्तं प्रत्यक्षं स्यात् ।
इदमत्र तात्पर्यम—यदि अविभागो बुद्ध्यात्मा कदाचिन् प्रतिपन्नः स्यात् तद् 'विकल्पेन तौ' तत्र'
आरोपितौ' इति, नान्यथा । नहि झुक्तिकाऽसिद्धौ तत्र रजतारोपसिद्धिः, रजतत्त्रवद् रजते
३५ विकल्पे च रतौ यदि सिद्धौ भवतः । न चैवमिति ।

नतु प्रतिभासि (भासते) सर्वदा तदात्माऽविभागः, तौ च विकल्पाह्नद्दी इति चेत् ; अत्राह—तौ प्राह्मपाहकाकारौ हि खल तस्य युद्ध्यात्मनः आत्मानौ स्वभावो । कृतः १ इत्याह—तद्व्यतिरेकेण तदाकारव्यतिरेकेण एकान्तस्य एको प्राह्मादिरहितोइचेतनैव (तोऽन्तइचेतनैव) अन्तो धर्मो यस्य तस्य अनुपलब्धेः । तदुपलम्भमभ्युपगम्य दूषणमाह—कथिक्चद् इत्यादि । ३० शब्दादिरूपेण न विविक्षतरूपेण उपलब्धी संशयादिव्यवच्छेदेन निर्णीतौ सत्यां च तद्विवेका-नुपलब्धी तस्य विश्रमस्य विवेकस्य अनुपलब्धी उपलब्धस्यापि संवृतौ 'सत्यां च' इत्यनु-

<sup>(</sup>१) प्राह्मप्राहकाकारी । (२) अविभागतुद्धी । (३) प्राह्मप्राहकाकारी ।

वर्षके । [३१४ क] किम् ? इत्याह—व्यक्तेतरस्वभावी सकृद् व्याप्नुवतः । कस्य ? चेतः-स्वलक्षणस्य क्रमेण स्वहेतुफलव्याप्ती कः प्रतिबन्धः ?

नतु फले वृत्तिमद् विज्ञानं न हेतौ वृत्तिमत् स्वंकाले तैद्भावात् , अत एव हेतौ वृत्तिमत् न फले, तत्कथं चेतःस्वलक्षणस्य स्वहेतुफलन्याप्तिप्रतिपत्तिः यतः तत्र 'कः प्रतिवन्धः' इति स्यादिति चेत् ; अत्राह—संवृणोत्येव इत्यादि ।

> [ संवृणोत्येव यथा वित्तिः सामान्येन स्वार्थयोः । विशेषाहितफलैकान्तभेदानवभासेत स्वतः ॥१३॥ प्रत्यासत्त्या ययैक्यं स्यात् भ्रान्तिप्रत्यक्षयोस्तथा । स्वहेतुफलयोरैक्यं ततस्तत्त्वं श्रयात्मकम् ॥१४॥

क्रचिदेकान्तसंभवे अनेकान्ता प्रतीतिरियं क्रियेत । यावता बुद्धेः खण्डश्चः स्वार्थ- १० संवेदनं भवत् साकल्येन तावदान्ध्यविज्ञम्भणम् । परस्परःः]

संवृणोत्येव स्थागयत्येव। का १ इत्याह वृत्तिः (वित्तः) ज्ञानम्। कान १ इत्याह—विशेषाहितु (हिन) फलैकान्त भेदान्। कयोः १ इत्यत्राह—स्यार्थयोः स्वस्य अर्थस्य च। स्वतः आत्मना। केन १ इत्यत्राह—सामान्येन पूर्वापरैकत्वेन 'स्वार्थयोः' इत्येतद् अत्रा-प्यपेक्षं (क्ष्यम्) भेदैकान्तविरोधिसामान्यात्मकहेतुफलग्राहिणी इति यावत्। नन्वेवं भवता १५ कल्प्यते, नन्वेवं (नत्वेवं) सा प्रतिभासते इति चेतः अत्राह—अवभासेत इत्यादि। यथा शब्दश्रवणा[न] तथाशब्दानुमानम् यत्तदोनित्यसम्बन्धात्। ततोऽयमर्थः—यथा येन प्रकारेण लोके प्रतीयते वित्तः तथावभासेत । संवृतिविशेषा च सामान्येन स्वार्थयोः लोके प्रतीयते अतः तथैवावभासते । न च हेतां(तो) वृत्तस्य ज्ञानस्य फलम्बहणाभिमुख्यं विरुद्धम्, अन्यथा स्वात्मित वृत्तस्य परत्र वृत्तिविरुद्धा भवेदिति सर्वस्य क्षणिकतापि (ताप्र)साधनमनवसरम् । एतावाँस्तु २० विशेषः एकत्र देशस्य अन्यत्र कालस्य भेद इति ।

नतु हेतुफलसामान्यानां प्रतिभासते (ने) अन्योऽन्यविविक्तं वैस्तुत्रयमापिततं नैकं तदात्मकम्, इत्रय्था नानैकं स्याज्ञगन [३१४ख] इति चेतः, अत्राह—प्रत्यासद्ध (सत्त्या) इत्यादि ।
प्रत्यापोद्यत्या यथा (प्रत्यासत्त्या यया) तथाऽवभासलक्षणया, स्वहेतोः तथोत्पत्तिलक्षणया अशक्यविवेचनकप्या वा ऐक्यं तादात्म्यं स्यात् । कयोः ? इत्यत्राह—भ्रान्तिप्रत्यक्षयोः । तथाहि—यदेव पितशक्क्षणानम् अर्थिकियास्थितिविरहात् भ्रान्तं तदेव स्वरूपे अभ्रान्तं
संस्थानमात्रे वा [ऽ]विपर्ययात् । । न च तत्र क्षानान्तरस्य अविसंवादकल्पना, तत एव तहर्शनात , अन्यथा अन्यतोऽपि न भवेत् , ततोऽपि अन्यत एव कल्पनादित्यव्यवस्थानात् । यथैव

<sup>(</sup>१) ज्ञानकाले । (२) ज्ञानकारणस्य फलस्य अभावात् । (३) "एतदेव स्वयं देवेरुकं सिद्धिवि-निक्चये । प्रत्यासत्त्या ययैक्यं स्यात् आन्तिप्रत्यक्षयोस्तथा । भागतद्वदभेदेऽपि ततस्तन्तं द्वयात्मकम् ॥" --न्यायवि० वि० प्र० पृ० १६८ । (४) हेतुः पूर्वपर्यायः फलमुत्तरपर्यायः तयोश्च अन्वितं सामान्यं कृत्यमिति वस्तुत्रयम् ।

२५

हि शङ्के पीतज्ञानस्य पीतसम्बन्धार्थ (म्बन्ध्यर्थ)कियाबिरहः तथा संस्थाने साधारणास्पष्टानु-मानाकारार्थिकिया[ऽ]भावः अन्यथा सामान्यवस्तु (सामान्यं वस्तु स्यात् )। व्यवहारी नैवं मन्यते इति चेत् ; पीतज्ञाने संस्थानप्रतिभासे सम (च समत्वम्)। व्यवहारे तदैक्यमिति चेत् ; तत्रैव क्षणभङ्गादिखण्डनम् , परस्तु परमार्थोऽपि चिन्तितः। तदैक्ये किम् ? इत्याह—नया ५ प्रत्यासत्त्या स्वहेतुफल्छयोः ऐक्यम् । तत ऐक्यात् तक्यं अयाहमकम् उत्पादाद्यात्मकम् ।

प्रथमकारिकां व्यतिरेकमुखेन व्याख्यातुकाम आह-क्रिचित् इत्यादि । क्रिचित् बहिर-न्तर्वा यद्वा विश्रमे अन्यत्र वा व्यवहारे परमार्थे वा एकान्तसंभवे एकान्तस्य अशेषपरवादि-मतस्य प्रमाणवलात् संभवे सित प्रतीतिः अयं [इयं] क्रियेत । किंभूता ? इत्याह-अनेकान्ता इत्यादि । समस्ति (नास्ति) तत्संभवः ततस्तदपलाप इतिः अत्राह-यावता इत्यादि । स्वार्थयोः १० संवेदनं प्रहणं बुद्धेः खण्डशः स्वसंवेदनम् स यदि (सीतादि) कृपेण न विश्रम-[३१५क] विवेकस्वकृपेण इति ध मों त रा दिः । तथा ज्ञानकृपेण न उत्तरार्थिकयासम्बन्धिना स्वभावेन अपितकाले एव प्रमाणतायाः प्रतीतेः तत्परीक्षणं बालविलसितम् । यदि पुनः तत्सिन्धता (तत्स-म्बन्धिना) तद्वद्भहणात्, गृहीतोपि (तापि) अर्थिकया दर्शने[न] न निश्चीयतेः न तर्हिगृहीता । १५ निह् व्यवहारी गृहीतमनिश्चनं मन्यते । तद्नुसारी च भवान्, परमार्थतः कार्ये (कार्य)कारण-भावो (वा)भावेऽपि तदिच्लगां तद्भिकरणात् ,

### \*''परमार्थाविकल्पेन सांवृतत्वं विहन्यते । तद्ग्रहे सांवृतत्वे तु तद्ग्रहोऽस्तु विकल्पतः ॥'' इति

प्र क्षा क रः । तथा 'अर्थवेदनमपि नीलादितया न जातया (जडतया) इति सौत्रान्तिकः। २० द्रव्यादेः तद्र पेण न सकल तजन्येकलंनक (तज्जन्यफलजनक)शक्तिरूपेण, तत्र अविवाद-प्रसङ्गात्, शक्तेः ततो भेदेकान्तेऽपि उक्तम, इति वंशेषिकादिः । भवत् जायमानम् । किं करोति ? इत्याह—साकल्येन इत्यादि । तावद्वान्त्यिवश्वंभणं (तावदन्ध्यविजृम्भणं) तत्त्वपरी-क्षायाम् मध्यस्थं यदि चेतः, तदिक्षभणे (तदिजृम्भणं) तु नेति ।

द्वितीयां विवृण्वन्नाह-परस्पर इत्यादि । सर्वं सुगमम् । परमपि अन्यथानुपतत्ता (पपत्तेरु) दाहरणं दर्शयन्नाह-परस्पर इत्यादि ।

# [परस्पराविनाभूतौ नामौन्नामौ तुँलान्तयोः। स्थाल्यादौ लिङ्गमीदृक् चेत् सर्वं कार्यं न किं पुनः॥१५॥

<sup>(</sup>१) अर्थिकयाकारित्वात् । (२) ''इह च रूपादौ वस्तुनि दृश्यमाने आन्तरः सुखाद्याकारस्तुस्यकालं संवेखते । न च गृह्यमाणाकारो नीलादिः सातरूपेणानु-भूवते इति न निश्चीयते ।''-म्यायिक टी० १।१० । (१) अमाणतापरीक्षणम् । (४) व्यवहारिकानेच्छमा । (५) तुल्वा-''तुलोकामरसादीनां तुल्यकालतया न हि । नामरूपादिहेतुत्वं न च तद्व्यभिचारिता ॥ तादास्मं तुक्वयत्त्रसात्त्रते हि न तुलान्तयोः ।''-न्यायिक २।३३८ । प्रमाणसं० पृ० १०७ ।

तुलान्तयोर्नामोन्नामयोरेकतरस्य दर्शनादन्यतरस्यातुमानम्, 'वृक्षादेः छायाद्यनु-मानं कार्यलिङ्गं संभावयन् स्वभावहेतुमुपरुणद्धि । शक्यं हि वक्तुम्-भावः सत् छतकं वा वस्तु जनयन् अनश्वरमेवं जनयति । अतः स्वकारणस्वभावानुमानात् कारणात्मनः प्रतिपत्तिरिति दुःखं वतायं तपस्वी, तस्य स्वोरस्ताडं क्रन्द्रतोऽपि लोकानिष्ठत्तेः ।]

तुलान्तयोः नामोन्नामौ परस्पराविनाभृतौ 'अनुमीयते' इत्यध्याहारः । उन्नामा- ५ विनाभावी नामस्तर्वनाभावी चोन्नामः 'अन्यथानुपपत्तः' इत्यनुवर्त्तते । स्थाल्यादौ आदि- शब्देन जले चन्द्रादिष्रहणम् , सति द्रव्यमेघादौ 'अनुमीयते' इत्युपस्कारः । अत्रापि 'अन्यथा- नुपपत्तः' [३१५ख] इत्यनेन षटना । अथ पूर्वम् , एतच पूर्वसामगीकार्यमिति, अतः सैवाऽनु- मीयते; इत्यत्राह—ईष्ट्रग् इत्यादि । कार्यम् इष्टग् लिक्षं चेद् यदि [इ]ति किं पुनर्ने कार्यम् सस्वादिकमपि कार्यमेव स्यादिति ।

'ई हुग्' इत्यादि भागं विष्टुण्वन्नाह—तुलान्तयोः इत्यादि । तुलान्तयोः यौ नामोन्नामौ तयोः एकतरस्य नामस्य उन्नामस्य वा दर्शनात् अन्यतरस्य उन्नामस्य नामस्य वा अनुमानम् तथा वृक्षादेः सकापा (सकाशात् छाया) द्यनुमानम् अथवा वृक्षाः(क्षादेः) सम्बन्धि छायादिना अनुमानम् कार्यलिङ्गं संभवं भवन (संभावयन्) सौगतः स्वभावहेतुम् उप-रुणद्धि निराकरोति, कार्य हेतुं तं त्र्यान् । एतदेव दर्शयन्नाह-श्वक्यं हि इत्यादि । [श्वक्यं हि १५ वक्तुम् ] भावं (वः) सत् तन् कृतकं वां अपेक्षितपरव्यापारं वा वस्तु जनयतु [यन्] स्वरमेवां [अनक्ष्यसेव] नित्यरूपमेव जनयति घटादौ तथा दर्शनात् इति मन्यते । ततः किम् १ इत्याह-[य] तः कारणाद् अतो वा लिङ्गात् स्वकारणस्वभावानुमानाद् भावस्य कृतकस्य वा यत् कारणे तस्य यः स्वभावो नश्वरत्रच कार्यजननरूपः तस्य अनुमानात् कारणात्मनः कृतकस्य वा प्रति-पत्ति: इति न साक्षात् तत्काळभाविना ता न (तन्न) श्वरत्वमनुमीयत इति भावः। अथ २० यदा अतः स्वकारणस्वभावानुमितिः तदा कार्यं सत्त्वादि, यदातु स्वभावभूतं नद्दवरत्वं तदा स्वभाव इति चेत् ; तर्हि यदा रसादेः स्वभावानुमानं तदा कार्यत्वं यदा तु समानकालक्ष्पाद्यनुमानं तदा [३१६ क] लिङ्गान्तरत्वम् । प्रकृते तादात्न्यसम्बन्धो नात्रेति चेत् ; अत्रापि योग्यता इति समानम् । यथैव वा अर्थान्तरयोः अकार्यकारणयोः कचित् कदाचित् सहदर्शन(न)भावेऽपि पुनः एकाभावेऽपि तददर्शनात् सर्वत्रानादवासः तथा अनर्थान्तरयोरिष कचित्तादाल्यदर्शनेऽपि २५ तदन्यथादर्शनात् , यथा वृक्षत्वाभावेऽपि चूतत्वस्यै इति सर्वत्र अनादवासः । एवं परीक्षणे लोकस्य व्यवहार्रावलोपः । न चायं पक्षः क्षमो भवता तदङ्गीकरणात्, सौगतस्य कथं क्षमः तेनापि अयमङ्गीकृतः १ प्रागद्वैतावतारात् छोकात् तादात्म्यादिप्रतिबन्धसिद्धिवत् सहभाविनां रूपादीनाम् अन्यथानुपपत्तिप्रतिबन्धसिद्धिरपि अस्तु विशेषाभावादे (वात् । एतदे) वाह-दुःस्तम् इत्यादिना ।

<sup>(</sup>१) तुक्करा—"न हि वृक्षादिः छायादेः स्वभावः कार्यं वा । न वात्र विसंवादोऽस्ति । चन्द्रादेर्जछ-चन्द्रादि प्रतिपत्तिस्त्रधानुमा । न हि वळचन्द्रादेः चन्द्रादिः स्वभावः कार्यं वा ।"—छघी० स्ववृ० इछो० १२—१३ । (२) "अपेक्षितपरम्यापारो हि भावः स्वभावनिष्यसौ कृतक इति ।"—स्वायवि० ३।१२ । (३) आञ्चळतासंभवात् ।

.

दुःश्वं ग्रथा भवति तथा 'जीवित' इत्यनुसन्धः, वत इति विषादे । अयं सौगतः तपस्वी वराकः । किं कुर्वन् ? इत्याह—लोक इत्यादि । कुतः ? इत्याह—तस्य सोगतस्य समादो दरसि इ स्तानं (स्वोरस्तादं) कियाविद्योषणमेतत् । कन्द्रतोऽपि रुदतोऽपि लोकस्य अविष्केः अन्यथानुपपस्या प्रवृत्ताद् व्यवहारात् इति सम्बन्धः ।

अजैव उदाहरणान्तरं दर्शयमाह-सधैव इत्यादि ।

[तथैव ज्योतिषां मध्ये उदिताज्ज्योतिषोऽनुमा । उदेष्यति कुतो हेतोः कृत्तिकादेः भवेदिति ॥१६॥

प्रतिवन्धपरिसंख्यायाम् 'उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयादिति किं प्रमाणस् ? न चात्र किञ्चित् व्यभिचारोऽस्ति । नो चेत् ; प्रमाणसंख्या प्रतिवन्धपरिसंख्याधातिनीव लक्ष्यते । १० ज्योतिषामनागतोदयास्तमयादिफलज्ञानमनुमानमिनच्छतः प्रमाणान्तरप्रसङ्गात् । तादा-रम्येन कृतिश्चित् \*''अतीतेककालानां गतिर्नानागतानां व्यभिचारात्'' [प्र० वा० स्वषृ० ए० ४९] इति व्याप्तिमेव प्रतिश्चिपन् न केवलमनुमानसुद्रां भिनत्ति किन्तु समस्तप्रमाण-प्रमेयव्यवस्थामपि ।]

यथैव अन्यथानुपपत्तेः नामोन्नामयोः एकतरदर्शनाद् अन्यतरानुमानं वृक्षादेः छाया-१५ धनुमानं तथैव तेनैव प्रकारेण अनुमा 'भवेत्' इति सम्बन्धः । कुतः क ? इत्याह—उयो-तिषां मध्ये उदिताद्यो (उज्यो)तिषः कृत्तिकादेः हेतोः लिक्नाद् उदेष्यति [३१६ ख] ज्योतिषि शकटादौ इति भवन् शेष्यते (न चेष्यते) सौगतैः इति चेत्; अत्राह—कुतो नैव भवेत् ? \* "अतीतिककालानां गतिः" [प्र०वा० स्ववृ० ए० ४९] प्रतिपत्तिः नो चेत्; न यदि भविष्यतां व्यभिचारादिति व्यवहारानुसारिणोऽपि तद्व्यवहारिवलोगः ।

२० न क्रतिकोदयात् भविष्यच्छकटाद्यनुमानम् अपि तु द्वयोः कारणभूतयोः सामग्या इत्येके । तेषां तयोः योगपद्यम् , इतरथा रसादीनामपि तु न स्यादिति निरर्थकम् – \* "अतीतेषक्रकालमनां गतिः" [प्र० वा० स्वष्ट् ०] इति ।

किञ्च, एकसामध्यधीनत्वेऽपि <sup>र</sup>तयोरयोगपद्ये मानसाध्यक्षविषय<sup>3</sup> इन्द्रियज्ञानसहकारी-म स्यात् ।

२५ नतु कथिव्यत् सामग्रीस्वभावानुमानेऽपि न भाविशकटोद्यात् (तु) मानम् \* "अती-तैककालानां गतिः" [प्र० वा० स्ववृ०] इत्यस्य विरोधा वे विदं (धादिति चेत् ; इदं) स एव जानाति य एवं वदन्ति (ति) ।

साध्यपि (भाव्यपि) कारणम् , कृत्तिकोद्यात् शकटोद्यस्य करणस्य (कारणस्य) अतु-

<sup>(</sup>१) पुरुषा-"भविष्यत्यतिष्येत सक्टं कृत्तिकोद्यात् । इत आदित्य उदेतेति प्रहणं वा भविष्य-ति ॥ तदेतत् भविष्यद्विषयमविसंवादकं ज्ञानं प्रतिकादसंक्यां प्रमाणसंक्यां च प्रतिकाद्वे ।"-कविष्य स्य० इतो० १४ । (२) कृत्तिकोदय-शकटोदयसोः । (३) इनिद्वयक्ताविषयस्य अनम्बरो विषयः हन्दिवसा-नस्य सहकारी भवन् मनोविज्ञानसुत्यादयति, तथ स्यादिति आवः ।

मीनम् इत्यपरे । तेषां स्वमन्ये 'श्व आदित्य उदेता अद्य तद्व इन्द्रियान् (तदुद्वात्)' इत्यमुमान-निषेधं (घ)कथा प्रमाणानाम् अयुक्तम् (क्ता) । उमयोः अनभ्युपगमे कथमनामावि (नागामि)-निष्टतिः ऐकान्तिकी स्यात् ? पूर्वभावित्वे व कार्यस्य युगतस्य युगतत्वा त्रोकनीया दसासर्वा (सुगतत्वात् प्राक्तनी या दशा सा सर्वां) कार्यभूता उत्तरा कारणरूपा ततः तदर्यं प्रवृत्तेः । तथा च #"अत्र भगवतो हेतुफलसंपच्या प्रमाणभूतत्वं(त्वे)न स्तोत्रामिघानम्, तत्र हेतुः ५ आश्चयत्रयोगसम्पत् सांव्यवहारिकप्रमाणापेश्चया, आश्चयो जगद्धितैपिता, प्रयोगो जग-छत्राछासृत्वं (जगच्छासनात् शास्तृत्वं) फलं स्वपयत् स्वार्थसंपत् (स्वार्थसम्पत्) सुगतत्वेन" [प्र० समु० १० १।१] इत्यादि सर्वमयुक्तम् ; संव्यवहारापेक्षयैवं [३१७ क] व्याख्याने 'अग्निः कारणं दाहाद्यर्थिकया तत्फलम्' इत्यनभ्यासे अग्निकारणलिङ्गदर्शनात् तत्फले प्रवृत्तिः इति प्रसक्तम् , तथापि तत्क्रिया[या] एव कारणत्वे वल्लीदाहः(हे) फल्फ्पणकीयः 🗫 कारणम् , अतः तहाहानुमानं कारणात् कार्यानुमानम् । कथमेवं सुगतत्वं तायित्वं व (व) हेतुः आशयप्रयोग [:] तत्फर्छ न स्यादिति तदवस्थः पूर्वो व्याघातः स्यादिति चेत् ; कुत एतत् ? सुगतत्वाभावे आश्रय (आञ्चय)प्रयोगसंपदोऽप्य [भावान् , "तद्]भावे न सुगतत्वम् । अन्यत्रा (थाऽ)हेतुत्वम् । अन्योऽन्यहेतुकत्वे वा अन्ये [अन्योऽन्य]समाभगान्नैकतरस्यापि सिद्धिः । संव्यवहाराश्रयात् सर्वत्र हेतुफलभावम् अन्योश्यदोपइष्टमध्यभी (अन्योऽन्याश्रयदोषदुष्टमध्यभी)- १५ ष्टमिच्छति न पुनः अकारणभूतात् कृत्तिकोदयाद् अन्यथानुपपम्नात् तदोषपरिवर्जितात् शकटोदया-नुमानमिति सत्यं परो नुप्तप्रक्षेः (क्र एव) । एतेन अस्टि।देः मरणाद्यनुमानं चर्वितं (त) चर्वितम् ।

कारिकार्थं व्याचप्टे-प्रतिबन्ध इत्यादिना। प्रतिबन्धस्य अविनामावस्य परिसंख्वावां तादात्त्यतदुत्पत्तिरूप एव नान्यः प्रतिबन्ध इति परिगणने क्रियमाणे उद्देश्यति शक्दं कृतिको-द्यात् इति क्रिं प्रमाणम् १ इति एच्छति । न प्रत्यक्षम् ; क्रिकाभयणात् । ना[नुमा]नम् ; २० परप्रतिबन्धमन्तरेण भावात् । प्रमाणान्तरं स्यादिति भावः । यहा परस्य क्रिं नैव प्रमाणम् इति व्याख्येयम् । व्यभिचा[रा]न प्रमाणमिति चेत् [अत्राह—] न चात्र इत्यादि । देशकाङाकार-विपर्ययमहण्यक्षणानां व्यभिचाराणां मध्ये नैकोऽप्यस्ति इति कश्चिद् प्रहणम् । कृत एतत् ?

<sup>(</sup>१) माविकारणवादिनः प्रज्ञाकरणुप्ताः । (२) तुळना-"तेन बतुच्यते सहेन-यः सविश्रुद्वी भाषी व तेनाचीव्योऽनिवतः । अध वाचीव्यात् सोऽपि भविता इवोऽजुमीवते ॥ "तद्पास्त्रम्, मस्म वयोपविन्तः साध्यान्यमे हेतुर्विजते ।"-प्र० वा० स्वष्ट्० टी० प्र० १८ । "वक्षाचीद्यात् इवः सूर्योद्यानुमानं व तद्नुमानं नियामकिल्काभावात्, अध धर्मदर्शनात् इवः सूर्योद्यानुमानवत् ।"-प्र० वा० स्वष्ट्० टी० ए० ४९ । (३) "इव आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति"-कवि० इको० १४ । (४) "वासादी सामार्यस्थात् । भववानेव हि ग्रमाणभूतोऽस्मिन् प्रसाव्यते ।"-प्र० वार्तिकास्त्र० ए० १ । (५) "वास व मनवती हेतुकस्वरूपस्था प्रमाणभूतावेन स्तोन्नाभिषानं प्रकरणादी प्रसाव्यवनार्थम् । तत्र हेतुकावस्थानेनासम्बद्धः, वाद्यवे व्यवस्थाने वास्त्रव्यत् । स्वार्थसम्बद्धः वाद्यत् वाद्यत् । स्वार्थसम्बद्धः वाद्यत् वाद

#### इत्यन्नाइ-कृतिका इत्यादि ।

यदि वा, तत्प्रमाणम्। कुतः ? इत्यत्राह्—[३१७ख] कुतात्यादि (कुत्तिकेत्वादि)। नजु तदन्यथानुपपत्तिः कुतोऽवगम्यते ? विवक्षितशकटोदयाभावे अदर्शनादिति चेत् ; तम्र ; सर्वदर्शिनोऽ-दर्शनं सर्वत्र अर्थाभावं गमयति, नान्यस्य व्यभिचारात्। एकदा तदा (तथा) दृष्टानां सकषायधात्री-५ फळानां पुनरन्यथापि दर्शनात्। नाऽयं सौगतपक्षे दोषः तदवगमनिमित्तस्य तादात्स्यादिप्रैति-वन्धस्य भावादिति चेत् ; नैतत्सारम् ; यतो यथैव बहुळं शिंशपायाः युक्षस्वभावदर्शनात् ['तदविना]भूतं सर्वत्र सर्वदा युक्षस्वभावस्य' इति गम्यते अन्यथा सकृदपि तत्स्वभावा न मवेत् , तथा कृतिकोदयः बहुळं [शकटोदया]विनाभाविस्वभावः प्रतीयमानः सर्वत्र सर्वदा तत्स्वभावः, अन्यथा सकृतदिपस्य (सकृदिप तस्य) तत्स्वभावताऽयोगादिति गम्यते। अत्र अदृष्टव्यभिचारशङ्का रे॰ न शिंशपायामिति किंकृतो विवेकः ? यथा च युक्षाभावेऽपि तद्भावो (वे) निःस्वभावता तस्याः तथा कृतिकोदयस्य तद्विनाभाविस्वभाविषद्धे तद्वस्थैव निःस्वभावता । न चेदमत्र चोष्णम्- 'तत्स्वभावता तस्य कुतः' इति; शिंशपायामिप तुल्यत्वात् । न तुल्यम् ; तस्याः स्वकरणात् (स्वकारणात्") । अत्रापि इदमेव उत्तरमस्तु । तद्वनुमानप्रसङ्क इचेत् ; शिंशपायामिप इति ।

स्वभावहेतवे दत्तः सांप्रतं किं जलाञ्जलिः ।

१५ येनैर्व (वं) सोंगते (तो) मृते नो चेत् लिङ्गान्तरं न वित् (किं) ॥

अत्रैव दूषणान्तरं दर्शयन्नाह-प्रमाण इत्यादि । एवं मन्यते-अस्य अनुमाने अन्तर्भावानु 'द्धे प्रमाणे' इति प्रमाणसंख्या प्रतिबन्धपरिसंख्याघातिनी[व] द्विविध एव प्रतिबन्ध इति तत्परिसंख्या प्रमाण [३१८क] परिसंख्याघातिनी लक्ष्यते । 'इच' शब्देन अनादरं दर्शयति । इतः ? इत्यत्राह-ज्योतिषां महादीनां यौ अनागतोदयास्तमयौ तौ आदी यस्य तत्फलस्य २० तस्य ज्ञानम् उक्तप्रतिबन्धाद् अनुमानमनिच्छतः प्रमाणान्तरप्रसङ्गात् । उपलक्षणमेतत्-तेन इच्छतः 'प्रतिबन्धान्तरप्रसङ्गादिति गम्यते ।

पुनरिष तद्दर्शयन्नाह—तादात्म्येन इत्यदि । कृतिश्चित् लिङ्गा[त् अतीतैककालानां गितिः] नानागतानाम् । कृतः ? व्यभिचारात्, इत्येवं न केवलम् अनुमानमुद्रां भिनित्त । किं कुर्वन् ? प्रतिश्चिपन् । काम् ? व्याप्तिमेव "तद्पाहकप्रमाणाभावादिति भावः । तथाहि— २५ तत्प्रतिबन्धनियमसमये बुद्धेः नाऽकारणम् अर्थो विषयः तस्याः न साकल्यव्याप्तिविष[या]याः तस्याः अर्वतं अर्ततं वर्त्तमानमनागतं च कारणम् ; अनन्तरातीतस्येव सर्वत्र कारणत्वोपगन्मात्, इत्ररथा अत्तत् स्वान्यकार्यदेशादिसङ्गतां (तं क्यांदिति ।

<sup>(</sup>१) न चानुमाता सर्वदर्शी विद्यते, अनुमानवैष्ण्यात् । (२) देशान्तरे काळान्तरे द्वश्याण्यस्य-म्बन्धे च मधुराणामपि दर्शनात् । (३) अविनामानावगम । (४) आदिपदेन तदुःपसिम्नाद्धाः । (५) द्वश्य-स्वभावा । (६) शिशपायाः । (७) तत्स्वभावाया एव उत्पन्नत्वात् इति सम्बन्धः । (८) कारणानुमानप्र-सङ्गः । (९) शकटोदयाद्यनुमानं स्वीकुर्वतः । (१०) तादात्म्य-तदुःत्पस्यितिरक्तपूर्वोत्तरचरस्यक्रप-अविद्या-मावस्वीकारापसः । (११) भ्यासिमाहक । (१२) इति नियमानुसारेण । (१३) चुदेः । (१४) कारणम् । (१५) अन्यदेशे अन्यकाछे च कार्यं कुर्यादितिः ।

24

क नास्माकं प्रतिभासाद्वेतवादिनां तन्मुद्राभेदो दोषाय सूत्वाद् (सूक्तत्वात्) इत्यपरे । तत्राद्-किंचिद् (किन्तु) इति । किन्तु अपि तु समस्तप्रमाणप्रमेयव्यवस्थामपि 'भिनित्त' इत्यतुवर्त्तते । अनुमानाभावे 'तदयोगात् , इतरथा \*'प्रमाणेतरसामान्यस्थितेः" व्यतिक्मनर्थकम् अन्यत् सर्वम् ।

तद्व्यवस्थाभेदेऽपि प्रत्यक्ष [:] प्रमाणप्रमेयव्यवस्थाभेद इति चेत् ; अत्राह-प्रत्यक्ष । ५ इत्यादि ।

#### [ प्रत्यक्षमेकान्तेन स्वलक्षणविलक्षणम् । मिध्यानुमाऽसदर्था स्व-लक्षणं मुख्यलक्षणम् ॥१७॥

विश्वदः 'कालान्तर' 'तथा संविध्ति ग्राधग्राहकविकल्पविश्रमात्मिकां संपश्यामो न पुनरेकान्तम् ।]

"तस्य हि लक्षणं देशान्तरादिव्याप्त्या विधातव्यम् । न च स्वसंवेदनव्यक्तिभिः स्वयमलक्षिताभिः तच्छक्यमिति तात्पर्यम् । युक्तमेतत्—यदि साकस्येन चतुर्विधप्रत्यक्षलक्षणमुच्येत,
न चैवम् तद्भावात् , विपर्ययात् स्वसंवेदनस्यैबोच्यते [३१८ ख] तत् प्रत्यक्षसिद्धमिति चेत् ;
अत्राह—प्रत्यक्षम् इत्यादि । प्रत्यक्ष्मं स्वसंवेदनाख्यम् अन्यद्या । किंभूतम् १ इत्याह—सुगतस्य
सम्बन्धि यद् एकान्तेन असाधारणत्वेन एकेन असहायेन अन्तेन धर्मिना (धर्मेण) उपलक्षितं १५
स्वलक्ष्मणं तेन विलक्ष्मणं विसदृशं न तदाकारं ततो विमुखं वा । अनुमितेः तत्सिद्धिरिति
चेत् ; अत्राह—मिथ्या विसंवादिनी अनुमा । कृतः १ इत्यत्राह—असदृश्यो निर्विषया
निष्प्रयोजना वा, प्रतिभासाद्वैतस्य स्वतःसिद्धेरभ्युपगमात् । यद्वा असदृश्यो हेतुलक्षणप्रमाध्य
भावेन यस्य इति । ततः किम् १ इत्याह—स्वलक्ष्मणं परकीयं मुक्त्यलक्ष्मणम्, अनेन
स्वलक्षणशब्दिनकक्तं (क्ति) करोति ।

कुतः पुनः प्रत्यक्षं तिद्विलक्षणम् ? इत्यत्राह—निश्चद् इत्यादि । यथैव च युगपद् एकस्य स्थवीयसो महणसंभवः तथा कालान्तरस्थायिनोऽपीति ; अत्राह—कालान्तर इत्यादि । अनेन तद्प्रत्यक्षत्वा (त्व) साधने विरुद्धोपलब्धि दर्शयति ।

यद्येकस्मिन् तद्द्वैतवाव्छा तेऽत्र स्थवीयसि । पूर्वोत्तरानुगभागे मुक्त एवासि सर्वथा ॥ इति मन्यते ।

यदि पुनः ततो भिन्नं तद्देतम् ; तत्राह-यथासंवित्तिम् इत्यादि । तथा संवित्तिं संपद्यामः प्राध्यप्राहकावेव विकल्पौ भेदौ ताभ्यां विश्रमात्मिकाम् । एवं मन्यते-यदि स्तम्भादिन्यतिरिच्य-

<sup>(</sup>१) प्रमाणप्रमेयव्यवस्थाऽयोगात् । (२) यदा हि प्रमाणप्रमाणाभासयोः सामान्या स्थितिभैवति तदा इदं प्रमाणम् इदञ्चाप्रमाणिमिति विभागः अविसंवादिहेतुमूळकेन अनुमानेनैव भवति । (६) 'अन्य-धियो गतेः । प्रमाणान्तरसञ्जावः प्रतिचेधाक कस्यचित्' इति क्षेत्रः । इक्षोकोऽयं 'धर्मकीतिरप्येतदाह' इति कृत्या उद्धतः प्रमाणमीमांसायास् (ए० ८) उद्धतः प्रमाणप० (ए० ६४) प्रमेयक० (ए० १८०) स्था० रस्ता० (ए० २६१) इत्यादिषु । (४) प्रस्थक्षस्य । (५) स्वसंवेदनम् । (६) स्वळक्षणविकक्षणम् ।

मानदारीरं तद्द्वैतम् सन्भादि किं भविष्यति ? [भविष्यति] चेत् ; स्वतोऽस्या वभासनोत व (ने केत्) योगात् , स्वसंवेदनविश्रमभाप्तेः । अन्यतः चेत् ; सिद्धं नः समीहितम् । एकान्तमि संपद्यन्ति भवन्त इति चेत् ; अत्राह—न पुनः इत्यादि ।

तदेवं बहिरन्तरच अनेकान्ते [३१९ क] सिद्धे यत् प्राप्तं तहर्शयकाह- स्थानाची ५ ट्याबहारोऽपि (रेऽपि) इत्यादि ।

[स्वभावो व्यवहारेऽपि हेतुस्तत्त्वप्रवर्तनात्। संपद्यतामनेकान्तं तन्मिध्याभिनिवेदिानाम् ॥१८॥ तत्तद्विरुद्धादिशन्दज्ञानतर्कप्रयोगतः। १।

स्वभावोपलम्भः मावस्वभाव एव । ततः व्यवहारोऽनेकान्तविषयः साच्यः । तत्र १० विषयप्रतिपत्तौ अप्रतिपद्मविषयिणो दर्भनात् न युक्ता । तन्नेतत्सारं कार्वेस्पादि । अनुपलम्भः पुनः व्यतिरेकव्यवहारसाधनः । तद्यं वहिरन्तव्यानेकान्तं पव्यन्नेव तस्व-हष्टिपराष्ट्रस्थः समयावष्टम्भादन्यतो वा ,तर्कप्रयोगैस्तद्व्यवहारमवतार्थते । सस्याद्यनु-षलब्धेः तथैव भावः अनेकान्तात्मक एव । बहिरपि एकान्तानुपलब्धेः, अन्यवाऽ-नुपपतेः ।]

(अपलम्मः) अपि तु स्वभावोऽपि अनेकान्तोपलम्भोऽपि हेलुः लिक्नम् । क १ इत्यत्राह—द्याव-हारे, प्रक्रमाद् 'अनेकान्तस्य' इति गम्बते । ननु तदुपलम्भादेव साक्षाद् अनेकान्तसिद्धेः कृतोऽ-सौ हेतुः १ इत्यत्राह—तन्त्वे अनेकान्तस्वरूपे प्रवन्तिमाद् अन्तर्भूतिणिजयों या (ऽयं) द्रष्टव्यः । केषाम् १ इत्याह—संपञ्चलाम् । अपित्रब्दोऽत्रापि द्रष्टव्यः । किम् १ इत्याह—आनेकान्तं तन्मिध्याभिनिवेदिानाम् । तस्मिन् अनेकान्ते मिध्या योऽभिनिषेद्धाः स्क्रम्सामि-निवेदाः तहतां तन्निरासार्थम् इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति—यथा स्वभावहेतुरपि अनुपलम्भः साध्या-(व्य)भेदाद् भिन्ने (न्न) वच्यते तथाऽर्य (तथाऽयं) स्वभाषोपलम्भोऽपि कार्यव्याप्यस्वभावा-भ्यां भिन्न इति अपति लिक्नानि" [न्यायवि० २।११] इति व्याहन्यते, इति प्रकान् क र प्रयुक्तस्य हेतोः पक्षस्य च स्वयं तेन दर्भितो वाषः ।

विध्ये निरंशैकान्तसाधने कथं तत्र स हेतुः इत्य या (इत्यत्राह-) तत् तद्विकृद्ध इत्यादि।
तच्छन्देन अनेकान्तं (न्तः) परास्त्रयते, तद्विकृद्ध इत्यनेन वा (च) अनेकान्तः (न्त) विरुद्धो नित्याधोकान्तः तौ आदी येषां ते तथोक्ताः । आदिशन्दः प्रत्येकमिसम्बध्यते—तदादयः तद्विकृद्धादय इति । तत्र आदोन आदिशन्देन अनेकान्तकारणकार्यसहचा (च) रादीनां प्रहणात् , द्वितीयेन
पकान्तकारणादीनाम् , तेषां यथासंख्येन [शन्दक्ष] आनं च तयोः तर्केण विपक्षे सद्भाव३० क्षवको (क) हेतुमचोगतः प्रयोगेण तत्मविपादक्षाक्योबारणेन । उदारप्रपद्धस्तु नेहोक्ते प्रन्थ-

<sup>(</sup>१) स्तम्मादैः । (२) स्तम्भादित्वाचीगात्, स्वस्विद्गरूपताभासेरित्ववैः। (१) प्रतिभावते स्तम्भा-दिकम्, तदा । (४) "त्रिरूपाणि च त्रीन्येव किङ्गानि"-न्यायवि० ।

मोक्सल, प्रमाण सं प्रहा त् होयः [३१९ स] पण्डितेर्मानसामिः (र्घानकालिमिः)।

कारिकामाविष्कुर्वन्नाह—स्वभावीषसम्भ इत्यादि । त्वधाबीपसम्भः, स्वसाव एव अनेकान्तभावस्वरूपमेसा (रूपतया) उपस्मते इति तुपसम्भः त्वभावशासी स्वस्त्रमञ्ज इति स्युत्पत्तेः । यदि वा, तदुपरुम्भे न स्वभावः सत्विति (सन्तिति) स्वयस्थाप्यस इति विषयी(वि)-स्वस्य विषय उपचारो पद्यतेः (चारोपपत्तेः) सदुपरुम्भस्वभाव इत्युच्यते । ततः किं क्रियते १ ५ स्त्याह—ततः स्वभावाद् स्यवद्दारोऽनेकान्तविषयः सदिति क्रानादिः साध्यः ।

ननु स्वभावोपलम्भे सोऽपि सिद्ध एवेति कथं साध्य इति चेत् १ अत्राह-तत्र इत्यादि ।
तत्र अनेकान्ते विषयस्य बदुपलम्भस्य प्रतिपत्ती सत्यां अप्रतिपत्तो विषयी येन तस्य
सौगतादेः दर्शनात् [तदुप]लम्भरूपोऽनुपलम्भोऽविकल्पः ततः तत्प्रतिपत्तावपि विषयिणोऽप्रतिपत्तिः युक्ता, न भवतोऽनेकान्तोपलम्भस्य व्यवसायरूपत्वात् । न च अतः परो व्यवहारः १०
यस्ततः साध्यः इति चेत् ; उक्तमत्र तत्र इत्यादि । दृश्यते हि अनेकान्तोपलम्भवतोऽपि विषरीतारोपः । न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । अत एव उक्तं 'दृर्शनात्' इति । न च भूतलदृर्शनमविकल्पकम् इत्युक्तं प्रथमपरिच्छेदे इति यत्किश्चिदेतत् ।

ततः कि जातम् ? इत्याह—तभीतत्सारम् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात्एतत् [किम्] इत्यत्राह—कार्येत्यादि । अनुपलम्भः, पुनः इति पक्षान्तरचोतने व्यतिरेकतत्व्यवहारसामनो १५ भावाभावव्यवहारयोः साधन इति स्वभावोपलम्भः इत्यादिरिप व्यवहारणो वा (रेणैव) साधन-स्वादिति मन्यते ।

प्रकृतं निगमयकाह—तद्वयम् (तद्वम्) इत्यादि । यत पवंतत् तस्मात् अवम् पकान्तवादी सौगतादिः अनेकान्तं [३२०क] प्रयन्नेव । क ? इत्याह—विहरन्त्रश्च । स किम् ? इत्याह—विकास्य अनेकान्त-जीवावेर्या दृष्टिः तस्याः पराक्षुक्षो विमुक्तः तस्त्वं पद्रयक्षि व पद्रयक्षि २० इति मन्यते इति भावः । कुतः ? इत्याह—समयावष्टमभात् स्वागमामहभद्दावेद्यात् अन्यतो वा पूर्वक नर्म्य (पूर्वकर्मतः) । स किं क्रियते ? इत्यादि यमोऽर्थन्यवहारमवतापि त (इत्याह तद्व्यवहारमवतापि त (इत्याह तद्व्यवहारमथ्यव्यवहारमवतापि त (इत्याह त्यव्यवहारमथ्यव्यवहारमवतार्यते) केः ? इत्याह—तर्कप्रयोगैः तर्कमूळैः साधनवादयैः ता (तमेव) दर्शयकाह—सस्त्व [इ]त्यादि । [आदि]शब्देन स्वपरसमयप्रसिद्धनिस्तिळहेतुवरिप्रदः । अनेन 'ज्ञानतर्कप्रयोगतः' इति व्याख्यातम् । अधुना तद्विरुद्धाक्षानतर्कप्रयोग इति (तद्विरु- २५ द्वादि) व्याख्यातु माह—स्वमाव इत्यादि । स्वभावोऽनेकान्तस्वरूपं तद्विरुद्धो नित्याद्योकान्तः उपलक्ष्य[ते, उपलक्षण]मेतत् तेन नत्कुर्यादि (तत्कार्यादि)परिप्रदः । तस्या अनुपत्रव्येः तद्यैव तेनैव प्रकारेण भावः अनेकान्तात्मक इत् (एव) इति सम्बन्धः । असिद्धो हेतुः इति वेतः ; अन्नाह—वहिरिप एकान्तानुपल्यदे इति । विन्तित्यमेतत् ।

ननु तैदनुपल्डिधश्च स्यात् नापि भाषोऽनेकान्तात्मको विरोधाभावान् [इति] सन्दिग्ध-्३०

<sup>(</sup>१) प्रधासकात् प्रम्यात् । इष्टब्यय्-प्रसागसं ० १० १०४ । (२) एकाम्सासुनकविश्वता ।

विपक्षव्यावृक्तिको हेतुरिति चेत् , अन्नाह—अन्यथा अन्येन भावस्य अनेकान्तात्मकत्वाभावप्रकारेण अनुप्पत्ते: तत्र तदनुपल्लिधरिति । तथाहि—तदनुपल्लिधः उपल्लिधनिवृत्तिम् (तिः,) अन्योप-लिधः वा १ प्रथमपक्षोऽनभ्युपगमाद् दत्तोत्तरः, प्रमाणाऽसत्त्वेन असत्त्वात् । द्वितीर्यः पुनर्तानेका-त्तमन्तरेणेपिति (णेति) निश्चितम् ।

तत्राह (अत्राह) - बहिरर्थविभ्रमेकान्तवादी बहिर्विभ्रमेकान्तोपलव्धिः (ब्धेः) तत्र असिद्धो हेतुरितिः, तन्मतमाशक्क्य दूषयन्नाह-प्रत्यक्षेक [३२०ख] इत्यादि ।

### [ प्रत्यक्षेकस्थिरस्थूलस्यभावैद्दचेद्विलक्षणैः । एकान्तभ्रान्तस्यभावात्र भाव्यमप्रमादिभिः ॥१९॥

स्वलक्षणानां दृश्यैकस्थिरस्थूलस्वभावविरोधात् व्यतिरेके वृत्ति विकल्पानवस्थादि-१० दोषप्रसङ्गात् बहिरर्थनिराकृतौ विश्वप्तेरिप सर्वं समानम् । वेद्यवेदकभ्रान्तिसंवेदनविकल्पा-विकल्पादीनां परस्परं सर्वथा तादात्म्यासंभवात् न किञ्चित् भ्रान्तं ज्ञानं स्थात् । व्यति-रेके सन्तानान्तरवत् अन्योऽन्यं सम्बन्धासिद्धेः। न च भावानां साकल्येन नेरात्म्यं प्रतिपत्तुं पुक्तम् प्रमाणाभावात् । प्रतिपक्षकान्तवत् तत्त्रमाणोपगमविरोधात् ।]

एकश्च स्थिरश्च स्थूलश्च एकस्थिरस्थूलाः ते च ते स्वभावाश्च पुनरेतेषां १५ कर्मधारयः कार्यः तैः, ना (न) भाव्यम् । किंभूतैः ? विलक्षणीः अन्योऽन्यविसदृशैश्चेद् यदि । कृतः ? इत्याह-एकान्तभ्रान्तस्वभावाद् एकान्तेन अवश्यंभावेन भ्रान्तो यः स्वभावः तेषामेव, ततः तस्मात् तेन हेतुना । भावप्रधानो वा निर्देशः, एकान्तेन भ्रान्तः स्वभावो येषां तेषां भावात् तस्वात् इति दृष्टं (ष्टव्यम्) । तथाहि-नैते स्वभावाः सन्तः सिद्धः अभ्युपगन्तव्या एकान्तभ्रान्तस्वभावत्वात् स्वप्रदृष्टराजादिस्यभाववत् । एकान्तभ्रान्तः २० स्वभावत्वं च प्राह्मसमानाधिकरणतया अवभासनात् , एकत्र विरोधाद्वा दूरिक्षितविरलकेशी (शानां) तत्स्वभाववत् ।

एवं परमत्रमुपद्दर्य अत्र दृषणमाह्—अप्रमादिभिः इति । इदमत्र तात्पर्यम्—एकस्थिरस्थूल-स्वभावानां विलक्षणानाम् एकान्तभ्रान्तस्वभावोपगमे तद्वावेदकं प्रमाणमन्वेप्यम्, इतरथा अर्थ-वत्तद्वसिद्धेः । तत्र तत्प्रतिभासनं च अन्यथा तेन तिद्वभ्रमाऽप्रहणात्, परचित्तार्थप्रहणे तदेकार्था-२५ प्रहणवत् । तद्ववेषणे च यत एव असन्त [:] तत्र तत्त्वभावाः प्रतिभान्ति तत एव तद्प्रमाणम्, यत एव च तेषाम् एकान्तेन विभ्रमस्वभाववेदकम् अत एव [अ]प्रमाणम्, ईषत् प्रमाणम् अप्रमा आदिर्येषां विकल्पादिस्वभावानां तैरि न भाव्यम् । एतदुक्तं भवति—प्रमाणेतरस्वभावयोः ऐक्यम् एकान्तेन भ्रान्तस्वभावं तत्त्वाद् अवयवक्ष्पाधीक्यवत् पूर्वापरभागेक्यस्थिरत्ववत् वद्ववयवसंसौगैकत्वपरिणामस्थील्यवद्वा । तथा च न केवलं बहिः स्वप्नाऽस्वप्नविभागो दुर्लभः किन्दु क्वानथादो (वादे) [३२१क] क्वानार्थविभागोऽपि ।

<sup>(</sup>१) अन्योपछिडिधरूपा अनुपछिधः अनेकान्तमन्तरेग न सिद्भिपुपयाति । (१)प्रतिवादिनासेष ।

क्षात्र यदुक्तं द्वितीयः पुनः अनेकान्तमन्तरेण नेति निश्चितमिति यदुक्तम्—यद्यनेकक्षणिकसूक्ष्मस्यभाववद् एकस्थिरस्थूलस्यभावा अपि प्रत्यक्षसिद्धा एकत्र स्युः, न चैवं विचारायोगात् , केवलम्
अने (यत एव) कल्पिता तत्त (तत) एव भ्रान्ताः इति चेत् ; एतदेवोपदर्श्यं दूषयन्नाह—प्रत्यक्षेक
इत्यादि । न भाव्यम् वहिरन्तरिप इति सम्बन्धः । कैः ? इत्याह—प्रत्यक्षेकस्थिरस्थूलस्यभावैः । प्रत्यक्षविशेषणात् सांवृतैकस्थिरस्थृलस्यभावैः भाव्यम् इति गम्यते । इत्यथा सामान्येन ५
एकादियहणं क्रियेत । दूषणमाह—विलक्षणीः इत्यादि । विलक्षणीः सर्वतो व्यावृत्तैरिप इति ।
अपि शब्दः अत्र द्रष्टव्यः, न भाव्यम् इति । किंमूतैः ? इत्यत्राह—अपमाऽऽदिभिः । न
विद्यते प्रमा आदिशब्देन हेतुफलभावादिः येपां तैः इति । कृतः ? इत्यत्राह—एकान्तभान्तस्वभावात् । एतदुक्तं भवति—यथा एकादिस्यभावा विशदतया अवभासमाना अपि कल्पिता
इप्यन्ते तथा विलक्षणार्श्च विशेषाभावादिष्यताम् ।

कारिकां विवरीतुमाह—स्वलक्षणानाम् इत्यादि । स्वलक्षणानां वाह्यविशेषाणां दश्यैक-स्थिरस्थूलस्वभाविदरोधात् कारणान बहिरथेनिराक्कता । तत्र हेत्वन्तरमाह—व्यतिरेके स्वलक्षणेभ्यः तत्स्वभावस्य भेदे अङ्गीकियमाणे वृत्ति विकल्प-अनवस्थादिदोपप्रसङ्गात् । च शब्दः अत्र द्रष्टव्यो हेतुसमुचयार्थः ।

नतु तत्स्वभाविद्योधान् तद्दोपप्रसङ्गाच तत्स्वभावस्येव बहिर्निराकृतिरस्तु न स्वलक्षणाना- १५ वन (णानां, तन्) कथम् अविद्योपेणोच्यते 'यहिर्धिनिराकृतो' इति १ एवं मन्यते—यथोक्तहेतु- द्वयेन तत्स्वभावस्य [६२१य] इद्यस्यापि निराकृतो अन्यत्र कः समाद्यासः १ एवमर्थं च पूर्वफिक्कायां इद्यमहणम्, अतत्स्वभावलक्षणानाम् अनुपलम्भाच । तस्यां किम् १इत्याह्—विज्ञप्ते-रिप । न केवलं बहिरर्थद्व (स्य) सर्वम् उक्तमनुक्तं च दूपणं समानं साधारणम् । तथा च निम्नपित(तं) निम्नप्यते च देद्य इत्यादिना । वेद्यश्च स्तम्भादिप्राह्याकारः वेद्रकश्च तद्महण- २० योग्यो ज्ञानाकारः तावेव श्चान्तिः सा च संवेदनं च आदी येषां विकल्प्या (पा)विकल्प्या (पा)दीनां नेपाम् । यद्वा वेद्यश्चदेन नीलाद्य आकारा उच्यन्ते, वेद्कशच्देन तदाकारं तद्मा- हकं ज्ञानम् । यद्वेदगुक्तम्—

अः 'विषयाकारभेदाच अधिगमभेदानां (धियो जिगमभेदतः)। भावादवास्य तद्भावे स्वरूपस्य स्वतो गतिः॥''

[प्र० वा० १।६] इति

श्रान्तिशब्देन प्राह्मपाहकसंवेदनभेदो बुद्धे: गृह्मते \* "पन्त्राद्युपप्छताक्षाणाम्" [प्र० वा० २।३५४] ईत्यादेः, \* "अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा" [प्र० वा० २।३५४] ईत्यादेश्च वचनान् संवेदनध्वनिना अद्वयं वेदनम्, एतेषां कृतद्वन्द्वानाम् आदिशब्देन विकल्पादिप्राहिणां बहुबीहि [:] कार्यः तेषाम् । किंभूतानाम् १ इत्याह-परस्पर् इत्यादि । सर्वधा ३० सर्वप्रकारेण तादातस्यस्य ऐक्यस्य वा अनेन असंभवात् कारणात् न किञ्चिद् भ्रान्तं ज्ञानं

<sup>(</sup>१) किल्पता एव स्वीकर्त्तं व्या इति भावः। (२) एकदेशेन वृत्तिः सर्वात्मना वा इत्यादयो वृत्ति-विकल्पाः। (२) द्रष्टम्यम् ए० १८८ दि० ४। (३) द्रष्टम्यम्-ए० १८८ दि० ५।

स्यात् । अयमभिप्रायः विद्यवेदक भ्रान्तिसंवेदनयोः एकान्तेन ऐक्ये संवेदनमेव भ्रान्तिमात्रमेव वा प्रमाणकं स्यात् । यदि वा, वेद्यवेदकयोः सर्वथा तादात्म्ये अन्यतरदेव स्यात् इति न चित्र-मेकं ज्ञानम् , तथा नीलमात्रेऽपि, परीक्षायां नाष्यचित्रम् इति न किश्चित् चित्रमचित्रं वा ज्ञानं स्यात् इति व्याख्येयम् । तथा भ्रान्तिसंवेदनयो तथा तत्त्वे अन्यतरदेवेति [३२२ क] न ५ किञ्चिद् प्राह्ममन्यद् भ्रान्तम् ।

तर्हि तेषां व्यतिरेक इति चेत ; अत्राह्-व्यतिरेके तक्केट 'संबन्ध' इत्यनुवर्त्तते, सन्तानानतराणामिव तद्वन नेपाम् अन्योऽन्यसंबन्धासिद्धेः कारणान न किञ्चिद्झानं स्यात् , इति
रिक्ता वाचोयुक्तिः-%"स्वरूपस्य स्वतो गतिः" [प्र० वा० १।६] इति न किञ्चिद् भ्रान्तं
स्यान इति ।%"प्रामाण्यं व्यवहारेण" [प्र० वा० १।७] इति च, भ्रान्तिविकल्पाभावे तद्योगात् ।
रे॰ तिहें विहिरिव वेअन्यत्रापि तत्त्वस्य विचार्यमाणस्याऽयोगात् साकल्यंन शृत्यता। तदुक्तम्-%"तदेतद्भृत[तन्न्न]मायातम्" [प्र० वा० २।२०९] इत्यादि इति चेत ; अत्राह-न च
नेव प्रतिपत्तुं युक्तम् । किम ? नैरात्स्यं निःस्वभावत्वम् । केपाम् ? भावानाम् । कथम ?
इत्याह-साकल्यन सामस्त्येन परक्ष्पेण इव स्वक्ष्पेणापि । कृतः ? इत्याह-प्रमाणाभावात्
तन्नेरात्स्य इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । अत्र ह्णन्तमाह-प्रतिपक्षेकान्ते इव तद्वदिति
भावैकान्तवदिति । तत्र प्रमाणोपगमे दूपणमाह-तत्प्रमाणेत्यादि । तस्य नैरात्स्यस्य तस्मिन्
वा यत् प्रमाणं तस्य उपगमविरोधात् । तथाहि-यदि साकल्येन भावानां नैरात्स्यं न तन्
प्रमाणं विचारस्याप्ययोगान् । तथिदेनितः ; न तु नैरात्स्यम् ।

स्यान्मतम् न कविचन सकलप्रतिभासवैकल्यं नैरात्स्यमाह - क्षंभायामगीचिप्रभृति-प्रतिभासवदसन्त्येऽपि अदोषः'' [प्र० वार्तिकाल० ३।२११] इति वचनानः, स्तम्भादिप्रतिभास-२० मात्रस्य भ्रान्तस्य भावा[द] विभ्रमेतररहितस्या (स्य) वेति ; तत्राह - भिथ्येकान्तः इत्यादि ।

### [ मिथ्यैकान्तिधियाऽनर्थास्थिरधीचित्रसन्ततेः । नो वेद वहिस्तत्त्वं कृतान्तिविषमग्रहम् ॥२०॥

चित्रपतङ्गनिर्भासाद्नैंकयोगक्षेपत्वं प्रतिभासस्य स्वभावभंदं न निराकरोति सन्तानैकत्वप्रसङ्गात्, बहिरपि स्वभावभेदादेव स्वलक्षणानामेकस्वभावानस्युपगात्।]

मिथ्या इति भावप्रधानोऽयं निर्देशः तेन मिथ्यात्वम् एकान्तो यस्या धियः तया तत्त्वं स्वम्पं तम्या एव धियो भिथ्यैकान्तत्वं वेद् वेति सीगत इति कृतान्तिविषमग्रहम् 'विश्रमाद् विश्रमासिद्धेः' इत्युक्तत्वात् । तथा परमपि परम्य [३२२ ख] तद्(द्)प्रहं दर्श-यन्नाह—अनर्थ इत्यादि । न विद्यते अर्थो बहिः प्राह्यो यस्याः सामर्थ्यं (साऽनर्था) स्वम्पा-लम्बना इत्यर्थः, न स्थिरा अस्थिरा क्षणिका इत्यर्थः, अनर्था च साऽस्थिरा च, सा च सा

<sup>(</sup>१) तादातम्ये । (२) अन्तर्रापे । (३) "इदं यस्तुवलायातं यद्वद्नित विपश्चितः । यथा यथार्थाश्चि-न्त्यन्ते विकार्यन्ते तथा तथा ॥"-प्र० वा० । (४) प्रमाणासमक्षिचारस्याप्यभावात् । (५) प्रमाणं चेदस्ति ।

घीश्च तस्याः चित्रं चित्रत्वं भावप्रधानत्वात निर्देशस्य, तेन वा सन्तितः तस्याः तत्त्वम् एकत्वं वेद । एतदुक्तं भवति – हेतुफलादीनामभावं वदता सक्ष्पोऽसौ वक्तव्यः, अन्यत्र प्रमाण-निषेधात्, सोऽपि चित्रैकप्रतिभासात्मकः, अन्यथा 'सकलश्चन्यम' इत्युक्तम् । तत्प्रतिभासोऽ-पि पूर्वापरक्षणैकत्वनान्तरीयक इति बहिः घटादौ न तत्त्वं वेद अयमपि सिद्धान्तविषमप्रहः उभयत्राविशेषादिति । शेषस्य पूर्वमेव गतत्वात् ।

'अनथास्थिरधीचित्रसन्तनेः तत्त्वं वेद बहिने' इत्येतद् व्यतिरेकमुखेन व्याख्यातुकाम आह—चित्र इत्यादि । चित्रयतङ्गस्य निर्भासः तदाकारं ज्ञानम् आदिर्यस्य चित्रा-स्तरणादिनिर्भासस्य प्रत्यक्षेतरादिनिर्भासस्य वा स तथोक्तः, तत्र नेका[क]योगक्षेमत्वं योगः उत्पादः क्षेमः उत्पन्नस्य संरक्ष[ण]म् अनुभवन् (वनं) यस्य, अस्थिरज्ञानपक्षे संरक्षणस्याभावात् । अथवा क्षेमो विनाद्यः, तत्र तच्छव्दस्य सङ्घेतात् द्विष्टे अद्विकाशब्दवन् , एकम् अभिन्नं योगः १० क्षेमं यस्य तस्य भावः तन्त्वं प्रतिभासस्य चित्रपतङ्गबुद्धेः स्वभावभेदं न निराकरोति । इतः ? इत्यत्राह—सन्तानैकत्वप्रसङ्गात् इति । सन्तानानाम् एकत्वम् अभेदः तस्य प्रसङ्गात् । यदा हि एकं ज्ञानमुत्पद्यते वेद्यते वा तदा सन्तानान्तरज्ञानान्यिः, अन्यथेकज्ञानसन्तानमात्रं जगत् , तथा च सिन सुगतज्ञानसन्तानानत पर-(न्तान्नापर)मिति यदुक्तं केनचित् [३२३क]—\*'स्व-संवेदनमेव एकं प्रत्यक्षं प्रमाणम् नापरम्, प्रपञ्चस्तु विनेयज्ञनानुरोधात्' इत्यादिः, तत्सर्वं १५ एखतेः विनेयज्ञनाभावान् । तस्माद् एकज्ञानोद्यकाले अन्यज्ञानोद्योऽभ्युपगन्तव्य इति सन्तानानाम् एकयोगक्षेमत्वं स्वभावभेदं निरार्क्यद्विति पुनरि नानन्तरदोषः (ष)परिहारः । न चैवम् , अतः वत्न स्वभावभेदनिराकरणे अकिव्चित्करपि (मि)ति सन्यते ।

नतु त्रिपदंग (चित्रपतङ्ग)निर्भासादी प्रतिभामस्य यद्यपि एकयोगक्षेमत्वं स्वभावभेदं न निराकरोति तथापि एकत्वं स्यादिति चेन ; अत्राह्—बहिरपि इत्यादि । न केवलम् अन्तः किन्तु २० बहिरपि स्वभावभेदादेव नान्यतः स्वलक्षणानां रूपादिपरमाण्नाम् एकस्वभावाऽनभ्युपगमात् परेण, इति कारणात् नस्यास्तं तस्य निराकरोति इति । एतदुक्तं भवति—यथा स्वभावभेदात् नैकत्वं बहिःपरमाण्नां तथा अन्तरपि इति ।

%''कि स्यात् सा चित्रं कस्यां न स्यात्'' [प्र० वा० २।२१०] ईत्यादि वचनाद-दोपोऽयमिति चेत ; अत्राह-[अ] सिद्ध इत्यादि ।

> [ असिद्धः सि द्धं से न स्य विरुद्धों दे व न न्दि नः। द्वेषा स म न्त भ द्र स्य हेतुरेकान्तसाधने ॥२१॥

<sup>(</sup>१) ''अल्डब्धमानुवृत्तियोंगः, लब्धमानुवृत्तिः क्षेमः।''-प्र० वा॰ स्ववृ० टी० १।२४। (२) दुष्टे। (३) अभिन्नयोगक्षेमस्वम्। (४) 'तस्यां मताविषि। यदीदं स्वयमर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्' इति शेवः। (५) ''असिद्धः स्वतिदिरचलात्मिनि।''-प्रमाणसं० ए० ११४। प्रकृतपाठः न्यायिनि० वि० दि० ए० १८१। ''असिद्धः विहद्धो महलवादिनः। '''- जैनतक्वैवा० ए० १०७। स्या० रत्ना० ए० १०३२।

२०

सत्त्वादेर्वस्तुधर्मस्य असिद्धत्वं साकल्येन क्षणिकेतरैकान्तयोरसिद्धेः । अन्यथानुपप-त्तेरनेकान्तसाधनाद् विरुद्धत्वम् । अनैकान्तिकत्वं पुनः सत्त्वादेः क्षणक्षयादिसाधने असमी-क्षितत्त्वार्थेः लोकप्रतीतिं प्रमाणमाश्रित्य तथा हेत्ररुभयत्र वर्तते स्वपक्षविपक्षयोः, प्रागेव तत्करणसमर्थात् कारणात् पुनः स्वकालनियतकार्योत्पत्त्यविद्योपेण संभवात् । न च ५ स्वकारणसत्त्वया कार्योत्पत्तिविरुध्येत यतोऽक्षणिक एव दोपः स्यात् निर्णीतः तत्त्वक्त-मेतत् । ]

स्वलक्षणैकान्तस्य साधने सिद्धौ अङ्गीकियमाणायां सर्वो हेतुः सि द्ध से न स्य भग-वतः असिद्धः । कथमिति चेत् ? उच्यते— विहरिवेति (वाति) मृक्ष्मपरीक्षया अन्तरिप सकलं प्रतिभासिविकलिमिति किं साधनज्ञानं यतो भाविनः प्राप्यम्य अनुमानाद्भ्यामे तत्र प्रवृत्तिः रू स्यात् ? किं वा पूर्वापरिविक्तमध्यदर्शनं यस्माद् अ''यद् यथाऽवभास'' इत्यादि क्षणभङ्ग-साधनमवतिष्ठेत ? किं वा नीलाद्यवभासनं येन अ''यद्वभासते तज्ज्ञानम्'' इत्यादि सिध्येत् ? एतेन सत्त्वादयोऽपि चिन्तिताः । अभावेकान्तवतः भावेकान्तेऽपि तम्यं सर्वो हेतुः असिद्धः, अनुपलम्भेन तद्भावात् [३२३ख] सर्वसङ्कराच्च । परम्पराऽनात्मकभावाऽभावेकान्तसाधने तु परम्य न अनन्तरपक्षाद् विशेषः, सर्वस्य सर्वात्मकत्वं प्रागभावा[द्यभावा]दिति । सम्बन्धाभावे रू अन्यस्य च अन्येन समवायादिसम्बन्धनिष्धात् । न चेवं वादिनः प्रागभावादीनामन्योऽन्यम् अन्यतो वा भेदः सिध्यति, अनवस्थाभयाद् अपरप्रागभावाद्यभावात् । ततः सृक्तम्—एकान्त-साधने हेत्रसिद्धः सि द्ध से न स्य इति ।

कश्चित स्वयृथ्यः अत्राह्— सि द्ध से ने न किचित्तस्य अमिद्धस्याऽवचनादयुक्तमेतिदिति; तेन कदाचिदेतत् श्रुतम ?

> \*''जे सचपायवाय (संतवाय)दोसे सकोल्या भणंति संखाणं । संखा वि असव्वाए (असव्भावे) तेसि सव्वेवि ते सव्वा (सचा) ॥''

> > सिन्मति० ३।५०] इति<sup>\*</sup>।

अथातो म्पान चित्रमेकं ज्ञानमिष्यते; तत्राह्-चिरुद्धौ देव न निद् नः हेतुः एकान्त-साधने , क्रमेणेव [अ]क्रमेणापि चित्रैकविरोधान । तथा च कथव्चिदेव क्षणिकत्वेन अव-२५ भासनान ततम्तथेव भावानां क्षणिकत्वसिद्धिः । एवं सत्त्वादयोऽपि भाव्याः ।

ननु यम्य वंशेषिकादेः निराकारज्ञानवादिनो नैकं ज्ञानं नीलादिनिर्भामेः चित्रं [तं] प्रति केन दृष्टान्तेन सर्वम्य अनेकान्तात्मकत्वं सिध्यति येन तदीयैकान्तसाधने विकद्धो हेतुः स्यादिति चेत् ; न; र्तस्यापि प्रतिप्राणि त्रिकालविषयानेकत्र्याप्यत्यापकपदार्थप्रहणानेकशक्त्यात्मकेकमानस-ज्ञानसद्भावात् । इतरथा कृतो लिङ्गलिङ्गिनोः साकल्येन व्याप्रिप्रहो यतोऽनुमानम् १ न च यैव

<sup>(</sup>१) सिद्धसंनस्य । (२) नैयायिकस्य । (३) अणिकपक्षात् । (४) यान् सद्वाददोषान् शाक्योत्द्वया भणन्ति सांख्यानाम् । सांख्या अपि असद्वादे तेषां सर्वेऽपि ते सत्याः । (५) पूज्यपादस्य । (६) वैद्येषि- कस्यापि । (७) तथाभूतमानसज्ञानाभावे ।

तस्य अतीतग्रहणे अश्वता (णोन्मुखता) सैव वर्त्तमानादिग्रहणोन्मुखता; माह्येकत्वप्राप्तेः । [३२४ क] निह चक्षुरादिक्षानेषु येव रसग्रहणोन्मुखता सैव रूपादिग्रहोन्मुखता; क्षानभेदवेयध्यीपतेः । तत्रापि शक्तयः तत एकान्तेन व्यतिरिच्यन्ते । सम्बन्धाभावेन समवायनिषेधात् तस्य ता इति व्यपदेशिवलोपात् । तदुपकारशक्तिकलपनायाम् अनवस्था । ततोऽनेकशक्त्यात्मकमेकं क्षानं तेना-पम्युपगन्तव्यमिति । कथव्य अनेकं कस्य (तस्य) चित्रं ज्ञानम् १ ततः स्थितम् - विक्रद्धो इत्यादि । ५ तदुक्तम् - \* 'सिद्धिः अनेकान्तात्' [जैनेन्द्रव्या ११११] शव्दार्थसम्बन्धानां सिद्धिः निष्पत्तिः आत्मसत्ताक्षप्तिवां अनेकान्तात् नान्यतः इति ।

अपरस्त्वाह्—न मया प्रतिभासाद्वेतवादिना परमार्थतः कचिद् हेतुः इष्यते, यन्तु इष्यते स व्यवहारेण \*''प्रामाण्यं व्यवहारेण'' प्र० वा० १।४] इत्यभिवानादिति ; तं प्रत्याह—द्वेषा स म नन भ द्र स्य हेतुः एकान्तसाधने इति । पश्चवद् विपश्चेऽपि वर्तते इति द्वेषा १० अनेकान्तिक इति यावन । तथाहि—मत्त्वम् अर्थिकियाकारित्वम् , अश्चणिकवन् श्चणिकेऽपि स्वसद्स्तितसम्ये भावतोऽसंभवि ; कल्पनया पुनः उभयत्रापि न वार्यत इत्युक्तम् । एतेन \*''उपलम्भः सत्त्वम्'' प्र० वार्तिकाल० पृ० २३१] इति निक्षपितम् । यथैव हि एकस्य कालत्रयानुयायित्वं नित्यत्वं न कुनिश्चन् प्रत्येतुं शक्यं तथा एकपरमाणुपर्यवसितं श्चणिकत्विमिति च । तथापि तत्प्र-तिपन्यभ्युपगमे सर्वस्य त्रिकालगोचराऽशेषावस्थानुयायिद्रव्यदर्शनं किन्न अभ्युपगभ्यते ? यत इदं १५ स्यान—\*''यद् यथावभासते तत् तथेव परमार्थसन् यथा सुक्तं तत्त्वेनावभासमानं तथैव परमार्थसन् , अवभासन्ते च भावा [अ]नित्यत्वेन?' इति । तथा व्यवहारा वा (राभावश्चा)-ऽन्यत्रपि [३२४ख] 'सर्वस्य सर्वदर्शित्वम्' इत्यपि नोत्तरम् ; एकैकपरमाणुनियतश्चणिकत्व-दर्शनेऽपि सर्वस्य सुगतत्वान् । नहि तथादिशेनो भावतः सौगतैः अन्यः सुगत इष्यते । तथेष्ट-त्वाददोपश्चेत् ; प्रकृतेऽप्यस्तु तदुन्तरम् । संसारीतरव्यवस्थाऽभाव इति चेत् ; सुगतेतराभावोऽपि २० तथा न किम ? परमार्थतो यथाऽस्याभावः तथा अन्यस्यापि । व्यवहारेण उभयोरिप सिद्धिः न वा कस्यिन् ।

यत्पुनरेतन्- प्रथमक्षणदर्शनसमये अतीताऽनागतदशादर्शने तदैव उत्पन्नसृतप्रतीतिः स्यादिति ; तदपि न सुन्दरम्; [उभयत्रापि स ] मत्वात । यो हि पूर्वापरिविक्तमेकं परमाणुं
परयित स नितरां तदैव उत्पन्नमृतम् आत्मानं परयित इति न कस्यिचत् किचत् प्रवृत्तिः निवृत्तिर्वा २'५
कुतिरिचिति प्राप्तम् । "तद्भ्युपगमे सकलकालकालीनदशास्थितान्स (तात्म)दिश्निनोऽपि सदभ्युपगमः केन वार्यते ? अथ मध्यक्षण एव उत्पन्नो सृतरच स्यादिति मितः ; सापि न युक्ता ;
यथासमयमेव तद्भहणान् । अस्याऽनभ्युपगमे अन्यत्र कः समार्श्वासः ? ततोऽक्षणिकवत् क्षणिकस्यापि न तत्त्वतो दर्शनम् । कल्पनया तु द्वयोरपि, इति साधूक्तम्-द्वेषा स म नत भ द्वस्य इति । क पुनरनेन भगवता एकान्तवादिहेत्नामनैकान्तिकत्वसुच्यत इति चेत् ; न ; ३०

<sup>(</sup>१) शक्तयः । (२) परमार्थतः । (३) नित्यपक्षे । (४) प्रश्नुतिनिवृत्तिस्वीकारे ।

#### \*''ये परस्वितितोसिद्राः स्वदोषेमनिमीलिनः। तपस्विनस्ते किं कुर्युरपात्रं त्वन्मतिश्रयः॥" [बृहत्स्व० दलो० ९९]

इत्येतेन उद्भावनात् । अस्यायमर्थः—ये वादिनः अपात्रम् अभाजनम् । कस्य ? इत्याह—तन्मत (त्वन्मत) श्रियः [३२५क] इति । तव अरिजनस्य भगवतो मतभासन्नं (मतं शासनं) तस्य ५ श्रीः सर्वपदार्थव्यापि-अनेकान्ताभिधेयम् , तस्याः, एकान्तवादिनः इति यावत् । ते किं कुर्युः ? नैव किव्चित्त्, स्वपरपश्चसिद्धिनिषेघौ नैव कुर्युः इत्यर्थः । किंभूताः ? तपस्विनो वराकाः । कुतः ? इत्याह—परस्वितोन्निद्रा इत्यादि । परस्य सौगतापेक्षया नित्यवादिनः 'तद्पेक्षया सौगतस्य, स्वितं क्रमयोगपद्याभ्याम् अर्थिकयाऽसामध्यं ततोन्निद्रा (तत्रोनिद्राः) तद्द्रष्टारः । स्वदाषेभितिमीलिनः स्वदोषान् पत्रयन्तोऽपि अपदयन्त इव वर्त्तन्ते । ततः सत्त्वादः क्षणिकत्ववद् १० अक्षणिकत्वसाधनमपि समानमिति ।

कारिकां व्याचप्टे-सन्तादेः इत्यादिना । सन्त्रम् अर्थिकियाकारित्वम उपलम्भम् अन्यद्वा आदिर्यस्य एकान्तवादिसम्बन्धिनिखिलहेतोः स तथोक्तः तस्य । किंभृतस्य ? वस्तुधर्मस्य असिद्ध[त्व]म् एकान्तवस्तुन एव कस्यचिद्भावात् तद्धमोंऽपि तादृश एवेति मन्यते ।

नतु नित्यैकान्ते तद्भावेऽपि अणिकत्वे तद्भावात नाऽसिद्धत्वमिति चेतः अत्राह्-माक्क-१५ ल्येन सामस्त्येन क्षणिकेत्ररैकान्तयोः असिद्धेः सत्त्वादेः इति ।

स्यान्मतम्-एकान्तवादिपरिकल्पिततत्त्वसमीक्षायां तदिसिद्धिरस्तु, यथादर्शनं तदङ्गीकरणे अयमदोप इति ; तत्राह-अन्यथाऽनुपपत्तेः इत्यादि । विरुद्धत्वम् 'सत्त्वादेः' इत्यनुवर्तते । कृतः ? इत्याह-अनेकान्तसाधनात् । एतदिप कृतः ? इत्याह-अन्यथा अनेकान्ताभावप्रकारण अनुपपत्तेः यथादर्शनं सत्त्वादेः इति ।

२० अपरः पुनराह-सर्वविकल्पातीतं तत्त्वतः [३२५ख] व्यवहारेण श्रणभङ्गादिमाधनम् । तत्राह-अनैकान्तिकृत्वम् इत्यादि । व्यभिचारित्वं सत्त्वादेः । पुनः इति वितर्कः । श्रणश्रयादि-साधने कियमाणे अशेपैकान्तवादिसाध्यपरिप्रहार्थम् आदिष्रहणम् । कृतः तत्साधने ? सत्त्वादेः इति । कैः ? इत्याह-असमीश्चिततत्त्वार्थः असमीश्चितो विपरीतारोपनिरासेन न सम्यग् ईश्चितः तत्त्वार्थः प्रतिभासाद्वेत्तल्शणो यैः तैः, पृथग्जनेः इत्यर्थः । किं कृत्वा ? आश्चित्य । किम् ? २५ लोकप्रतीतिम् भेदविषयां विकल्पबुद्धिम् । तदुक्तं केदिचत्-अ'प्रमाणपविसंवादिज्ञानम् इत्यादि प्रमाणलक्षणं संव्यवहारापेश्चया' पि० वार्तिकाल० १।५] किंभूताम् ? इत्याह-प्रमाणमिति परमार्थतः इति मन्यते । कथमनैकान्तिकृत्वम् ? इत्याह-स्वपश्च इत्यादि । तदा तेन परिकल्पितप्रकारेण अर्थक्रियालश्चणो हेतुः उभयत्र पश्चवद् विपश्चेऽपि वर्तते यतः । कृतः ? इत्याह-प्रागेव कार्योत्पत्तेः पूर्वमेव तत्करणसमर्थात् कार्योत्पदनशक्तात् कारणात् पुनः उत्तरकालं ३० स्वकालनियतकार्योत्पत्तेः अविश्वपेण विश्वपास्याने संभवात् । क ? स्वपश्चविपश्चयोः श्चिकाऽश्चणिकस्वभावयोः । ततो यदुक्तं केनिवत्-अ'पदि नित्यो महेश्वरो भावीनि सर्व-

<sup>(</sup>१) नित्यवाद्यपेक्षया ।

24

कार्याणि कर्तुं प्रागेव शक्तः तानि युगपत् कुर्यात् प्रागेव, पुनः ततोऽपि प्रागेव पुनः ततो। ऽपि प्रागेव इति न कार्योत्पत्तिकालव्यवस्था।" इति ; तन्निरस्तम् ; कथम् ? चेतनालक्षणं क्षणिकं कर्म चेत् स्वकार्योत्पत्तौ वैचित्र्यं स्वसत्तासमये कर्तुं शक्तम् ; [३२६क] तदैव कुर्यात् , तस्यापि चेतनालक्षणस्य कर्मणो यत् सर्वम् अन्यद्वा कार्यं स्वसत्तासमये करोतु तस्यापि कारणं स्वं फलं तदा जनयति इति क्षणिकपक्षेऽपि कार्योत्पत्तिकालव्यवस्था दुर्घटा, इति न युक्तम्—

### \*''स्थित्वाप्रवृत्ति-संस्थानिवशेषाऽर्थक्रियादिषु । इष्टसिद्धिः सिद्धसाधनम् ।'' [प्र० वा० १।२०] इति ।

यदि पुनः प्रागेव समर्थादिप क्षणिकात कारणात् कालान्नरे कार्योत्पत्तिः प्राथ्येते, कथम-न्यथा सुप्तस्य चिरोत्थितस्य पूर्वोऽभ्यासाद् विकल्पा इति; तथा नित्यादिप प्रार्थिताम, इति न युक्तम-%"नित्यादुत्पत्तिविक्लेपात्" [प्र० वा० १।९] इति ।

ननु पृथं समर्थमिप नित्यं पश्चात् स्वकार्यं करोतु, तथापि (तदापि) तेनेव कार्योत्पत्तेः, कर्ध्वं तस्य स्थाने पुनरपि तदेव कर्त्तव्यमिति कार्यस्थोपरमः कथमिति चेत् ? उक्तमत्र—पुनः स्वकालियतकार्योत्पत्तेः संभवादिति पुनः पुनः तस्यैव करणे न स्वकालियतकार्योत्पत्तिसंभवः। क्षणिकपक्षेऽपि सर्वं समानम्; तथाहि—येन स्वभावेन प्रदीपः प्रमातिर ज्ञानमुपजनयित तेनेव चेद् अन्यत्र कज्ञलम् ; तत्र तज्ज्ञानमपि जनयेत प्रमातिर वा कज्ञलम् इति ।

नतु कार्यकालं प्राप्तुवतः कारणस्य तँस्वं विरुद्ध्यत इति चेत् ; अत्राह—नचेत्यादि । नच नैय कार्योन्पत्तिः स्वकारणसत्त्या विरुध्येत । विरोधे कारणसत्त्या विरुध्यते यथा अग्निसत्त्या श्रीनोत्पत्तिः इति । स्वाकारणमहणं छतो न विरुध्यते इति चेत् ? विरोधेद्वयस्याप्यभावात् । निर्द्धि तहुत्पत्तेः तत्सत्त्त्या सहानवस्थानलक्षणो विरोधः; अविकलकारणायाः कस्याश्चिद् भवत्याः [३२६ख] तदन्यतरस्याः सिर्वधाने नियमेन निष्टस्यदर्शनान् , पटोत्पत्तिसमयेऽपि तत्कारण- २० तन्तुदर्शनान् । नापि परस्परपरिहारस्थिततालक्षणः; सुवर्णात्मककटकप्रतीनेः ।

न चंद्मत्र चोद्यम्—'पूर्वापरैकता केन प्रतीयते इति ? कृतोत्तरत्वात् । किंभूतः स नास्ति ? इत्याह—यता विरोधाद् अक्षणिक एव न क्षणिके दोपः स्याद् अर्थक्रियाभावलक्षणः । कृत-प्रतिकियत्वमस्य दर्शयत्राह—निर्णातित्यादि । निगमयन्नाह—तत्स्क्तमेतद् इत्यादि ।

यत्पुनरुक्तम् अ र्च टे न-क्ष''सत्त्वम् अर्थिक्रयया व्याप्तम् , साऽपि क्रमयौगपद्याभ्यां ६५ प्रकारान्तराभावात् तत्करणस्य, ते च अक्षणिकाश्विवर्तमाने तामर्थिक्रयामादाय निवर्त्तेते, सापि सत्त्विपिति तीराद्शिशकुनिन्यायेन क्षणिकत्वम् अवसम्बते सर्वं पक्षान्तराभावात्,

<sup>(</sup>१) "स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थानिविशेषाऽर्थिकियादिषु । इष्टसिद्धिरसिद्धिवाँ दृष्टान्ते संशयोऽयया ॥ १०॥ ते एते कार्यहेतुत्वेनाभिमताः स्थित्वाप्रवृत्त्यादयो नेते सम्यग्धेतवः । यत एपु सन्स्वपीष्टस्येव सिद्धिः सिद्धः साधनम् । न च सिद्धः पक्षो भवतीति ""—प्र• वार्तिकालः । (२) "अपेक्षाया अयोगतः ।" इति हेत्वं शः । (३) भित्तौ गवाक्षे वा । (४) कारणस्वम् । (५) "हिविधोहि पदार्थानां विरोधः । अविकलकारणस्य भवतो-ऽन्यभावे अभावाद् विरोधगतिः । शीतोष्णस्पर्शवत् । परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भावाभाववत् ।" —न्यायवि ३।७२-७५। (६) सद्धिवायाः । (७) पूर्वापरपर्यावयोः । (८) कमयौगपद्ये । (९) अर्थिकया ।

तत्कथं क्षणिकत्वे तदैं(दनैं)कान्तिकम्।" इति<sup>3</sup>; तदेतम् पक्षान्तरेऽपि समानमिति दर्शयन्नाह-स्यात् सत्ता इत्यादि ।

### [स्यात् सत्ता हेतुरक्षणिके विपक्षेऽर्थकियाऽग्रहात्। ज्यापकानुपलज्धेइचेद् ज्यतिरेकः प्रसिध्यति ॥२२॥

पत् सत् तत्सर्व क्षणिकं विपक्षे क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात् । तल्लक्षणा सत्ता ततो निवर्तमाना पक्षं सन्तं तथाभूतं प्रसाधयति । यदि स्वपक्षे प्रत्यक्षष्टस्या तत्र व्यापकानुपलिधिर्निर्णीयत् । विपक्षव्यावृत्त्या पक्षे प्रत्यक्षवृत्तिः, पक्षे प्रत्यक्षवृत्त्या च विपक्षाद्व्यावृत्तिरिति परस्पराश्रयं चक्रकम्, यतः तद्व्यवस्थैव न स्यात् । नन्वक्षणिके अर्थिक्रियायाः सत्यं प्रत्यक्षपन्ति ? अन्यथा किं तत्रानुमानेन ? विप्रतिपत्तिस्तत्र अन्यथा- १० ऽर्थिक्रयानुपपत्तिप्रयोगात् निराक्रियते । तद्द्यमयुक्तम् ।]

स्याद् भवेत् । सत्ता हेतुः छिङ्गम । क १ इत्याह्-अक्षणिकं 'अर्थे' इत्यध्याहारः । कृतः १ इत्याह्-विपक्षे क्षणिकं अर्थिकियायाः क्रमयागपद्याभ्यां व्याप्तायाः सत्त्वस्य व्यापि-कायाः अग्रहात् कृतिद्वदप्रतिपत्तेः । शक्यमनेनाप्येवं वक्तुम्-क्षणिकात् सत्त्वं स्वव्यापकं-निवृत्त्या व्यावर्त्तमानं गत्यन्तराभावाद् अक्षणिकं व्यविष्ठिते इति ।

१५ स्यानमतम्-विपक्षे क्षणिके त्वंक्रियाः (त्वर्थेक्रियायाः) व्यापारानुपलव्धेरभाव [:] सिध्येद् यदि सां अक्षणिकात् निवर्तेत, अन्यथा अनैकान्तिकीं कथं तर्वं "तदभावं साधयेत ? ततः "तन्तिवृत्तिद्दव क्रमयोगपद्याम् अक्षणिकं अर्थिक्रयाद्शेने । न च 'तत्र [३२७ क] 'तद् इति ; तत्राह-व्यापक इत्यादि । व्यापकयोः क्रमयोगपद्ययोः याऽनुपलव्धि [र] क्षणिका-सत्त्वसाधनायोपन्यस्ता तस्याः व्यातिरेकः क्षणिकाद् विपक्षाद् व्यावृत्तिः प्रसिद्धा, नित्ये प्रतिभातस्य क्रमतराभ्याम् अर्थिक्रयाकारित्वस्य व्यवस्थापितत्वादिति मन्यते । चेत् द्राद्धः अवधारणार्थः, निपातानाम् अनेकार्थत्वात् 'अर्थिक्रयात्रहाद् ' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । भवतु तिहि सत्ताऽक्षणिके हेतुः तथापि जैनम्य [प्र]कृतं हीधते (हीयते) हित चेत् ; अत्राह-स्याद् इत्यादि गतार्थमेतत् । व्यापकानुपलव्धेद्वेद् यदि व्यतिरेकः प्रसिध्यति, स तु न

<sup>(</sup>१) "तथाहि क्रमर्थागपद्याभ्यां कार्यकिया ज्यासा प्रकारान्तराभावात्। ततः कार्योक्तयाशक्तित्यापक्रयोः तयोरक्षणिकत्वे विरोधान्निवृत्ते सेतद्द्यासायाः कार्योक्रयाशक्तरेषि निवृत्तिरिति सर्वशक्तिवरहरुक्षणमसम्बमक्षरिणकः वे ज्यापकानुपल्लिधराकपंति विरुद्धयोरेकप्रायोगात्। ततो निवृत्तं सम्बं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदान्त्रामनुभवतीति यत् सत् तत् क्षणिकमेवेति अन्वयय्यतिरेकरूपायाः ज्यासेनिश्चयो भवति (पृ० १४६, ४७) तस्मान् तीराद्धिनेव इत्यादि। यथा किल वहनारुद्धविणियाः शकुनिर्मुच्यते अपि नाम तीरं द्रक्ष्यतिति। स यदा सर्वतः पर्यटँ स्तीरं नासादयित तदा वहनमेव आगच्छित तद्वदेतद्रिप द्रष्टव्यम् । (पृ०१९६)" –हेतुबि० टी०। (२) ज्यापके क्रमयौगपथे। (३) अर्थक्रिया। (४) अनेकान्ता वर्तमाना, अथवा पक्षविपक्षयोर्वर्तमाना। (५) क्षणिके। (६) सम्बाभावम्। (७) क्षणिकात्। (८) सम्बनिवृत्तिश्च। (९) सति भवति। (१०) अक्षणिके। (११) अर्थक्रियादर्शनम्।

प्रक्रिक्यित इति मन्यते । एवं तर्हि क्षणिके हेतुः स्याद् वस्तुधर्मस्य गत्यन्तराभावात् , कथम-नैकान्तिकत्विमिति चेत् ; अत्राह-स्याद् इत्यादि ।

कारिकाम् 'यत् सत् तत् सर्वम्' इत्यादिना व्याचष्टे । यत् सद् अर्थिकियाकारि तत् सर्वं सत् क्षणिकम्, वाशब्द इवार्थः 'क्षणिकम्' इत्यस्थानन्तरं द्रष्टव्यः । क्षणिकमिव इत्यर्थ[ः] । निदर्शनमत्र नो (क्त)म् अ चं टे न 'तदन्तरेण अस्य गमकत्वोपवर्णनात् । कुतः ? इत्याह— '१ विपक्षे इत्यादि । विपक्षः अक्षणिकापेक्षया क्षणिकः, तत्र क्रमयौगपद्याभ्यां क्रमेण यौगपद्योन च अर्थिकियाविरोधात् । तथाहि—न तावत्तत्रं क्रमेण अर्थस्य करणम् ; एकं कृत्वा पुनः वैनेव परस्य करणं क्रमेण तत्करणम्, न च नित्यवदि चं तस्यापि (वदितरस्यापि) निरंशैकस्वभावस्य 'तत् संभवति ।

एतेन जामच्चेतसः समनन्तरचिरभाविष्राणादिष्रबोधकार्यद्वयं तिस्तं (निरस्तम्) यदुक्तं १० प्र ज्ञा क रे ण- \*''तस्मात

कारणं यदि तज्ज्ञानं स्वभावो वार्थजन्मनः।

कार्यं वा सर्वथा तेन [३२७ ख] ज्ञाप्यतेऽर्थिक्रियोदयः॥" [प्र० वार्तिकाल० ११५] इति; तत्रेदं चिन्त्यते—यदि कारणम ; कथमनोऽभ्यासे प्रयुक्तिः पुनः अर्थिक्रयोदयः इति क्रम-भाविकार्यद्वयम ? यदि पुनः प्रवृक्तिः ततो नेष्यते कथमुक्तम्—\*"अभ्यासे भाविनि प्रवर्त्तकत्वात् १५ प्रत्यक्षं प्रमाणम्" इति ? \*"अनम्यासेऽपि पूर्वम् अतोऽनुमानं पुनः तदुद्यः" इति च । तन्न नित्यादिवत क्षणिकान् क्रमेण अर्थिक्रयोदयः । नाष्यक्रमेण ; एकेन युगपदनेकस्य करणं तथोक्तं भवेन , तक्ष नित्यस्य कालभिन्नभिव इत्यस्य एकस्वभावत्वे देशभिन्नभि न संभवति इत्यक्तम् । माभूत् क्षणिकेऽर्थे काचिद्यंक्रिया को दोष इति चेत् ; अत्राह—तल्लक्षणा अर्थिकया-लक्षणा सत्ता ततः क्षणिकान्निवत्तमाना पक्षं साध्यं सन्तं तथाभूतम् अक्षणिकं प्रसाधयति २० इति युक्तम ।

अत्र अ र्च ट मतमाशक्कते दृषियतुं यदि इत्यादि । व्यापकयोः [क्रमाऽ]क्रमयोः अनुपलिक्धः व्यतिरंकः अक्षणिकाद् व्यावृत्तिः यदि निर्णीयत तदा 'पक्षं सन्तं साधयति' इति युक्तम् , नचैविमिति मन्यते । कया नीत्या १ ह (इत्याह—) स्वपक्षे अक्षणिके प्रत्यक्षवृत्त्य (वृत्त्या) तत्र क्रमाऽक्रमयोः, प्रत्यक्षवृत्त्या तद्नुपलिक्धविध्विध्यते नान्यथा । अथ [य]त एव २५ अक्षणिकापेक्षया यो विपक्षः क्षणिकः तस्माद् व्यावृत्तिर्वाध[क]स्य अत एव स्वापक्ष (स्वपक्षे) प्रत्यक्षवृत्तिः इति चेत् ; अत्राह—विपक्ष इत्यादि । विपक्षाद् व्यावृत्तिः या व्यापकस्य तया पक्षे क्षणिके प्रत्यक्षवृत्तिः तत्र व्यापकदर्शनं पक्षे प्रत्यक्षवृत्ताः च विवक्षावृत्तिः (विपक्षाद्-व्यावृत्तिः) इत्येवं परस्पराश्रयं चक्रमिव आवर्तते चक्रकम् यत् एवं तयोर्व्यवस्थित-र्वे कस्यचित् स्याद् [३२८ क] ।

<sup>(1)</sup> दशन्तमन्तरेण। (२) क्षणिके। (३) स्वभावेन। (४) क्षणिकस्यापि। (५) क्रमकरणम्।

<sup>(</sup>६) जाग्ररिचर्स हि अनन्तरं प्राणादि बनयति सुपुप्त्यनन्तरं प्रबोधं च उत्पाद्यति । (७) युगपत्करणम् ।

<sup>(</sup>८) क्षणिकस्य । (९) प्रत्यक्षवृत्ति-विपक्षव्यावृत्त्वोः ।

अत्रोत्तरमाह नित्यवादी-न स्व (नन्व)श्रिषिक इत्यादि । ननु इति सीष्ठवे [अ]श्रिणिके या अर्थिकिया कमाऽकमाभ्यां यदर्थकरणं तस्याः प्रत्यक्षमस्ति 'प्राहकम्' इत्युपस्कारः । किंभू-तम् ? इत्याह-सत्यम् अवितथम् अकल्पितं वा । तथाहि-पश्यन्नयम् इन्द्रियेः कालत्रयानुया-यिनमर्थं पश्यति अन्यथा क्षणस्थायिनमपि न (पि तत् ) पश्येत् किं तर्हि तत्र अनुमानेन ? निह् प्रत्यक्षानुमानमर्थं तद् (प्रत्यक्षमर्थमनुमानुं तत् ) इति चेत् ; अत्राह-विप्रतिपत्तिस्तत्र गृणिके (क्षणिके) सौगतानां [अ]क्षणिकारोपलक्षणा निराक्रियते । कृतः ? इत्याह-अन्यथा क्षणिक-त्वाभावप्रकारेण या अर्थिकियाया अनुपपत्तिः तत्प्रयोगात् तत्प्रतिपादकवाक्योच्चारणादिति ।

इदमपरं व्याख्यानम्-'यत् सत् तत्सर्वं क्षणिकम्' इति सौगतः, अक्षणिकम् इति नित्य-वादी, सत्त्वाद् इति गम्यते । उभयत्र अनेन एतत् कथयति-यथा 'अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षा-१० न्यतरत्वात्' इति कल्पितः तथा सद् इति रण्यकात (इष्यते) इति । विपक्षे वाधकं महा (वाधकमाह) विपक्षे इत्यादि । क्षणिकापेक्षया अक्षणिकः तदपेक्षया इतरो विपक्षः । शेषं पूर्ववत् । तद्द्वयम् आचार्यः स्वयं दृषयन्नाह-अयुक्तम् इत्यादि । व्याख्यातमेतत् ।

ननु क्षणिके प्रत्यक्षष्ट् त्तिरस्त न ततो न परस्पराश्रयमिति चेन् ; अत्राह्—चक्रकं पुनः पुनरुक्तस्य प्रवृत्तेः इति । किमनेन वृत्तिरस्ति । येन उत्साधनेदं मदो मत्या (येन तत्साधनेनंदं स्या) १५ दित्यभिप्रायमान् परः पुच्छिति—ननु अश्लाणिके परणामभिन्येवस्तुत्य (अपरिणामिन्येव वस्तुन्य)- धिक्रियायाः सवन्धि प्रत्ययक्ष सखि (प्रत्यक्षमस्ति १) नैवास्ति । ननु इत्यस्य (स्या)क्षेपार्थ-त्वान् । आचार्य उत्तरमाह—सत्यसि (मि) ति । यदुक्तम्—'अश्लाणिके [३२८ख] अर्थिक्रयायाः प्रत्यक्षमस्ति' इति तत् सत्यमवितथम् । हेन्पन्यासः तर्हि तत्र अनर्थक इति चेत् ; अत्राह्—विप्रतिपत्तिः इत्यादि ।

२० स्यान्मतम्–एकस्य अनेकस्वभावविरोधात् तत्रापि न तदिति चेत्; अत्राह**–स्वभावे** इत्यादि ।

> [ स्वभावेऽविभ्रमे भ्रान्तः सविकल्पेऽविकल्पकः । संदायेऽसंदायो भावो नित्येऽनित्योऽनुवुध्यते ॥२३॥

नित्यं द्रव्यम् अनित्यस्वभावाजुपपत्तेः । स्वसंवेदनं प्रत्यक्षमेकस्वभावमन्तरेण २५ श्रान्तीतरादिस्वभावाः निःस्वभावाः स्युः स्कन्धान्तरः स्वभावभेदस्य भेदकत्वे किं प्रतीतिविपर्यासकल्पनयाः ।

भावो ज्ञानलक्षणोऽन्यो वा चन्द्रादिः, स्वभावे स्वरूपे सित । किंभूते ? [अ]विश्वमे विश्वमविवेकिनर्भले सच्चेतनाधावल्यादिलक्षणो (णे) भ्रान्तः सिवश्वमो शह्याद्याकारद्वित्वादिना, तथा सिविकल्पे अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासे 'स्वभावे' इत्यनुवर्तते विकल्पः (अवि-३० कल्पकः) कल्पनारिहतो 'भावः' इति पद्घटना । यद्वा सिविकल्पे सभेदे नीलादिनिर्भास-वत्य कुल्पो भिन्नः (वति अविकल्पकः अभिन्नः) । तथा संद्वाये स्थाणुः पुरुषः (षो वा)

<sup>(</sup>१) प्रतिपत्ता। (२) 'न' इति निरर्थकम्।

24

इति स्वभावे असंदायो 'विद्यमानसंशयोऽयम्' इत्युल्लेखरूपेण भावो भवतीति काका व्याख्ये-यम्। अत्र सिद्धान्तः नित्ये स्वभावे अनित्यो नित्य (त्योऽयमिति अ)नुबुध्यते झायते भावः। यदि वा, अनित्ये नित्य इति वैशेषिकादिरिप एकान्तेन नित्येतरस्वभावयोः भेदं कल्प-यम् एतेन निरस्तः; तस्यापि अर्थावधारणानवधारणात्मकस्य संशया प्रत्यस्यनावो (संशयस्य प्रत्याख्यान)विरोधात्।

सोपपत्तिकं कारिकार्थं दर्शयति—नित्यदिन (नित्यमित्यादिना) । द्रव्यम् उक्तलक्षणं धिमं नित्यं कालान्तरस्थायि इति तत्साध्यं पैरिणा[मि]नित्यत्वम् अत्र साध्यम् अन्यस्याऽनिष्टेः । कृतः ? इत्याह—अनित्यस्वभावानुपपत्तेः एकान्ताऽनित्यस्पस्य अघटनात् । उपलक्षणमेतत् तेन 'अनित्यं द्रव्यं नित्यस्वभावानुपपत्तेः' [३२९क] इति च द्रष्टव्यम् ।

नतु रूपादिव्यतिरेकेण अन्यस्य द्रव्यस्याप्रतिभासेन असत्त्वाद् आश्रयासिद्धो हेतुरिति १० चेत्; अत्राह—भ्रान्तीत्यादि । भ्रान्त्यादीनां कृतद्वन्द्वानाम् आदिशब्देन बहुन्नीहिः, पुनः 'स्वभावाः' इत्यनेन पष्टीसमासः ते निःस्वभावाः स्युः । किमन्तरेण ? इत्याह—स्वसंवेदनम् इत्यादि । एकं साधारणं स्वभावमन्तरेण । किंभूतम् ? प्रत्यन्तं प्रत्यक्षमाद्यमेतइ (मेतद् इति) विहर्त्वयम् । पुनरिप किंभूतम् ? स्वसंवेदनम्, एतच अन्तः प्रत्यक्षमिप विशेषणम् अव्यभिचाराद्वत्र युक्तम् । कृतः ? इत्यत्राह—स्कन्धान्तर् इत्यादि । एवं मन्यते—यथा रूपादीनाम् अनेका- १५ न्तेन परस्परभेदः तथा विभ्रमेतरादीनां स यदि स्याति । तत्रप्रसङ्को दुर्निवार्यः । न च तथा तत्त्वव्यवस्थिति निःस्वभावाः स्युः इति भावः । भवतु तर्हि विभ्रमेतरादिनिर्भासैः एको भावः इति चेतः, अत्राह—स्वभावभेदस्य इत्यादि । भावस्य यः स्वभावभेदः तस्य भेदकत्वे अङ्गीकियमाणे किं न किञ्चित् प्रतीतेः बहिरन्तश्च एकानेकरूपायाः विषयीसकत्त्वनया इति सिद्धं द्रव्यम् । ततो यदुक्तं केनचित् #''स्वह्रपस्य स्वतो गितः'' [प्र० वा० १।६] इति, तत्र २० यदि एकानेकरूपस्यः सिद्धं नः समीहितम् । अथ अन्यथाभृतस्य #'निःस्वभावा [ः] सर्वे-भावाः'' इति । बार्तिकाळ० पृ० ३० ] ।

'स्वभावनैरात्म्यं न दोषाय इष्टत्वात्' इत्यपरेंः; तं प्रत्याह-येन (येना) भाव इत्यादि ।

[ येनाभावः प्रमेयः स्यात्तज्ज्ञानं चेन्न तत्त्वतः । स्वार्थसिद्धिने बाध्येत विरुद्धानुपलम्भतः ॥२४॥

बहिरन्तश्र धर्मनैरात्म्यं प्रमाणतः प्रतिपत्तुं नार्हत्येव विष्रतिषेधात् । प्रमाणाभावे परमार्थतो नैरात्म्यप्रतिपत्तेरभावात् । ततां भावोपलिब्धर्भवत्येव अनेकान्तसिद्धिः स्व-भाविकद्भानुपलब्धेः ।]

चेन ज्ञानेन प्रमेच: परिच्छेश [:]। कः ? इत्याह-अभावः सकलव्यावृत्तिः तज्ज्ञानं ३०

<sup>(</sup>१) परिणामे सत्यपि नित्यत्वस् , उत्पाद्व्ययश्रीव्यात्मकत्विमत्यर्थः । (२) कूटस्थनित्यत्वस्यानिष्टेः । (२) कथनात् । "सर्वे भावा निःस्वभावत्वात् श्रूम्याः इति ।"—विग्रह्ण्याः इको० १। "अतो लक्षणश्रूम्य-ध्वाक्तिःस्वभावाः प्रकाशिताः ।"—प्र० वा० २।२१५ । (४) अनम्तरोक्तम् । (५) श्रूम्यवादी ।

चेत् न तत्त्वतो 'विद्यते' [३२९ख] इत्यध्याहारः । तत्र दूषणं स्वार्धसिद्धिने बाध्येत इति । स्तं वा (स्वं च अ)र्थश्च तयोः सिद्धिः आत्मलाभो ज्ञानज्ञेयसिद्धिः इति यावत् । न बाध्येत न निराक्रियेत । प्राह्मप्राहकभावेऽप्यभायतद्भावस्यापि सिद्धेरनिवारणादिति मन्यते ।

यदि वा, यदा सौगतः अभ्युपगताऽभावज्ञानेनापि वर्जितो भवति तदा वन्ध्यासुतवत् ' जैनाभ्युपगतस्वार्थयोः सिद्धि इप्तिं प्रति न किञ्चिद् बाधकं म्यात् । वदित्वा कथम स्ववचन-विरोधी, इति स्वार्थयोः इप्तिनं बाध्येत लोकसिद्धा । तत्र प्रमाणं तत्त्वतो न भवति \* ''प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [प्र० वा० १।६] इति वचनादिति चेत् ; अत्राह-येन अभावः प्रमेयः तद्विज्ञानं प्रमाणं चेत् न तत्त्वतः परमार्थतः किन्तु संवृतिरूपव्यवहारतः । अत्र दृषणं श्वार्थ इत्यादि । इदमत्र तारपर्यम्-अथ प्रमाणाद् अभावप्रतिपत्तेः भावप्रतिपत्तिरिप स्यान् इति । १० यहा अप्रमाणसिद्धो नाभावः पारमार्थिकः इति तद्वस्थो भाव इति । तत्र हेतुमाह-विकद्वानुप-लक्ष्मतो विरुद्धस्य अत्यन्ताभावस्य [अनुपलभ्भतः] अप्रतिपत्तेः ।

कारिकार्थं दर्शयति वृद्धिः इत्यादिना । वृद्धिरन्तश्च धर्मनैरात्म्यं सकलश्च्यत्वं प्रमाणतः प्रतिपत्तुं बांद्धो नाईत्येव । कृतः ? इत्याह—विप्रतिपधात् सकलाभावप्रमाणसत्त्वयोः अन्योऽन्यं विरोधात् । अप्रमाणात्तर्दि तत्प्रतिपत्तुमहित इति चेतः ; अत्राह—परमार्थतो नैरात्म्यप्रतिपत्ते र१५ भावात् । कस्मिन् सति ? इत्याह—प्रमाणस्याभावे । ततः किं जातम ? [३३०क] इत्याह—
भावापलिधः(व्धेः) भवत्येत अनेकान्तसिद्धिः । अथ एकान्तभावोपल्य्धेनैव (ब्धेः) नैवम् ;
अत्रार्थ (अत्राह) स्वभाव इत्यादि । अनेकान्तस्वभावविरुद्ध[स्य] एकान्तस्याऽनुपलब्धेः ।

यदुक्तं भावोपलिघ (च्धे) रिति; तत्रास्ति तावन्नीलादेः उपलिघः, सौ तु भावस्य इति कुतः ? तस्ये तैक्त्वसाधनाभावान् । उपलिघरेव तत्साधु (तत्साधि)केति चेन् ; नः स्वप्नेऽपि २० तस्यास्तं (तस्याः) तैक्तम् इति न सत्येतरप्रविभागः पारमार्थिकः । न च तैस्याः कचिन् वाधक- सद्भावेतरकृतो विशेषः; साकत्येन वाधकाभावन्यवस्था[ नान् ] । नाप्यर्थक्रियातैः; नित्यार्ऽ- नित्ययोः तदभावान् , स्नप्नेऽपि भावाच । सौ अर्थिक्रिया न भवतीति चेन् ; कथमन्या ? प्रतिभासान् ; अन्यत्र समानम् । वाधकाभावोऽपि ताहगेव ।

किंच, अर्थिकियापि तदन्तरात् चेद् भात्रक्षाः अनवस्था तत्रापि तदन्तरापेक्षणात् । २५ भावजन्यत्वाच्चेत् ; अन्योऽन्यसंश्रयैः । स्वतश्चेत्ः घटादिरपि तथास्तु । परितापहेतुत्वातः ; स्वप्नेऽपि अत एव सा तथास्तु अविशेषात् । तन्न भावोपलब्धिर्नाम इति ; तत्राह्-मिध्येत्यादि ।

## [ मिध्यार्थाभास्थिरज्ञानचित्रसन्तानसाधकः । तत्त्वज्ञान' गिरामक् दृषकस्त्वं विदृषकः ॥२५॥

<sup>(</sup>१) नीलागुपलिकः। (२) भावस्य। (३) भावस्य। (३) भावस्यसम्बद्धामावात्। (४) उपलब्धेः सद्भावात्। (५) भावस्यस्यम् । (६) उपलब्धेः। (७) विद्योपः। (८) उभर्यकान्तयोः। (९) स्वप्नभाविनी। (१०) भर्यक्रियान्तरात्। (११) भावजन्यस्वात् अर्थक्रियाया भावस्यता, अर्थक्रियायाश्च भावस्य भावस्यति। (१२) अर्थक्रियायाः भावस्यस्य भावस्यति। (१२) अर्थक्रियायाः भावस्यस्य भवस्यः। (१३) वचनानाम्। (१४) 'अङ्ग' इति सम्बोधने।

क्ष्में स्वसंवित्तेः आन्तया अर्थसंवित्त्या तादातम्यं प्रतियतः कथमेकत्र कृतकाकृतकयोः स्थूलसक्ष्मयोर्वा विरोधः ? तत्र मिध्याबुद्ध्या अन्तर्ज्ञेयं साकल्येन परमार्थतो आन्त-मन्यथा वा प्रतियतः विहर्र्थेन कोऽपराधः कृतः यतः प्रतिश्चिपेत् ? तद्विधिप्रतिषेधतत्त्व-प्रतिपत्तेः मिध्यैकान्ते विरोधाविशेषात् । तदयं ततोऽन्तर्विहरूच तत्त्वमेकान्तआन्तया मिथ्यात्वं च व्यवस्थापयितुकामः श्वणिकेतरपश्चविधिप्रतिषेधवादिनं न विजयते साधन- प्रयोगप्रतिषेधात् ।]

अस्यायमर्थः-ज्ञानानि च गिरश्च ज्ञानगिरः, गिरां प्रहणं बहिरथोंपळक्षणार्थम् , तस्वानि च ताः ज्ञानगिरश्च तासां तस्वज्ञानगिरां तस्वज्ञानानां तस्वार्थानां च दृषक-स्त्वम् अङ्ग यतः सौगतः, ततो विदृषक उपसहनकारी बहिरथंवस्विभमतज्ञानतस्त्रदृषणातः। उभयत्र उक्तन्यायसान्यातः। तथाहि—यथा 'प्रतिभासात् जाष्रहशायां स्तम्भादीनां परमार्थसस्त्वे १० म्वप्रावस्थायां तैत्स्यातः' इत्युच्यते तथा तते एव ज्ञानानां परमार्थसस्त्वे बिहः स्तम्भादीनामिप तद् इति [न] ज्ञानेकान्तवादावतार इति [३३०] व्याहतम्— अः 'अद्वयं नाग (यान) मुत्तमम्'' इति । यथा वा 'प्राति (प्रति)भासाध्यासिततनवोऽपि स्वयनघटादयो न परमार्थसन्तः तथाऽ- र्व्येऽपि' इति कथ्यते तथा प्रतिभासवन्तोऽपि जाष्रद्घटादयोऽसन्तः [इति] ज्ञानेपु कः समाद्रवासः इति बहिरर्थवत् तैत्परित्यागो न्याय्यः। तथा च कृतो ज्ञानवादी परेः। शेषमत्रापि पूर्ववत् सर्वं १५ वक्त व्यम् । 'बहिरर्थवद् विज्ञानस्यापि न परमार्थसस्त्वम्' इति चेत् ; अत्राह— मिथ्या इत्यादि। अर्थस्य आभा प्रतिभासो येवां तानि अर्थाभानि, न स्थिराणि अस्थिराणि भ्रणिकानि इत्यर्थः, अर्थाभानि च तानि अस्थिराणि च पुनः तानि च तानि ज्ञानानि च, मिथ्या च तानि ज्ञानानि च तेषां स्वन्नाः। तेषां साधकस्त्वम् अङ्गे यतः ततो दृषकः: [त्वं विदृषकः] विश्रमैकान्ते तत्साधकत्वायोगान।

कारिकां विद्युण्वन्नाह—'स्त्रमंवित्तः' इत्यादि । सर्वचित्तचैतानां या स्त्रमंवित्तिस्तस्याः अर्थसंवित्त्या बहिरर्थमहणेन । किंभूत्या ? श्रान्त्या स्वप्नवदसदर्थविषया(षयया)श्रान्तया, तादात्म्यं तौ श्रान्तां आत्मानो यस्याः तस्या भावः तादात्म्यं प्रतियतः सौगतस्य । एतदुक्तं भवति— यथा अर्थसंवित्तः याथात्म्यसंवित्तः श्रान्ताऽश्रान्ता वा तथा [स्व] संवित्तिरिप यदि श्रान्ता "अन्यथा वा स्यात्, एकान्तेन तत्र अर्थसंवित्त्या श्रान्तया तस्याः तस्याः तादात्म्यं प्रतियतः २५ कथमेकत्र बाह्ये वस्तुनि कृतकाकृतकयोः स्थूलस्भ्मयोवी धर्मयोः विरोधः ? स्वसंवित्तिवत् 1 विरोधः श्रान्तत्वाद् इति मन्यते ।

"इदं व्याख्यानं कस्मान्न भवति-'स्वसंवित्तेः अर्थसंवित्त्या बाह्यनिर्भासेन भ्रान्तेन अभ्रा-

<sup>(</sup>१) परमार्थसस्वम् । (२) प्रतिभासादेव । (३) परमार्थसस्वमिति । (४) द्रष्टम्पम्-ए० १ टि० ८ । (५) प्रतिभासमानकारीराः । (६) स्तम्भाद्यः । (७) यदि असन्तः तर्हि । (८) ज्ञानस्यापि परित्यागः । (९) विज्ञानवादी बौद्धः । (१०) सम्बोधने । (१९) अभ्रान्ता । (१२) स्वसंविक्तेः । (१३) वहिरथे विरुद्ध-धर्मप्रतिभासस्यापि । (१४) अनम्तरोक्तम् ।

न्तेन वा तादात्म्यम् एकत्वं [३३१क] प्रतियतः कथमेकत्र तयोविरोधो विरुद्धधर्माध्यासस्य ज्ञाने ऽप्यनिवारणान्' इति <sup>१</sup> ? #''स्वभावेऽविश्रमे श्रान्तः'' [सिद्धिषि० ६।२३] इत्यादिनी पुनरुक्तताप्रसङ्गात् । अर्थसंविस्या भ्रान्तया सह वस्याः तादात्म्यं भ्रान्तत्वं प्रतियतः तुत्र तस्यां स्वसंवित्तौ मिथ्यावुद्ध्या आन्तवा धिया अन्तर्ज्ञे यं ज्ञानस्वरूपं आन्तम् अन्यथा वा प्रति-५ यतः साकल्येन अनवयवेन परमार्थतो न न्यवहारेण कोऽपरोधो न कश्चिहीषो बहिरर्थेन कृतः यतोऽपराधात् प्रतिक्षिपेत् सौगतः 'बहिरर्थम्' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः।

एवं मन्यते-मिध्याबद्ध्या अन्तर्ज्ञेयं साकल्येन परमार्थतो भ्रान्तम् अँन्यथा वा यथा परः प्रतिपद्यते तथा सन्तं बहिर्यं प्रतिपद्यताम् अविशेषात् ।

स्यानमतम्-यदि तया बहिरथं प्रतिपद्यते; कथं सा मिध्या ? र्तथा चेत्; न तया किञ्चित् १० प्रत्येति । 'तथा (तया) प्रत्येति मिध्या च सा' इति विरुद्धमितिः तत्राह-ततु इत्यादि । तयोः अन्तर्ज्ञेय-बहिरर्थयोः यो विधिप्रतिषेधौ अन्तर्ज्ञेयस्य बहिरर्थस्य च यो (यौ) विधिप्रतिषेधौ इत्यर्थः, तयोर्या तत्त्वप्रतिपत्तिः याथात्म्यसंवित्तिः तस्या मिध्यैकान्ते विरोधाविशेषात् । अयमभिप्राय:-यथा तदेकान्ते कस्यचिद् विधेः तत्त्वतः प्रतिपत्तिर्नास्ति तथा प्रतिपेधस्यापि इति तैनियेधाभावे न तैरेकान्तसिद्धिरिति ।

प्रकृतं निगमयन्नाह-'तद्यम्' इत्यादि । यत एवं तत् तस्माद् अयं सौगतः व्यवस्था-पितुकामः । कुतः ? इत्याह-ततो बुद्धिं सत्त्वं (बुद्धिसत्त्व)व्यवस्थापकात् न्यायात् । किं व्यवस्थापियतुकामः ? इत्याह- अन्तर्वहिश्च । च इति भिन्नप्रक्रम इवार्थो 'अन्तः' इत्यस्या [३३१ख]नन्तरं द्रष्टव्यः । अन्तरिव बहिस्तन्तं परमार्थसत्त्विमिति । तथाहि-स्वप्राऽस्वप्रयोर-विशेषं प्रतिपाद्य बहिरर्थं निराकुर्वतापि बुद्धिः परमार्थरूपा अभ्युपगन्तव्या, परमार्थसांव्यवहारिक-२० प्रमाणलक्षणप्रणयनात् । तद्भयुपगमे नयायो बहिरपि न राजदण्डवारित इति भावः । तत्कामः किं करोति ? इत्याह-क्षणिकेतर इत्यादि । क्षणिकश्च इतरश्च [अ]क्षणिकः, तयोः तावेव वा पत्ती (पक्षी) तयोर्याधासंख्येन विधिप्रतिषेधी वदति इत्येवं शीलस्तद्वादी तं न विजयते । यथा क्षणिकपक्षविधिवादी स्वन्यायेन क्षणिकपक्षं विद्धाति, "तिष्ठिपेधवादी तहोषेण क्षणिकपक्षं निषेधति, तथा अयमपि इति । तर्हि बहिरिव स्वरूपविभ्रान्ता बुद्धिरिति चेत् ; अत्राह-२५ मिथ्यात्वं च । 'तद्यम् अन्तर्वहिः' इत्यनुवर्त्तते, स्वयम् आत्मना व्यवस्थापयितुकामः, कया ? एकान्तभ्रान्त्या (न्त्या) । शेषं पूर्ववत् । अयं तु विशेषः –यथा क्षणिकवादी कल्पनया स्वपश्चं साधयन् विपक्षं न जहाति विपक्षं वा निषेधन् नित्यप्राहकप्रसाणप्रतिविधानेन स्वपक्षं तिरस्करोति तथाऽयमपि इति ।

न त्रक्तं (नन्वुक्त)विधिना क्षणिकेतरपक्षविधिप्रतिषेधवादिनो न तत्त्वसाधनमस्ति,

<sup>(</sup>१) कक्कायाः । (२) पूर्वक्रलोकेन । (६) स्वसंवित्तेः । (४) अञ्चाल्तम् । (५)संवित्त्वा । (६)मिथ्या चेत्। (७) बहिरर्थप्रतिषेधाभावे। (८) विज्ञानैकान्तवाद्वसिद्धिरिति। (९) 'अज्ञातार्थप्रकाशो वा' इति पारमार्थिकं प्रमाणलक्षणम् । 'अविसंवादिज्ञानम्' इति तु व्यावहारिकमिति । (१०) बहिर्यस्वीकारेऽपि । (११) क्षणिकपक्षनिषेधकः।

और पुं विश्वते इति कथमुच्यते 'न तद्वादिनं विजयते' इति चेत् ? अत्राह—साधन इत्यादि । इदमत्र तात्पर्यम्—विक्वप्तिमात्रं परमार्थसद् बहिर्षः पुनः तैद्विपरीत [इति] दर्शने विक्वप्तिवद् अन्यस्यापि प्रत्यक्षतः सिद्धे तैन्मात्रसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षत्राधनमिति [३३२क] न तत्र हेतूपन्यास [:] तदुक्तम्—\*'न तस्य हेतुभिक्षाणम् उत्पन्ने च (उत्पतन्नेव) यो इतः'' इति । साधनस्य तन्मात्रिक्षस्य प्रयोगो वचनं तस्य प्रतिपेधात् निराकरणात् , निराकृते तदनुपयोगात् । 'बहि- ५ रर्थवत् तन्मात्रस्यापि न परमार्थसत्त्वम्' इति मते साधनमपि त्रथाविधमेव । नचाऽसत् असतो लिक्षमः अतिप्रसङ्गात् । ततः 'साधनप्रयोगप्रतिषेधात्' असतः प्रयोगवैफल्यात् इति मन्यते । यदि वा, तत्प्रयोगस्य प्रतिषेधात् , भ्रान्तिमात्रे तद्वचनस्य स्वयमेव निराकरणाः [त् ] तदयं तद्वादिनं न विजयते इति ।

अत्र अपरः प्राह्-'न वित्प्रतिभासमानस्य चित्प्रतिपेध उच्यते येनाऽयं दोषः स्यात् १० अपि तु परमार्थसस्वारोप एव विवादगोचरे घटादौ निराक्तियते तैमिरिककेशादिनिदर्शनेन' इति; सोऽपि अनेन निरस्तः । तथाहि-तैमिरिककेशादौ परमार्थसद्भावः कुतिश्चित् परमार्थतो यदि सिद्धः; तिर्हि तेनैवं तद्यावच्छेदहेतोः व्यभिचारः इति साधनप्रयोगप्रतिपेधात् सव्यभिचारान् साधनस्य अप्रयोगात् । नो चेन्'ः न तिर्हि तत्रैं कस्यचित् साधनस्य तेने व्याप्तिरित्ति साध्यविकछो हष्टान्तः। अत आह- साधन इत्यादि । साध्याव्यात्रसाधनस्याप्रयोगार्हत्वात् ।

अम (अथ न) व्यवहारिणा तत्र तदभाव इच्यते तेन तद्व्याप्तः तहीं सीगतेन झानेषु स्वसंवेदने (नेन) परमार्थसत्त्योपगतेन उपलम्भस्य व्याप्तेः 'यदुपलभ्यते तत् परमार्थसद् यथा स्वसंवेदनम् उपलभ्यते च जामत्स्वप्रद्शायां बहिर्रथः' इति बहिर्रथसत्येकान्तवादी अथ स्यात् (स्यात् । अथ) न तेन स्वसंवेदनं परमार्थसद् इच्यते; व्यवहारिणापि तत्र तदभावो नेष्यते इति-समानम् । कथं तस्यै सत्येतर [३३२ख] प्रविभाग इति चेत् ; इतरस्य कथं परमार्थसंव्यवहार २० प्रमाणलक्षणा (ण) भेदः १ कथं वा तदपरमार्थसत्त्वे बहिर्रथाद् विशेष्या (षो) येन बहिर्रथः त्यज्यते न तदिति ? सोऽयं स्वसंवेदनकृतां सर्वविकल्पाभावसिद्धिमुपजीवित न तत्त्रपरमार्थसत्त्वम् [इच्छिति] इतरथा परसंवेदनस्य अपरमार्थसत्त्वेऽपि ततो बहिर्रथसिद्धिः स्यात् । एतेन 'परोप-गतेन साध्येन दृष्टान्तेन हेतोर्व्याप्तिः' इति निरस्तम् ।

किंच, व्यवहारिणा तत्र प्रमाणमन्तरेण यदि नाम तदभावोऽभ्युपगतो नैतावता सर्वत्र २५. तदभाव इति कचिद् बहिरथेंऽपि परमार्थसत्त्वाशङ्काऽनिष्ट्तः कथं मतिमतं(मतां) सौगतमत एव मतिः ? अन्यथा कचित् पुरुषे सं सर्वज्ञत्वाभावस्तेन उपगतः इति सर्वत्र तदा(द)भावः

<sup>(</sup>१) विज्ञानवादिनः । (२) अपरमार्थसन् । (३) अर्थस्यापि । (४) विज्ञसिमात्र । (५) विज्ञसिमात्र । (५) विज्ञसिमात्र । (६) अपरमार्थसदेव । (७) विज्ञित्त प्रतिभासमानस्य । (४) प्रमाणात् । (९) प्रमाणेन । (१०) विद् तैमिरिककेशादीमां न परमार्थसद्भावः तर्हि । (११) तैमिरिककेशादी । (१२) स्वसाध्येन । (१३) स्विध्यिते । (१४) स्ववहारिणः । (१५) स्वसंबेदणस्य परमार्थसस्यम् । (१६) अपरमार्थसस्वेऽपि तस्मादिष्टसिद्धौ । (१७) 'स' इति निर्म्यकम् ।

तथा च मीमांसकपक्षे परस्यै प्रद्वेषो निर्निबन्धनं (नः) । आह (१) साधन इत्यादि । सन्दिग्ध-विपक्षव्यावृत्तिकत्वेन साधनप्रयोगप्रतिषेधात् ।

नतु ज्ञानवद् यदि अर्थोऽप्युपलभ्येत युक्तमेतत् 'उभयोरिवशेषेण सत्त्वमसत्त्वं वा' यावता ज्ञानमेव उपलभ्यते, नीलादेः सहोपलम्भनियमेन तेष्ट्रपत्वादिति चेत् ; अत्राह्—सहोपलम्भ ५ इत्यादि ।

### [सहोपलम्भनियमात् स्याद्गेदो नीलतद्वियोः। असहानुपलम्भइचेदसिद्धः पृथगीक्षणात् ॥२६॥

सहोपलम्भनियमादभेदैकान्तसाधने आन्तिप्रत्यक्षयोरन्यतरस्याभावात् न कचित् १० आन्तिज्ञानं स्यात् तदेकान्तेन आन्तिविविक्तप्रत्यक्षस्वभावोपपत्तेः सुपुप्तवत् । बहिरन्तश्च नीलतिद्धयोर्दर्शनात् कृतः सहोपलम्भनियमः सिद्धः । सकृदेकार्थोपनिबद्धदृष्टीनां परज्ञान् नानुपलम्भेऽपि तदर्थदर्शनात् कृतो नियमः ! तदेकक्षणवर्तिनां सहोपलम्भनियमात् स्वयं वेदनेनोत्पत्तेः सकलं जगदंकसन्तानं प्रसज्येत । यदि पुनरेकज्ञानोपलम्भनियमो हेतुः; असिद्धः अनेकान्तिकश्च, नीलस्य सकृदनेकेन ज्ञानेन उपलम्भसंभवात्, बहूनामपि १५ द्रव्याणामेकज्ञानोपलम्भाप्रतिषेधात् । यदि पुनरसहानुपलम्भ इतिः को विशेषः ! प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमसाध्यसाधनम् शशविपाण-खरविपाणयारिकः अर्थादर्थगतिलक्षणात् । विज्ञानस्य अन्तिकान्तवत् ।

नीलतिद्वष[य]योः नीलनीलज्ञानयोः यः सहोपलम्भनियमो यौगपद्योपलम्भनियमो वौगपद्योपलम्भनियमः पॅरेण तद्भेदभावनाय उपन्यस्तैः तस्माल्लिङ्गान् स्यात् भेदे भेदो नानात्वं 'नीलत-२० द्वियोः' इति आवृत्त्या सम्बन्धः । तन्नियमस्य तर्कतो भेदनिम्रत्वात्, ततैः तिस्सद्धेर्विरुद्धोऽन्यमभेदसाधन इति मन्यते । नहि एकत्वे [३३३ख] तत्समवो (तत्सहभावः) । न खलु नीलस्यैव उपलम्भे नीलपीतयोः सहोपलम्भ इति युक्तम् ।

नतु ै चन्द्रद्वयस्य े अभेदेऽपि तित्रयमैं तत्कथमस्य भेदेन व्याप्तिरिति चेत् १ उक्तमत्र सहोपलस्भो न स्यात् तदन्यरवत् इति । सहशब्दस्य योगपणार्थम् उक्तवा तदर्थान्तरं परिकल्पितमा-२५ शङ्क्य दृषयन्नाह- असहानुपलम्भइचेद् इति । अस्यायमर्थः – सहानुपलस्भः पर्युदासवृत्त्या

<sup>(</sup>१) बीद्धस्य । (२) ज्ञानरूपत्वात् । (३) बीद्धेन विज्ञानवादिना । (४) "सकृत्संवेद्यमामस्य नियमेन थिया सह । विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिध्यति ॥ विषयस्य हि नीलादेः थिया सह सकृदेव संवेदनं थिया सह न पृथक् ""—प्र० वार्तिकाल० ३।३८८। "धर्म्यत्र नीलाकारतिद्ध्यी तयो-रिभक्तत्वं साध्यधर्मः यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेनुः । ईद्दश एवाचार्यीये प्रयोगे हेत्वधींऽभिन्नेतः ।"—तत्त्वसं पं० प्र० ५६७ । (५) 'भेदे' इति निर्धकम् । (६) सहोपलम्भन्य । (७) सहोपलम्भनियमात् । (८) भेदिसद्धेः । (९) वक्तुं युक्तम् । (१०) आन्तविज्ञानस्थक्षे । (११) एकत्वेऽपि । (१२) सहोपलम्भनियमः । (१३) तुलना—"तत्र भवन्त्रशुभगुप्तस्त्वाह—विरुद्धोऽयं हेतुः, यस्मात् सह्वाब्दश्च कोकेऽन्यो (स्या) न्नैवान्येन विना कचित् । विरुद्धोऽयं ततो हेतुर्यद्यन्ति सहवेदनम् ॥ पुनः स पृवाह—यदि सहवाब्द् एकार्थः तदा हेतुरसिद्धः । तथाहि—नटचन्द्रमब्द्धभेक्षासु न होकेनैवोपलम्भः । तथाहि—निक्षोपक्रम्भेऽपि

प्रकृतिकम्भः, तस्य नवा प्रसञ्यप्रतिषेधवाचिना, न पर्युदासवाचिना उक्तार्थप्रसङ्गात्, अभिसम्बन्धे पृथगुपलम्भाभावः अस्महानुपलम्भः सहोपलम्भः । सहशब्दस्य अनेकार्थत्वात् ।
चेत् शब्दः पराभिप्रायद्योतकः । अत्र दूषणम् असिद्धो हेतुः अस्मिन्नर्थे सहोपलम्भलक्षणः ।
कृतः ? इत्याह—ईश्लणात् नीलतिद्धयोः पृथग् दर्शनात् । तथाहि—प्रमातिर अहमहिमकया
क्वानं प्रतीयते अन्यत्रं घटादिकं समानकालेऽपि । तथा अन्यदी स्मर्यमाणोऽर्थः अन्यदी स्मरणम् । ५
अस्यं च निर्विषयत्वे अननुमानम् , तत्काले सम्बन्धाऽप्रहणात् । पूर्व तद्वहत्तद्भावे तदहद्प्रहाद्
(पूर्व तद्प्रहात्तदा तद्भावे बाल्ये तद्प्रहाद्) वृद्धदशायां तद्भावप्रसङ्गः । अरिष्टादिलिङ्गाद् भाविनो
मरणादेरनुमाने कालपृथक्त्वेन अनुमानानुमेययोः प्रतिभासनं सिद्धमेव ।

एतेन यौगपद्योपलम्भनियमोऽपि चिन्तितः; सर्वत्राभावात् । अथ स्वरूपा[न्ना]न्यत्र ज्ञानपृत्तिः तेनायमदोषः; उक्तमत्र अन्यत्रापि तद्यृत्तिदर्शनात् ।

किंच, नीलति स्थात् (दस्यानु)मानेनाऽविषयीकरणे किं सहोपलम्भिनियमोप-न्यासेन ? समारोपव्यवच्छेदोऽपि चिन्तितोऽस्मिभरन्यत्र । धर्मिसाध्यधर्मानुमा [३३३ख] ना-नाम् अभेदो अभिन्न- (अभेदे नानुमानम् । भिन्न) वेदने सिद्धं पृथगुपलम्भनम् ।

सहराब्दस्य एकार्थवाचित्वात् 'एकस्य ज्ञानस्यैव उपलम्भनियमः सहोपलम्भनियमः' इति एतेन निरस्तम् ; उँभयोरूपलम्भात् । यदि वा, 'स्याद्' इति निपातोऽयम् , अतः शेषहे- १५ त्वादिदोपपरिष्रहः ।

कारिकां विद्युण्यन्नाह्-सहोपलम्भ इत्यादि । [सहोपलम्भनियमात्] योगपद्योपलम्भनियमात् अभेदे कान्तसाधने अङ्गीकियमाणे 'नीलतिद्वयोः' इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । किम् १ इत्यत्राह्-भ्रान्तीत्यादि । भ्रान्तिशब्देन \*'भ्रान्तिरिप सम्बन्धतः प्रमा' इति' वचन्नात् नीलतिद्वज्ञानयोः अभेदैकान्तानुमानस्य अनुमेये विभ्रमो गृह्यते । प्रत्यक्षशब्दे (ब्देन च) २० \*'सर्वित्तत्त्वैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमविकल्पकम्' [न्यायवि० १।१०] इत्यभिधानात् ,

तदुपलम्भानामन्यसन्सानगतानामनुपलम्भात्। यदा च सस्यं प्राणमृतां सर्वे चित्तक्षणाः सर्वज्ञेनावसीयन्ते तदा कथमंकेनैवोपलम्भाः सिद्धः स्यात्। किंच, अन्योपलम्भानिषे सःवेकोपलम्भानियमः
सिध्यति । न चान्योपलम्भापतिषेधसंभवः स्वभावविष्रकृष्टस्य विधिप्रतिषेधायोगात् । अथ सहज्ञव्द
एककालविवक्षयाः, तदा बुद्धज्ञेयचित्तेन चित्तचैत्रेश्च सर्वथा अनैकान्तिकता हेतोः। यथा किल बुद्धस्य भगयत्तो यद्विज्ञंवं सन्तानान्तरं चित्तं तस्य बुद्धज्ञानस्य च सहोपलम्भानियमेऽप्यस्त्रयेव च नानात्वम् , तथा चित्तचैत्तानां सत्यपि सहोपलम्मे नैकत्वमित्यतोऽनैकान्तिको हेतुरिति। स्यादेतत् यद्यपि विपक्षे सन्त्वं न निश्चितं
सन्दिर्धं तु, तत्तश्चानैकान्तिको हेतुः सन्दिग्धविपक्षच्यावृत्तिकत्वात् ।"—तत्त्वसं० प० पृ० ५६७—६९। "सहोपल्पमिनयमान्नाभेदो नीलतद्वियोः । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकानन्वयत्वतः ॥"—न्यायवि० १।८३।
शावरभा० बृह्ण् पं०१।१।५। शा० भा० भामती २।२।२८। योगस्० तत्त्ववे० ४।१४। न्यायकणि० पृ०
२६४। अष्टश्च० अष्टस० पृ० २४२। प्रमेयक० पृ० ७९। न्यायकुमु० पृ० १२२। सन्मति० टी० पृ०

<sup>(</sup>१) भूतलादिवदेशे । (२) अतीते । (३) वर्तमाने । (४) स्मरणस्य । (५) अनुमानोत्पत्तिनं स्यात् । (६) अविनाभावसम्बन्ध । (७) वटादी वहिरथें । (८) मतम् । (९) ज्ञानस्य अर्थस्य च । (१०) व्रष्टस्यम् -ए० ८२ डि० ४ ।

तस्यं आत्मवेदनम् तयोरन्यत्रस्य आन्तेः प्रत्यक्षत्य वा [अ]भावात् न किसित् तदभेदेऽन्यत्र वा आनित्ञानं मिथ्यातुमानं स्यात् भवेत्, ततो लाभिम्छतो मूलोच्छेदः । अतुमानेन तक्रेवसिद्धिमिच्छतोऽतुमानमेव नष्टम् । तदभावः कृतः १ इत्यत्राह—तदेकान्तेन इत्यादि । तिभयमाद् योऽसी आन्तिप्रत्यक्षयोः तदेकान्तो भेदैकान्तः तेन हेतुना आन्त्या साधारणाऽ
प्रश्वनिर्भासेन विविक्तो विकलः प्रत्यक्षस्य स्वला(स्वसं) वेदनाध्यक्षस्य यः स्वभावः तस्य उप्पत्तेः कारणात् । एतदुक्तं भवति—यदा आन्तिः प्रत्यक्षादिभन्ना भवति तदा तदेवं सा । यद् यस्मादिभन्नं तत् तदेव भवति यथा प्रत्यक्षस्यक्ष्पम्, अभिन्ना च भ्रान्तिस्तर्तं इति । प्रत्यक्षनिक्षान्तेः प्रसङ्गात् कारणात् , तदभावात् न किसित् आन्तिः प्रान्तिहानं स्यात् । अत्रायम (अत्रान्वय) रष्टान्तमाह—सुपुप्तवद् इति । गाढिनिद्राकान्तः सुपुप्तः तस्य इव तद्वत् । एवं पन्यते—भ्रान्तेः प्रत्यक्षस्याभेदे सिव तद् इति साधारणविशदाकारमात्रं स्वसंवेदनरितं प्रमाणत्राणद्यन न्यं (प्रत्यक्षप्रमाणक्ष) प्रसक्तम् । न नवं पराभ्युपगमः । ततोऽतुमानाभ्युपगमाद् आन्तिप्रत्यक्षयोः भेद एव तन्नियमसद्भावाद् विकद्यो हेतुः इति भावः । अनेन व्यतिरेकमुखेन 'सहोपलम्भनियमात् स्याद्भेदो नीलनद्वियोः' इति व्याख्यानम् (तम्) ।

१५ ंनिपातस्याच्छब्दल्यमर्थं दर्शयन्नाह्—नील इत्यादि । नीलतद्धियोर्द्शनात् । क १ इत्यत्राह—बहिरन्तश्च नीलस्य बहिः तिष्ठयोऽन्तः, चशव्दाद् अन्य[दा] स्मर्थमाणानुमे- यार्थयोः अन्यदा स्मरणानुमानयोः इति दर्शयति । ततः किम् १ इत्याह—कुत् इत्यादि । कुतो न कुतिचित्त मानात् सहोपलम्भनियमः सिद्धो हेतुः इत्यर्थः । प्रकारान्तरेण तदसिद्धतां दर्शयन्नाह—सकुद् एकहेलया एकस्मिन्नर्थं नर्त्तक्यादो उपनिचद्धा व्याप्टता दृष्टिर्ययां ते तथोक्ताः २० पुरुषाः तेषां परङ्गानानुपलम्भेऽपि न केवलं पुरुषिवशेषाणामुपलम्भे तदर्थदर्शनात् तेषां पुरुषाणां ज्ञानानां च अर्थस्य दर्शनात् कुतो नियमः सहोपलम्भस्य १

ननु तज्ज्ञानानुपलम्भे कथमयं तदर्थ इति ज्ञायते ? \* "द्विष्ठसम्बन्धसंवित्तिः" [प्र० वार्तिकाल २।१] "इत्यादि वचनात्। अथ पुरुषाणां तत्र प्रवृत्तिदर्शनात् 'तज्ज्ञानविषयीक्ठतोऽ-सौ अर्थः' इति परिच्छिचते ; एवं तर्हि य ए[व] केनचिदुपलभ्यते स एव परेणापि इति १५ अनुमानादवगम्य[ते] तथा च इयोः समानप्रवृत्तिदर्शनात् समानार्थदर्शनं सिध्येत्। सामान्य-विषय[३३४ ख]त्वादनुमानस्य नैकार्थदर्शनम् , अन्यथा सहशरोमाञ्चकञ्चिकतत्वदर्शनात् एकसुखप्रतिपत्तिः स्याद् इति चेत् ; तदसत् ; यतः पश्चोऽपि स्वदर्शनाभिलिषतां पशुयोषितम् अन्यैरभिलिषतां प्रतिपद्यमानाः तैः सार्द्धं बु (यु)द्ध्यमाना दृश्यन्ते। 'यादृश्यस्माभिरभिलिषता तादृशी अन्यैः' इति प्रतिपत्ती तद्योगात्। कृतस्ते तथा प्रतिपद्यन्ते इति चेत् ; कार्यविशेषा-

<sup>(</sup>१) आन्तिज्ञानस्य । (२) गृहाते । (३) यीगपयोपसम्भात् । (४) प्रत्यक्षमेव । (५) आन्तिः । (६) प्रत्यक्षतः । (७) आन्तिरेव। (८) प्रत्यक्षम् । (९) स्वादिति निपातस्यभम् । (१०) 'नैकस्पप्रवेदकात् । द्वयस्वस्पप्रहणे सति सम्बन्धवेदनम् ॥' इति शेषः ।

विद्यारणाद् इति सिद्धः (?) कथमन्यथा #''तद्विशेषावधारणे इष्यत एव सर्वथा गम्यगमकभावः'' इति वचनं शोभेत ? न वायमेकान्तः 'दृष्टान्तसाधम्यीत् सामान्यमेव अनुमेयम्'
इति, #''विदुषा (षां) वाच्यो हेतुरेव हि केवलः'' [प्र० वा० ३।२६] 'इति वचनात्।
मा वा भूत्-'यमर्थ परयत्ययं तमेव अन्योऽपि' इति निश्चिता प्रतीतिः, तथापि परेण तद्दर्शननिषेधाभावात् तिन्तयमस्य सन्दिग्धाऽसिद्धता। अथ नर्थक्य (नर्तकी अ)न्यदर्शनविकला ५
प्रतीतिनियत्ता) इति तद्वाधनम् ; तिहं खलविलान्तर्गतबीजाद् अङ्कुरं तिद्वविक्तं प्रतीयते
इति न तत्र तद्वध्यपारः। ततो यथा कार्ये [अ]दृष्टस्यापि कारणस्य व्यापारः तथा प्रमेये
अन्यकानस्य संभाव्येत । हेतुफलभावानभ्युपगमे च तिन्तयमात् नीलतद्वियोरभेदस्य अनुमानमयुक्तम्। व्यवद्वारेण तदङ्गीकरणं(णे), तेनेव तिन्नयमस्य सन्दिग्धासिद्धतामन्वाकर्षति इति
यत्किव्चिदेतत्।

स्यानमतम् – यज्ज्ञानस्याकारोऽसीं तेन वेद्यते नान्येन ; तन्न ; यतः तदाकारता तस्याः (तस्य ) कुतः सिद्धा ? तिन्यमादिति चेन् ; अन्योऽन्याश्रयात् [३३५ क] – सिद्धे तदाकारत्वे तिन्यमः सिध्यति, ततः तदाकारत्वम् । अन्यतश्चेत् ; अस्य वैफल्यम् ।

सिध्यतु वा कुतिश्चित् तदाकारत्वम् , तथापि सुगतेन तद्देद[ने तद]वस्थोऽपि दोषः । [त]तस्तद्विज्ञानावेदनेऽपि पृथग्जतेन (ग्जनेन) तद्र्थषेदनात् कथं सुगतः ह सर्वज्ञ स्त तद्तात् १५ कथं सुगतः ह सर्वज्ञस्ते तद्वेदने ?

अपरस्तु मन्यते-

\*''ग्राह्यं न तस्य ग्रहणं न तेन ज्ञानान्तरग्राह्यः(ह्य)तयापि शून्यः। तथापि च ज्ञानमयः प्रकाशः प्रत्यक्षपक्षस्य तथाविवा(रा)सीद्॥''

इति वचनान् नाऽशोषज्ञाता (ज्ञता) तस्यै सर्वज्ञता अपि तु स्व[रूपक्रता], तस्याप्येतन्न ६० सुन्दरम् ; इतरस्मात्तद्विशोषात् \* ''प्रमाणभूताय'' [प्रमाणसमु० दलो० १] ''इत्यादेः आनर्थ- क्यप्रसङ्गात् । व्यवहारेण तद्भिधानेऽप्युक्तम्—'तेनैव हेतोरसिद्धत्वम्' इति ।

यदि च स" तथाविधो न कुतिरचत्<sup>१२</sup> प्रतिपन्नः; कथमस्ति येन "तथा स्तूयते ? तदिद-मायातम्—यथा ईश्वरे नित्येऽप्यप्रमाणता तथा सुगतेऽपि प्रमाणशून्यता । अथ प्रतिपन्नः ; तर्हि भवता सुगतोऽपि ज्ञायते न तेन" परं किञ्चिदिति मृदता । ततस्तस्य अस्तितस्व (स्तित्वमव) - २५ गम्यते विशेष (षं) वाम्युपगच्छता ""मिति कथं न प्रकृतो दोषः ? तत् [ः] स्थितं 'कृतो नियमः' इति ।

<sup>(</sup>१) 'तद्भावहेतुभावी हि दशन्ते तद्वेदिनः । स्पाप्येते'''' इति क्षेषः । (२) अङ्कृरे । (३) सही-पलग्भित्यमात् । (४) व्यवहारेणेव । (५) तज्ञानेनेव । (६) ज्ञानस्य । (७) सहीपलग्भित्यमात् । (८) पृतद्ग्तर्गतः पाठो द्विलिखितः । (१) सुगतस्य । (१०) 'जगिद्धितिषेणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय सायिने । प्रमाणसिद्ध्ये स्वकृतिप्रकीर्णनात् निवध्यते विप्रसत्तं समुचित्तम्' इति क्षेषः ।-प्रमाणसमु० । 'जगिद्धि-तैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । कुतकंतम्झान्तज्ञनानुकम्पया प्रमाणसिद्धिविधिवद्विधीयते।' इति क्षेषः-प्र• वार्तिकालः ए० १ । (११) सुगतः । (१२) प्रमाणात् । (१३) 'प्रमाणभूताय' इत्यादिक्षेण । (१४) सुगतेन ।

स्याच्छब्दः (ब्द) प्रापितं परमप्यर्थ (थं) दर्शयन्नाह—तदेक इत्यादि । तेन विवक्षित-नीलक्षाने [न ए]कस्मिन क्षणे वर्त्तितुं शीलानाम् एकक्षणभाविसन्तानान्तरक्षानानाम् इत्यर्थः । सहोपलम्भनियमात् । तदिष कृतः ? इत्याह—स्वयम् आत्मनो वा वेदनेनोत्पत्ते [ः] । ततः किम् ? इत्याह—दि [सकलं जगदिति] । न चैवम् , अतो व्यभिचारी हेतुः इति भावः ।

पस्तेन भद्रस्य तुमतम्— अः "ययोः सहोपलक्रमः" इत्यादिना [३३५ ख]
तद्देनेदे च न प्राह्यप्राहकतया तिन्त्यम इति च प्राह्काभिमता [त] प्राह्यस्य भेदे न तेनास्य प्रहृणम्
अ[न]न्यवेद्यनियमाद् अपितु स्वयमेव तद्पि प्रतिभाति, तथापि सहोपलम्भनियमात् तयोरभेदे
तद्देकेत्याद्युक्तम् । तदेतदित्थम् अन्ये परिह्यन्ति—नीलतिद्धयोरभेदे नैकत्वम् अपि तु ज्ञानत्वेन
सहशत्वम् , यथा ज्ञानं ज्ञानं तथा नीलमपि सहोपलम्भनियमात्तथा प्राप्तः इति न तैः
१० व्यभिचारो हेतोः विपक्षे [ऽ]गमनादिति ; ते न युक्तकारिणः ; यतो यदि यज् ज्ञानेन सह
उपलभ्यते तद्यपि ज्ञानं तर्हि नीलज्ञानैकक्षणवर्तिनां ज्ञानान्तराणां सहोपलम्भनियमात् नीलत्वमापद्येत । पुनः तत्कार्यस्यापि ज्ञानस्य नीलत्वे तद्वस्थो दोषः पुनरिप तद्वस्थ इति नीलमात्रं
जगत् । तदाह तदेकेत्यादि । तेन नीलज्ञानेन एकक्षणवर्त्तिनां स्वयम् आत्मनो वेन
(वेदने)नोत्पत्तेः कारणात् अनेन सहवृत्तिवद् वेदनमपि सहैव दर्शयति—सहोपलम्भनियमात्
१५ सकल(लं) जगद् एकसन्तानं सहशसन्तानं प्रसज्येत । न चैवं परेस्ति (परेष्टि)स्ततो
व्यभिचारी हेतुः । तत्र न विन्तयममात्रात् नीलं ज्ञानमिति गम्यते अपि तु ज्ञानवन् स्वयं प्रतिभासनात् । न च नियतनीलज्ञानवत् सर्वज्ञानं नीलतया चकान्ति येनातिप्रसङ्गः स्यादिति चेन्;
तिहिं 'नीलं ज्ञानं स्वयं प्रकाशनात् तज्ज्ञानवन्' इत्येवास्तु किं व्यभिचारिणा तन्तियमेन १ तद्वेवास्तु इति चेन्; न ; [३३६ क] परत एव तत्प्रतिभासप्रतिपादनात् ।

२० परस्य तु दर्शनं विवैक ज्ञान (चित्रैकज्ञाना) द्वैताभ्युपगमान् सकलं जगद् एकज्ञानिमध्यते न पुनः एकसन्तानं तदभावान् इति न तेन तद्व्यभिचार इति; तन्न सृक्तम् ; नीलमात्रदर्शिनोऽ- पि सकलजगदपेक्षचित्रत्वप्रतीतिप्रसङ्गात् अन्यथा 'नानैकम्' इत्युक्तं भवेत् युगपदिव क्रमेणापि च तत्प्रसङ्गान् । अत आह—सकलम् इत्यादि ।

एवं यौगपद्यार्थं सहराद्दं निक्ष्य निपातानामनेकार्थत्वात् एकार्थं निक्ष्ययन्नाह-यदि
२५ इत्यादि । यदीति पराभ्युपगमसूचकः, पुनिरिति पक्षान्तरस्यं, एकज्ञानोपलम्भनियमः एकस्य
ज्ञानो (ज्ञानस्य उ)पलम्भो नार्थस्य इति तन्नियमः, एकेन क्षा[ने]नोपलम्भो नीलस्य न तदन्तरेण
इति वा तन्नियमो हेतुः सहोपलम्भनियमो यदीत्यर्थः । आद्यो पक्षे दूषणमाह-असिद्धो 'हेतुः'
इत्यनेन सम्बन्धः, अर्थस्याप्युपलम्भान् । द्वितीये आह-अनैकान्तिकश्च इति । अनैकान्तिको
व्यभिचारी । च शब्दाद् असिद्धो हेतुः इति । असिद्धतां दर्शयन्नाह-नीलस्य इत्यादि । कस्य३० चिन्नर्त्तक्यादिगतस्य सकुच्छव्देन सहिति (सह इति) व्याख्यातम्, अनेकेन ज्ञानेन उपलम्भ-

<sup>(</sup>१) नील्स्वापत्तिलक्षणः । (२) स्वादिति । (३) सहोपलम्भनियमसाश्रात् । (४) सहोपलम्भनियमेन । प्रे नीलप्रतिभास । (६) सन्तानाभावात् । (७) अनेकमेकरूपम् । (८) सहशब्दम् । (९) सृचक इति ।

[संभ] वादिति । अनेन सन्दिग्धासिद्धतां दर्शयति । विचारितं चैतदनन्तरम् । अनेकान्तिक-तामाह—बहुनामपि न केवलमेकस्य द्रव्याणाम् । अनेन तत्पक्षीकरणं निषेधति, नहि जीवा-दीनाम् एकज्ञानो (ज्ञाने) पश्लीकरणमात्रेण एकत्वं प्रमाणवाधनात् । 'पर्यायाणाम्' इत्युच्यमाने तेषां द्रव्यापेक्षया एकत्वात् स्यादपि पश्लीकरणम् । एकज्ञानोपलम्भः एकेन ज्ञानेन [उपलम्भस्य] दर्शनस्य अप्रतिविधात् निषेधाभावात् । अन्यथा [३३६ ख] व (च) सकलश्रून्यतेत्युक्तम् । ५

अर्थान्तरमाशङ्कते दूषियतुं यदि इत्यादिना । सहोपलम्भिनयमाद् इति हेतुः स यदि पुनः असहानुपलम्भ इति स्यातः , तत्र दूषणं को विशेष इति पूर्वोक्तादर्थात् न कश्चिदस्य भेदः । तथाहि—पर्युदासयृत्त्या सहानुपलम्भः पृथगुपलम्भः अस्य नजाति सम्बन्धे (नवां अभिसम्बन्धे) तद्युत्त्या सहोपलम्भ इति प्राप्तिः । अथात्र प्रसञ्यप्रतिषेधोऽपेक्षा (क्ष्यते ;) तिर्हे साध्यमपि तथाविधमस्तु अन्यथा सम्बन्धाऽसिद्धेः । तथेति चेतः ; अत्राह—प्रसञ्येत्यादि । १० प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमसाध्यसाधनम् साध्यं न भवति साधनं च न भवति इत्यर्थः । कयोरिव ? इत्यत्राह—सस्येव (शश्विपाण-सरिवपाणयोरिव) इत्यादि । कृतः ? इत्याह—अर्थाद् धूमादेः [स]काशाद् अर्थस्य अग्न्यादेर्या गृतिः प्रतिपत्तिः तस्या लक्षणाद् दर्शनातः । अथवा [अर्थ]-सम्बन्धि यल्लक्षणम— \* ''अर्थो हार्थं मयता (गमयति)'' इति शास्तं वदाश्रित्येति ।

आह उक्त (क्तं) भवता-'नीलाकारस्य ज्ञानस्यैकस्य उपलम्भो नार्थस्य तन्नियम न्यत्र १५ (मः, तत्र) असिद्धो हेतुः अर्थस्याप्युपलम्भात्' इति ; तन्न युक्तम् ; अर्थस्य "स्वसद्सत्समयभाविन [:] केनिवदमहणान् । न चेकस्य उभयत्र व्यापारो विरोधात् इति चेत् ; अत्राह-विज्ञानस्य इत्यादि । चर्चितमेतद् बहुशः पुनर्न चर्चनमर्हति ।

'भ्रान्तेकान्तवद्' इति निदर्शनं साविप तु (साधियतुं) भ्रान्तेकान्ते [त्यु] पन्यस्य दूष-यति—'विप्तुताक्षा' इत्यादिन (ना) ।

### [विष्कुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभासिनी। तथा सर्वत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥२०॥

विप्रतिपत्ति विषयापत्रज्ञानानां [निर्विषयतासाधने] सर्वज्ञानानां स्वयमविषयीकि-तानां निर्विषयतासिद्धेः स्याद्वादलङ्कने इष्टविषातकृत् विरुद्धः यहिरथीविशेषात् स्वसंवेदनं च न सिध्येत् । तद्रश्रान्तैकान्ते सहोपलम्भविरोधात् सह प्रथग्ना द्विचन्द्रनिर्भासवत् २५ नीलतद्भियोरनुपलब्धेरेव भेदाभेदयोरभावसाधने व्यतिरेकसिद्धिर्विरुध्येत ।]

विष्कुतानि अक्षाणि यस्याः सा तथोक्ता बुद्धिः कामलाद्युपहतेन्द्रियकेशोणु (ण्डु)-कादिर्बुद्धिरिति यथा येन प्राह्मशहकादिप्रवृत्तप्रकारेण अन्येन वा चि तथा (वितथ)प्रति-

<sup>(</sup>१) असहानुपलम्भ इत्यत्र नत्र्समासे । (२) अभावरूपमेष । (३) "अर्थाद्धंगतेः"-प्र० वा॰ ४।१५ । (४) ज्ञानकाछीनस्य अर्थस्य ज्ञानं प्रति कारणत्वाभावात् सहभाविनोः कार्यकारणभावाभावात् । ज्ञानकाछेऽविद्यमानस्य प्राद्यत्वे सकछातीतानागतस्य प्रहणप्रसङ्ग इति भावः । (५) पूर्वपक्षः-"यथास्वं प्रत्यवापेक्षाव्विद्योपप्कुतात्मनाम् । विक्रिसिर्वितथाकारा जायते तिमिरादिवत् ॥"-प्र० वा॰ २।२१७ । (६) निराकम्बे मभसि केशाकारा उण्डुकाकारा-मशकाचाकारा या बुद्धिः ।

भासिनी असदर्थप्रतिभासवती तथा तेन प्रकारेण [३३७क] सर्वेत्र स्वपररूपयोः अथवा जाप्रत्त्वप्रयोः या बुद्धि [ः] वितथप्रतिभासिनी किल्ल वितथप्रतिभासिन्येव प्रतिवेषद्वयेन प्रकृतिर्थगतेः । एततत् दूषयति इति एवं ज्ञाहाः प्रकाहीनाः सौगताः संप्रपेदिरे ज्ञातवन्तः ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-विप्रतिपत्तीत्यादि । तत्र दूषणमाह-सर्वेत्यादि । तात्पर्यमत्र-५ अनेनानुमानेन विप्रतिपत्तिविषयापसज्ञानानां निर्विषयता साध्येत, सविषयतासमारोप-व्यवच्छेदो वा क्रियेत गत्यन्तराभावात् इति ? तत्र आद्ये पक्षे अनेन धर्मिणां ज्ञानानामपरिच्छेदे न तद्धर्मस्य निर्विषयत्वस्य परिच्छेदो देवदत्ताप्रहणे तच्छ्यामत्यवत् । तथा च अकि ब्रित्करो हेतुः । तदाह-सर्वज्ञानानां विवादास्पदीभूतवेदनानां स्वयम् आत्मातुमानेन अविषयीकृतानाम् निर्वि-षयताऽसिद्धिः (द्धेः) कारणाद् इष्टविघातकृत् वादिन इच्छेष्टं (वादिना यदिष्टं) तस्य खण्डन-१० कृत् ,अतश्च हेत्वाभासः । किन्नामेह (किन्नामा ? इत्याह-) विरुद्धः किन्नित्करत्वविपरीतेन अकि ख्रित्करत्वेना (त्वेन) रुद्धः कोडीकृतो विरुद्धः । तेषाम् अनेन परिच्छेदेः सिध्यति विषयता (सविषयता) किन्तुँ तद्वदन्येषामपि प्रतिभासिनाऽर्थेन विषयत्वसिद्धिः, इतरथा अस्यापि न स्यात् इति तदवस्थमिकिञ्चित्करत्वम् । एतदेवाह-सर्वज्ञानानां स्वयम् अविषयीकृतानां निर्विषयता-सिद्धेः इत्यभिप्रायः । इष्ट [वि] घातकृत् इष्टं सीगतस्य जाप्रत्स्वप्रप्रत्ययानां निर्विषयत्वम् १५ तस्य विघातकृत् विरुद्धो हेत्वाभासः । तथाहि-अतद्व्याप्तैः तद्व्याप्तिविभ्रमोषितो (मोपेतो) विरुद्ध इति मनीषिणो मन्यन्ते । [प्र]कृतानुमाने च प्राह्मप्राहकसंबेदनाकारत्वम् [३३७ख] अन्यद्वा विषयत्वेन व्याप्तं सिद्धम् । तत एवं वक्तव्यम्-जामत्स्वप्रप्रत्ययाः सविषव (याः) प्राह्मप्राहकसंवेदनाकारत्वाद् अन्यतो वा परकीयहेतोः प्रकृतानुमानवद् इति । स्वप्नज्ञानस्य सविषयत्वसाधने प्रसिद्धिवाधादिदोष इति चेत् ; जाप्रद्विज्ञानस्य निर्विषयत्वसाधनेऽपि समानः। २० कस्मिन् सति विरुद्धः ? इत्यत्राह—स्याद्वाद्रसङ्घने । किञ्जिद्धिज्ञानं सविषयं किञ्चिद् विपरीतम् तदपि कथिन्नत् इति स्याद्वादः तस्य लक्क्ने परित्यागे सति । एवं मन्यते-यदा यथा बौद्धेन परप्रसिद्धमिध्यास्वप्नज्ञाननिद्र्शनेन सर्वज्ञानस्य मिध्यात्वं साध्यते तथा परेणापि बौद्धप्रसिद्ध-सत्यानुमाननिदर्शनेन सर्वज्ञानस्य सत्यता, तदा विरुद्धः । तदा (यदा) तु स्याद्वादमवलम्ब्य 'स्वप्रज्ञानस्य मिध्यात्वेऽपि प्रकृतानुमानवत् तँदाकारत्वेऽपि किञ्बिद्धिज्ञानं सालम्बनं स्यात् , इति २५ साधयति पर्रः, तदाऽनैकान्तिको हेत्वाभास इति ।

यदि पुनः समारोपव्यवच्छेदंः क्रियते; तत्राप्युच्यते-निर्विषयेषु सविषयताविकल्पः समारोपः । तदनुमानात् प्राक् तत्र प्रमाणान्तराप्रवृत्तो कथं निर्विषयतासिद्धिर्यतः तद्विकल्पः समारोपः, तद्व्यवच्छेदकरणाच्च अनुमानमर्थवद्भवेत् । एतदेवाह-सर्विद्यानानां स्वप्नेतरप्रत्ययानां

<sup>(</sup>१) विपरीतेन रुद्धः विरुद्ध इति । (२) विवादास्पद्धिभूतबेदनामाम् । (३) न केवस्त्रमस्मैव । (४) तद्व्याप्तिश्चन्यः । (५) तद्व्याप्तिश्चनकारीत्यर्थः । (६) साध्येत इति । (७) श्राह्मप्राहकाकारत्वे सत्यि । (८) विज्ञानवादी । (९) 'प्रकृतानुमानेन सविवयतासमारोपव्यवच्छेदः क्रियते' बस्मिन् विकस्पे दूवणमाह । (१०) सविवयताविकरणरूपः समारोपः स्वात् ।

स्वयं सौगतेन, अन्येन तिह्वपयीकरणेऽपि तस्य तिन्निर्विषयताऽसिद्धेरिति भावः, अविषयीकृतानाम्, किस्मन् सित ? इत्याह—स्याद्वाद्रसङ्घने स्वरूपवत् पररूपेऽपि एकस्य ज्ञानस्य प्रहणक्षांक्रसद्भावः स्याद्वादः तस्य लङ्गने [३३८क] स्वरूपमात्रपर्यवसितज्ञानपश्च इत्यर्थः निर्विषयतासिद्धेः कारणात् इष्टविधातकृतं (त्) 'स्वयम्' इत्यनुवर्त्तते स्वयमिष्टो वादिना समारोपः तस्य
व्या(वि)धातोऽभावः तस्य तत्करणम् । ततः किम् ? इत्याह—विरुद्धः पूर्ववद् अकिञ्चित्करो ५
हेत्वाभासः । अथ स्वयं तेषां विषयीकृतानामेव सर्वमेतदिन्छेतः , तत्राह—सर्व इत्यादि । पूर्वदितीयव्याख्यानवदत्र व्याख्यानम् । अयं तु विशेषः येन प्रत्यक्षेण सर्वज्ञानं (न)निर्विषयतां
प्रतिपद्यते तेन विरुद्धोऽनैकान्तिकश्च हेत्वाभासः पूर्ववद् योज्यः ।

नतु तदिप प्रत्यक्षमानं च निर्विषयमेव तेनायमदोष इति चेतः अत्राह- यहिर्श्वाविशे-पात् इत्यादि । 'स्वयम्' इत्येतदत्रापि अनुवर्तते । स्वयं बौद्धस्य न केवलं बहिर्ध्वाविशेषात् १० सन्तानान्तरे स्वहेतुफलसिद्धिः न भवति अपि तु किन्तु स्वसंवेदनं च न सि[ध्ये]त् । तथा च कुतो विश्वमोऽन्यो चा सिध्येदिति भावः । ततो यथा बहिर्थ्व(र्था)विशेषेऽपि स्वसंवेदन-स्येव सत्त्वम् न बहिर्थस्य तथा स्वप्नेतरप्रतिभासाविशेपेऽपि जाप्रद्घटादेरेव तन् दिति कथं नाऽसिद्धो हेतुः ।

अत्राह प्र ज्ञा क रः-जापद्घटादिवत् स्वप्रघटादेरिप सत्त्वम् । तदुक्तम्-

14

\*''व्यवहारमात्रकमिदं सत्यताऽसत्यतेति च ।

स्वरूपसाक्षात्करणे सत्यतेत्यादि दुर्घटम् ॥" [प्रव्वार्तिकाल० २।३७] इति;

तत्राह-तद्भ्रान्तेकान्ते तयोः स्वसंवेदन-वहिर्थि[योः अ]भ्रान्तेकान्ते अभी-क्रियमाणे । अत्रायमभिप्रायः-'सत्यवादीतिं (सत्यतेत्यादि) दुर्घटम्' इति कोऽर्थः १ यदि सर्वमसत्यम्, सत्यासत्यविभागशृन्यं वाः तत्रोक्तं बहिर्श्वीविशेषादित्यादि [३३८ख] । अथ २० सत्यमः तत्रेदमुच्यते-सहोपलम्भविरोधाद्विरुद्धो हेत्वाभासः, द्विचन्द्रादावपि सहोपलम्भस्य भेद् एव भावादिति भावः ।

अथवा यदुक्तम्-'बहिर्याविशेषात् स्त्रसंवेदनं च न सिध्येत्' इति तत्र 'स्वसंवेदन [न] प्रतिभासात् सिध्यति, बहिर्यः विपर्ययात्' इति परैः; तत्राह्-तद्भान्तेकान्त इत्यादि । अत्र द्वेतं निरंशं क्षणिकं तत्स्वसंवेदनम् , चित्रमेकं वा १ तत्र द्वितीये पक्षे-'तत्र' इत्यादि २५ वक्ष्यमाणं दृषणमिति । प्रथमे दृषणम्-तद् इत्यनेन स्वसंवेदनं परामृश्यते तस्य [अ]भ्रान्तो य एकः असहायः सर्व्वतोधर्मधर्मित्तसु (स चान्तो धर्मः तस्मिन् अभ्यु)पगम्यमाने सहोप-लम्भविरोधात् नीलकपस्य एकस्य ज्ञानस्यैव, एकेनैव एकस्यैव [वा] उपलम्भस्य विरोधाद-भावात् , बहिरन्तर्वा असहायस्य उपलम्भनिषेधेन, कारणात् सह यौगपद्येन पृथम् वा कालादि-भेदेन, वेति समुक्त्वये, नीलतद्वियोः बेनम् (येयम् अ)नुपलविधरदर्शनम् तस्या एव न ३०

<sup>(</sup>१) तत् प्रत्यक्षं निर्विषयताविषयकस्वात् सविषयमिति आवः । (२) सस्यम् । (१) प्रज्ञाकरः । (४) निरंशस्य ।

10

'सहोपलम्भात्' इत्येवकारार्थः, भेदाऽभेद्योः भेदस्य अभेदस्य वाऽभावसाधने नीलति द्वियोः अङ्गीकियमाणे तु । दृष्टान्तमाह—द्वियन्द्रनिर्भासवत् इति । यथा द्वियन्द्रनिर्भासयोऽन्यं न भेदो नाष्यभेदः, तयोः वस्तुनिष्ठत्वात् , वैन्निर्भासयोरवस्तुत्वात् तथा प्रकृतयोरिप इति । तत्र दृषणमाह—अनुपल्रच्येः [भेदा]भेदयोरभावसाधने हेतुत्वेन उपन्यस्तायाः व्यतिरेकसिद्धिः ५ विपक्षाद् भावरूपाद् व्यतिरेकस्य व्यावृत्तेः सिद्धिः निर्णीतिर्विरुध्येत [३३९क] निरंश-स्वसंवेदनभावेऽपि तस्या भावात् । न चाऽनिश्चितव्यतिरेको हेतुः गमक इति मन्यते ।

ननु न तद् एकान्त[अभ्रान्त]रूपम् इष्यते किन्तु [स्व]रूपे अभ्रान्त (न्तं) माद्याकारे अन्यथा इति चेत्; अत्राह-नन्विमत्यादि (तत्त्विमध्येत्यादि ।)

### [तत्त्विमध्याग्रहैकान्ते बुद्धेः स्वार्थोपलम्भयोः । सहोपलम्भनियमः कान्तर्ज्ञेयतत्त्वधीः ॥२८॥

न चानेकान्तपन्तरंण नीलतद्धियोः सहोपलम्भनियमः । तपन्तरेण स्वयपन्त-र्ज्ञोषतन्त्रस्य बहिरन्तस्याप्यसच्यात् कथन्चिदनेकान्ते नैकान्तेनैकत्त्रम् ।]

वुद्धेः स्वोपलम्भे अधीपलम्भे च याथासंख्येन तत्त्वाग्रहेकान्ते मिथ्याप्रहेकान्ते वा अभ्युपगम्यमाने सहोपलम्भिनियमः क ?न कचित् । निर्श्शसंवेदनानुभवाभावेन अर्थोप-१५ लम्भस्यापि दुर्घटत्वात् \*'अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिध्यति'' इति मन्यते । तँदनु-भवभावे व्यर्थव्युक्तस्यापि (ऽप्यर्थवत् तस्यापि) अलीकत्वात । क्षांतर्झे (क्कान्तर्झेय) तत्त्वधीः।

कारिकां व्याचप्टे-न च इत्यादिना । न च नैव अनेकान्तमन्तरंण एकान्ते इत्यर्थः । नीलतिद्वियोः सहोपलम्भनियमः, तयोः उपलम्भस्यैव अभा [वा]दिति भावः । तदुपलम्भेऽपि तमन्तरंण स्वयम् अन्तक्षं यतन्तस्य 'न च' इति पदघटना बहिर्न्तस्याप्यमस्वात् । अन्त२० र्वहिश्च भवत्वनेकान्त इति चेतः, अत्राह-अनेकान्ता(न्ते) ज्ञानीयोः (ज्ञानार्थयोः) एकानेकात्मकत्वे अक्षीक्रियमाणे कथिञ्चत् न सर्वथा। किम् ? इत्याह-न इत्यादि । एवं मन्यते-तत्र बहिरन्तर्वा भेदाऽभेदयोः तिश्चयमेऽपि नेकान्तेनकत्वं तथा नीलतिद्वयोरिष । यदि च उपलम्भाऽविशेषेऽपि स्वोपलम्भे तत्त्वमहैकान्तः अर्थोपलम्भे मिश्यामहैकान्त इत्यनेकान्ते कथिञ्चत् जामइशायां स्वप्नदशायां (?) शेषंपूर्ववत् । अथवा, [स्व] रूपे विभ्रान्तं ज्ञानम् अर्थे[पी]त्यनेकान्ते
२५ बहिरर्थतत्त्वं कथिञ्चत् प्रत्यक्षपरोक्षात्मकं यथा प्रमाणं [३३९ख] व्यवस्थितमेव । अनेन तिश्चयमस्य भागासिद्धतां दर्शयति—चेतनानीलतारूपेण तद्भावेऽपि क्षणक्षयाद्यात्मना अभावात् । ।

नतु बुद्धेर्मिध्याकारो न स्थाकारः किन्तु पराकारः, ततोऽयमदोप इति चेत् ; अत्राह-स्वप्रत्यक्ष इत्यादि ।

### [स्वप्रत्यक्षपरोक्षात्मज्ञानसिद्धौ न सिध्यति । अर्थः प्रत्यक्षपरोक्षात्मा एकः कालादिभेदतः ॥ २९॥

<sup>(</sup>१) भेदाभेदयोः । (२) द्विचन्द्रनिर्भासयोः । (३) आन्सम् । (४) निरंशसंवेदनानुभवसद्भावेsq । (५) अनुभवस्यापि । (६) सहोपछम्भनियमेऽपि ।

२५

स्वभावनानात्वं यदि भावस्य भेदकं न भवेत् किं परच्यावृत्तेः कार्यकारणसन्तान-कर्मफलसम्बन्धप्रभृतितद्र्थस्मरणाद्यनेकछिद्राश्चस्यपिधानानर्थनिवन्धनया निरन्वयकल्प-नया ?]

अयमित्रायः-परस्य सुखादिनीलादिशरीरव्यतिरिच्यमानप्रतिभासं स्वसंवेदनम् । न च 'तस्य नानेकत्वविरुद्धधर्माध्यासिना तादात्म्यम् । अतो भेदेऽपि तादात्म्यावभासो भ्रान्त्या, अन्यथा 'अनेकान्त इत्युक्तम् इति [स्व]प्रत्यक्षां च चेतनादिरूपेण परोक्षश्च सुखादिविरोधवदाकार-विवेकः तो च तावात्मानो च स्वौ प्रत्यक्षपरोक्षात्मानो यस्य तत्त [थो]क्तं तच तज्ज्ञानं च तस्य सिद्धो अर्ङ्गाकियमाणायां न सिध्यति कि सिध्यत्येव । किमित्य व (किमिव) किमित्याह-एकोऽधेः । किभूतः ? प्रत्यक्षपरोक्षात्मा । केन ? इत्याह-कालादि-भेदनः कालक्षेत्रादिभेदेन । एवं मन्यते-यस्माद् विज्ञानमेकं प्रत्यक्षपरोक्षात्मकं तस्मात् प्रत्यक्ष-१० परोक्षात्मेकः सिध्यति । यस्माच ज्ञानतिद्विवेकयोरभेदेन पक्षीकृतयोरिप तित्रयमोऽविद्यमानत्वेन भागासिद्धः तस्मादर्थः सिध्यति इति ।

स्वभावेत्यादिना कारिकार्थमाह-प्रत्यक्षपरोक्षक्षणे यत् स्वभावनानात्वं ज्ञानस्य तद्भा-वस्य तस्यैव भेदकं नानात्वापादकं यदि न भवेत् परस्मात् सजातीयाद् विजातीयाद्य या व्याष्ट्रत्तिर्भावस्य तस्याः सकाशात् किं निरन्वयकल्पनया ? किंभूतया ? इत्याह-कार्ये- १५ त्यादि । कार्यं च कारणं च सन्तानश्च [३४० क] कर्म च वासनारूपं \* चेतना कर्म'' [अभिष० को० ४।१] इति वचनात्, फलं च देहान्तरसंचारादि, तयोः सम्बन्धश्च तदुत्पत्तिः, पुनः एतेपां प्रभृतिशब्देन बहुबीहिः, तद्र्यः स्मरणादिः तस्य अनेकम् अनन्तरोक्तं छिद्रं दूपणम तस्याश्चयं पिधानम् उत्तरं तदेवानर्थनिर्चव्वो (निबन्धो) यस्यां तया इति ।

ननु नार्थवद् बुद्धेः स्वरूपं भ्रान्तम् , नापि स्वपररूपयोः अभ्रान्तेतरस्वभावं स्वमाद्याकार- २० स्वभावं स्वमाद्याकारिववेकापेक्षया हशो (हश्ये)तरस्वभावं वा येनाय (यं) दोषः स्यात् , अपि तु सुखादिनीलादिशरीराकारमेव तिभ्रयमात् इति चेत् ; एतद् बुद्धज्ञान-तद्वेद्याभ्यां व्यभिचारयन्नाह्-

ैतन्नियमेऽपि र्तयोर्भेदे अन्यथा अनेकान्तं साधयन् (साधनम्) प्रत्यक्षे-त्यादि ।

> [तन्नियमेऽपि तयोर्भेदेऽन्यथाऽनेकान्तसाधनम् । प्रत्यक्षो मध्यरूपार्वोग्भागार्थस्तदात्मनः ॥३०॥ परोक्षता पूर्वरूपापरभागादिभिर्नुद्धबुद्धिवत् । र्रे

न केवलं सन्तानक्षणानां तिष्मयमादेकसन्तानत्वमि त सन्तानितर्गणाम् एबद्ध-इचेत् सन्तानिनां सन्तानान्तराणां च बोद्धा, तदेकोपलम्भात् सन्तानिक्षवेत्तदेकतापेनेः। संवित्तेः पुनरनन्यवेद्यनियमे कथं मिथ्याविकल्पमन्तरेण स्वपरसन्तानिक्षिपमानीप्रदेशः? ३०

<sup>(</sup>१) स्वसंवेदनस्य । (२) सहोपलम्भनियमः । (३) "चेतना मानसं कर्म"-भभिष० । (४) सहोपलम्भनियमात् । (५) सहोपलम्भनियमोऽपि । (६) बुद्धचित्त-तदुश्राद्धासकलपदार्थयोः ।

तन्मिश्याविकल्पानामनेकान्तात्मकत्वम् । पूर्वापरकोट्योरदृश्यात्मना कथग्नुपलम्यमध्य-स्वरूपं न वर्तेत । दृश्य ः इत्यलं प्रसङ्गेन । तक बहिरन्तर्वा मिथ्यकान्तेः तन्त्वं प्रतिपत्तु-महिति । प्रत्यक्षेणापि-]

नन्वेतत् पूर्वमुक्तम् अस्माभिः न शासकृता इति । प्रत्यक्षः मध्यरूपो मध्य-५ स्वभावोऽविग्भागो यस्य स तथोकः सचा [सा]वर्धस्य तस्मात्मनः (तस्य आत्मनः) स्वरूपस्य परोक्षता । तत्परोक्षता कैः ? इत्यत्राह—पूर्व इत्यादि । अत्र आदिशब्देन रसादि-परिप्रहः । दृष्टान्तमाह—बुद्धवुद्धिवत् इति सुगतबुद्धेरिव तद्वत् इति । एतच निदर्शनम् 'अनेकान्तापेक्षया न दृश्येतररूपापेक्षया ।

कारिकां वियुण्वन्नाह्-न केवलम् इत्यादि । अस्याऽयमर्थः-यदा सुगत आत्मसन्तान-१० तत्सन्तानातीतानाद्यनन्तक्षणान् अन्यसन्तानतत्क्षणांदच पदयति वा, न वा ? प्रथमपक्षे न केवलं सन्तानक्षणानां सहोपलम्भनियमाद् येन ज्ञानेन ते उपलभ्यन्ते तेन सह तन्नियमाद् एक-सन्तानत्वं एकोऽभिन्नः कथक्रिदन्योऽन्यसन्तानः वसन्तानं येषां [तेषां] भावः तत्त्वम् , अपितु सन्तानान्तराणाम् एकसन्तानत्वं सुगतज्ञानेन सह 'स्यात्' इत्यथ्याहारः [३४०ख] बुद्ध-इचेंदु यदि बोद्धा सन्तानिनां सन्तानान्तराणां च । तथा च तद्र[द]नयत्रापि टश्येतररूप-१५ तया । अथ यथारेशकालां (लं) तेषामसौ बोद्धा ; अनैकान्तिको हेतुः इति भावः । अथ एतदोषद्वयमयाद् एकान्तेन न सहैकत्वमिष्यते तेषाम् ; तत्राह-तदेक इत्यादि । तस्य बुद्धस्य विवक्षितं यदेकम् अतनसङ्गानं (मानसङ्गानं) तेन उपलम्भात् कारणान् सन्तानिनां सन्तानान्त-राणां च सन्तितिन भवेत् । कुतः ? इत्यत्राह—तदेकतापत्तेः तेन उपलम्भकेन नै (लम्भेन ए) कतापत्तेः तेषामिति । अथ [स्व]क्षमात्रपर्यवसानात् न वुद्धस्तेषां वोद्धाः तत्राह-२० पुनिरित्यादि । पुनः अतो दोपान् पदचान् संवित्तेर्ज्ञानस्य 'बुद्धस्य' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । अनन्यवेद्यनियमे अङ्गीकियमाणे । किम ? इत्याह-स्वप्र इत्यादि । स्वक्च परइच तावेव सन्तानौ नयोर्विकल्पः क्षणक्ष्यादिभेदः स एव तन्मात्रशब्देन बहिर्याभावमाह. तस्योपदेशः कथं न कथित्रत् गुद्धस्य । यो यन्न पश्यति न स तद्विपरीतम् उपदिशति परेभ्यः यथा रथ्यापुरुषः शास्त्रार्थम् , न पदयति च वुद्धः तद्विकल्पमात्रमिति कारणानुपलविधः । तन्न २५ युक्तम्-\*"अत्र भगवानेव धर्मादौ प्रमाणभूतत्वेन साध्यते" [प० वार्तिकाल० पृ० १] र्इति भावः।

स्यान्मतम् - \* 'स्वरूपस्य स्वतो गतिः'' [प्र०वा० १।६] इति वचनान स्वरूपभा-पर्व्य (पमात्रपर्य) वसितेषु ज्ञानेषु न बुद्धेतरप्रति (वि)भागो भावतोऽस्ति । र्तन्मात्रोपदेशः पुनः

<sup>(</sup>१) बुद्धक्षानं हि सक्छायैं: समम् उपख्रम्यते न च तैः सह तस्य एकत्विमिति सहोपलम्भोऽनेकान्तः स्यभिचारीत्यर्थः । (२) 'सन्तानं' इति पुनरुक्तंभाति । (१) सन्तानानां सम्तानाम्तराणां च । (४) "अत्र भगवतो हेतुफलसम्पत्या प्रमाणभूतत्वेन म्तौत्राभिधानं शास्त्राव्यं शास्त्रार्थत्वात् , भगवानेव हि प्रमाणभूतोऽ- स्मिन् प्रसाध्यते ।"-प्र० वार्तिकाल० । (५) परमार्थतः । (६) स्वपरसन्तानविकलपमान्नोपदेशः ।

ततोऽन्यस्यं विचार्वमाणस्याऽयोगात् इति; तत्राह-पिथ्येत्यादि । काकाक्षगोलकन्यायेन कथं शब्द उभयत् (त्र) संबध्यते [३४१क] ततो बुद्धस्येतरस्य वा मिथ्याविकत्पमन्तरेण तदुपदेशः कथं संभवति निर्विकल्पेन तद्विचारायोगात् इति भावः । अस्त्येव तद्विकल्प इति चेत्; अत्राह-तिमध्येत्यादि । तयोः बुद्धेतरयोः पिथ्याविकल्पानाम् ।

नमु च 'विकरणनाम्' इत्युक्तेऽषि मिथ्यात्वं छभ्यते तद्र् प्रत्वातेषाम् तिन्मध्येतिवचन- ५ मनर्थकिमिति चेतः उच्यते—सुगतस्य केचिद्छिक्कः विकल्पज्ञानिमच्छन्ति । तद्यदि यथार्थम् ; प्रमाणान्तरं स्यात् प्रत्यक्षेऽनन्तर्भावात् । अन्तर्भावे वा तदः (तद्वतः) तस्यापि सिवकल्पं प्रत्यक्षं स्यात् गृहीतप्रहणात् । तत् प्रमाणं न भवति कथं तैवन्तरमिति चेतः तस्य निर्विकल्पवत् सिव-कल्पस्यापि सन्तानवृत्तिसंभवे तेष्ट्रहीतप्रहणात् अविकल्पमप्रमाणमस्तु तत्रद्यः (तत्र ग)तार्थम् इत्यस्य प्रतिपादकिमिति । यदि वा, परापेक्षयैव तथाभिधानाद्दोष इति । अनेकान्तात्मकत्वं १० भ्रान्तेतरात्मकत्वम् भवत्वेवं को दोष इति चेतः श्रत्राह—कथम् इत्यादि । उपलभ्यं मध्यस्वरूपं यस्य वस्तुनः तत्र कथं न वर्त्तेतः १ वर्तेतेव । क १ प्राप्तिकोद्योः । केन १ अवद्यस्य स्तात्मा ।

एवं क्रमाऽनेकान्तं प्रतिषाद्य स्कन्धेऽक्रमानेकान्तं कथयभ्राह—'दृश्य' इत्यादि । 'क्यं न' इति सम्बन्धः । इति एवमलं प्रसङ्गेन । प्रकृतं निगमयभ्राह—[तन्ने]त्यादि । यत एवं तत्तस्मान् १५ न यहिरन्तवी तत्त्वं प्रतिपत्तुमर्हति । कैः १ इत्याह—प्रिथ्येकान्तैः दर्शनैः विकल्पेश्च सौगतः । यथायं तथा भवानिषे तत्त्वमनेकान्तं न प्रतिपत्तुमर्हति इति चेन् ; अत्राह—प्रत्यक्षेणापि [३४१ख] इत्यादि ।

ननु प्रत्यक्षं वर्तमानक्षणमात्रप्रहणमनर्थं (मग्नं) न पूर्वापरकोटिवीक्षणपद्धं (पटु, अ)ति-प्रसङ्गात् । तथा तद्त्रं अवीग्मागद्दीनं (ने) मग्नं न परभागादि बीक्षते अतो न तत्तदेकत्वं २० प्रत्येति । अत एव नानुमानं तत्तकर्यवद् (तत्कार्ययत्) दृश्येतरात्मकत्वं कस्यचित् प्रतिपद्यते इति चेत्; अत्राह—'पद्यम्' इत्यादि ।

## [पद्यत् जीवः स एवैकः सत्तामात्रं विकल्पयत् । अन्यथानुपपत्त्या च तमेवाभिनिवुष्यते ॥३१॥

\*"मितिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिनोध इत्यनर्थान्तरम्" [त०स्० १।१३] इति २५ पत्यादीनां तादात्म्यलक्षणं सम्बन्धमाह स्रं त्र का रः । तदन्यतमस्याप्यतादात्म्येकान्ते अर्थप्रतिपत्ते रनुपपत्तेः सन्तानान्तरवत् ।]

जीव आत्मा अभिनिषु ध्यते पूर्वापरयोः अभि समन्ताद् एकत्वं जानाति । कि वैशेषिकाद्यभ्यपातः, न इत्याह-स इत्यादि । अत्रैव पूर्वं प्रसाधित इत्यर्थः । नतु ज्ञानात्मकोऽ-

<sup>(</sup>१) कपिलादेः । (२) विकल्पानां मिण्यारूपाचात् । (३) विकल्पज्ञानस् । (४) प्रमाणान्सरमिति । (५) सर्विकल्पेन गृहीतस्य महणात् । (६) बौद्धमतापेक्षवैष 'भिष्या' इति विशेषणं प्रवृत्तमिति । (७) जैनोऽपि । (८) प्रस्पक्षम् । (९) पूर्वापरैकत्वस् । (१०) उमास्वाम्याचार्यः ।

सो कानानां च एकान्तेन भेदात् सोऽपि भिन्न इति चेतः अत्राह-एक इति। पूर्वापरस्वपर्याय-साधारणः । कया युक्तया १ इत्याह-अन्यथानुपपत्ता । अन्यथा एकत्वाभावप्रकारेण या जीव तरस्येस्य वा (जीवस्य इतरस्य वा) उक्तविधिना अनुपपित्तः तथा । से यदि सत्तामा-त्रेण अभिनिबुध्यते सर्वस्य सर्वद्शित्विमिति चेतः अत्राह-पर्यम् सत्तामात्रं चेतनेतरसा-धारणं दर्शनेन विषयीकुर्वन् । तथाहि-चेतनेतरत्वादिसामान्यविशेषव्यवसायः ततोऽपरसामान्य-दर्शनपूर्वकः, विशेषव्यवसायत्वात् दूरे स्थाणुत्वादिव्यवसायवत् । न च सत्तायाः परं सामा-न्यम् ; यतोऽनवस्था स्यात् । अथ निकटेसामान्यग्रहणमन्तरेणापि विशेषव्यवसायः ततो व्यमि-चारः; नः तत्रावग्रहादिभेदस्य सतोऽप्यनुपलक्षणात् ।

नन्वेवमिष सत्तामात्रमस्तु ब्रहणान् , न विशेषो विषययान् इति चेत् ; अत्राह-विकल्प-१० यन् तदेव सत्तामामान्यं [३४२क] चे[तनं]तरत्वादिविशेषभिन्नम् अँवप्रहादिधारणापर्यन्त-ज्ञानेन विकल्पयन् व्यवस्यन् पूर्वं पश्चाच तथा स्मृत्वा प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन् अभिनिवु-ध्यते इति ।

इदमपरं व्या[ख्या]नम्-उपलभ्यमध्यरूपम्य पूर्वापरकोट्योः अहदयातमानं हदयार्वान्मागस्य परोक्षं परभागस्य [रसस्प]र्शादिकम् अभिनिबुध्यते अनुमिनोति । कया ? इत्याह-१५ 'अन्यधा' इत्यादि । हदयपूर्वापरकोट्योः अहदयात्माभावप्रकारेण अनुपपत्त्या । चर्चित-मेतत् । किं कुर्वन् ? इत्याह-पद्दयन् इत्यादि । व्याख्यातमेतत् ।

कारिकां विष्ण्वन्नात्मनः तत्र (मूँ त्र)का रे णैकवाक्यतां दर्शयति—[मिति]रित्यादिना । 'अन्यान्तरं' पदं व्याचप्टे—मत्यादीनां तादात्म्यलक्षणं कथि देकत्वक्षरं सम्बन्धमाह 'अन्यान्तरम्' इत्यनेन स् त्र का रो न पर्यायपदत्वम् , प्रतीतिविरोधादिति । कुतः ? इत्यत्राह—२० तद्न्यतम् इत्यादि । तेषु मत्यादिषु अन्यतमस्यापि न केवलं सर्वेपाम् अतादात्म्येकान्ते भेदैकान्ते सित अर्थस्य घटादेः अनुमेयस्य वा वह्नश्रादेः प्रतिपत्तेः अध्यक्षवुद्धेः, सर्वतो व्याप्ट- वस्य (व्यावृत्तस्य) परमाणुमात्रस्य दर्शनाभावात् , अनुपपत्तेः सन्तानान्तरवत् । यथा सन्तानान्तरं परस्य अदृश्यं तथा परमाणवः सर्वस्य । तथापि ईत्रयत्वकरुपने सन्तानान्तरे कः प्रद्वेषः यतः तद्नुमेयत्वं तदभावं वाऽदर्शनात् कश्चिद् आचक्षीत ? प्रतिपत्तेः अनुमानवुद्धेवां अनुपपत्तेः सन्तानान्तरे इव तद्वद् इति । यथेव अन्यस्य धूमदर्शनाद् अपरस्य तद्दर्शिनोऽस्मरणात् , अपरत्तस्मरणात् पुरुषान्तर[स्याऽ]प्रत्यभिद्यानान्तरे , इतरस्य तर्काभावान् न सन्तानान्तरे [३४२स्व] अनुमानम् , तथा प्रकृतेऽपि ।

यदि पुनः कुतिक्चित् प्रत्यासत्तेः एकसन्ताने, नान्यत्र, पूर्वपूर्वदर्शनादेः उत्तरस्मरणादि-वृत्तेः अयमदोषः करूप्यते; तन्नः यतः तत्रा (तत्र) हेतुफलभावनियमेऽपि उपादानेतरकारणवि-३० [भागा]भावप्रसङ्गात् । यद्धि यद्गुपतया परिणमते तत् तस्य उपादानम् । न चैतद् भेदेऽस्ति ।

<sup>(</sup>१) जीवः। (२) जीवः। (३) अवरं भिन्नं सामान्यं सत्तास्यम्। (४) अवग्रेहावायधारणा-रूपेण । (५) तत्त्वार्थस्त्रकारेण। (६) परमाण्नाम्। (७) वार्वाकः। (८) पुरुषस्य । (९) प्रत्यभिज्ञानं न भवजीत्यर्थः।

नापि तद् रूपान्तरं सन्तानकारणकारणम् उपादानकारणिमिति चेत्; कोऽयं सन्तानो नाम ? हेतुफलप्रवाह इति चेत्; न; सुगतेतरयोः एंकसन्तानत्वप्रसङ्गात् । सुगतक्वेद् इतरस्य दुष्टा (द्रष्टा); तत्कार्यतया [एव भित्रतुमर्हति] । सदृशः तत्प्रवाहः संः; इत्यपि नोत्तरम् ; हेतुफला-वस्थयोः सुगतैकसन्तानापत्तेः । ज्ञानत्वेन सादृक्ये, न प्रकृतदोषपरिहारः ।

अथ उपादानोपादेयक्षणप्रवन्ध इष्यते तच्चैतदेव बुमुत्सितम्—भेदेकान्ने किमुपादानम् ५ इतरद्वा इति ? यदि पुनः एकिमन् सन्ताने पूर्वम् उपादानं परम् इतरत् ; ति सिद्धे सन्ताने सित उपादानेतरसिद्धिः, तस्याः स्वसन्तानसिद्धिः इत्यन्योऽन्यसंश्रयः । अथ यद्विकारेण यद् विकियते तदुपादानम् इतरद् उपादेयम् ; केयं यद्विकारेण यद्विकिया नाम ? शास्त्रादिना संस्कृत-चित्तान् "तादशचित्तोत्पत्तिः ; ततो योगिक्काना तयुपं (ज्ञानं तेषु ) "तादशं किन्न भवति येनैवम् ।

किं च, शास्त्रादिना प्रथमसंस्क्रियमाणं चित्तं पूर्वस्मात् तदमंस्क्रतादेव ततो " जायते इति १० न युक्तम्-'यद्विकारेण' इत्यादि । तस्यापि तेन मंस्कार इत्यपि नोत्तरम् ; अनवस्थाप्रमङ्गात् । ततो यद् उपादेयत्वेन परिणमते तदुपादानम् [३४३ क] ।

नतु सुप्रस्य स्वप्नदर्शिनो जाप्रदिज्ञानं प्रवोधरूपेणापरिणममाण (न)मपि तदुपादानम्, अतो व्यभिचारः ; उक्तमत्र परिच्छेदे । कृतद्रच <sup>33</sup>तत्तस्योपादानम् ? तद्रुपप्रवोधदर्शनात् ; सुगतज्ञान-मपि तद्रुपं त्वया इच्यत एव तथा च तज्ज्ञानसुपादानम् बुद्धज्ञानसुपादेयम् इति प्रसक्तम् । देश- १५ भेदान्नेति चेत् ; <sup>33</sup>अन्यत्र सुप्तस्य अन्यत्र प्रवोधे न स्यात् ।

एतेन <sup>१४</sup>स्वप्नान्तिकशारीरिचत्तं तदुपादेयं निरस्तम् । अथ सुप्रस्य शारीरवत् चित्तस्याप्यतु-ट्यत्सन्तानतया देशान्तरगमनिम्ब्यते; कालान्तरगमनपरी (नमपी)ब्यताम् अविशेषात् । तस्मा-दुक्तमेव उपादानं युक्तमिति स्कम्-तद्दन्येत्यादि ।

एवं तावन् 'असिद्धः सिद्ध से न स्प' इत्यादिना मिथ्यैकान्ते हेत्वभावं प्रदर्श २० अधुना एकळक्षणिवरहे सर्वत्र तदभावं दर्शयन्नाह-एकळक्षणीत्यादि ।

# [एकलक्षणसामध्योद्धेत्वाभासा निवर्तिताः। विरुद्धानैकान्तिकासिद्धाज्ञाताकिञ्चित्कराद्यः"॥३२॥

<sup>(</sup>१) यदा सुगतः इतरजनिक्तं जानाति तदा इतरजनिक्तं सुगतिक्तस्य कारणं भवति, अतस्तयोः एकसन्तानतापितः। (२) सन्तानः। (३) घटपूर्वोत्तरक्षणयोः ज्ञायकेन सुगतज्ञानेन सह एकसन्तानत्वापितः। (४) इतरजनज्ञान-तज्ज्ञायकसुगतज्ञानयारेकसन्तानत्वापितः ज्ञानत्वेन साहश्यात्। (५) ज्ञानुमिन्छिषतम्। (६) उपादेयम्। (७) संस्कृतिक्तित्वेत्तरिक्षात्। (८) संस्कृतिक्तात्। (९) योगिषु। (१०) संस्कृतन्ते मधा। (१९) विक्तात्। (१२) जाग्रहिक्तानं प्रबोधस्योपादानमिति। (१३) गच्छच्छकटे देशान्तरे सुप्तस्य अन्यत्र- प्रबोधे। (१४) "यथा स्वप्तान्तिकः कायः त्रासलङ्कनधावनैः।"-प्रव्वार्तिकाल० २।३७। (१५) तुलना- "असिद्धस्वप्रतीतो यो योऽन्ययैवोपपद्यते। विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु॥"-न्याया- वक्ता० श्लो० २३। "अन्ययासंभवाभावभेदात् स बहुधा स्मृतः। विरुद्धासिद्धसन्दिग्धरिकिञ्चत्करिक्तरे ॥" -न्यायिकश्लो० १६५-१६६। "स विरुद्धोऽन्यथाभावाद् असिद्धः सर्वथाऽत्ययात्। व्यभिचारी विपक्षेऽपि सिद्धोऽकिञ्चित्करोऽखिलः। अज्ञातः संश्वासिद्धव्यतिरेकानन्वयादितः॥"-प्रमाणसं० श्लो० ४८-४९।

अन्यथानुपवित्तिनिर्णातो हेतुः गमक इति हेत्वाभासा निराकृताः । कथम् १ अन्य-भैवीपपत्त्या विरुद्धः । तथा च अन्यथा चोपपत्त्या अनैकान्तिकः । अन्यथा च संभूष्णुर-सिद्धः । तदज्ञाने पुनरज्ञातोऽिकिञ्चत्करः । तथैवोदाहरणम् । न होकलक्षणाभावे त्रिलक्षणं गमकम् १ अनुपलिञ्धः । कृत एतत् १ उपलिञ्चस्ताविश्वत्रा निश्चेतुमशक्यैव । कथम् १]

[एकलक्षणसामध्यति] अन्यथानुपपन्नत्वमाहात्म्याद् हेत्वाभासाः हेतुप्रति-रूपका निवर्त्तिताः हेतुसामध्यात् पृथक्कृताः । के ते १ इत्याह-विरुद्धेत्यादि । विरुद्धा-दीनां इन्द्रं कृत्वा आदिशब्देन बहुश्रीहिः कर्त्तव्यः । तत्र आदिशब्देन सन्दि[ग्ध]परिप्रहः।

कारिकां विष्टुण्वन्नाह्—अन्यथा इत्यादि । [अन्यथा] साध्यामावे नियमेन या अनुषपत्तिः तया निर्णातः पदार्थो हेतुः गमकः इत्येवं सामध्याद् हेत्वामासा विरुद्धादयो निराकृता [हे]१० तुत्वेन । पर[ः] पृच्छिति 'कश्रम्' इति १ स्रिराह्—अन्यर्थेव साध्यामावप्रकारेणैव साध्यान्तर एव उपपत्त्या विरुद्धः । तथा च साध्यभावप्रकारेण च अन्यथा च साध्यामावप्रकारेण च उपपत्त्या अनेकान्तिको व्यभिचारी । तथा, अन्यथा च संभूष्णुः असिद्धः । तदज्ञाने तस्य हेतोः सतोऽपि मंश्यादिनाऽज्ञाने अनिर्णये [३४३ख] पुनरज्ञातः 'असिद्धः' इत्यनुवर्तते । यदि वा, तस्य हेतुलक्षणस्य पक्षे अन्यत्र बाऽज्ञाने पुनरज्ञातोऽकिश्चित्करः । अनेन 'संदिर्ध' इत्यादि विष्टुतम् । अत्रोदाहरणं किम् १ इत्यत्राह्—तथेव यथैव 'असिद्धः सिद्धसेनस्य' इत्यादी उक्तमुदाहरणं प्रतिपत्तव्यम् ।

नतु नैकलक्षणिवरहाद् विरुद्धादिनिराकृतः किन्तु पक्षधर्मत्वादिविरहादिति चेत् ; अत्राह-नद्धोकलक्षणाभावे त्रिलक्षणं त्रीणि पक्षधर्मत्वादीनि लक्षणानि यस्य तत्तथोक्तं वस्तु गमकं लिङ्गम् अपि तु तत् तद्भाव एव । एवं मन्यते—यदि त्रिलक्षणं व्याप्तं गमकत्वं (कं) तिर्हे स्थादेतत् 'तदभावे न स्थान्' इति, यावतैव (तैक)लक्षणव्याप्तं तदभावे एव न भवेत् इति [किं त्रिलक्षणेन ?] किं तत् त्रिलक्षणं लिङ्गमिति चेत् ; अत्राह-अनुपलिधः इत्यादि । कुत एतत् ? 'तदभावे तद्भमकम्' इत्येतत् कृत इति परः । सिद्धान्तवादी आह-'उपलिधि' इत्यादि । तावच्छव्दः क्रमवाची, चित्रा नानाकृषा निश्चतुमशक्येव । न चानिश्चिता गमिका इति मन्यते । परः प्रच्छित कश्मिति केन प्रकारेण निश्चेतुमशक्येव । त

तत्रोत्तरमाह-न दृश्यलक्षणपाप्त इत्यादि ।

[न हर्व्यलक्षणप्राप्ते हर्व्याहर्व्यार्थलक्षणे । यतः परस्पराभावस्वस्वभावव्यवस्थितिः ॥३३॥

तत्र उपलब्धिलक्षणप्राप्तिः उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकर्णं स्वभावविशेषश्च । निह उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकर्णं तद्विरहो वा स्वयम्रुपलब्धिलक्षणप्राप्तं यतः तदन्योऽन्याभाव-३० रूपेण निर्णयः स्यात् ।]

<sup>(</sup>१) त्रैरूप्यं पुनः किन्नस्यानुमेथे सस्वमेव ॥ ५ ॥ सपक्षे एव सस्वम् ॥ ६ ॥ असपक्षे कासस्वमेव निश्चितम् ॥ ७ ॥"-म्यायवि ० परि ० २।

हर्यस्य लक्षणं वक्ष्यमाणं प्राप्तं यकाभ्यां ते तथोक्ते न भवतः । के ? इत्यत्राह— हर्यत्यादि । हर्याहर्यार्थयोर्लक्षणे यतो हर्यलक्षणप्राप्तत्वात् । किम् ? इत्याह— परस्पर इत्यादि । हर्यार्थलक्षणे [अ] हर्यार्थलक्षणस्य, तैत्र वा हर्प्पत्यथार्थ (हर्यार्थ) लक्षणस्याभावः परस्पर्(रा)भावः तेन स्वस्वभावत्यवस्थितः तल्लक्षणयोर्ध्यवस्थिति-[३४४क] हेतुत्वात् । निर्णयो व्यवस्थितिशब्देन एच्यते । 'परस्पराभावस्यभावत्यव- ५ स्थितः' इति पाठान्तरम् । स्वेन रूपेण व्यवस्थितो निर्णातः हर्योऽत्र लक्षणस्य इत्रत्र तस्य च प्रकृत एव अभावो न सङ्करव्यतिकरो इत्यर्थः । अत्रायमभिप्रायः—यदा हर्यार्थलक्षण-मवसितं भवति तदा लक्षणप्राप्तिः कविद्वगम्यते, अनुपलम्भाच तया स्या (तस्या)भावः, न चैवम् इति ।

अत्राह पर:—ह इयार्थलक्षणं प्रत्ययान्तरसाकत्ये सित स्वविषयिवज्ञानोत्पादनयोग्यत्वम् । १० तच टादे (घटादे)रवस्तुत्वभयान्नार्थान्तरम् इति तस्यावभासे अवभासते \* "एकस्यार्थस्वभा-वस्य" [प्र० वा० ३।४२] ईत्यादि वचनात् । कथन्न हदयलक्षणं प्रत्ययान्तराणां घटादिसह-चारिणां साकत्यं नमस्कारा (मनस्कारा)दीनां न तेभ्यो व्यतिरिच्यत इति हदयलक्षणपरिहारेण प्राप्तत्वे ताहशमेव । अहदयार्थलक्षणं पुनः तद्विपर्ययः । सोऽपि पर्युदासवृत्त्या उक्तभावस्वभाव इति न युक्तम् 'न हद्यलक्षणप्राप्ते' इत्यादि । भवतु वा हदयार्थलक्षणं ईनै हदयार्थलक्षण- १५ प्राप्तमंत्येभः ई तथापि तस्य इतरत्र तादात्म्यनिपेधो न विकथ्यते इति ।

अत्र प्रतिविधीयते—स्वँभावविशेषः प्रत्ययान्तरसाकत्यं च विषयस्य प्रत्ययान्तराणां च कृपादिज्ञानकार्यजननयोग्यता । सी च न दृश्यस्थ्रणप्राप्ता, कारणशक्तः अस्मादृशां नित्यं कार्यान्तुमेयत्वात् । अन्यथा कारणदृशिनो न कार्ये सन्देहः इति न परस्रोकानुमानम् अर्थवत् । यद्व-क्ष्यति \* "मन्त्रोषधादिशकतेश्च दृश्यस्थ्रणानुपपत्तः" [सिद्धिवि०६।३५] इति । न च २० तावनमात्रापेश्चं तद्वचनम् ,[३४४ख] अन्यत्रापि तद्विशेषात् । दृश्यसादृश्यक्षपाविरोधश्चोक्तः । अदृश्यार्थस्थ्रणप्राप्तः । न दृश्यस्य धर्मादेरभावः । अदृश्यार्थस्थ्रणपपि तद्योग्यताविरदः; सोऽपि न दृश्यस्थ्रणप्राप्तः । न दृश्यस्य धर्मादेरभावः । तत्ववम् जभयो[र]दृश्यत्वेन परस्पराभावस्वस्वभावपरस्थिति (व्यवस्थितिः) । न खतु परमाणुपिशाचयोः तद्वयवस्थितिः । अत एव न तादात्म्यनिषधोऽपिः दृश्येऽन्यस्याभ्युप्पामात् । अथ विरोधात दृश्यार्थस्थ्रणो अदृश्यार्थस्थर्णभावावःः तद्पि नः दृश्यात्मनामे[व] २५ परेण विरोधोपगमात् । \* "दृश्यात्मनामेव तेषां तद्विरुद्धानाम्" इत्यादि वचनात् । यदि पुनः कार्यानुमेयायां योग्यतायाम् इतराभावसिद्धिः प्रार्थते, तद्पि प्रार्थनमात्रमिति प्रतिपादियव्यते 'अदृश्यस्य' इत्यादिना ।

<sup>(</sup>१) अदृश्यार्थं छक्षणे । (२) प्रतियोगिन्यतिरिक्त-उपक्रम्भकारणान्तराणां समुदाये सित । (३) घटस्य । (४) 'प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् । कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणेः परीक्ष्यते ॥' इति होषः । (५) मनस्कारः चेतसः आभोगः—उपयोग इति यावत् । (६) १ एतद्यस्यातः वाठो द्विकिंसितः । (७) "तत्र उपलिश्चिलक्षणप्राप्तिः उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभाविवद्येष्यः।"—न्यायवि । २।१४। (८) योग्यता क्षिक्त्या । (९) परलोक्ष्याभिनो जीवस्य प्रत्यक्षत्वे तथोग्यताया अपि साक्षात्करणं यतो जातम् । (१०) दृश्यकक्षणप्राप्तः ।

कारिकां विष्णुण्वन्नाह—'तत्रोपलिब्ध' इस्यादि । तत्र पक्षद्वयम्—उपलब्धिलक्षणप्राप्तिः उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविशेषश्च दर्शनविषयता वा । प्रथमपक्षे तत्र \* ''उपलब्धि-लक्षणप्राप्तानुपलिब्धः अभावहेतुः'' [हेतुबि० पृ० ६४] इति प्रन्थे उपलब्धिलक्षणप्राप्तिः उपलब्धेः बुद्धेः लक्षणं कारिसम् (किस्मन्) सति सा लक्ष्यते तत्प्राप्तिः उपलम्भस्य प्रत्यया- ५ नतराणि घटप्रत्ययापेक्षया इन्द्रियादीनि तेषां साकल्यं तत्ज्ञननयोग्यदशाप्राप्तिः स्वभावविशेषश्च घटस्य स्वभावविशेषः तत्र योग्यता । च इति समुक्त्यये । ततः किम् १ इत्याह—निहे उपलम्भ इत्यादि । [निहि] नैव उपलम्भप्रत्ययान्तराणां साकल्यम् , उपलक्षणमेतत [तेन] स्वभावविशेषोऽपि गृह्यते । कल्पं वा (१) तिद्वरहो वा स्वयमुणलब्धेः [३४५क] लक्षणप्राप्तं यतः तत्प्राप्तत्वात् तयोः साकल्यवेकल्ययाः अन्योऽन्याभावरूपेण निर्णयः स्यात् । यत इति वा स्वश्राप्तत्वात् तयोः साकल्यवेकल्ययाः अन्योऽन्याभावरूपेण निर्णयः स्यात् । यत इति वा स्वश्राप्तत्वात् तयोः साकल्यवेकल्ययाः अन्योऽन्याभावरूपेण निर्णयः स्यात् । यत इति वा स्वश्राप्ते । नैव स्यात् ।

ततः किम् ? इत्यत्राह-कार्येत्यादि ।

# [कार्यस्वभावयोऽचैवं व्यतिरेको न सिध्यति । त्रिकालविषयं [यस्मादविनाभावः परस्परम्] ॥३४॥

उपलब्धि तदैकान्तिकं न कस्यचित् स्यात् । अतीतस्य वर्तमानस्य प्रतिपत्तृ-१५ प्रत्यक्षस्य निवृत्तिर्यदि पर्युदासात्मिकाः नावृक्षः श्चिश्चपा भविष्यति धृमोऽनिष्ठिजन्मा वेत्यजानन् कथं व्याप्तिज्ञः १ पुनस्तत्रानुमानं कुर्यात् १ तन्नायमेकान्तः – उपलब्धिलक्षण-प्राप्तस्यानुपलब्धिरभावसाधनीति ।]

च शब्दाद् अनुपल्टघेश्च व्यतिरेको न सिध्यित साध्याभावे साधनाभावो न सिध्यित । दृश्यस्य (दृश्यादृश्या) थेलक्षणयोः दृश्यलक्षणप्राप्तत्वाभावे दृश्यार्थलक्षणस्य दृश्य-२० लक्षणविधुरस्य अनिर्णयात् न दृश्यार्थलक्षणं कारणे कार्ये भावे स्वभावे वा सिध्यित । तथा च कारण-भावयोः कचिन्नियृत्त्यसिद्धेः कुतः तन्नियृत्तिपूर्विका कार्यस्वभावनियृत्तिः इति मन्यते । मा भूद् व्यतिरेकसिद्धिः, अन्वयमात्रेण कार्यादेर्गमकत्विमित चेतः; अत्राह्-श्रिकालविषयम् इत्यादि । [ता] त्पर्यमिद्मन्न-व्यतिरेकासिद्धावन्वयोऽपि न सिध्यित, परेण परस्परम् अविना-भावोपगमाद्वयोः । तथा च तन्नियन्धनतादात्म्यादि प्रतिबन्धोऽपि न सिध्यित । केवलम् अस्य २५ साध्यसाधनयोरनवयवेद (वेर्ने) दृश्चनं प्रतिबन्धसाधकम् , तच्च नास्तीति ।

कारिकां विष्टणोति उपलिटिध इत्यादिना । सुगमम् । ततः किम् ? इत्याह-ततः तस्माद् उक्तन्यायाद् ऐकान्तिकम् अन्यभिचारित्वं कार्यादीनां मध्ये न कस्यचिद् हेतोः स्यात् । एवं परस्य उपलिटिधलक्षणप्राप्तत्रभावं तस्मिद्रच सति दृषणं यत् तद्पि प्रतिपाद्य, इदानीम् अनुपलिटिध न्यतिरेकप्रसाधिकां दृपयितुं प्रच्छित-निवृत्तिः पर्युदासातिम [का] [३४५ख] यदि । कस्य ३० निवृत्तिः ? इत्याह-प्रतित्व (प्रतिपत्त्)प्रत्यक्षस्य यो वृक्षस्याभावे शिंशपात्वस्य बह्रोरभावे धूम-

<sup>(</sup>१) अहरमार्थलक्षणरहितस्य । (२) अत्र प्रन्यस्त्रुटितो भाति । (१) अन्वयव्यतिरेकयोः।(४) साकस्येन । (५) अविनाभावसाधकम् ।

स्वस्य अभावं प्रतिपद्यते तत्प्रत्यक्षस्य न पुरुषिवशेषप्रत्यक्षस्य । किंभूतस्य ? इत्याह—अतीतस्य वर्षमानस्य । चशब्दोऽत्र द्रष्टव्यः समुख्यार्थः । अन्यस्य निवृत्ताविष भावनिवृत्त्यसिद्धेः इति भावः । अत्र दूषणमाह—नावृक्ष इत्यादि । शिश्चापा न भविष्यति इतेवमजानं (इति एवम् अजानन्) अवृक्षो वृक्षो यो न तथा धूमो न भविष्यतीत्येवमजानन् । किंभूतः ? अनिप्रजन्मा [न] विद्यते अग्नेर्जन्म [य]स्येति । कथं व्याप्तिद्धे (व्याप्तिद्धो) न कथव्चित् सोगतः, व्याप्तिः ५ अत्वस्य साकत्येन अन्वयव्यतिरेकज्ञाता(ज्ञता)रूपत्वात् । प्रनः पश्चात् तत्र वृक्षे अप्नौ वा अनुमानं कुर्यात् कथमित ('कथम्' इति) सम्बन्धः । तैद्ज्ञस्य तैत्करण(णा)योगात् । उपसंहारमाह—तत्रायमेकान्त इत्यादि । तत् तस्मात् नायमेकान्तो निर्णयः । कस्य ? उपलब्धिलक्षण-प्राप्तस्य । उपलब्धिणमेतन् , तेन तैद्विपरीतस्य वा अनुपलब्धेः (व्धिः) अभावसाधनीति नायमेकान्तः । कः ? इत्याह—उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य । एवकारोऽत्र द्रष्टव्यः । अनुपलब्धिः निषे-१० ध्याकार्यविविक्तभावान्तर-नज्ञान (तःज्ञान)रूपा [अ]भावसाधनीति । भाविनोऽहद्यस्य कालादेः, अदृद्येन शिश्चपत्यादिना वृक्षत्वाद्यभावेन प्रसाधनात् इति भावः

नन्वेतन हे तु वि न्दाँ " चांदितं प्ररहत (परिहृतम्) न देशान्तरादी कारणादेरभावेन कार्याधभावः साध्यते किन्तु तत्र तदभाव[३४६]स्याऽनिर्णयात्, केवलं 'बृक्षाभवश्चत् (बृक्षा-भावद्यते ) न शिशपया भवितन्यम् , "निःस्वभावतापत्तेः, अग्नेरभावे न धूमेनँ निहेंतुकत्वं १५ स्यादिति प्रसङ्गसाधनमुन्यते दित चेन् ; उक्तमत्र अन्वयन्यतिरेकाऽनिर्णये प्रतिबन्धाऽनिर्णयान्नेविति । कथं च शिशपा बृक्षस्यभावां येन 'तद्भावे न स्यात् ? तथा दर्शनात् ; यदि सर्वत्र ; प्रतिपत्तुः सर्वज्ञत्वम् । कविच्चेत् ; अनित्यस्य प्रयत्नानन्तरीयकस्वभावता व धटादौ तथा दर्शनात् । अथ वनकुमुमादौ "अन्यथापि दर्शनात् 'तस्य न तत्स्वभावता; 'शिशपा बृक्षाभावे न भविष्यति' इति तथेव न प्रमाणम् । एतेन धूमो न्याख्यातः । तदभावे [अ]भावात् 'वस्याः तत्स्वभावता' ; २० अन्योऽन्यमंश्रयः—सिद्धे तत्स्वभावे ['तद्भा] वात्तस्या अभावः सिध्यति, ततः तत्स्वभावता इति न किन्न्वदेतत् ।

<sup>(</sup>१) अज्ञातस्याप्तिकस्य । (२) अनुमानकरणाभाषात् । (३) अनुपलिध्यलक्षणप्राप्तस्य । (४) "यदि कारणाय्यापकी तदम्यभाविसिद्ध्या अनुपलब्ध्या सिद्धसद्व्यवहारी अन्यस्याभावमभावव्यवहारं च साध्यतः, सा च तयोरुपलब्ध्यलक्षणप्राप्तावेवासद्व्यवहारस्य साधिकेति कथं तयोः कारणव्यापकानुपलब्ध्योः पराक्षंऽर्थे प्रयोगः ? नैव प्रयोगः प्रमाणत्या लिक्कस्यानिश्चयात् । केवलं कारणव्यापकयोहिं सिद्धसम्बन्ध्योर्यद्यभावः परस्याप्यवृद्धं नियमेनाभाव हृत्योत्तस्य दर्शनार्थमेते कृचित् प्रयुज्येते हृति ।" (हेनुबि० पृ०६८) "कारणव्यापकयोहिं कार्यकारणभावप्रसाधकेन च तद्वर्षासलक्षणे ताहात्स्यस्थलेणे च सम्बन्धे साधिते सिद्धसम्बन्धयोर्यस्यमावः यत्र यत्र अभावः स्यात् परस्यापि कार्यस्य व्याप्यस्य वा अवश्यं नियमेनाभावः, अन्यथा अहेनुकत्वप्रसङ्गाचः """-हेनुबि० टी० पृ० २०३-४। (५) देशान्तरादौ । (६) अन्यथा । (७) भवितव्यम्, अन्यथा । (८) अविनाभाव । (१) सिद्धा । (१०) वृक्षाभावे । (११) तथादर्शनम् । (१२) तथादर्शनम् । (१३) स्थात् । (१४) प्रयतान्यादेति । (१७) वृक्षाभावे । (१०) वृक्षाभावे। (१०) वृक्षाभावे। (१०) वृक्षाभावे। । (१०) विश्वापादाः संभाव्यमान्यादिति । (१७) विश्वपादाः । (१०) वृक्षाभावात् । (१०) विश्वपादाः ।

नतु भवतु दृश्यादृश्यार्थलक्षणे न दृश्यलक्षणप्राप्ते इति, तथापि चक्षुरुन्मीलनादिसिन्नधौ रूपादिशानकार्यदर्शनात् कचिद् दृश्यार्थलक्षणे (णं) विविक्तं प्रतीयते, तददर्शनादृश्यार्थलक्ष-णम् इतरविविक्तमिति चेत्; अत्राह-[अ] दृश्यस्येत्यादि ।

# [ अदृश्यास्याननुमेयस्य दृश्यस्यानुपलम्भवत् । कथन्नाभावोऽनुमाभावकारणासंभवं सनि ॥३५॥

यथैव दर्शनाभावकारणासंभवे दृश्याभावोऽनुपलब्धेः सिध्यति तथैव अनुमानाभाव-कारणासंभवे अनुमेयस्य परचित्तादेः भवत्यभावसिद्धिः अन्यथा निश्चेतनपरशरीरप्रतिप-त्तेरनुपपत्तेः। तद्यं भूतचैतन्यवादिनमपि घाष्ट्योद्धि जयते सर्वथा अनुमानाच्छंदप्रसङ्गात् , दृष्टार्थापलापात् कचिद् व्यवस्थित्यभावात् परपक्षाक्षेपमात्राप्रहात् स्वपक्षप्रतिक्षेपाच । १० कथम् ?]

अहर्यस्य अनुपलभ्यम्पस्य । किंभृतस्य १ अननुमेयस्य अनुमानाऽपरिच्छेद्यस्य अप्रदर्शितकार्यादेः इत्यर्थः । किम् १ इत्याह—कथं नाऽभावः [प्रतीयते १] प्रतीयत एव । कस्मिन् सित १ इत्याह—अनुमाभावकारणासंभवे इति । अनुमाया अभावोऽसन्त्वं तस्य कारणम् अनुमात्राद्यभावः तस्यासंभवे तद्[स]-द्रावे सित ।

१५ स्यान्मतम्-यदि सर्वदा साध्यमहत्रयं कथं तत्र किञ्चित् प्रतिवद्धं सिध्यति ? किंच, न कार्याद्यभावेन नियमेया (नियमेन कारणाद्य)भावः, अन्यथा धूमशिंशपयोरभावो (वे) अग्नि-वृक्षयोः [३४६ख] तथाभावैः स्यान् । न चैंवमिति चेत ; अत्राह्-हृद्यस्य अनुपलम्भवद् इति । हृद्य[स्य] हृज्यार्थलक्षणोपेतस्य, उपलभ्यते इति उपलम्भः हृज्य इत्यर्थः, उपलभ्यतेऽनेन इति चा, न उपलम्भोऽनुपलम्भः तेन इव तद्वत् इति । एतदुक्तं भवति—यथा दर्शनाभाव-२० कारणासंभवे दृष्टा (प्रा)दिसंभवे दर्शनाभावेन हृज्यलक्षणप्राप्तस्यापि, हृज्यलक्षणे[ऽ]भाव उपलम्भस्य, अहृज्ये[ऽ]भावो प्राह्म तथा प्रकृतस्यापीति ।

यत्पुनरुक्तम्-'अह्यये कथं कस्यचित् प्रतिवन्धः' इति; त[द]युक्तम् ; हदयलक्षणशक्ते-रह्ययत्वे कथं तत्र दर्शनप्रतिवन्ध इति चिन्त्यम् ।

यचान्यत्—न धृमाभावात् धूमध्वजाभाव इति; तदिप सुपरिहारमः ; यतः दर्शनर्स्य घटादि-२५ कार्यस्याभावे कथं कचिद् घटाभावसिद्धिः ? शक्यं हि वक्तुम्—नावदयं कारणानि कार्यवन्ति

<sup>(</sup>१) तुल्ना-"अद्दयानुपल्मभादभावासिद्धिस्ययुक्तं परचैतन्यिनवृत्तावारेकापक्तः संस्कर्तृणां पातिकित्वप्रसङ्गात् , बहुल्मप्रत्यक्षस्यापि रोगादेविनिवृत्तिर्मिर्मणंयात्।"-अव्दश्व अप्रस्य ए० ५२। "अद्दर्य-परिचत्तिदेशावं लोकिका विदुः। तदाकारिवकारादेरन्यथानुपपित्तिः॥"-लची०दलो० १५। (२) "यदि पुनरयं निर्वन्धः विप्रकर्षिणामभावासिद्धेस्तद् कृतकत्वधूमादेविनाद्यानलाभ्यां न्याप्तेरसिद्धेनं कश्चिद् हेनुः। ततः शोद्धीदनिशिष्यकाणामनात्मनीनमेतत् अनुमानंध्वेदप्रसङ्गात्।"-अष्टश्च० अष्टस० १० ५२। लची० स्ववृ० दलो० १५। प्रमाणसं० १० १०८। (३) अनुमानकर्तुरभावः हेत्वाचभावश्च। (४) अभावः स्यादित्यर्थः। (५) उपलम्भः। (६) वृष्टुः प्रकाशादेवी सङ्गावे। (७) दृश्ये वस्नुनि आधारमूते। (८) प्रत्यक्षस्य।

भवन्ति इति । अप्रतिबद्धसामर्थ्यस्यै भवत्येव तत्सिद्धिः इत्यपि नोत्तरम् ; सामर्थ्यस्य अदृ इयत्वा-[त्] प्रतिबद्धसामर्थ्येतरविभागानवधारणात् ।

किं च, प्रतिबद्धसामर्थ्यस्य समर्थ्यस्य (अर्थस्य) सतोऽपि सैर्वस्य सर्वत्राऽभावाऽविनि-श्रयाद् भावशङ्कया न केनचिन प्रवर्तितच्यं निवर्तितच्यं वा कुतश्चिद् इत्येतदापिततम् ।

कारिकां व्याच्छे यथैव इत्यादिना । दृश्यवस्तुनोऽभावोऽनुपलव्धेः दर्शनाभावात् ५ सिच्यति यथैव । कस्मिन् सित ? इत्याह—दृश्नि इत्यादि । दृश्निस्याऽभावोऽनुत्पितः तस्य कारणं प्रत्ययान्तरवैकल्यं तस्यासंभवे प्रत्ययान्तरसाकल्य इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति—प्रत्ययान्तर-साकल्येऽपि यदा भूतल्यदे (भूतले घट)दर्शनं नोत्पद्यते तदा तदभावः प्रतीयते [३४७क] दृश्या भा (दृष्टान्ता)सिद्धिमुपदृश्ये दर्शनकारणसंभवमुपदृश्येता तदेवाङ्गीकृतम् इति । तथैवा-नुभेयस्य अनुमातुं योग्यस्य परिचत्तादः भवत्यभावसिद्धः । कस्मिन् सित ? इत्याह—अनु- १० मानाभावकारणासंभवे इति । अनुमानाभावस्य कारणम् अनुमात्पश्चदृष्टान्तादीनामभावः, तस्यासंभवे तिपां संभवः इत्यर्थः । कृतस्तत्संभवे तस्य भवत्यभावसिद्धिः इति चेत् ? अत्र हेतुः 'अनुपलव्धः' इत्यनुवर्त्तनीयः अनुमानोपलव्धरेरभावात् । नन्वनुमानम् अनुमेयकार्यम् ; अतोऽन्याभावे कथं तद्भावे इति चेत् ? अत्राह—अन्यश्च(इत्यादि । अन्यथा अन्येन अनुपलव्धः (१) तत्संभवे तद्भावासिद्धिप्रकारेण निश्चेतनपरश्चरीरप्रतिपत्ते [रनुपपत्तेः] 'भवत्यभावसिद्धः १५ अनुमेयस्य' इति ।

स्यान्मतम्—चेतनाकार्यस्य व्यापाराध्या (व्यापारव्या)हारादेः अदर्शनात् परवपुषि चेतनाविरहसिद्धिः, न च कार्याभावात् कारणाभाव(वः), प्रतिबद्धसामध्येस्य [कारणान्तर-वैकल्यस्य] वा शङ्काऽनिवृत्तेः, ततो निश्चेतनपरशरीरप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः इति सिद्धं साध्यत इति चेत्; अत्राह्—तद्यम् इत्यादि । 'तद्' इत्येतत् 'सः' इत्यस्यार्थे । सोऽयं सोगतो भूत- २० चैतन्यवादिनं यत् कालत्रयेऽपि नाभूतं तद्भृतम्, तदा सत्वे (तदेव चैतन्यम्) तद्वादिनं सांख्य (सांख्यं) धार्ष्टान (प्ट्यात्) विजयते । यथा असो कार्यं सर्वत्राहप्टमभ्युगपच्छिति तथायमपि परशरीरे प्रतिबद्धसामध्यंचैतन्यवत् स्वज्ञाने प्रतिबद्धसामध्यंस्य सर्वत्र सर्वस्य भावोन्पगमात् । यदि वा, भूतान्येव चैतन्यं तद्वादिनमपि इति प्राह्मम्। यथा, तेन भूतेषु अनुद्भृत-मपि चैतन्यमिष्यते तथाऽनेन सर्वं सर्वत्र इति । कथं विजयते ? इत्याह—['सर्वथा' इत्यादि । २५ सर्वथा] सर्वप्रकारेण ।

नतु [३४७ख] सौगतस्य अनुमानमस्ति न तस्ये तत्कथं धाष्ट्र्येनैव विजयते इति चेत् ? अत्राह-अनुमानोच्छेदप्रसङ्गात् । कृत एतत् ? इत्यत्राह-दृष्ट इत्यादि । पावकादेर्ध्मादि

<sup>(</sup>१) "न च कारणान्यवश्यं कार्यवन्ति भवन्ति"-भ्याववि० टी० २।४८। (२) कारणस्य । (३) कार्यसिद्धिः । (४) प्रतिपक्तुः । कारणस्य वा । (५) सामर्थ्यप्रतिबन्धसद्धावाशङ्कया । (६) घटाभावः । (७) अनुमातृपक्षद्दश्चन्तादिसद्भावे । (८) परचित्तादेः । (९) अनुमेयस्याभावे । (१०) अनुमानाभावः । (११) सम्बन्धः । (१२) व्याहारो वचनम् । (१३) सांख्यः । (१४) चार्याकेण । (१५) चार्याकस्य ।

जायते बृक्षादिस्वभावः शिंशपादिरिति दृष्टोऽर्थः, सौगतेन तस्यापि न केवलम् अन्यस्य ईश्व-रादेः अपलापात् । यथैव हि मुतत्र (मृताभिमत) शरीरे अष्टष्टकार्यस्वभावमपि चैतन्यं सदिति शक्क्यते अ''अप्रतिबद्धसामर्थ्यस्यैव कारणस्य कार्याभावोऽमावं गमयति ।" ईति वचनात् , तथैव अग्निवृक्षादेः पूर्वं परचाद्वा अँदृष्ट्रज्ञानकार्यभूमिश्राशादिसत्ता शङ्कात इति न प्रतिबन्धै-५ सिद्धिरिति मन्यते । तद्पि कुतः ? इत्याह-क्विव इत्यादि । क्वित नियतदेशादी व्यवस्थि-तेरभावादु अनवस्थितेर्भावस्य । तत्रैव हेत्वन्तरमाह-पर इत्यादि । 'जीवच्छरीरे आत्मनेंः घटादौ तस्माद् आत्मनिवृत्ती प्राणि(ण)निवृत्तिः' इति परस्य जैनादेः पक्षः तस्याक्षेपो निरासः । तथाहि-परात्मनः पूर्वापरस्वभावानुगतचेतनारुक्षणस्य न घटादौ ह इयतारिहतस्य प्रत्यक्षेणाऽनुपरुम्भाद-भावः, अतिप्रसङ्गात् । नापि कार्योदर्शनात् मृतशरीरवद् र्अंतस्तत्रं तद्भावसिद्धिः, न तर्तभात्म-१० निवृत्तिपूर्विका प्राणादिनिवृत्तिः । स एव तन्मात्रं तत्राभिनिवेशाद् आप्रहान् स्वपक्षप्रति-क्षेपाद 'अग्निनिवृत्ती कुंड्यादेः धूमनिवृत्तिः कार्यहेतोः विपक्षाद् व्यतिरेकः' इति स्व आत्मीयः सोंगतस्य यस्तस्य (पक्षः तस्य) प्रतिक्षेपः प्रतिहृतिः । तद्यथा मृताभिमतशरीरे प्रतिबद्धसामध्यै स्वकार्यमकुर्वेदपि चेतन्यं घटादौँ वा [३४८क] यथा संभाव्यते तथा कुड्यादौँ अग्निः संभाव्यते इति नामिनिवृत्तिपृर्विका "ततो धूमनिवृत्तिः इति तस्मान् । न (च) शब्दः पूर्वसमुखये । आचार्यायमभिप्रायमजानन् परः प्रच्छति 'कथम्' इति ? तं प्रति उत्तरम् अहरूय इत्यादि। 24

# ["अदृश्यानुपलम्भारेकैकान्तेऽयं न लक्षयेत्। पिद्याचो नाहमस्मीति दृश्यादृश्यविकल्पधीः ॥३६॥

स्वलक्षणं परस्परविविक्तक्षणिकपरमाणुलक्षणं स्वरूपं पररूपं वा सजातीय [विजा-तीयव्यावृत्तं] स्वस्व [भावव्यवस्थितेः] पत्र्यतः कथम् अनुपलव्धिलक्षणप्राप्तिनिरंशार्थ-२० स्वभावासिद्धां तद्व्यावृत्तस्य भावस्य दर्शनम् ? तदभावे साकल्येन दृश्यादृश्यस्वभाव-विवेकसिद्धेरतिनिद्रायितं जगत् स्यात् ।]

न च 'न दृद्यस्वक्षणप्राप्ते' इत्यादिना उक्तमेतदिति चेत् ; 'उपरुव्धिसक्षणप्राप्तिः' प्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभाविद्यापद्रच' इत्यत्र तदुक्तम् , इदं तु 'दर्शनविषयता 'तेल्लक्षणप्राप्तिः' इत्यत्र उच्यते । अयं सौगतादिने लक्षयेत् । किष् ? इत्याह—पिद्याचो नाहमस्मि न २५ भवामि इति । उपलक्षणमेतत , तेन 'चेतनोऽचेतनो न भवति, अचेतनद्येतनो न भवति' इति न च लक्षयेत् । एवं नीलादाविष वाच्यम् । किंभूतः ? इत्याह—दृद्याऽहृद्ययोर्न

<sup>(</sup>१) दष्टस्यापि । (२) तुल्लना—''कारणानि च नावश्यं कार्यवन्ति सवन्तिति कार्यादर्शनादप्रतिबद्धन्सामध्यांनामेवाभावः साध्यः नःवन्येपाम् ।''-न्यायवि० टी० २।३२ । (३) अद्दर्धं ज्ञानास्यं कार्यं येषां धूमनिंशरपादीनाम् । एवं भूता धूमिंशरपादवः, वे स्विवयकं ज्ञानमिष नोरपादयन्ति । अनुपलक्षाः इत्यर्थः । (४) अधिनाभावसिद्धिः । (५) सम्रावः । (६) कार्यादर्शनात् । (७) धटादौ । (८) धटादौ । (८) धटादौ । (९) भिरयादेः । (१०) भिरयादेः । (११) "इत्मेवाकख्य्य देवेरन्यत्रोक्तम्—अद्द्यासुपल्कम्भारेकैकान्ते''—न्यायवि० वि० द्वि० ए० २६ । (१२) उपलक्ष्यक्ष्यकामिः ।

विचते विवेके मेदे घीर्यस्य स तथोक्तः, गुडगोरसकारी इति यावत्। कस्मिन् सित ? इत्याह-अदृद्यानुपलम्भारेकेकान्ते सित इति।

कारिकां विष्ण्यकाह—स्वलक्षणम् इत्यादि । स्वलक्षणं परस्परं विक्रिक्षणि (विविक्तक्षणिक) परमाणुलक्षणम् स्वरूपम् आत्मस्वभावं परसूपम् अर्थस्वभावं वा । किंभूतम् १ इत्याह—
सजातीय इत्यादि । कृतः १ इत्याह—स्वस्व इत्यादि । तिक्तम् १ इत्याह—पर्यतः सौगतस्य । ५
किं जातम् १ इत्याह—कथम् इत्यादि । कथं न कथिक्षत् तिद्ववृत्तस्य (तद्व्यावृत्तस्य) सजातीयविजातीया (य) व्यावृत्तस्य स्वभावस्य दर्शनम् । किस्मन् सित १ इत्याह—अनुपलिष्धः इत्यादि । अनुपलिष्धः प्राप्तां दर्शनागोचरो निरंशो यो अर्थ[स्त]स्य स्वभावासिद्धौ सत्याम् । निहं अदृश्यखेण्डादिपरमाणुपु तथाविधवैक्षांदिपरमाणूनामभावः [३४७ख] सिध्यति ।
तक्र युक्त[म—] \* 'सर्व (सर्वे) भावाः' [प्र० वा० ३।३५] इत्यादि का[रिका]त्रयम्' । १०

माभूत तदर्शनं को दोप इति चेतः अत्राह-तदभावे तदर्शनाभावे साकल्येन अनवयवेन हदयाददयस्वभावविवेकाऽसिद्धेः सुम्बादिनीलादयो हदयस्वभाव(वाः) ईदवरादयोऽहद्य-स्वभावा इति यो विवेको विभागः तस्य असिद्धेः कारणात अतिनिद्रायितं जगत् स्यात्।

> अनम्यासो नवाऽभ्यासो नाद्वयं वेदनं तथा । मानत्राणविनिर्मुक्तेः शृन्यत्वे लाकसुस्थितिः ॥

80

स्यानमतम् न कचिन् मया परमाणव इप्यन्ते यथाव्याहारं (व्यवहारं) तत्त्वोपगमात् तेनायमदोष इति; तत्राह-प्रतयक्षम् इत्यादि ।

> [ प्रत्यक्षं विद्वतः पद्यन्न चेद् व्यावृत्तमन्यतः । स्वलक्षणमदृद्यार्थस्वभावाभावदृक् कथम् ॥३७॥

यर्थकं पंत्रयन् तदर्थान्तरस्वभावाभावं नियमेन पश्यति तथा उपलब्धि [लक्षण- २० प्राप्तस्य] अन्यथा असङ्काणस्वभावोपलब्धेरनुपपत्तेः । तथा च-

दध्यादी न प्रवर्तेत बीद्धः तद्शुक्तये जनः । अद्देशां सीगतीं तत्र तन्ं संशङ्क्षणानकः ॥ दध्यादिके तथा शुक्ते न शुक्तं काञ्जिकादिकम् । इत्यसी वेतु नो वेति न शुक्ता सीगती तनुः ॥ इति ।

24

व्याधिभृतग्रहेन्द्रियादीनामेकान्ते निवार्यमाणे प्रश्वतिनिष्ट्रन्योः कुतः सिद्धिर्यतः प्रत्ययान्तरसाकल्यं वैकल्यमन्यद्वा प्रवर्तेत मन्त्रापधादिश्वक्तेश्व दृश्य [लक्षणानुपपत्तेः] । न चायमेकान्तः दृश्यस्य आत्मशक्तिर्दृश्येव इत्यलमतिप्रसङ्गेन । ]

<sup>(</sup>१) अद्दयानुपलस्माद् आहेकैकान्ते संश्वीकान्ते सति। (२) खण्दमुण्दादिगोविद्योषेषु। (३) कर्काद्-श्वताश्चादि। (४) "सर्वे भावाः स्वभावेन स्वस्त्रभावव्यवस्थितेः। स्वभावपरभावाश्यां वस्ताद् व्यावृत्तिभागितः॥ तस्माद् यतो यतोऽर्थानां व्यावृत्तिस्तिन्त्रकन्त्रनाः। जातिमेदाः प्रकरूवम्ते तद्विद्योषाधाः। दिनः॥ तस्माद्यो येन धर्मेण विद्योषः संप्रतीयते। म स शक्यस्ततोऽन्येन तेन भिशा व्यवस्थितिः॥"-प्र० वा० ३।३९-५१। (५) विद्यानवादिना।

24

प्रत्यक्षं कर्तृ विञ्वतो विश्वमाश्रित्य यद् व्यवस्थितम् । तत् किं कुर्यात् ? इत्यत्राह—स्वलक्षणं पञ्चन् । किंभूतम् ? अन्यतः सजातीयविजातीयाद् व्यावृत्तं चेत् यदिः; कथम् अहञ्याऽर्थस्य भावाभावहग् न तत् अहञ्यार्थस्यभावस्य अभावहग् कथं न ? भवत्येव । अन्यथा अन्यतो व्यावृत्तं स्वलक्षणं तेत् कथं पश्येत् ।

५ कारिकाम् आविष्कुर्वन्नाह—यथैकम् इत्यादि । यथा येन व्यारि (व्यवहारि)जनानुरोध-प्रकारेण एकं भूतलादि प्रयन् सौगतः उपलब्धिलक्षणप्राप्ता [त] तदर्थान्तरस्वभावाभावं प्रयति नियमेन अवश्यंभावेन तथा तेन प्रकारेण । किं करोति ? इत्याह—उपलब्धि इत्यादि । 'प्रयन्ति' इति सम्बन्धः । न ह्यसौ दव्यादिकं (दध्यादि) स्वलक्षणप्राप्तो (प्राप्तौ) रज्ञादेते (रज-तादे) रेवाभावं पश्यति न पुनरहश्य वो विसत्त्व (बोधिसत्त्व) समृहस्य । अस्यानभ्युपगते १० (गमे) दूषणमाह—अन्यथा इत्यादि । अनेन (अन्येन) उक्तविपरीत [३४९क] प्रकारेण अनु-प्रते । कस्याः ? असंकीणस्वभावोपलब्धेः । तथा च—

> दध्यादी न प्रवर्तत बाद्धः तैद्शुक्तये जनः । अद्दश्यां सीगतीं तत्र तैनं संशङ्कमानकः ॥ दध्यादिके तथा शुक्ते न शुक्तं काञ्जिकादिकम् । इत्यसां वेतु नो वेत्ति न शुक्ता सीगती ततुः ॥ इति ।

दृषणान्तरमाह—व्याधीत्यादि। व्याधिभृतग्रहेन्द्रियादीनाम् एकान्ते[5]स्मिन् वि(नि)वार्यमाणे प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सद्भा[वाऽ]सद्भावयाः कृतः सिद्धिः ? न कुतश्चित् , यतः सिद्धेः
प्रत्ययान्तराणां साकल्यं वैकल्यम् अन्यद्भा प्रतिपद्येत । पुनरिष तँदन्तरमाह—मन्त्रीपधादिशक्तेश्च 'प्रवृत्तिनिवृत्त्योः कृतः सिद्धिः' इत्यादिना सम्बन्धः । नायं दोषः तस्याः दृश्यत्वात्
२० इति चेत् ; अत्राह—दृश्येत्यादि । न चायम् एकान्तः दृश्यस्य आत्मशक्तिः दृश्येव इति,
क्षणभक्तेन व्यभिचारितत्वात् इत्यलमितप्रसङ्गेन दृष्णपरम्पराया (रया) ।

नतु व्यवहारे अह स्थानुपलव्धः संशयहेतुः उक्ताँ, तत्र चायं दोषोऽस्तु न पुनः प्रति-भासाद्वेते, तत्र अह स्यस्थापि परचिंतादे(चित्तादे) निषेधादिति चेतः; अत्राह—स्यभाव इत्यादि ।

> [ स्वभाव [विप्रकृष्टत्वे] चित्रैकानंदासंविदाम् । क्षणिकत्वं कुतः सिद्धं सत्त्वस्यानुपलम्भतः ॥३८॥

संविदां तत्त्वमनंशमदृश्यं कथमस्ति ? कथं च न ? स्वभाव [विप्रकर्षात्] । अत एव स्वपरभावाभ्यां व्यावृत्तिने सिध्येत् । अप्रत्यक्षोपलब्धेः कुतो बहिरर्थसिद्धिः संभाव्येत । न च सत्तानुमानं युक्तं यतः ।]

इदमत्र तात्पर्यम्-निरंशैकपरमाणुरूपं तत् संवेदनं चित्रम्, एकं वा ? प्रथमपक्षे

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षम् । (२) प्रत्यक्षम् । (३) दिधिभक्षणाय । (४) कारीरम् । (५) दध्यादिनिष्पन्तम् ।

<sup>(</sup>६) मक्षको भिक्षः । (७) वृषणान्तरमाह । (८) क्षणभक्को हि इत्यवटावेरात्मभूतोऽपि बह्दवो भवति ।

<sup>(</sup>९) "विप्रकृष्टविषया पुनरनुपलब्धः प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिस्रक्षणा संशयद्देतुः।"-न्यायवि । २।४७ ।

सस्वान्तरबद्तुपलब्धेः तदभाष इति क्षणिकत्यं कुतः सिद्धम् ? न कुतश्चित । केषाम् ? इत्याह-अनंशसंविदाम् । कृतः ? इत्याह-सस्वस्य [स्व] भावविप्रकर्षात् [अनुपल-स्भतः] । अनुपलम्भेन तत्सस्वस्यैवाभावात् इति भावः । कस्मिन् ? इत्याह-स्व इत्यादि ।

कारिकाविवरणमाह—संविदाम् इत्यादि । संविदां तत्त्वं स्वरूपम् [३४९ख] अनंशम-दृश्यमनुपलभ्यम् अतो न अस्ति इति मन्यते । ततः किं जातम् १ इत्याह्—कथ्यम् इत्यादि । ५ 'कथं च न' इति परस्य प्रदनः । तत्र हेतुरुच्यते—स्वभाव इत्यादि । अत एव स्वभावविप्र-कर्षादेव स्वपरभावाभ्यां व्यावृत्तिने सिध्येत् । सन्धिवाम् [संविदाम्] इति सम्बन्धः ।

ननु मिथ्याप्राह्याकारदर्शना [त] तद्स्तीत्यनुर्मायते तत्कथमुक्तं 'नास्ति' इति चेत् ? अत्राह्-कृतो बहिरशीपलब्धिः अप्रत्यक्षोपलब्धेः सकाशान 'अप्रत्यक्षोपलब्धेः' संभाव्येत संविदां तत्त्वम् इति । दृषणान्तरमाह्-न च नैव सत्तानुपमानमितं (नुमानम् अनुमिनं) बौद्धैः १० \* ''सत्तायां हि साध्यायां सर्वो हेतुः त्रयीं होप्यैर्जगतां नापि व र्त्तसे (त्रयीं दोपजातिं नातिवर्तते)'' [प्र० वा० स्वष्ट् ० १।१९३] इति वचनान युक्तं वा न च सत्तानुमानम् इति हेतोरभावादिति भावः । अत्रापि यतः सत्तानुपमा (नुमा)नान संभाव्येत इति व्याख्येयम्।

उपसंहारकारिकां दृश्यस्य आव इत्यादिकामाह्-

[इइयस्वभाव एकान्ते नैवान्तर्बहिः कचित् । कुतः का क्व [च] भावः [स्यात्]क्वाभावव्यवहारकृत् ॥३९॥

बहिरन्तर्वा संशयस्यापि सिद्धेरयोगात् किं केन व्यवस्थाप्येत ? तद्यं भृतचतुष्ट-यवादिनः पापीयान् ।]

एकान्ते किचिद् हर्गस्वभाव उपलभ्यस्वभावो (वे) नैव अन्तर्यहिः । [कुतः] कि जातम् ? इत्याह—कुतः प्रमाणात्, का उपल्टिधः, क भावः सत्ता उपल्टिधनिबन्ध- २० नत्वात्तर्याः । तद्मावेऽभावादिति क अभावत्यवहारकृत् सौगतः, तज्ञवहारनिबन्धनस्य अन्योपलम्भस्याऽभावात् ।

कारिकां व्याचष्टे-बहिरन्तर्वा इत्यादिना । संशयस्तर्हि स्यादिति चेत ; अत्राह-संशय-स्यापि न केवलमन्यस्य सिद्धेः प्रतिपत्तेरयोगात् , तस्यापि ज्ञानत्वात् निरंशत्वेन अन्यसमान-त्वात् । अथवा, सिद्धेः निष्पत्तेरयोगात् तिन्नवन्धनमावामावसाधारणोपलब्धेरभावात् । २५ अस्तु सकलश्र्न्यत्वं [३५०क] तद्पि बौद्धाभिमतमेवेति चेत् ; अत्राह-किं श्रून्यत्वे (त्वं) केन प्रमाणेन व्यवस्थाप्येत न किव्चित् केनचित् । यत एवं तत् तस्माद्यं सौगतः भृतचतुष्टय-वादिनः पापीयान् तेन प्रत्यक्षप्रतीतस्य आत्मन एव निषेधः इतः अनेन सर्वस्य इति मन्यते।

<sup>(</sup>१) 'अप्रत्यक्षोपलब्धेः' इति द्विलिखितम्। (२) असिद्धविरुद्धानैकान्तिकसंज्ञिकाम्। सत्तासाध्ये भाषधमी हेतुरसिद्धः, अभाषधमी विरुद्धः, उभयधर्मश्र अनैकान्तिक इति। (३) सत्तायाः। (४) उपल-ब्ध्यभावे। (५) अर्थान्तरोपलम्भस्य। (६) आर्थाकात्।

मा भून् सकद्यतिभासवैकल्यमात्रमप्रमाणकं शून्यत्वम् , अपि तु \* 'प्रितिमास एव एकानेकत्वादिधर्मशून्यः तथैव च सांवृतैः कार्यकारणभावः'' इति प्र क्षा क रः; तत्राह-प्रत्यक्षत्वम् इत्यादि ।

### [प्रत्यक्षत्वमभावानां कार्यकारणतेत्यपि । तेषामेव प्रसज्येत निरंशानु पलम्भनात् ॥४०॥

परमार्थमतोऽनुपलब्धेः । प्रत्यक्षानुमानयोः साकल्येन अवस्तुविषयत्वात् , कार्य-स्वभावहेत्वारवस्तुरूपत्वात् कुतस्ततः किञ्चित् सिध्यत् । न चैतत् निरंशं तत्त्वं सांव्यव-द्दारिकं प्रमाणं प्रतिपत्तुं युक्तं प्रतीतिविषयीसात् , तदंकान्तेऽनुपपत्तेः ।]

प्रत्यक्षत्वं तिहृषयत्वं वाऽभावानां वन्या (वन्ध्या)सुतादीनां कार्यकारणता हेतु-१० फलभावः इत्यपि तेषामेव प्रसाउयेन न वस्तृनाम । कृतः १ इत्याह—निरंदास्य तत्त्वस्य सर्वविकस्पातीतसंवेदनस्य अन्यस्य वा अनुपलम्भनात् ।

कृत एतत् ? इत्यत्राह-परमार्थसत् इत्यादि । निरंशपरमाणुभागचित्राद्वैतस्य परमार्थ-सतोऽनुपलब्धेः । कृतः ? इत्यत्राह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षस्य वैचनवदवस्तुस्थृलाकार-विषयत्वात् , अनुमानस्य तैथाविधसामान्यगोचरत्वात् , साकल्येन अ[न]वयवेन ।

रेप नन्वनुमानस्य अवस्तुविषयत्वेऽपि वस्तुसाधनत्वं तत्रं प्रतिबन्धादिति चेन ; अत्राह—कार्य इत्यादि । कार्यस्वभावहेत्वोरवस्तुरप (रूप) त्वात् मरीचिकाजलवन् असतस्वभावत्वान् । यदि वा; निरंशत्वादनुपलम्भेन त्योरिप वस्तुरूपत्वाभावान् । एतदुक्तत्वं (क्तं) भवति—यदि कार्यस्वभावयोः परमार्थतः तत्त्वम् ; ति तयोः साध्ये प्रतिबन्धान् तज्ञाति (तज्ञिन)तस्यानुमानस्यापि संभवेत् । न चेवम् इति कृतः कारणान् ततः ताभ्यां कार्यस्वभावहेतुभ्यां किञ्चित् पराभिमतं सिध्येत् न कृतिचन् । यद्वा, 'प्रत्यक्षा [३५०ख] नुमानाभ्याम्' इति प्राह्म । अथ व्यवहारिणा अभ्यासानभ्यासयोः यथा त्राभ्यामेव तिद्वेष (तिद्वेष) याभ्यां भाविवस्तुसिद्धिः उपायान्तराभावान् तथा ममापि निरंशत्वसिद्धिः इति; तत्राह—'न चेतद्' इत्यादि । न च नेव इति (एतत्) निरंशं तत्त्वं कर्नृ प्रतिपत्तुम् आश्रयितं युक्तं शक्तम् । किम्? इत्याह—सांव्यव-हारिकं प्रमाणम् । कृतः ? इत्याह—प्रतीतिविषयीसात् । यथा पूर्वं पदचाच सांव्यवहारिकं प्रतीति-तिद्वपर्थासेन तत्त्वोपगमान् , प्रतीत्यनुसारेण च तद्व्यवस्याः तिर्हि निरंशस्य अनुपल्र्घेः उपलभ्यमानस्य च विचारासहत्वान् चेति ।

मात्रवस्तु (नन्वस्तु) \*''मायामरीचिप्रभृतिप्रतिभासवदसन्त्वेऽप्यदोपः'' [प्र० वार्ति-कारु० ३।२१९] इति चेत्; अत्राह-तदि(तदे इ)त्यादि । [तदेकान्ते] मिथ्यैकान्तेऽभ्युप-गम्यमाने अनुपपत्तेः । 'प्रत्यक्षत्वम्' इत्यादिना सम्बन्धः ।

<sup>(</sup>१) कास्पनिकः। (२) अभावानामेव। (३) शब्दवत्। (४) अवस्तुमृतः। (५) वस्तुनि। (६) कार्यस्वभावद्देश्वोरिप। (७) तश्वम्। (८) कार्यस्वभावद्देतुम्यामेव।

विभ्रमाऽसिद्धेः इति चेत् ; अत्रोत्तरम्-अन्तर्वृत्तेन 'तादातम्य' इत्यादिना दर्शयति ।

[तादातम्यादि प्रतीमः एकलक्षणिवदो वयम् । सहक्रमविदामेकं तकीत् स्वसंवेदनम् ॥४१॥ यतस्तत्त्वं यथा युगपत् प्रत्यक्षेतरत्वयोः । समुदाय्यपि सम्बन्धात् तथैव समुदायिनाम् ॥४२॥

गुणीति गुणसमुदायः एकान्तः क्व नु संभवेत्। यदिदं प्रतीयमानं नोल्लङ्घ्यमपरैः जनैः ॥४३॥ ]

तादातम्यं साध्यसाधनयोः दृज्य-प्राप्ययोः कथिक्वदेकत्वमादिर्यस्य हेतुफलभावै-कत्वानेकत्वादिनाः (दीनां) नत्तथोक्तं प्रतीमः । के १ इत्याह—एकलक्षणविदो वयं जैनाः [कस्मात १] इत्याह—तर्कात् विचारात ।

ननु पूर्वपर्यायपर्यवसितज्ञानानन्तरपर्यायग्रनिमन् तन् कथं तादात्म्यादिकं प्रतीमः इत्युच्यते इति चेतः; अत्राहः—सहेत्यादि । [सहिवदां रूपरसादिगुणप्रहणानाम्] क्रमविदां
मीत्पण्डशिवकछत्रकादिपर्यायप्रहणानाम एकमिननं स्वसंवेदनं स्वम् 'आत्माऽयम्' संवेदनं
आत्मापरनामकं नकीत् प्रतीमो यतः इति । कदा कयोरिव ? युगपत् प्रत्यक्षेतरत्वयोः ।
यथैव संवेदनं ततः प्रतीमः इति तथा सम्बन्धात् संयोगात् । केषाम् ? समुदायिनाम् १५
अवयवासहतां (अवयवमंहनानामं ) हस्तपादादीनां [३५१क] यः समुदायि(यी) शरीरच्यपदेशभाक् सोऽपि तत्त्वमेकत्वं 'प्रतीयते' इति विभक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्धः । [यथा]
परमाणुसिन्नवेशमात्रं तथैव गुणानां क्ष्यदीनां समुदायः तत्त्वं प्रतीयते । यस्या (अस्य)
पर्यायमाह—गुणीति । इति हेतोः एकान्तः क्व नुसंभवेत् ? न कचित् । यद् यस्माद्
एकान्त (न्ता)संभवाद् इदं प्रतीयमानं स्वछक्ष्यात्मछक्षणम् अनेकान्तक्ष्यत्वमु (त्वं नो) २०
स्राङ्खान्यमपरैः जैनैः (जनैः) ।

इति सि डि वि नि श्र य टी का याम अ न न्त वी ये विरचितायां हेतुलक्षणसिद्धिः षष्ठः प्रस्तावः ॥ छ ॥

<sup>(</sup>१) मृत्यिण्डशिवकछश्रकस्थासकोशकुश्रुक्षयाः क्रमवर्तिनः पर्यायाः सृदो घटाकारभवनोन्सुखायाः । (२) अवयबरूपेण संहतानाम् एकत्रीभृतानाम् स्कन्धानाम् ।

### [ सप्तमः प्रस्तावः ]

#### [ ७ शास्त्रसिद्धिः ]

प्रत्यक्षादिवत् शब्दोऽपि अर्थप्रसाधकः, तत्र च अविप्रतिपत्तेः तद्व्युत्पादनार्थमाह-शास्त्रम् इत्यादि ।

> [शास्त्रं शक्यपरीक्षणेऽपि विषये सर्वं विसंवादकम् , मिथ्यैकान्तकलक्कितं बहुमुखेरद्वीक्ष्य तर्कागमेः । स्यात्कारश्रुतसत्यलाञ्छनमुपादेयं सतां शासनम् , कारेकाऽत्र परीक्षणक्षमधियामेकान्तधार्ष्ट्यं रलम् ॥१॥]

4

शास्त्रं मेंहर्वा (महद्वा)न्तरवाक्यात्मकं वचनम , केवलस्य वर्णस्य पदस्य च व्यव-हारानुपयोगात । तन् किम् ? उपादेयम् आश्रयप्रणीयं प्रमाणीकं (आप्रप्रणीतं प्रामाणिकम्) कर्त्व्यम् इत्यर्थः । कथम् ? इत्याह-परीक्षणक्षमिध्याम् । कर्तरि ता \* "कर्तृ कर्मणोः १० कृति" [पाणिनि० सृ० २।३।६५] इति । 'नत्त्वपरीक्षणक्षमित्रुद्धिनः' इत्येकं (इत्यर्थः । क ? इ)त्याह-शक्यपरीक्षणेऽपि । शक्यं परीक्षणं यस्मिन लिङ्गादाँ न केवलम् अत्यन्तपरीक्ष एव विषये । किं किञ्चिदेव ? न ; इत्याह-सर्व सर्वज्ञेतर-प्रणीतम् । किंभूतम् ? इत्याह-स्यात्कार इत्यादि । 'स्यान' इति करणम् उन्नागणं यस्य तत् स्यात्कारं तत्र तत्र (तत् ) श्रुतं च शब्दः तदेव सत्यम् अवितर्थं लाञ्छनं यस्य १५ तत्त्रथोक्तम् । कुतः ? इत्याह-सनां विद्यमानानां जीवादीनां शासनं प्रतिपादकम् । अथवा सताम् अर्हतां ज्ञापकम् तैत्कार्यत्वेन यतः । इत्थम्भृतत्वमस्य सन्दिग्धमिति चेन् ? अवाह-काल-कोविदारेका (का ? न काचिन् आरेका) संशीतिः अद्यसतां शासने । [३७१व] केषाम् ? इत्याह-परीक्षणेत्यादि ।

नन्यत्रैकान्तवादिष्रयुक्ता दोषाः सन्ति तत्कथमुपादेयमिति चेत ? अत्राह-एकान्तेत्यादि ।
२० विषयिण्येकान्तवादिनि विषयस्य एकान्तस्य उपचारात एकान्त्र याच्च्येः (धाष्ट्येः) तद्वादिन्यामोहैः अलं पर्याप्तमात्रेति (पर्याप्तम् 'अन्न' इति) सम्बन्धः, तद्दोषाणां निराकरणादिति
मन्यते । किं कृत्वा तदुपायम् (तदुपादेयम् ?) इत्याह-विसंवादकम् इत्यादि । मिथ्येकान्तकलक्कित (तं) विसंवादक बुद्धीक्ष्य (कम् उद्बीक्ष्य) ज्ञात्वा 'शास्त्रम्' इत्यादि
अत्रापि सम्बध्यते । कैः ? इत्यत्राह-तर्कागमैः, तर्केण तस्येव द्ष्टेऽपि युक्तेतरविवरणात्

<sup>(</sup>१) महावाक्यमवान्तरवाक्यक शास्त्रे भवतः।(२) पर्छ।(३) "कृद्यांगे कर्तरि कर्मणि च चष्ठी स्थात्"-सि॰ कौ॰ २।६।६५। (४) भगवद्रहंतः कार्यं श्रुतम्। (५) एकान्तवादिपयुक्तदांपाणाम्। (६) शास्त्रमुपादेवम्।

Çų.

न्यायाराद् (यात् ) आगमेश्च तरवाक्यैः (तद्वाक्यैः) इति । किंभूतैः ? इत्याह-बहुमुस्तैः बहुभेदैः ।

नतु सांच्यवहारिकप्रत्यक्षातुमानाम्यामेव सकलार्थसिद्धेः किमर्थशास्त्रमुपादेयमिति चेत्? अत्राह-श्रुतम् इत्यादि ।

[श्रुतं श्रेयःपथः पुंसां बोद्धृणां परिणामिनाम् । सोपायोपेयतत्त्वार्थं न वक्त्राकृतसूचनम् ॥२॥

करणं पुरुषस्य ऐकान्तिकात्यन्तिकानादिदुःखिनृष्ट् रुपायतया गुणपुरुषान्तरभेद-तन्त्रं यथा यथा शृणोति गृह्वाति संधारयति विजानाति वितर्कयति अभिनिविशते तथा तथा चेतनोऽपरिणामी पुरुषः एतद्दितं निर्वेदं पश्यन् कैंवल्यमनुभवन् मंश्वप्रुपेति । पुनः करणं न दर्शयति । न चार्यपुरुषः औत्सुक्यनिष्टुचेः वश्यति इति केचित् । तदुपायो- १० पयतन्त्रममृष्ट्यन्तां नैयायिकाः कथं चिद्यृत्तिः अचेतनस्य करणस्य अतिप्रसङ्गात् ? कथं वाऽचेतनस्योपलिब्धः ? कथं करणमन्यकरणं विना पश्यत् ? कथं चेतनस्याप्यकर्त्तु रुपलिब्धः ? दश्यदर्शनस्यभावयोः व्यापकयोः वा तद्वस्थयोः कथं वा संयागः ? इति आत्मादितन्त्रज्ञानात् मिथ्याज्ञानिष्टुचौ दोषानुतः चेः प्रष्टुच्यसंभवात् जन्मिनवृत्तौ अशेष-गुणरहितस्यात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षमाद्धः वन्त्रयसंभवात् जन्मिनवृत्तौ अशेष-गुणरहितस्यात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षमाद्धः वन्त्रयसंभवात् जन्मिनवृत्तौ अशेष-गुणरहितस्यात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षमाद्धः वन्त्रयस्य वस्तुत्वमेव न संभाव्यम् इति चतुःसत्यमावनोपायं सकलसन्तानोच्छेदरूपं निर्वाणं श्रुवाणाः सौगताः प्रत्यवस्थाप्यस्त् । कथं चतुःसत्यप्रतिपादकवचनजितिमिथ्याज्ञानस्य अर्थाविषयत्वात् ततः तत्त्वप्रतिपत्तः ? कथमतत्त्वभावनाप्रकर्पपर्यन्तजं तत्त्वज्ञानं निर्वाणं च । नैरात्म्येतर-पक्षयोः मिथ्यकान्ताविशेषे अस्ति वा कश्चिद्विशेषः ? प्रत्यक्षहेतुतदाभासविकल्पसम्बन्ध- २० भावाभावयोश्च, मिथ्यविपयताविशेषात् , यथालक्षणं स्वलक्षणविलक्षणजात्यन्तर-

<sup>(</sup>१) "एवं तश्वाभ्यामालासि न में नाहमित्यपरिशेषम् । अविषयंयाद्विश्चद्धं केषलसुत्पवते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥ ज्ञानं गुणपुरुपान्तरांपल्डिधस्पमित्यर्थः । प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थरवात् प्रधानविनिवृत्तौ । एकान्तिकमार्थान्तकसुभयं केवल्यमामोति ॥ ६८ ॥ इत्थमेकान्तमत्यन्ततः तापत्रपस्याभावात् उपरमाद्नुत्पत्तेः केवल्यं मोक्ष इत्यर्थः, तमामोति ॥ ६८ ॥ इत्थमेकान्तमत्यन्ततः तापत्रपस्याभावात् उपरमाद्नुत्पत्तेः केवल्यं मोक्ष इत्यर्थः, तमामोति ॥ १८ ॥ इत्थमेकान्तमत्यन्ततः तापत्रपस्याभावात् उपरमाद्
नुत्पत्तेः केवल्यं मोक्ष इत्यर्थः, तमामोति ॥ १८ ॥ इत्थम्वर्षः । (२) "द्वुःसक्षनमप्रवृत्तिविध्यमाविसद्धतोषि अरियसचानि । यथाद्व-इमेसं लो भिक्तवे चतुन्तं अरियसचानं यथामृतं अभिसम्बुद्धत्तो तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धोत्ति वुत्रतिति [सं० ५१४३३]"—विसुद्धि० १६१२०-२२।
"यद्विनिश्चयः—चतुरार्थसत्यदर्शनवदिति । आरात् पापकेम्यो धर्मेम्यो याता इत्यार्थः । अत एव तानि सत्यत्या
मन्यन्त इति तेषां सत्यानि । चतुष्ट्वाच तेषां चत्वारीत्युक्तम् । फलभूताः पद्धसंक्षेशस्यन्धाः दुःखाव्यं
सत्यमेकम् । त एव हेतुभूतास्तृरणासहायाः समुद्याख्यं सत्यं द्वित्यम् । वित्यस्य निष्करेशावस्या
निरोधाक्यं सत्यं तृतीयम् । तद्वस्थाप्राप्तिहेतुनैरारम्याचाकारश्चित्तविक्षेषो मार्गाक्यं सत्यं चतुर्थमिति ।"
—न्यायवि० घ० प्र० पृ० ६७ ।

लक्षणात् कुतस्तन्त्वप्रतिपत्तिः ? साधनवचनस्यापि तन्त्वानभिधानोपगमात् , ततः कीदशी सुगतस्य तन्त्रदेशना ? ]

श्रुतमेव न प्रत्यक्षानुमाने, तयोरल्पविषयत्वात । श्रेगो मोक्षः तस्य पन्था मार्गः, तैन्मार्गस्य सम्यग्दर्शनादेः उपदेशात् श्रेयःपथः । केषाम् ? इत्याह्—पुंसाम् आत्मनां न श्रणिक- ५ चित्तसन्ततीनां तैदभावात् । ज्ञानाद् एकान्तेन भिन्नानां स्यादिति चेत् ; अत्राह- बोद् धृणाम् स्वपरस्वभाववेदकानाम् औन्येषां सदिप श्रुतमनुपयोगि, घटादीनामिव तम्य श्रवणे अर्थावधारणे तदनुष्ठाने तत्फले मोक्षे च सति [न] तेषां तदुपयोगि । न च ज्ञानात् भिन्नात्मनां तदिस्त गगना-दीनामेवदितिनात्म्त (नामिव इति नात्म)कल्पनं फलवत् ।

अथात्मनां ज्ञानं बन्धो (ज्ञानसम्बन्धः) न गगनादीनां ततोऽयमदोषः; [३५२क] कथम-१० दोषो यतः समवायसम्बन्धनिषेधान , सतोऽपिं सर्वत्राऽविशेषात । न च भिन्नस्य आत्मनो दर्शने 'इह ज्ञानम् आत्मिन' इति प्रत्ययोऽस्ति येन समवायोऽर्त्रं स्यान , अन्यथा 'ग्यरशृङ्गे ज्ञानम्' इत्यपि स्यात् ।

अध ज्ञानं द्रव्याश्रितं गुणत्वाद् रूपादिवत्, गुणतद्वतोश्च भेदः अन्यथा तँदयोगादिति मतिः; सापि न युक्ता; व ततः (यतः) सापि ज्ञानादिरूपादिश्यो भिन्नस्य आधारस्य दर्शने
१५ सत्येव स्यात्, न च तँदस्ति इत्युक्तं पुरस्तात् । तथापि तद्दर्शनकत्पने ततोऽप्यन्यस्य तदाधारस्य
ततोऽप्यन्यस्य तदाधारस्य दर्शनकत्पनमित्यनवस्था स्यात् । तद्दि नानादि (ज्ञानादि) रूपादिमात्रमापन्नमिति नात्म (नात्मा) नापि घटादिस्कन्ध इति शावयशासनं समस्तमिति चेतः; न ;
पूर्वापरीभूतैकज्ञानस्य आत्मत्वप्रसावना तथ (प्रसाधनातः, तथा) रूपादिविशेपाणां कथिन्वदेकत्त्वमुपगतानां घटादिस्कन्धस्थापनात् । तथाविधज्ञानस्य अपरद्रव्याश्रितत्त्वसाधनं तप्पक्ष ("मत्पक्ष)
२० साधन(नं) हेतुश्च असिद्धः, तस्य गुणत्वाऽसिद्धः %"द्रव्याश्रय (य्य)गुणवान् संयोगिवभागेष्वकारणम् [अनपक्षः] गुणः" [वैशं० सू० १।१।१६] इति गुणलक्षणम् । न चास्य
द्रव्याश्रयित्वमः; पूर्वापरज्ञानभेदेन वाऽस्य सम्बन्धान द्रव्यगुणयोरिवशेषः । अथ पृर्वोत्तरस्वभावयोः गुणत्वं तदाश्रितत्वं च उच्यतं ; अत्र परिहारः—

क्कानाद्भित्रस्तथा न स्यादात्मा स्त (स्तु त)था मितः (सिति) । समवायस्तर्थेकार्थसमवायिविदा च विन् ॥

ततः स्क्तम् बोद्धणाम् इति । एवमपि \* ''चैतन्ये (न्यं) पुरुषस्य स्वं रूपमपिति (स्वरूपम्)'' [योगभा० १।९] इति वचनात् सांख्यपुरुषाणां "तत्स्थात् इति चेत् [३५२ख] अत्राह-परिणामिनाम् इति ।

<sup>(</sup>१) मोक्षमार्गस्य । "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः"-त० स्० १।१। (२) सम्ततीनाम-भावात् । (३) ज्ञानाद् भिन्नानाम् । (४) श्रुतस्य शब्दस्य । (५) विद्यमानस्यापि सर्वगतस्य एकस्य । (६) आत्मनि । (७) गुणत्वायोगात् । (८) आधारदर्शनम् । (९) पूर्वापरीभृतेकज्ञानस्य । (१०) जैनपक्ष । (११) श्रेयः ।

ननु साह्यस्य पुरुष इसारो नोद्ध (पुरुषा द्रष्टारः, बोद्ध्) पुनः प्रधानं बोधपरिणामात् , तत्कथमेवमाशक्कितमिति चेत् ? न; बोधदर्शनयोरव्यतिरेकात् ।

स्यान्मतम्— वित्यं श्रुतं तेषां श्रेयःपथो[पायं स्यादिति चेत ; अत्राह—सोपायो]पेयतत्त्वार्थम् इति । उपायो हेतुः संसारस्य भिश्वात्वादिः मोश्रस्य सम्यग्दर्शनादिः उपयं फलं
संसारो मोश्रश्च, सह उपायेन वर्तत इति सोपायम् तच्च तद् उपेयं च तदेव तत्त्वम् ५
अर्थो विषयो यस्य तत्तथोक्तम् । [न] च नित्यं वेदश्रुतम् एवंविधिमिति निवेदियप्यते । वि टक त्र याख्यं तेषां तत्पर्थं इति चेत ; अत्राह—न वक्त्राकृतस्टव (सूच)नम् इति । पुरुषाभिन्नायसूचकं सौगतं वचः श्रेयःपथो न ।

सांख्य (ख्यं) नैयायिकेन नैयायिकं सौगतेन हतं च स्वयं निराकुर्वन् , व्यातिरेकमुखेन कारिकां व्याचष्टे—'करणम्' इत्यादिना । तत्र सांख्यमतं तावदर्शयति—करणं श्रीत्रादि यथा यथा १० शृणोति गृह्णाति श्रुतं शासार्थमवगच्छित संधारयति कालान्तरस्मरणधारणविषयतां नयति विजानाति तदर्थपरिणतं भवति वितर्कयति 'युक्तमिदम् इदं वान्यथा' इति विजयते (विच-यतें) अभिनिविशते युक्ते रुचिं करोति । किम् १ इत्याह—गुणेत्यादि । गुणाः सच्चादयः पुरुषाः पुमांसः तेषाम् अन्तरं भेदः स एव तच्चं तदिति । केन रूपेण १ उपायतया कारण-तया । कस्य (स्याः)१ इत्याह—अनादिदुःखनिवृत्तेः । किंभृतायाः इत्ये (इत्याह—ए) कान्तिके-१५ त्यादि । कस्य सम्बन्धिन्याः १ इत्याह पुरुषस्येति । तथा तथा पश्यन् । किम् १ इत्याह—निर्वेदं वैग्ग्यं च । किंभृतम् १ इत्याह [३५३क] एतद्दितं करणदर्शितम् । कः १ इत्याह—पुरुषः । किंभृतः १ चेतनः । पुनरपि किंभृतः १ अपरिणामी सन ( स तम् ) पश्यन् किं करोति १ इत्याह—मोक्षप्रपैति । किं कुर्वन १ अनुभवन् । किम् १ केंवन्यम् ।

ननु मुक्तस्यापि पुनः संसारः स्यादिति चेत ; अत्राह-पुनः पञ्चात् तरणं (करणं) न २० दर्शयति 'आत्मानम्' इत्यध्याहारः । न च नैवार्यपुरुषः बञ्चति । कृतः १ इत्याह-औत्सुक्य-निष्टत्तेः इत्येवं केचित् कापिलाः ।

तत् नैयायिकेन दृषयन्नाह्—तद् इत्यादि । तत् साह्व्यसम्बन्धि । किम् ? उपायोपेयतन्तम् मृष्यतो (अमृष्यन्तः) असहमानाः नैयायिका मोक्षम् 'आहुः' इति सम्बन्धः । कथं
मृष्यत (अमृष्यन्तः) ? इत्याह—कथमित्यादि । कथं चिद्वृत्तिः] ज्ञानं अवणादिरूपम् । २५
कस्य ? इत्याह—अचेतनस्य प्रधानपरिणामस्य करणस्य । कृतः ? इत्याह—अतिप्रसङ्गात्
घटादेरि तत्प्रसङ्गात । [वा] अथवा कथं केन प्रत्यक्षानुमानप्रकारेण उपलब्धिः प्रतिपत्तिः
अचेतनस्य परकत्पितस्य न केनचित् त्त्र तदभावात् कथं 'करणम्' इत्यायु(शु)क्तम् ।

ननु यदि तम स्यात् कथं "तर्रार्शतं पुरुषः पश्येदिति चेत् १ अत्रोच्यते-करणं कथं पश्येत्

<sup>(</sup>१) भेदाभावात् । "बुद्धिरुपलिधक्तांनिमत्यनर्थान्तरम्"-म्यावस्० १।१।१५। (२) मीमौसकः प्राइ । (३) बौद्धः प्राइ । सूत्रपिटकं विनयपिटकम् अभिधर्मपिटकं वेति त्रयम् । (४) पुरुषाणाम् । (५) अयःपथः। (६)सीगतम् । (७) विचारं करोति । (८) पुरुषे । (९) उपलब्ध्यभावात् । (१०) करणवृक्षितम् ।

अन्यकरणं विना ? अन्यथा अर्थमपि तथैव पश्येदिति किं कृतं करणकल्पनया ? तत्रापि तदन्तरकल्पने अनवस्था । तथापि तत्कल्पनायां दोषमाह-अतिप्रसङ्गात्, अन्यस्यापि तथा कल्पना स्यान इति । तत्र युक्तं कारणम् (करणम् ) इत्यादि ।

यत्पुनरुक्तम्-'प्रयन्' इत्यादि; तत्राह-कथं चे[त]नस्या[प्य]कर्जु रुपलिधः अति-५ प्रसङ्गात् इति । अकतुः पुरुपस्य अ''अकर्त्ताऽगुणः शुद्धः पुरुषः कपिलद्द्यीने ।'' इति वच-नात् कथम् उपलिधः अर्थसाक्षात्करणं चेतनस्य दर्शस्वा (दर्शनस्व)भावस्य । निह अर्थस-भिधानात् प्राक् [३५३ख] तद्दर्शने [ऽ]व्यापृतं रूप यहतः (रूपमजहतः) पुनः तद्दर्शनं युक्तम् 'यूर्वं न युक्तं' पूर्वचन् । परित्यागे कथ [अ] कर्तृत्वं करणिक्रययेव दर्शनिक्रययापि दिलष्ट-कर्तृत्वात् । अथ सर्वदा उदासीनः पुरुषो दर्पणसंस्थानायो यो (नीयो) यदा मिलहितोऽथीं १० भवति तं तदा प्रयति इति; तदा(द)युक्तम् ; औदासीन्यापरित्यागे तेंदयोगादिति । अथ सर्वदा प्रयत्यसी; तत्राह-अतिप्रसङ्गादिति । सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र सर्वाधीपलिब्धप्रसङ्गात् ।

दृषणान्तरमाह—हत्रयेत्यादि । हत्रयद्श्निस्वभावयोः प्रकृतिपुरुषयोः व्यापक्रयोः कथं संयोगो वा नचेद्वा (भवेत् १ वा)शब्दो प्रसङ्गसमुख्यार्थः । ननु कदाचित्तयोः अवस्थान्तरावाप्तिः ततोऽयमदोष इति चेतः अत्राह—तद्वस्थयोः कृटस्थयोः इत्यर्थः । ननु प्रधानस्य १५ परिणामित्वात् 'तद्वस्थयोः' इत्ययुक्तमिति चेतः नः पुरुषस्यापि तँद्वतः परिणामित्वापत्तेर-विशेषादिति मन्यते । यतः (अतः) संयोगो भवेत्यम (भवेदित्यस्या)निवृत्तिरिति । एवं व्यति-रेकमुखेन परिणामीति व्याख्यातम् ।

मंत्रित नैयायिकमतं दर्शयित सोगतेन दृपयितुम् आत्मा इत्यादि । आत्मादि प्रधानं यस्य पदार्थसमृहस्य स एव तत्त्वं तज्ज्ञानात् मिथ्याज्ञानिवृत्तां सत्यां दोषानुत्पत्तेः दोषा २० रागादयः तेषामनुत्पत्तेः प्रवृत्तेरसंभवात् रागादिकार्य[धर्मा]धर्मयारसंभवात् जन्मिनवृत्तीं अश्लेषगुणरहितस्य आत्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षमाद्वः नैयायिकाः । तदुक्तम-

\*''प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजलपवितण्डाहेत्वा-भासछलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्तिःश्रेयसाधिगमः ।''[न्यायस्० १।१।१]

\*''दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपिमध्याझानानामुत्तरापाये तदनन्तराभावात्[अपवर्गः]''

एतद् तृषणमाह सीगतः—सोऽयम् इत्यादि । सः साङ्क्ष्यामितः अयं नैयायिकेन उच्यमानः । कः ? इत्याह आत्मात्मीयग्रहः कथं मोक्षाय ? कृत इति चेन ? आह—संसारहेतुतः । न च संसार[कारणमेव मोक्ष]कारणं युक्तम् अतिप्रसङ्गान । एतद्पि कृतः ? इत्याह—अँयोनिशो मनस्कारो यतः 'निर्विषयो विकल्पो यतः इति मन्यते । तदुक्तम्—

<sup>(</sup>१) "उक्तं च-अमूर्त्रचेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा काणिस-दर्शने ॥"-पद्द० बृह० पृ० ४२। (२) 'पूर्व न युक्तम्' इति पुनर्लिखतस् । (३) द्रष्टापि दर्शनिक्रयायाः कर्त्ता एव । (४) दर्शनकर्तृत्वरूपद्रष्टृत्वायोगात् । (५) पुरुषः । (६) प्रकृतिपुरुषोः । (७) प्रधानवत् । (८) तद्यवहितपूर्वस्याभावात् । (९) "अयोनिशो मनस्कारः आन्तः निर्णयः"-अभिष० को० टी० पा३४। (१०) आन्तः इत्यर्थः ।

\* ''आत्मिन सित परसंज्ञा स्वपरिविभागात परिग्रहद्वेषौ ।
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥'' [प्र० वा० १।२२१] इत्यादि ।
दृषणान्तरमाह—निस्यस्य इत्यादि । नित्यस्य अविचित्रक्रपस्य वस्तुत्वमेवं संभाव्याऽनेन (मेव न संभाव्यम् । अनेन) तथाद्वृणाम । ('बोद्धृणाम्') इत्येतद्पि व्याख्यातम्।

अधुना सीगतमतं स्वयं दृष्यितुमुपन्यस्यति—चतुःसत्य इत्यदि । दुःखसत्यादिदुःखसमु- ५ दा (द) यनि [रोधमार्गसंक्षकानि चतुःसत्यानि] तेषां भावनीपायो हेतुर्थस्य स तथोक्तः तं भ्रुवाणाः सौगताः । किं तद् १ इत्याह—निर्वाणम् मोक्षम् । किंभूतम् १ इत्याह—सक्तरु इत्यादि । [सकलसन्तानोच्छेदरूपं] प्रत्यवस्थायेरन (स्थाप्येरन्) पर्यनुयुज्येरन् इति । कथमिति चेन १ अत्राह—कथमित्यादि । चतुःमत्यप्रतिपादकवचनजनि[तं] तद्विषयं ज्ञानं मिध्याज्ञानम् [तस्य] अर्थ (अर्थाऽ)विषयत्वात् अर्थाप्रतिवन्धात् साक्षान् तस्मादनुत्यत्तिः शब्दस्य १० च तरेरवे [त]त्प्रतिवन्धानम्युपगमान् ततः कथं न कथित्रत् तत्त्वस्य चतुःसत्यलक्षणस्य [३५४छ] प्रतिपत्तिः । तथापि यदेव ततः प्रतीयने तदेव भाव[य]तां मुक्तिः स्यान् इति चेन ; अत्राह—कथम् इत्यादि । कथम् अतत्त्वस्य शब्दार्थस्य भावनायाः तस्याः प्रप (प्रकर्ष) पर्यन्तः प्रकर्षावसानं तस्माज्ञानं तज्जं तत्त्वज्ञानं चतुःसत्यज्ञानं निर्वाणं 'च' इति पूर्वदृषण-समुच्यये कामशोकान्यपण्ठतक्ञानमिव अतत्त्वज्ञानमेव स्यादिति । न (तन्न) युक्तम्—

\*''स्वर्गापवर्गमार्गस्य प्रमाणं भेदको (वेदको) नरः । अन्यस्याप्यपरिज्ञाने संभवेदपि तस्य तत् ॥'' [प्र० वार्तिकाळ० २।३१] इति ।

तत्रैव दोषान्तरमाह—मिध्यैकान्त इत्यादि । नित्यात्मादिप्रतिपादकशौसार्थज्ञानस्येव चतुःसत्यप्रतिपादकशौस्त्रस्यापि मिध्यैकान्ताविशेषः तस्मिन् सित नेरात्म्येतरपक्षयोः नेरात्म्यम् आत्मरहितत्वम् इत्रत् सात्मकत्वं तयोः पक्षौ [तयोः] प्रतिज्ञेतरयोः अस्ति वा २० कश्चिद्विशेषः ? न कश्चिदस्ति इत्यर्थः । ततो यथा आत्मा ( न आत्म)भावनातो मुक्तिः तथा नैरात्म्यभावनातोऽपि इति मन्यते ।

नतु किमुच्यते तयोर्न कश्चिद्विशेष इति, यावगानैरात्म्यपश्चादिकयावता तरात्न्य पश्चादिकमस्ति (यावता नैरात्म्य प्रत्यश्चादिकमस्ति) नेनरपश्च (पश्चे ) ततः श्रुतादर्थमवगम्य पुनः प्रत्यश्चानुमानाभ्यां विचार्य भावयतां नेरात्म्यवादिनामेव मुक्तिरिति चेतः ; अत्राह्—प्रत्यश्चेत्यादि । २५
प्रत्यश्चं च हेतुश्च लिक्कं तदाभासी च प्रत्यश्चहेतुतदाभासौ त एव विकल्पा भेदाः तेषां
सम्बन्धो अर्थाविनाभाव[स्त]स्य भावाभावौ प्रत्यश्चहेतुविकल्पयोः अर्थसम्बन्धाभावः
(न्धभावः) प्रत्यश्च [३५५७] हेतुत्वाभासविकल्पयोः सम्बन्धाभावः, तयोश्च 'नेरात्म्येतरपश्चयोः अस्ति वा कश्चिद्विशेषः' इति सम्बन्धः । पश्चद्वयेऽपि प्रत्यश्चादिनिपेधात् । कल्पनया
उभयत्रापि तत्समानमिति मन्यते । एतदपि कुतः १ इत्यत्राह—मिथ्येत्यादि । मिथ्या कल्पितो ३०
विषयो [गोचर] स्तयो भावः तत्ता तस्या अविशेषात्। सोऽपि कुतः? [इत्यत्राह—यथालश्चणम् ]

<sup>(</sup>१) अर्थेरेव । (२) शब्दात् । (३) नैयायिकशास्त्र । (४) बौद्धशास्त्र । (५) आत्मवादपक्षे ।

Q0

१५

२०

इत्यादि । लक्षणानितक्रमेण यथालक्षणं तम तइचलणं च (तत् स्वलक्षणं च) नैरात्स्येतर-वादिकल्पितं वस्तु तस्माद् विलक्षणं विसदृशं जीत्यन्तरं तस्य इति लक्षणात् । तम नैरात्स्यपक्षे तत्त्वज्ञानम् (नात्) निर्वाणं युक्तम् । एवमस्तु इति चेत् ; अत्राह्—कृतः इत्यादि । कृतिश्चित् प्रमाणात् तत्त्वस्य प्रतिपत्तिः सुगतस्येतरस्य वा । एवं तावत् स्वार्थसंपत्तिः सुगतस्य निषिद्धा ।

अधुना [पर्यार्थसं]पत्तिं निराकुर्वन्नाह—साधन इत्यादि । साधनवचनस्यापि त्रिरूप-लिङ्गवचनस्यापि \*''यत् सत् तत् सर्वमनित्यम्'' [वादन्या० प्र०६] इत्येवमादिकस्य न केवलम् \*''अग्निहोत्रं जुहुयात्'' [मैत्रा०६।३६] इत्येवमादिकस्य तत्त्वानभिधानोपगमात् सौगतैः । [ततः] किम् इत्याह—ततः कीदशी इत्यादि । वतुः सत्या (तत्त्वस्य चतुःसत्यस्य) देशना सुगतस्य कीदशीति । तन्न युक्तम्—

# \*"ज्ञानवान् सृग्यते किञ्चत् तदुक्तप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ॥" [प्रव्वावशाहर] इति ।

ज्ञानवति सत्यपि तद्वचनान् तत्त्वाप्रतिपत्तेः, वक्तुरिभप्रायमात्राय (र्थ) प्रतिपत्तिः पुनर-न्यवचनादपि<sup>र</sup> । तत एवं वक्तत्र्यम्—

> ज्ञानवान मृग्यतं कश्चित् तदुक्तप्रतिपत्तये । न ज्ञोपदेशकरणे विप्रत्यस्मनशिक्किमः ॥ इति ।

सुगतसिन्नधानात् स्वयमेव जनस्य तत्त्वप्रतिपत्तिः, \* "कुड्यादिभ्यो वा देशनाः।" इति "केचित्; [३५५ ख] तद्युक्तम्; यतः तत्सिन्नधानात्तस्य तत्त्वप्रतिपत्तिः अध्यक्षकृषा, विकल्पकृषा वा स्यात १ प्रथमपक्षे तत्सिन्नधानोपाया जन्मिनां सर्वज्ञतेति प्रसक्तम्। चतुः [सत्यज्ञस्य] सर्वज्ञत्वम् इति परस्य मतम्। तदुक्तम्—

\*'हियोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदकः।
यः प्रमाणमसविस्तो (मसाविष्टो) न तु सर्वस्य वेदकः॥
दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्विमष्टंतु पश्यतु।
प्रमाणं द्रदर्शी चेदेते 'शृद्धानुपास्महं॥''

[प्रव्वाव १।३४-३५] इत्यादि ।

२' तथा च तत्त्वाभ्यासोऽनर्थकः । द्वितीयपक्षे-विकल्पमात्ररूपा, अनुमानरूपा वा स्यात् ? अत्रापि प्रथमविकल्पे उक्तो दोषः कथ्यतत्त्वभावना इत्यादि । [यदि] पुनस्तस्याः परमार्थ-विषयत्वमिष्यते, व्याहतमेतत्-अ''द्वे एव प्रमाणे'' प्रव्वतिकालव् ३।१] इति अ''विक-

<sup>(</sup>१) कथिबिकित्यानित्मकम् । (२) नैयायिकादिवश्वनादिष संभवति (३) "संभारावेधतस्तस्य पुंसिश्वन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकामं कुठ्यादिभ्योऽिष देशनाः ॥"—तत्त्वसं कक्षो० ३६८० । "सान्निध्यमात्रतस्तस्य "" मी० श्लो० स् ० २ श्लो० १३८। (४) जगतः । (५) सुगतसिक्षानमान्नेण । (६) हेर्य दुःखसत्यम् , उपादेयं निरोधसत्यम् , तयोः अभ्युपायः समुदय—मार्गसत्ये । (७) एत आगच्छत । (८) पश्लिणो । तूरदर्शिनः तूरअ तींश्च । (९) विकल्पात्मकभावनायाः । (१०) "द्विविधमेव प्रमाणम्" —प्र० वार्तिकाछ० ।

24

क्यों ज्वस्तुनिर्मासः" इत्यादि च । द्वितीयविकल्पे लिङ्गान् लिङ्गिनि ज्ञानम् अनुमानम् । लिङ्गस्य च स्त्रयं प्रतिपत्तौ ततः साध्यप्रनीतिरिप स्वयमेव इति किं तत्सिन्नधानेन ? निह धूमाद् अग्नि प्रतिपद्यमानं प्रति तेतदुपयोगि । अथ साध्यविलङ्ग्ज्ञानं तत एव ; तच्चेत् प्रत्यक्षम् ; अतीन्द्रियत्वा- ऽविद्योपेऽपि लिङ्गे प्रत्यक्षं ततो न साध्ये इति किं कृतो विभागः ? यदि विकल्पमात्रम् ; कथ- मतो लिङ्गप्रतिपत्तिः यतोऽनुमान [क्ष्पत्वम् , अनुमान]त्वे प्रकृतमनुवर्त्तत इत्यनवस्था । तन्न ५ सत्सिन्नधानात् कस्यचित्तत्त्वप्रतिपत्तिः ।

यत्पुनमक्तम्-'कुङ्यादिभ्योऽपि देशनाः' इति ; तत्र ज्ञानमात्रेणापि वर्जितेभ्यः 'तेभ्यो देशनासंभवे कथमिदं सूक्तम्-

\*''विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः । [३५६क] तेपामन्योऽन्यसम्बन्धान्नार्थान् शब्दाः स्पृशनत्यमी ॥'' इति १

अथ अन्य एव ते शब्दा ये विकल्पाभावेऽपि भवन्ति ; तर्हि अन्यदेव तिचत्तं यत्ता [यत्तदें]भावेऽपि म्यादिति परलोक(का)सिद्धिः । कथं चैवं सित व्याहारादेः परशरीरे चैतन्य- प्रतीतिः ? कथं च न स्यात ? किं कुड्यादिकवत् कस्यचित् सिन्निधानात् ध में की र्त्या द यो वदन्ति उत स्वयमेव इति शङ्काऽनिष्टृत्तेः ।

किंच, तदेशनाभ्यो यदि न कम्यचित्तत्त्वप्रतीतिः किं ताभिः १ अस्ति चेत् ; सिद्धः शब्दः १५ अर्थवाचकः । नद्दद् अन्योऽपि तत्सिन्नधानाच्या (था) इति चेत् ; "अन्यसिन्नधानाद् अन्या अपि, भावनियमाभावात् शक्तीनामिति ।

यत्पुनरेतत्— \* ''वित्रक्षाप्रतिवद्धजन्मानां वित्रक्षामेव गमयेयुः ।'' इति ; तत्रापि कुड्यादिप्रतिबद्धजन्मानः ताः' कुड्यादिकं गमयेयुः, तश्च तत्सिक्षधानमिति दूरे तत्त्वप्रतिपत्तिः व्यवहिता वा स्यात् । ततः स्थिनं कीदृशी तन्त्वदेशना इति । तथैवैतेन 'सोपायोपेय' इत्यादि २० व्याख्यातम् ।

ननु सुगतस्यापि विकल्पोऽस्ति तनो धर्मादेना (धर्मदेशना) इति चेत्; अत्राह्-'सोपा-योपेय' इत्यादि ।

### [सोपायोपेयतत्त्वञ्चेद् बुद्धो निश्चित्य वाचकैः। परं निश्चाययेच्छब्दविकल्पास्तत्त्वगोचराः ॥३॥

सोऽयं परमार्थासंस्पर्शिभिः विकल्पेस्तत्त्वं निश्चिन्वन् तत्त्वानिभधानैः वाचकैर्वि-कल्पविषयं निश्चाययति इति क इमं व्याघातभारमुद्वोढुं समर्थः अन्यत्रैकान्तविनश्वरात्।]

(१) सुरातसन्तिधानेन । (२) सुगतसन्तिधानं सार्थंकम् । (३) सुगतसन्तिधानात् । (४) कुड्या-दिभ्यः । कुड्यादिभ्यः इति पाठे मूळग्रन्धकुटीतः इत्यर्थः । (५) चैतन्याभावेऽपि भूतमात्रात् । (६) सुग-तस्य । (७) कपिछादि । (८) कपिछादिदेशनाः अपि तस्वमितपादिकाः स्युः। (९) शब्दाः। (१०) देशनाः ।

बुद्धः सुगतः निश्चित्य विकल्पविषयतां नीत्वा [अ]विकल्पेनाऽनिश्चयात् । अनेन एतइशेयति बुद्धस्य शुद्धनिर्विकल्पबोधसद्भावे न ततो वचनप्रवृत्तिरिति तैत्कल्पनमनर्थकम् ।

एतेन इदमपि निरस्तं यदुक्तं गा द्व छ की र्त्ति ना-

\*''ये कल्पयन्ति कवयः सुगतस्य वाचस्ते कल्पनामपि मुनिः (नेः) परिकल्पयन्ति । तस्यामबाह्यतया चकास्ति दोषं तत [:] स्तुतिपदैर्निगदन्ति तेऽर्थात् ॥'' इति । 4 कथम् ? [३५६ख] तद्वचनाभावे किं तेन अनर्थकेन अर्था (अनर्थ)पोषितेन ? शेषं चिन्तितमनन्तरम् । अथा द्वैतमलस्वेद (अथ द्वैतमलखेद)मुक्तम् , तेन तत्र सर्वमिदमुक्तम-युक्तम् ; एतद्वचनार्थाऽभावात् । ततो वचनप्रवृत्तो (त्तौ) वा, तदर्थो वा ततः प्रतीयेत उभय-थापि स्वलक्षणविषयत्वं शब्दानाम् । सीगताना (सुगते न) स्यादिति चेत् ; न ; अन्यत्रापि १० तदनिपेधात् । न वस्तुगतं स्यैवा कि मध्येक्षम् (न च सुगतस्यैव अविकल्पमध्यक्षम् ;) अन्यस्यापि स्वयं तद्भ्युपगमात् । अत्यासं जं (अभ्यासजं) च तदस्ति अ"यस्य यावत (ती) मात्रा" [प्र० वार्तिकाल० प्र०२३३] इति । न कस्यचिद्विकल्पादन्यस्य विकल्पाद्वचनमिति युक्तम ; इतरथा धूमोऽपि कचिदमेः अन्यत्रा[न्य]तोऽपि स्यात् । अर्थविषयं सुगतवद् अन्ययथे (अन्यस्यापि) । तथा बुद्धस्यापि निश्चलादे (निश्चयादेव) वचनमिति । किं निश्चित्य ? इत्याह-१५ सोपाय इत्यादि । स कैः किं कुर्यात १ इत्यत्राह-वाचकैः शब्दैः परम् आत्मनोऽन्यं दिनेय-ज्ञातं (विनेयजातं) निश्चाययेत् चेद् यदि । ततः किं जातम् ? इत्याह-शाब्दविकल्पाः तत्त्वगोचराः मु (स्व) लक्ष्णविषयाः 'स्युः' इत्यध्याहारः । एवं मन्यते-योऽसौ सुगतस्य विकल्पः स जात्यादिविषयदचेत् ; इतरिवकल्पवन् तद्वचनस्यै "तैत्प्रतिबद्धत्वे ततः स एव प्रतीयते इति स एव दोषः 'साधनवचनस्यापि' इत्यादिकः। अथ स्वलक्षणविषयः ; तर्हि [न] नीलादिविकल्पो-२० ऽवस्तुगोचरः तत्त्वान्<sup>रेर</sup> मरीचिकानिचये जलविकल्पवदिति । ततः **अ''विकल्पोऽवस्तुनिर्भासो** विसंवादादुपप्रवः" [इति कथन]मात्रम् , सुगतवचनस्यापि तदनिवारणात् , तथा

व्यतिरेकमुखेन [३५७ क] कारिकां व्याचष्टे-परमार्थ इत्यादिना । सोऽयं हेयोपादेयतत्त्व (च्वं) परमार्थः तदसंस्पर्शिभिः तदगोचरैः । कि [भूतै] रित्याह-विकल्पैः । कि कुर्वन् ? २५ इत्याह-निश्चिन्वन् व्यवस्थन् । किम् ? तत्त्व [तत्त्वम् । कः ? सांऽयम् ] बुद्धः शिष्यान् निश्राययति । कैः ? वार (च) कैंः । किम्भूतैः ? तत्त्वानिभधानैः । किम्भूनं किम ? इत्यत्राह-विकल्पविषयम् स्पष्टसाधारणकृषं तत्त्व[म्] इति क इमं व्याघातभारं स्वनाशकदोषभारम् उद्घाँढुं समर्थेः अन्यत्र एकान्तविनिश्वरार(विनश्वरात्) वोढुं समर्थः पूर्वापरपरामर्शशृत्यत्वात्।

तत्प्रभवस्य शब्दस्यापि तद्विषयत्वमिति ।

ननु शिष्याः सुगतवचोभिः तत्त्वं साक्षात् न प्रतिपद्यन्ते अपि तु तद्भिप्राय (यम्),

<sup>(</sup>१) बुद्धत्वकल्पनम् । (२) सुगतात् । (३) वननात् । (४) इति दोषः । (५) साधारणजनस्य । (१) निर्विकल्पकम् । (७) सुगतस्य । (८) अस्मद्।देः । (९) यथा सुगतस्य व वनमर्थवत् तथा अन्यस्या-पीति । (४०) सुगतवचनस्य । (११) भर्यसम्बद्धत्वे । (१२) विकस्पत्वात् । (११) 'वोदुं समर्थः' इति पुनर्किखितम् ।

धुनः स्वयमेव तत्त्वं गुक्त्य (क्त्याऽ)वबुद्धन्ते इति चेत्; अत्राह-शाब्दश्चेद् (शब्देश्चेत्) इत्यादि ।

# [ शब्दैश्चेद्वकत्रभिप्रायं प्रतिपद्य परीक्षकाः। युक्त्या तत्त्वं प्रतिप(प्रप)द्येरन् किन्नैवं चक्षुरादिभिः॥४॥

न खलु युक्तायुक्त गरीक्षया तत्त्वेतरप्रतिपत्ती दृष्टश्रुतयोर्रथयोः कश्चन अतिश्चयोऽ- ५ स्ति यतः चक्षुरादिज्ञानमेव तत्त्वविषयम् । तत्समारोपव्यवच्छेदस्यैव प्रामाण्ये निर्विकल्प- ज्ञानस्य प्रामाण्यं न भवेत् , सर्वथा अन्यस्यापि प्रतङ्गः स्यात् । संवृतिप्रभृतेरेव स्यात् । तच्च [नास्ति] ।]

वक्तुः सुगतस्य अभिप्रायं विवक्षां प्रतिपद्य । कैः १ इत्याह—द्राइदैः इति । के १ इत्याह—परीक्षकाः तस्यचिन्तकाः । किं कुर्वीरन् १ इत्याह—प्रतिप(प्रप)द्येरन् । किम् १ १० तस्यमिति । कया १ युक्त्या प्रत्यक्षानुमानरूपया । चेद् यदि । दूषणमाह—किं नैव (वं) कस्मादेवं चक्षुरादिभिः तस्त्वं न प्रतिपद्यं रन् परीक्षकाः । चक्षुर्महणम् उपलक्षणम् अन्येन्द्रियाणाम् । आदिशब्देन अनुमानपरिष्रहः । एतदुक्तं भवति—यदि सुगतव[च]ने प्रवृत्तेऽि न ततः तस्यप्रतितः अपि तु युक्तिः (केः) प्रत्यक्षादिक्ष्पायाः । तथा सति प्रत्यक्षादिवषयं तस्त्वम् इति तत एव तत्प्रतितिः इति किं सुगतवचनन १ इति व्यर्थम्—'शब्दैवेक्न्यभिप्रायं १५ प्रतिपद्यं इति ।

कारिकाया व्याख्यानं सुगमत्वा तत्कृतं (त्वान्न कृतम्) 'दाव्दैर्वक्त्रभिप्रायं प्रति-पद्य' इत्यत्रैव दूषणान्तरमाह—नरवीत्यादि (न खिल्वित्यादि) नखल (लु) तचेतन (तत्त्वेत्र) प्रतिपत्ती [३५७ ख] कियमाणायाम् । कया १ इत्याह—युक्तायुक्तपरीक्षया इति । इदं युक्तम् इदं वाऽयुक्तम् इति या परीक्ष (क्षा) तया । किम् १ इत्याह—कश्चन अतिद्यायोऽस्ति नैव २० करचेद्वेदो (कश्चिद्वेदोऽ)स्ति । कयोः १ इ[त्य]त्राह—अर्थयोः । किम्भूतयोः १ दृष्टश्चुत्तयोः इन्द्रिय-शब्दप्रतिपन्नयोः । एवं मन्यते—यदि (यथवेन्द्रि)यात्तत्त्वंप्रत्य (प्रति)पद्य नाभिप्रायं परीक्ष्य [परीक्ष]का युक्तया तदेव तत्त्वं प्रतिपद्येरन् , तथा शब्दादपि तत्त्वं प्रतिपद्य नाभिप्रायं तदेव ते तथा प्रतिपद्येरन् इति । कीद्रशस्तयोरिवशेषः अतिशयो नास्ति १ इत्याह—यतो यस्मात् अतिशयात् चश्चुरादिज्ञानमेव तत्त्वं(त्त्व)विषयं न पुनः श्रुतज्ञानं भवेत् तत्त्वविषयं सोऽतिशयो नास्ति ।

ननु श्रुतज्ञानं प्रवृत्तमि स्विविषये समा[रो]पं न व्यवच्छिनति 'अनित्यः शब्दः' इत्युक्तेऽपि नित्यज्ञानाऽनिवृत्तेः, इतरथा साधनमनर्थकं भवेत् । उत्वव्यवच्छेदकं च प्रमाणमिति चेत् ;
अत्राह्नतिद्[त्यादि] । तत्समारोपो दृष्टश्रुतार्थसमारोप[स्तद्]व्यवच्छेद (रोऽ) नुमानं [तस्यैव]
तद्व्यवच्छेदस्यैव न श्रुतज्ञानस्य प्रामाण्ये अङ्गीकियमाणे निर्विकल्पज्ञानस्य प्रामाण्यं न
भवेत् तद्व्यवच्छेदकत्वाभावादिति मन्यते । कथं न भवेत् १ इत्याह्नसर्वथा रतद्व्यवच्छेद- ३०

<sup>(</sup>१) सुगतवचनात् । (२) 'शब्दः क्षणिकः सस्वात्' इत्यादि । (१) समारोपव्यवच्छेदकम् । (४) समारोपव्यवच्छेद ।

प्रकारेणेव अर्थप्रहणप्रकारेणापि अन्यस्यापि प्रसङ्गभयात (ङ्गः स्यात्) अथवा, क्षणिकद्व (कत्व)प्रकारेणेव नीलादिप्रकारेणापि, अत्रापि विकल्पापेक्षणात् । यदि वा अनभ्यास [प्रकारेणेव अभ्यास] प्रकारेणापि, तदापि हश्यप्राप्यैकत्वसमारोपभावात् [३५८ क] कथमन्यथा प्रत्यक्षं [भाविनि]प्रमाणम् ? तर्हि क [स्याः] स्यादिति चेत् ? अत्राह—संवृतीत्यादि । भेदसंवरणात् संवृतिः अवयव्यादिविज्ञान (नं) तत्प्रभृतेः तदाः प्र (तत्प्र)भृतिशब्देन स्मरणादिपरिष्रहः, विकल्पस्यैव स्यात् । भवतु को दोप इति चेत् ; अत्राह—तच्च इत्यादि । प्रमाणनियमा[भावा]पत्तेः इति] भावः ।

एवं सुगतस्य 'तत्त्वदेशना कीदशी' इति सामान्येन प्रतिपाद्य संप्रति 'तैदुक्तनैरात्स्यलक्षण-मार्गनिषे(निरो ) धविशेषणा कीदशी तत्त्वदेशना' इत्येतद् दर्शयन्नाह-नीत्ये(ते)त्यादि ।

# र॰ [नीता नैरात्म्यदाङ्काञ्स्तं निर्विकल्पेतरात्मना। सहक्रमभवान्योऽन्यव्यावृत्तैकात्मसंविदाम्॥५॥

स्वतोऽन्यतो वा स्वपरचेतसां सत्यपि सद्दशेतरपरिणामानिशये जीवोऽयं पृथक् प्रत्यात्मवेदनीयः सङ्करच्यनिकरच्यतिरेकात् स्वपरचेतसामस्खलत्तादात्म्यसामान्यगोचर-प्रत्ययविषयतां प्रथयन् स्वयं प्रतिक्षिपन्तं दुर्विदम्धबुद्धं तिरस्करोत्येवेति अत्र किन्निश्चि-१५ न्तया १ न चेत्तमोविज्ञभ्भणम् । स्वपरदर्शनविकल्पक्रमपरिणामस्वभावजीवमन्तरण एकान्त-विशेषाणां क्षणस्थितरदर्ष्टेरजुपपत्तेश्च ।]

नीता प्रापिता अस्तम् अभावम् । का ? इत्याह-नैरात्मयदाङ्का नेन (केन ?) इत्याह-निर्विकल्पेतरात्मना इति । निर्विकल्प इत्यद्य स्व (स)विकल्पः आत्मा स्वभावो यस्य विकल्पद्वानस्य तेन । तदुक्तम् अत्रेत्रेव प्रथमपरिच्छेदे \* 'प्रतिभासंक्यनियमे'' [सिद्धिवि० २० १।१०] इत्यादिना । केपाम् ? इत्याह-सह इत्यादि । सहक्रमाभ्यां भवती (न्ती)ति सह-क्रमभवाः ताद्य ताः अन्योऽन्यं परस्परं च्यावृत्ता स्व (श्व) पुनरपि तास्ताः एका-तमनः(तमानः) एकसन्तानद्य (नाद्य) संविदश्च तासाम् इति ।

"अन्ये 'क्रमभावान्यान्यतावृत्ते कात्मसंविदा' (क्रमभवान्योऽन्यव्यावृ-त्तैकात्मसम्बन्धसंविदाम्) इति पठन्ति । तत्रायमर्थः—क्रमभवाश्च अन्योऽन्यव्या-२५ वृत्ताश्च सुखाद(य)स्तेषु एकस्यात्मनो जीवस्य या सम्बन्धितया(निधन्यः)[संविदः तासाम्] इति । स्वरप(स्वपर)प्रसिद्ध्या युक्त (क्तं) द्वयमत्र ।

स्यान्मतम् - क्वचिञ्ज्ञाने सिवकल्पेतराकारयोः एकत्वदर्शनानुक (नात क्रम)संविदामेकत्व-साधनमयुक्तम् , अन्यथा अर्के कटुकत्वदर्शनार्थ (नात् ) गुडेऽपि किन्न तत्साध्यते १ प्रत्यक्ष-बाधनं क्रमविदामेकत्वसाधनेऽपि । [३५८ ख] ।

३० तास (नतु न तीसा) मेकत्वं चेतनारूपतां विहाय अपरं प्रत्यक्षगम्यम् । तेंद्र<sub>ु</sub>पता च सन्ताना-

<sup>(</sup>१) सुगतोक । (२) निर्वाण । (६) ग्रन्थे । (४) ध्याख्याकाराः । (५) कटुकरवम् । (६) सासां क्रमसंविदाम् । (७) चेतनारूपता ।

स्वारापेश्रयापि इति सर्वात्मनामेकात्मकत्वम् । देशादिभेदो 'विविश्वतसंविदामपि इति नात्मसिद्धिः । ए[ते]न द्वितीयं व्याख्यानं चिन्तितमिति चेत् ; अत्राह—स्वतोऽन्यतो वा इत्यादि । स्वा [ति] स्वसन्तानपिततानि [पराणि] पुत्राणि (दि)सन्तानान्तरभूतानि तानि च तानि चेतांसि तेषां सत्यपि विद्यमाने वि (ऽपि) सद्योतरपिरणामा विषये (तिशये) विसदृशपरिणामातिशये । कृतः ? इत्याह—स्वतः सोपादा (स्वोपादा)नकारणा [त् अ] न्यतो वा सहकारिकारणात् वेति ५ समुखये । तदुक्तम्—\*''स्वतोऽन्यतो वा विवर्त्तेत क्रमा [द्] हेतुफलन्याति (लात्मना)।'' [सिद्धिवि०३।१५] इति । तस्मिन् सत्यपि कृतः किं कुर्वन् कः किं करोति ? इत्याह—सङ्करेन्त्यादि । जीवो य (ऽयं) स्वसंवेदनाध्यक्षविपयः तिरस्करोत्ये [व]। कम ? इत्याह—दुर्विद्ग्धबुद्धिं सौगतं चार्वाकं च । किं कुर्वन्तम् ? प्रतिक्षिपन्तम् । किम् ? स्वयं जीवमेव । केषां कुर्वन्ति इत्याह—स (स्व)परचेतसामस्खलत्तादात्म्यसामान्यगो [चर]प्रत्ययविषयतां स्वचेतसाम् १० अस्वलत्तादात्म्यप्रत्ययविषयतां पराद (परचे)तसां स्वपेक्षयाऽम्यलसामान्यप्रत्ययविषयतां प्रथम् प्रसिद्धं तदा न (तन्वन्) । कृतः ? इत्याह—सङ्कर इत्यादि । संङ्करे(रः) स्वस्वचेतस्य तादात्म्यप्रत्ययविषयतावत् सामान्यप्रत्ययविषयता, परचेतस्य सामान्यप्रत्ययविषयतावत् [ता] दात्म्यप्रत्य[य]विषयता, व्यतिकरश्च स्वचेतम्यु त्याविधसामान्यप्रत्यविषयता परचेतम्यु तादान्त्म्यप्रत्यविषयता [३५९क] तयो व्यतिरेकोऽभावः तस्मात् तं वा प्राप्य ।

नंतु सर्वत्र एक एव जीवः, इति न युक्तं 'स्वतः' इत्यादिकमिति चेन् ; अत्राह-पृथग् इति । पृथग् मित्रः । किंभूतः ? प्रत्यात्मवेदनीयः, अत्र अस्मिन् न्याये सित जीवे वा किं निश्चन्तया अनुमानेन ? किमर्थं तिर्ह तिंत्र '[क्र]मोपल्रिक्ये' इत्यादि वक्ष्यते तद् इति चेत् ? अत्राह—न च (चेत्) इत्यादि । तमसोऽज्ञानस्य विज्ञमभणं [चेत् ] यदि न तिर्हिक्य-श्चिन्तया । तिर्ह्वजृम्भणात् तैदिष्यते, तद्व्यवच्छेदार्थमिति भावः । कस्य ? इत्याह—एकास्त्र २० (न्त) इत्यादि । स्वपरचेतसां तिर्ह्वचयतां प्रथयन् इति । एतदिष कुतः ? इत्याह—स्वपरेत्यादि । स्वपरयोः दर्शनं चावग्रहो विकल्पश्च स्मरणादिः तावेव क्रमपरिणामः स एव स्वभावो यस्य स तथोक्तो जीवोऽन्यपदार्थः तमन्तरेणाऽदृष्टेः । कथम् ? इत्यत्राह—एकान्तविशेषाणाम् । परस्परं विश्वष्यन्ते इति विशेषा द्रव्यादयः अत एव तिहादी वैशेषिक इत्युच्यने, एकान्तेन विशेषा एकान्तविशेषाः विश्वचित्रां विशेषाः विश्वचित्रं विश्वचित्रं । कथम् श्वच्यत्रं । स्वच्यत्रं । कथम् श्वच्यत्रं । कथम् श्वच्यत्रं । स्वच्यत्रं । विश्वच्यत्रं । विश्वच्यत्यत्रं । विश्वच्यत्रं । विश्वच्यत्रं । विश्वच्यत्यत्रं । विश्वच्यत्रं । विश्वच्य

तद्नुपपत्ति दर्शयन्नाह-क्रमोपलिबध इत्यादि ।

[ क्रमोपलन्धिनियमात् स्यादभेदः स्वसंविदाम् । सुखःदुखादिभेदेऽपि सहवीक्षानियामवत् ॥६॥

(१) क्रमभाविनीनां संविदाम्। (२) सर्वेषां युगपस्त्राप्तिः सङ्करः। (३) परस्परविषयगमनं व्यतिकरः। (४) अस्त्रकृत्। (५) वेदान्तवादी प्राहः। (६) जीवे। (७) अग्रिमङ्कोके। (८) अनुमानम्। (९) अनुमानम्। (१०) विशेषपदार्थं वादी।

भेदं कानतेऽपि क्षणिकस्य उत्पत्तिविनाशयोस्तादात्म्यं सिद्धं क्रमोपलम्भनियमात् । हेतुफलविनाशोत्पादयोः समानकालोपलम्भाभ्युपगमात् । न च स्थितिरेव भावस्य विनाशः यतः सहोपलम्भनियमः । विधिष्ठखप्रतिषेष्ठफलो हि नियमः । क्षणस्थितेः प्रत्यक्षानुपलम्भयोः चहिरपेक्षया विना एकस्वभावविषयतानुपपत्तेः । तथा च सहोपलम्भनियमात् चेतुफलविनाशोत्पादयोरेक्यं स्यात् , यतः 'पूर्वस्य वैकल्यमपरस्य कैवल्यम् । न चान्यो-ऽन्यविरुद्धस्वभावयोरनयोः कथिन्चत्तादात्म्यं विरुद्धम् निश्चयः स्थित्या सह जन्म-विनाशयोरेक्यग्रुपयन् कालादिभेदेऽपि सुखादिच्यापिनं प्रत्यक्षं भावं कथं प्रतिक्षिपेत् १ स्वलक्षणं परस्परच्यावृत्तिलक्षणं यतः प्रतिक्षणं त्रिलक्षणम् ।]

स्वस्य स्वा वा संविदः स्वसंविदः स्वसंविदो न परसंविदः तासाम् । किम् १ इत्याह-१० अभेद ऐक्यम् । तंहिं विवक्षितैकक्ष[ण]मात्रः स्यादात्मा सर्वस्य तत्र प्रवेशान् इति [स्यात्] कथिक्रान् न सर्वात्मना इति ।

स्यानमतम्-मुखदुःखादिभेदाद् भेद एव तासां भेद इति; तत्राह-सुखदु:खादि भेदं ऽपि क केवलम् अभेदे । [३५९ख]

नतु [भेदा]भेदयोरन्योऽन्यपरिहारिक्षतलक्षणयोः किमिव ऐक्यमिति चेत ? अत्राह-१५ 'सहवीक्ष्या(क्षा)'नियामवत्' इति । वि चित्रा नाना विभ्रमेतराद्याकारा ईक्षा हिष्टः वीक्षा तस्या नियमः (नियामो)ऽवश्यम्भावः, अन्यथा सकलश्र्न्यता इत्युक्तम्, सह-वीक्ष्यानियम (वीक्षानियाम)स्य इव तद्वदिति ।

अथ मतम्—न दृष्टान्तमात्रात् साध्यं सिध्यति अतिप्रसङ्गात् अपि तु हेतोः, अतः स एव उच्यतामितिः, तत्राह्—क्रम इत्यादि । पूर्वम् उपादानस्य पुनः उपादेयस्य उपलब्धः क्रमेणो-२० पलब्धिः तस्या नियमात् इति ।

नतु यद्यपि कदाचित घटपटयोरूपलिधः तथापि नियमाभावात् नैक्यमिति सिद्धिति, तथापि यथा सहभाविनां सन्तानान्तरसंवित्रक्षणानां भेदेऽपि सहोपलम्भिनयमस्य भावाद् व्यभि-चारः तथा क्रमभाविनां तेषामेव क्रमोपलम्भिनयमस्य भेदेऽपि भावाद् व्यभिचारस्तद्वस्थ एव निशादिवसयोश्चें इति चेत् ; उच्यते—क्रमशब्देन प्रक्रमाद् उपादानोपादेयभूतस्वपरदर्शन-विकल्प-२५ क्रमो गृह्यते तस्योपल्रब्धेः, अन्यथाऽभावो नियमः, तस्मादिति । एतदुक्तं भवति—स्वसंविदां पूर्वस्याः पूर्वस्या उपादानत्वेन परस्याः परस्या उपादेयत्वेन च येयं क्रमेणोपलिधः तस्या नियमाद् अन्यथानुपपत्तेः [३६०क] तासां स्यादभेद इति । अत एव दृष्टान्तापक्षणमन्नाऽयुक्तम् ।

अन्ये पुनराचार्याः क्रममविशिष्टेमादाय तदुपलञ्घेः नियमाद् अवश्यम्भावात इति

<sup>(</sup>१) तुलना-"तस्यान्यस्य प्रदेशस्य केवलस्य यसत् कैवल्यम् एकाकित्वमसाह्यता तदेव अप-रस्य प्रतियोगिनो घटादेः वैकल्यम् अभाव इति ।"-इतुबि०, टी० ए० १८८ । (२) बौद्धः प्राष्ट्र । (३) संविदास् । (४) नियमः नियामः इत्येकार्थौ । (५) चशब्द इवार्थः । (६) प्रकरणात् । (७) संविदास् । (८) व्याख्याकाराः । (९) साधारणं न तु उपादानोपादेषतया क्रमस् ।

हैतुमंभिधाय सहविध्या(क्षा)नियामवत् सहोपलम्भनियामवत् इति दृष्टान्तं बुवते ; तेषां कथमुक्तव्यभिचारंपरिद्वारः तत्र कमोपलव्धिनियमा [मभावेऽपि अभेदा] भावात् १ कथन्न साधनविकलता दृष्टान्तस्य उपलम्भनियममात्रस्य भावेऽपि सकलहेतोरभावात् । न चानेकशः स्वयं दृषितं पुनः स्वपक्षसिद्धये अङ्गीकर्तुं युक्तम् । साध्यविकलता च वादिनं प्रति, नील-शानयोस्तेन अभेदानभ्युपगमात् । परापेक्षया इदं निदर्शनमिति चेत् ; तं प्रति साध्यविकलता, ५ कथिब्रद्भेदस्याऽनभ्युपगमात् । तत्र किञ्चिदेतत् ।

परेणापि अतो हेतोः क्षणिकस्य उत्पादिवनाद्ययोः तादात्म्यम् अभ्युपगम्यमिति पायत् (पातयर्गः) कारिकां व्याचष्टे भेदे कान्तेऽपीत्यादिना । न केवलं स्याद्भेदे अपि तु भेदे कान्तेऽ- पि सोगतवैशेषिकसम्बन्धिन्यभ्युपगम्यमाने क्षणिकस्य भावस्य प्रध्वंसवत् (वतः) उपलक्षणमेतत् तेन अनित्यस्य सर्वस्य प्रहणम् , यो उत्पत्तिविनाञ्चो तयोस्तादात्म्यं कथिक्वदेकत्वं सिद्धम् । १० कृतः ? इत्याह —क्रमोपलम्भनियमाद् इति । पूर्वम् उत्पत्तेः, पुनः तत्परिणामस्य विनाशस्य उपलम्भः तस्या (तस्य) नियमात् । यदि पुनः उत्पद्यमानात् उत्पत्तिः अन्या स्यात् ; तया तत्सम्बन्धाभावा[त्] न किवचत् तद्वार्न इति न किवचत् उत्पद्यते इति, न विनश्येत् खरिवपाण-वन् , अन्यथा आत्मादेरपि तत्सम्बन्ध इति [३६० ख] सोऽपि उत्पद्यते इति स्थात् ।

अथ 'प्रागसतः स्वकारणसमवायः सत्तासमवायो वा उत्पत्तः', न सा आत्मादेः सर्वदा १५ सत्त्वात्' इति मतिः ; कुतः प्राक् ? 'उत्पत्तेः' इति चेत् ; कस्योत्पत्तेः ? घटादेरिति चेत् ; उक्तमत्र भिन्ना कथं तस्यें' ? [अन्यथा' ] आत्मादेरिप न (पि सा) स्यादिति । न च निराश्रया सा, इति कथं पूर्वं तदुपलम्भः ? खरविषाणवन् अलब्धात्मरूपस्य कः स्वकारणेन सत्त्या वा समवायः ? लब्धात्मरूपस्य वे 'वतदेवोत्पत्तिः इत्यलं भिन्नोत्पत्तिकस्पनया ।

तथा यदि भावाद् विनाशोऽन्यः, न तेन तस्य सम्बन्ध इति कथं भावो [विनष्टो] नाम, २० अतिप्रसङ्गात । भावो विशेष्यः अभावो [विशेषणम् अतः] विशेषणीभावस्तेन "तित्सम्थन्ध इति चेत् ; विशेषणकाले विशेष्यसङ्गावे युक्तो विशेषणविशेष्यभावः, किन्तु कथं भावे सित अभावः ? निह जीवत एव देवदत्तस्य मरणम् । भावयोः सहदर्शनं च नीलोत्पलयोरिव । अर्थावे (अथ वि) नाशेन प्रच्छादनान्न "भान्न भावोपलम्भः ; तिह न तिद्वुरक्तभावोपलम्भः इति । न [च] विनाशो विशेषणम् । स्वानुरक्तं विशेष्ये प्रतीतिमुपजनयत् विशेषणमुच्यते ; नीलत्वं तिद्वुरक्तं २५ तत्व (रक्तोत्पल प्र) तीतो वा, न तत्प्रच्छादनम् (दक्तम् ) । यदि पुनर्न विनाशसमये भावसङ्गावः; कथमन्यकालेऽन्यस्याभावो यद्यसौ स्वयं निवर्तेत, अन्यथा पटोत्पत्तिकाले घटाभावः स्यात् ।

<sup>(</sup>१) सन्तानान्तरसंवित्तिभिः क्षमवार्तिनीभिः। (२) 'क्षमोपलम्भात्' इति समग्रस्य हेतोः। (३) वादिना। (४) विज्ञानवाद्यपेक्षया। (५) क्षमोपलविश्वनियमात्। (६) तूषणं ददन्। (७) भिक्षा। (८) उत्पित्तान्। (९) आत्मादिरिपः। (१०) ''स्वकारणसत्तासम्बन्धः, तेन सता कार्यमिति व्यवहारात्।''-प्रश् विष्णे पृ० १२९। (११) 'ध्यादेः' इति व्यपदिक्षेत । (१२) भिन्नापि यद्युत्पत्तिः घटादेव्यपदिक्ष्यते तदा। (१३) लब्बात्मरूपःवमेव। (१४) भावेन। (१५) विनाशसम्बन्धः। (१६) 'भाक्ष' इति पुनर्लि-स्वतम्। (१७) विनाशसम्बन्धः। (१०) विनाशसम्बन्धः।

असम्बन्धान्नेति चेत् ; कः पुनः भाविवनाशयोः सम्बन्धः ? विशेषणीभावश्चेत् ; उक्तमत्र—
'तस्यापि 'ताभ्यां भेदात् , सोऽपि तयोः क[थम् ] इति ? सम्बन्धान्तरकरूपने अनवस्था ।
'तदभावेपि सा (स)" तयोरिति चेत् ; [३६१ क] समवायाश्यभावेऽपि गुणादयः तद्वतः स्युः अविशेषात् । न स कस्यचिद् इत्यपि नोत्तरम् ; अध्यक्षेण तद्षष्टणप्रसङ्गात् , इन्द्रियेण तद' सन्निकर्षात् । सन्निकर्षे वा, स न संयोगः ; तत्सम्बन्धस्याऽद्रव्यत्वार्त् । नापि संयुक्तसमवायादिः ; 'तत्स्वातन्त्र्यापगमात् । साक्षात् सन्निकर्षे सुखादाविष तथैव इत्यलं तत्र "सम्बन्धसम्बन्धकरुपनया । तन्न भाविविनाशोष्य (नाशयो) विशेषणीभावंध (भावः सम्बन्धः) । विरोध
इत्येके ; सोऽपि न युक्तः ; अग्निनेव शीतस्य तेन भावर्त्तनात् (भावानिवर्तनात् ।) न वा
(चाऽ)निवर्त्तको धर्मो विरोधी नाम, अतिप्रसङ्गात् । निवर्तने वाऽस्य ततो व्यतिरेकप्रसङ्गः
' पूर्ववद्भवेद् अनवस्था च । अव्यतिरेकं विनाशेन क्रिथमाणो विनाशः तद्व्यतिरिक्तो नान्य इति
न युक्तो विभागः । ततः सूक्तम्—क्रमाप्रस्म इत्यदि ।

नतु भवतु 'क्षणिकस्य उत्पत्तिविनाश्याः तादात्म्यं सिद्धम्' इति, ततु न क्रमाप-लम्भनियमात् , अपि तु सहापलम्भनियमादिति चेत्; अत्राह-'हेतु' इत्यादि । हेतुः कारणम फलं कार्यम् तयोर्थथासंख्येन यो विनाशोत्पादी तयोः समानकालोपलम्भास्युपगमात् । १५ तथाहि—यदेव मृत्पिण्डस्य विनाशोपलम्भः तदेव शिवकोपलम्भः न पुनर्हेतुविनाशोत्पादयोः, इत-रथा उत्पादविनाशयोः परस्परं विरोधिनोः एकत्र एकदा भावेन वाध्यवाधकभावे न किञ्चिन् स्यादिति मन्यते । विनाशः फलात्मया विविक्तता, सा च तस्य उदयकाल एव प्रतीयते इति ; तदसत्यम् : यतः तथाभ्युपगमात् । यथैव हि फलकाले हेतोरभावः प्रतीयते तथा हेतुकाले [३६१ख] फलस्यापि केवलं नस्त (नष्ट)रूपस्य तद्भावः । एतदेवाह्-न च इत्यादिना । न २० च नेव स्थितिरंव उत्पत्तिसमय(मव)स्थानमेव भावस्य विनाश [:] स्वरूपस्य नियुत्तिः सहापलम्भनियमा यतः स्थितिरंव विनाशात् [शः] स्यात् । यतः इति वा आक्षेपे, यतः सहापलम्भनियमः स्यात् । नैव स्यात् , स्थित्या विनाशस्य तेन स्थितेर्बाधनात् । एतदपि कृतः ? इत्यत्राह-विधि इत्याह (दि) । यदा हेतोः उत्पादस्य तदा विनाशस्य उपलम्भो विधिः ग्रुखं प्रधानं यस्य प्रतिषेधस्य, न पूर्वं तदुद्यस्य पदचाद् विनाशस्य इत्येवं रूपस्यैं, स तथोक्तः स २५ एव फलं यस्य सोऽपि तथोक्तः । कोऽसी ? इत्याह-नियमः । हि शब्दो यस्मादर्थे । न च विधिरत्रास्ति इति दर्शयन्नाह-क्षणस्थितः इत्यादि । क्षणस्य परकित्पतस्य या स्थितिः आत्म-लामः तस्याः या प्रत्यक्षानुपलम्भौ [दर्शना] दर्शने तयोः एकस्वभावविषयतानुपपत्तेः एक-स्वभावां विषयो ययोः तयोभीवः तत्ता, तस्या अनुपपत्तेः । केन विना १ इत्याह-बहिरपेक्षया

<sup>(</sup>१) विशेषणीभावस्यापि। (२) भावविनाशास्याम्। (३) सम्बन्धाभावेऽपि उत्पक्तिः (४) विशेषणीभावः। (५) द्रव्यस्य। (६) द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगात्। (७) संयुक्तसमवायादिहिं परतन्त्राणां गुणकर्मजात्यादीनां भवितः। (८) संयुक्तसमवायरूदः सम्बन्धसम्बन्धः मनःसंयुक्ते आत्मित सुखादीनां समवायात्। (९) उत्पादेन विनाशस्य तेन वोत्पादस्य बाधनात् न उत्पादो विनाशो वा स्वादित्यर्थः। (१०) कमर्वातनः।

हिती । प्रथमक्षणे प्रत्यक्षं द्वितीयादौ अनुपलम्भो बहिरपेक्षया विना, युगपत प्रत्यक्षानुपलम्भा-पेक्षया तदनुपपत्तेः इत्यर्थः ।

स्यान्मतम्—भवतु क्षणस्थितेः प्रत्यक्षानुपलम्भयोः बहिरपेक्षया एकस्वभावविषयतोपपत्तिः, तथा च किं स्यात् ? इत्यत्राह—तथा च इत्यादि । तथा च तेन च प्रकारेण हेतुफलविनाशो-त्पाद्योः ऐक्यं कथिन्चत्तादात्म्यं स्याद् भवेत सहोपलम्भिनयमात् । कुतः ? इत्यत्राह— 'पूर्वस्य कारणस्य वैकल्यम् अभावः अपरस्य [३६२क] फलस्य कैवल्यम् यतः अनेन भिन्नम-भावं निषेधति ।

नतु हेतोर्निवृत्तिक्षः प्रध्वंसः फैलस्य च उत्पादः प्रागसतः कारणादात्मलाभः सत्तास्वभावः, तदनयोः अन्योऽन्यविरुद्धस्वभावयोः कथमैक्यमिति चेत् १ अत्राह्न च इत्यादि । अन्यो-विनाशोत्पाद्योः । किंभूतयोः १ इत्याह्न अन्योऽन्य इत्यादि । विन्योऽन्यविरुद्धस्वभावयोः न च ] १० नैव कथि ज्ञित्तादात्म्यं विरुद्धम् तथाप्रतीतेरिति मन्यते । हष्टान्तमाईश्रये (माह्न निश्चये) त्यादि । तिर्हि हेतुफलयोः विनाशोत्पाद्योः एक्यं यदि परोऽभ्युपगच्छेत् को दोषः स्यात् १ इत्यत्राह्न जन्म इत्यादि । फलस्य यज्ञन्म हेतोर्यश्च विनाशः तयो रेक्यग्नुपयन् अभ्युपगच्छन् सोगतः । केन १ साहस्थित्याह स्थित्या [केन १ इत्याह्म सहस्थित्या] किं कुर्यात् १ इत्याहम्भावं कथं प्रतिक्षिपेत् १ किंभूतम् १ प्रत्यक्षम् अध्यक्षपरिच्छेद्यम् । पुनरिष किन्भूतम् १ इत्याह्म १५ सुख इत्यादि ।

ननु सुखदुःखादीनाम एकसन्तितपितिनानाम् सच्चेतनाऽभेदात् यदि तद्व्यापिन (त्व)मुच्यते निर्हे सन्तानान्तरगतानामपि तदिवशेषात् तदुच्यताम् । अथात्रै कालादिभेदान्नेवमुच्यते;
अन्यत्रापि नोच्यतां तदिवशेषादिति चेत् ; अत्राह—कालादि इत्यादि । अत्र आदिशब्देन
देशादिपरिषदः । चिन्तितमेतन—'स्वतोऽन्यतो वा स्वपरचेतसाम्' इत्यादिना । न (स) हि २०
साक्क्ष्यकिल्पतं भावं तद्व्यापिनं कथं प्रतिश्चिपेदिति चेत् ? अत्राह—स्वलक्षणम् इत्यादि । स्व
आत्मा लक्षणं यस्य स तथोक्तः तमिति । कुतः ? इत्यत्राह—परस्पर इत्यादि । परस्परं व्यावृत्तिः
लक्षणं यस्य तं यतः । 'प्रत्यक्षम्' इत्येतदत्रापि योज्यम् । वैशेषिकादि [३६२ख] सम्बन्धिनं
तं कथं प्रतिश्चिपेत् ? इत्यत्राह— प्रतिक्षणं त्रिलक्षणं प्रत्यक्षमिति ।

नतु च स्वसंविदां क्रमोपलिव्धनियमः कार्यकारणभावाद् एकसन्तानत्वाच न पुनरभेदान्, २५ ततोऽन्यथासिद्धो हेतुः इति किमर्थमुच्यते—'क्रमोपलिब्धिनियमात् स्यादभेदः स्वसंवि-दाम्' इति चेत् ? अत्राह-कार्यकारणता इत्यादि ।

# [कार्यकारणता नास्ति क्षणिकानां क्व सन्ततिः। निरन्वयात् कुतस्तेषां सारूप्यमितरार्थवत्॥७॥

सदृपसंस्थन।दिविवर्त-विचित्रग्राह्मग्राह्माकारैकसाधारणज्ञानानुभवाविरुद्धं पूर्वी- ३० चरस्वभावभेदात् हेतुफलभूतं भावनैरात्म्यवादी प्रतिश्चिपतीति श्वणिकभावं समक्षपति-

<sup>(</sup>१) कार्यस्य । (२) सत्त्वेन चेतनत्वेन च अभेदात् । (१) सन्तानान्तरगतानाम् ।

लक्ष्यित । सित क्षणिके कारणे यदि कार्यं स्यात् तदिदं जगत् क्षणिकमक्रमं निःसन्तानि च स्यात् । तिस्पनसित भवतः कृतः पुनः तदनन्तरोत्पित्तिनियमः यतस्तदिनष्टकालो-त्पित्तिने भवेत् । सदेव तत्समर्यं कारणं स्वसत्ताकालमेव कार्यं प्रसद्य जनयेत् । स्वरसतः कार्योत्पत्तिकालिनयमे स्वतन्त्रस्य कृत एव कार्यत्वम् । नैरन्तर्यमात्रात् प्रभवनियमे सर्वत्र ' सर्वेषायिवशेषे कृत एव नियमः । द्रव्यस्य प्रभवनियमे न किञ्चिद्तिप्रसद्यते स्वहेतृ-पादानस्य परप्रत्ययतायाम् । न च निरन्वयानां भावानां साद्ययात् प्रभवः सन्ततिर्वा व्यवस्थाप्येत तद्विपर्ययेऽपि तथोपलब्धेः । भेदौकान्ते साद्ययं च यथा यथा विचार्यते तथा तथा विशीर्यते नीलिनर्भासज्ञानवत् ।]

श्राणकानां भावानां हेतुफलभावो नास्ति, तदभावात् क वहिरन्तर्वा सन्तिः १० सन्तानः, तस्य तदात्मकत्वात् । तदभावोऽपि कृतः १ इत्यत्राह्—निरन्वयात् । श्राणकानां स्वफलकाले सर्वथा विलयात् । सत्यपि कार्यकारणा (णभावा) भावे पृर्वापरयोः साक्ष्यम् एक-सन्तित्वयपदेशनिबन्धनं गत्यन्तराभावात् [स्यात् ] तच नास्ति इति दर्शयति—कुतः कारणात् प्रमाणाद्वा तेषां श्राणकानां साह्यप्यं समानह्रपता । निदर्शनमाह्—इतराथीनामिच इति ।

स्यान्मतम्—सकलश्र्न्यतायाः निरंशप्रतिभासाद्वैतस्य चोपगमात् न सीगतानामयं दोष इति
१५ चेत् ; अत्राह—सदृष इत्यादि । । 'भावं प्रतिक्षिपति' इत्ययुक्तम् , तत्प्रतिक्षेषे प्रमाणप्रतिक्षेषायोगे इति मन्यते । किंभूतम् ? इत्याह—समक्षम् । । अनेन तत्प्रतिक्षेषे प्रत्यक्ष्यायां दर्शयति ।
पुनरिष किंभूतम् ? इत्याह—सदृष इत्यादि । सदिति भावप्रधानोऽयं निर्देशः । तेन सन्त्यं स्वैक्ष्यं
स्वभावो यस्य संस्थानादेः, आदिशब्देन सकलकमभाविवाह्यधर्मपरिष्रहः, स तथोक्तः, सदृषपदेन संस्थानादेः] कल्पितत्वं निषेधति, स विवर्त्तो यस्य घटादेः स तथोक्तः । विचित्रो [३६३क]
२० नानाप्रकारौ यो ग्राह्मग्राहकाकारौ तयोः एकं च तत्त् साधारणज्ञानं च तदिष नथोक्तम् ,
पुनरनयोर्बन्द्वः तयोरनुभवः तेनाऽविरुद्धम् । अनेनािष प्रतिभासाद्वैतमिष प्रत्यक्षवािधनं दर्शयति ।
तत एव कमानेकान्तोऽष्यविरुद्ध इति दर्शयक्राह—हेतुफल इत्यादि । कुत एतन् ? पूर्वम् उत्तरं
चेति चेत्राह (चेति, हेतुः पृवं फलक्वोत्तरमिति) स्वभावभेदात् स्वक्ष्यत्वाभावान्नावस्य (वात्
'भावस्य') इति सम्बन्धः । कः प्रतिक्षिपित इत्यादि (इत्याह—) भावेत्यादि । सोगतः इत्यर्थः ।

२५ अथ मतम्-'श्लणिकभावं समश्लगितिलङ्क्षयित' इत्युक्तम , (इत्ययुक्तम) तस्य सकलहेतु-फलभावव्यवहारिनवन्धनत्वात् नान्यं विपर्ययात् इति चेत् ; अत्राह्-सतीत्यादि । सित् विद्यमाने श्लाणिके अणमात्रावलिन्विन कारणे यदि कार्यं स्याद् उत्पद्यंत तत् परेणोपगतिमदं विचार्य-माणं जगत् स्यात । कथम्भूतं तत् ? इत्याह्-श्लाणिकमिति । किम्भूतं स्यात् ? इत्याह्-अक्रम-मेव (मेक)अणप्रतिष्ठं स्यात् इत्यर्थः । तथा च परलो[का]दिसाधनं परस्य स्ववचनवाधितं

<sup>(</sup>१) सन्तानस्य द्देतुफलभावरूपरवात् । (२) कार्यकाश्णभावाभावोऽपि । (३) येन प्रमाणेन तस्प्रति-क्षेपः क्रियते तस्य भावरूपरवादिति भावः । (४) रूपम् । (५) श्रणिकस्य । (६) स्रति कारणे यदि कार्यं तदा सर्वेषामुत्तरोत्तरकार्यभूतक्षणानां पूर्वपूर्वकारणकाले संक्रमात् एकक्षणमात्रं जगत् ।

भवेदिति मन्यते । पुनर्पि किम्भूतं स्यात् ? इत्याह-निःसन्तानि सन्तानिनः उपादानोपादेयभूतक्षणाः तेभ्यो तिष्कान्तं निरस्ते (स्तं) वा येन तिश्वासन्तानि सन्येतरगोविषाणवत् । अकमाणां हेतुफलभावविरोधात् इति भावः । यदि वा, यत एवाक्रमत (मं तत) एव निःसन्तानि
श्मात्र (श्रणसन्तान)रिहतं भवेत् । पूर्वोत्तरहेतुफलयोरभावे कार्यकारणत्वाद्व (त्वाद्यभावः)
स्यादित्यर्थः । तथापि सत्त्वे न सामान्यादिनिषधः । एतदुक्तं भवति—स्वोत्पत्तिसमये श्रणिकं कारणं ५
सत् , तदैव कार्यभावे [३६३म्य] हेतुफलयोः समसमयता इति । अथवा साम्प्रतिकं कौर्यं पूर्वमुत्तरं वा कारणं स्वैकाले जनयति, तद्पि स्वकारणस्वकाले (कारणकाले) तदपि स्वकारणं
स्वकाले (कारणकाले) इति उत्पत्तिकालानवस्थितेः अक्रमम् । उपलक्षणमेतत् , तेन असहभावि च
स्यादिति ।

अथ मा भूद्यं दोप इति कालभूतो (कालभेदो) हेतुफलयोरिष्यते; तत्राह-तिसमससिते १० इत्यादि । तिस्मिन् अणिके कारणे असित अतीते विनाशे, न भाविन्यनुत्पन्नसत्त्वेन, कार्यकाले अविद्यमाने भवतो जायमानस्य कार्यस्य कुतो निमित्तात् न कुतिश्चित् । पुनिरिति वितर्के त-[दनन्त]रोत्पित्तिनियम[:] तस्य कार्यस्य कारणानन्तरोत्पित्तिनियमः । तस्य वा कारणस्य योऽनन्तरः कालः तत्रां त्पत्ति नियम इति । यतः तिन्नयमान्न भवेत् । किम्? इत्यादि (इत्याह) । तस्य कार्यस्य अनिष्टकालोत्पत्तिः पूर्वभावि[त्वे]नाभिमतं पश्चात् स्यात्, पश्चाद्भावित्वेन १५ वा पूर्वं स्यात् , इति नानुमयादिन्यवहारो नियतः स्यादिति मन्यते । कारण सित भावतो- हेतुकत्वम् (कारणेऽसिति भवतोऽहेतुत्वम् ) अहेतोश्च न देशादिनियमः इति । यदुक्तं स्वयमेव परेण अपितस्यं सत्त्वमसन्त्वं वा" [प्र० वा० १।१८२] ईत्यादि ।

स्यादेतत कालान्तरे स्वयमेव भवतः कार्यस्यायं दोपो न कारणात् भिन्नदेशमिव भिन्नकालमिप कारणं कारणमेव, यथादर्शनं तद्व्यवस्थानात । दृश्यते च प्रबोधकाले असदिप २०
जाप्रदिक्षानं तत्कारणिमिति ; तत्राह—सदेव इत्यादि । सदेव नान्तं (तत्) सपर्थं कार्यजननयोग्यं
[३६४क] कारणं कर्त्र कार्यंजनयेत् । किं कालम् ? इत्याह—स्वसत्ताकालमेव आत्मसत्ताकालमेव
प्रसद्धा दृश्यदिति । अत्रायमिभप्रायो यथा भिन्त्यं यदेव स्वयं समर्थं तदेव प्रसद्धा कार्यं जनये[त्' इ] त्युच्यते तथा क्षणिकमिष । यदि पुनः पूर्वं समर्थमिष क्षणिकं कार्यकालमेव कार्यं जनयेत्
तत्स्वभावत्वातः ; तथा नित्यमिष । तदुक्तम्—\*"यद्यदा कार्यग्रित्तित्सु" [सिद्धिवि० ३।११] २५
इत्यादि । तन्त युक्तम्—'क्षणिकत्वेन कार्यजनकत्वं व्याप्तम्' इति, अन्यत्राप्यविशेषातः । अथ
स्वकाले समर्थेऽपि कारणे कार्यं स्वभावतः पश्चाज्ञायते; तत्राह—स्वरसतः इत्यादि । स्वरसतः
स्वभावतः कार्यस्य उत्पत्तिकालनियमे कस्यविदनन्तरम् , अपरस्य कालान्तरे उत्पत्तिनियमः
उत्पत्तिकालनियमः तस्मिन्नक्विक्रयमाणे स्वतन्त्रस्य स्वप्रधानस्य कृत एव कार्यत्वं नित्यपश्चवत्

<sup>(</sup>१) अर्थिकियाकारित्वाभावेऽि । (२) नित्य । (३) पूर्वमुत्तरं वा कारणं साम्प्रतिकं कार्यं स्वकाले पूर्वकाले उत्तरकाले वा जनयित । पूर्वं कारणं भवत्येव । उत्तरं तु भाविकारणापेक्षया उक्तम् । (४) पूर्वं त्र उत्तरम् वा । (५) अभिमतम् । (६) अकारणस्य । (७) 'हेतोरन्यानपेक्षणात् । अपेक्षातो हि भावानां कादा-चित्कत्वसम्भवः ।' हित होषः । (८) प्रज्ञाकरः प्राहः । (९) कारणमन्तरेण । (१०) उत्पन्नस्य ।

इति मन्यते । परतन्त्रं हि कार्यम् , परिसम् समर्थे अवश्यं जायते इति । परस्ये तु दर्शनम्— पूर्वमनन्तरं कारणम् अपरं कार्यमिति ; तत्राह—नैरन्तर्थे त्यादि । कार्यकारणयोः नैरन्तर्थं व्यवधानाभावः तन्मात्रात् प्रभवनियमे हेतुफलनियमे कृत एव नियमो न कुतिश्चित् ? कुतः ? इत्याह—सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र कार्ये अन्यत्र च सर्वेषां कारणानाम् इतरेषां च अविशेषे निरन्तर- , ५ त्वसंभवात् कृत एव नियम इति ।

नतु सर्वत्र कार्यकारणा (ण)भावेऽयं दोषः इति सै न भवेत इति चेत् ; अत्राह-द्रव्यस्य इत्यादि । द्रव्यस्य जीवादेः प्रभवनियमे अङ्गीकियमाणे न [३६४ख] किश्चिद् (किञ्चिद्)नन्तरमितप्रसज्यते । किम्भूतस्य १ इत्याह-स्वहेत्वित्यादि । कदा १ इत्याह-परेत्यादि । परोऽन्यः प्रत्ययः सहकारिकारणं यस्य तस्य भावः तत्ता तस्याम् । चर्चितमेतत्-

\*''अनादिनिधनं द्रव्यमुत्पित्सु स्थास्तु नश्वरम् ।
 स्वतोऽन्यतो विवर्त्तेत क्रमाद्धेतुफलात्मना ॥'' [सिद्धिवि० ३।१९] इत्यादिना ।

स्यादेतत् नानन्तर्यमात्रान तैन्नियमः अपि तु सादृश्यात , पूर्वं सदृशमुपादानम् इतरद्
उपादेयमिति चेत ; अत्राह् – नचेत्यादि । [न च] नैव निरन्वयानाम् अन्वयरहितानाम् ।
केषाम् ? भावानां सादृश्यात् समानम्पत्वात प्रभवः कार्यकारणभावः सन्तितः सन्तानः,
१५ वेति समुचये, व्यवस्थाप्येत । कुतः ? इत्यत्राह् – तिदृत्यादि । तिद्विप्ययेऽपि सादृश्यविप्ययेऽपि
न केवलमविप्यये तथा प्रभवसन्तिप्रकारेण उपलब्धेः 'भावानाम्' इति सम्बन्धः । तथाहि—
काष्ट्रभस्मनोः अनुमान-सुगतज्ञानयोः सादृश्यभावेऽपि तथोपल्लिधरिति । यदि वा, तिद्विप्यये
येऽपि प्रभवादिविप्ययेथेऽपि तथा सादृश्यभावेऽपि तथोपल्लिधरिति । यदि वा, तिद्विप्ययेऽपि प्रभवादिविप्ययेथेऽपि तथा सादृश्यभावेऽपि तथोपल्लिधरिति । यदि वा, तिद्विप्ययेऽपि प्रभवादिविप्ययेथेऽपि तथा सादृश्यभावेऽपि तथोपल्लिधरिति । यदि वा, तिद्विप्यविश्व स्वादि । सादृश्यं च शब्दो दृषणसमुचये यथा यथा येन येन भेदाभेदादिप्रकारेण विचार्यते
तथा तथा विश्वीर्येत (यते)। क ? भेदैकान्ते । प्रका क र गु प्त स्य च नित्यत्ववत् सादृश्येऽपि कथं प्रमाणवृत्तिः इति चिन्त्यताम् ? यथैव हि मध्यक्षणप्राहिणा प्रत्यक्षेण पूर्वापर[३६५क] क्षणयोरप्रहणे न तद्वतेकत्वस्य प्रहणं तथा सादृश्यस्यापि । अत्र निदर्शनमाह्—नीलेत्यादि । नीलो निर्भास आकारो यस्य तच तद्धानं चेति तस्येव तद्वदिति ।

एवं नैरात्न्ये निरस्ते सति यत्सिद्धं तद्दर्शयन्नाह-प्राप्तेत्यादि ।

# [ प्राप्तव्येक्तितिरोभावो जीवः सिद्धः प्रतिक्षणम् । स खापादिप्रबोधात्माञ्जादिः संसारमुज्झति ॥८॥

द्रव्याश्रयस्य गुणान्तराधानस्य प्रतिषेद्धुमश्चक्यत्वात्। प्रतिक्षणं व्यक्तितिरोभाची

<sup>(</sup>१) बांबस्य। (२) अव्यवहितम्। (३) उत्तरमनन्तरम्। (४) कार्यकारणभावः। (५) कार्यकारणभावः। (५) कार्यकारणणियमः। (६) श्रुतमयी भावना परार्थानुमानरूपा चिन्तामयी च भावना स्वार्थानुमानरूपा, ताम्याम् अनुमानरूपाम्यां चोगिज्ञानं निर्विकल्पकं जायते इत्यर्थः। (७) सादश्यमेष। (८) पूर्वापरगतैकस्य। (९) पूर्वापरसादश्यस्यापि न प्रहणमिति।

समजुभवतः क्रमष्टचे स्तथैवाऽप्रतिषेधात् । स्वापप्रबोधान्यथानुपपत्तेः अनादिरयम् । सन्ता-नस्यापि परिणामिनमन्तरेण नियमासंभवात् । परत्वव्याष्ट्रतेः संसारे निर्वाणे वैकः सिद्धः ।]

जीव आत्मा सिद्धो निश्चितः । किंभूतः १ इत्याह-प्राप्ती व्यक्तितिरोभावी येन स तथोक्तः । क्व १ प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति । तथाहि-सच्चेतनादिरूपेण प्राप्तव्यक्ति-भावः क्षणक्ष्यादिरूपेण प्राप्तितिरोभावः । न चैकत्र दृश्येतरस्वभावविरोध इति निरूपितम् ।

नतु दृश्याद् यदि अदृश्यं रूपम् अभिन्नम् , दृश्यमेव स्यादिति चेत् ; स्यादेव तदेवं (स्यादेतदेवं) यदि वस्तुसत्तापेक्षाणि प्रहणानि । स्युः यावता पुरुपशत्त्रयपेक्षाणि । पुरुषो [य]-दि समर्थः किञ्चित् अद्यन्तमपि भिन्नेने सह गृह्णाति यथा चन्द्रमसा स्वाङ्गुलिम् । विपरीतैः पुनरि भिन्नेनापि सह न गृह्णाति यथा चन्द्रपर्वतयोः संलग्नतादर्शी तद्विवेकेन ताविति । अथ दृश्यस्य अदृश्येन सहैकत्वे खरिवषाणेनापि स्यात् ; ति हृ दृश्यस्य नीलाकारस्य ज्ञानस्य दृश्येनापि १० पीताकारेण एकत्वे सर्वस्य स्यादविशेषात् । एकत्वाभावे सर्वाभाव इत्युक्तम् । अथ यथा कस्य-चिन्नीलज्ञानस्य केनचित् पीताकारेण एकत्वं प्रतीयते, नैवं सर्वस्य सर्वेणः ति यथा चन्द्रपर्वतयोः ति विशेकन नैवं (ति दिवेको नैवं) त्यरविषाणेन इति समानम् । अनुपलिध न (द्येन) कथिमिति चेत् १ पुरुषान्तरेणोपलम्भ (लक्ष्य)मानेन [३६५ख] स्यात् , अन्यथा अनुमानेनापि प्रतीयमानेन क्षणिकत्वेन एकत्वं शब्दादेन स्यात् , स्वयं वा पुनरुपलक्ष्यमानेन । कृतः पश्चाद् उपलक्ष्यमानं १५ पूर्वोपलब्धस्य रूपमिति चेत् १ 'तथाप्रतीतेः' इति वृगः, अक्रमेणेव क्रमेणापि चित्रैकवस्तुमहण-प्रसाधनात् । ततः 'प्राप्तव्यक्तितिरोभावः' इति युक्तम् ।

नतु यद्यातमा वोधस्वभावः, सर्वदा तद्र पुत्वात् स्वापाद्यवस्थाभावद्रचेत् ; अत्राह्—स जीवः स्वापादिप्रबोधावातमानौ यस्य इति । एवं मन्यते—यथा प्रबोधरूपेऽपि प्रतिबन्धकारण-वशात् प्राप्तव्यक्तितिराभावौ युगपत् तथा क्रमेणापि स्वापादिप्रबोधात्मेति । यस्तु मन्यते—स्वापा- २० दावनुपलम्भात् तदभाव इति ; तस्य तत एव सर्वत्र क्षणक्षयाभावः । र्तृद् पलम्भे स्वापादौ जीवोपलम्भः किन्न स्थात १ अत्र तदभावैः ; अन्यत्र अनुमानाद्यभावः ।

ननु यथा क्षणिकत्वव्यवस्थापकं सत्त्वादि लिङ्गम्, नैवं तर्त्र आत्मव्यवस्थापकं किश्चित् इति [चेत् ?] 'प्रबोधः' [इति] शिष्मः । निह चिरव्यतीते उपादाने जायमाने कार्ये उभय- प्रसिद्धमुदाहरणमस्ति । सर्वं सर्वस्य 'र्तथाविधम् उपादानम्, चिरविनष्टं चेदुपादानम् । सादृत्रयं २५ व (च) कृतोत्तरम् । ततो युक्तम् स्वापेत्यादि । [यदि] पुनरेतन्मतं "परस्य गर्भोदिमरणपर्यन्त एव जीवः सिद्धो नानाद्यनन्तः प्रमाणाभावात् । न च तेन परलोकवादिनः सिद्धोनापि "किश्चि-दिति । तत्राह्-अनादिः इति । अनन्तत्रच उपलक्षणत्वादस्य । तथाहि-यद् द्रव्यं तदनाद्य-नन्तात्मकं यथा पुद्रलद्रव्यं [३६६क] पृथिव्यादिद्रव्यं [च] जीवः । जीवो द्रव्यम् गुण-

<sup>(</sup>१) ज्ञानानि । (२) वस्तु । (३) वस्तुना । (४) असमर्थः । (५) बोधरूपःवात् । (६) क्षणक्षयो पक्तम्मे । (७) जीवाभावः । (८) स्वापादौ । (९) ज्ञूमः । (१०)चिरविनष्टम् । (११) चार्वाकस्य । (१२) किश्चित् प्रयोजनम् ।

पर्यायात्मकत्वात् तद्वत् । तत्र गुणाः ज्ञानादयः पर्यायाः सुखादयद्द्योक्ताः । न च जीवः पृथिव्यादिपर्यायः, तिन्नपेधात् । शेषमत्र चिन्तितम् ।

नन्वसौ जीवः संसारस्वभावोऽन्यथा वा भवेत् ? प्रथमपक्षे—निर्वाणप्रहाणम् । द्वितीये संसारापसारः । कदाचित् संसारक्षः अन्यदा अन्यथा इति चेतः ; अनित्यत्विमिति तदभावैः ' इति चेतः ; अत्राह—संसारम् उजझित इति । संसारं गर्भादिसंचरणम् तत्कारणं भाव[कर्म³] "द्रव्यकर्म च उजझित त्यजित सामग्रीविशेषवशात् । कॅथिब्रिदिनत्यत्वं च नाऽनिष्टम् अनेकान्त-वादिनाम् इति ।

कुत एतत ? इति चेत् ; अत्राह-द्रव्येत्यादि । संसरणलक्षणात गुणात् स्वरूपाद् मोक्षरूपो गुणः तदन्तर(रं) तस्याधानं सम्यग्दर्शनादिना स्वाधारव्यवस्थापनम्, तस्य प्रति- १० षेद्धुमश्रक्यत्वात् । किंभूतस्य ? इत्याह-द्रव्याश्रयस्य द्रव्यम् आश्रयो यस्य इति । अनेन सौगतनेयायिकादिकल्पितस्य निराश्रयस्य शक्यिनपेषधतां दर्शयति । निह् नित्येकस्वभावः तस्य आत्मा आश्रयो युक्तः । आश्रितस्य तैतोऽव्यितिगेके मोक्षसंसारयोरन्यतर एव एकान्तिकः । व्यितिगेके न तस्य तौ; असम्बन्धातः, समवायिनपेधात् । तद्दिष्टिधेऽ]रयितप्रसङ्गातः, तस्यापि ततो व्यितिगेकात् । प्रतिथेद्धुमशक्यत्वं च कुतः ? इत्याह-प्रतिक्षणम् इत्यादि । १५ क्षणं क्षणं प्रति व्यक्ति-विरोधाभावा (तिरोभावा) समनुभवता जीवस्य क्रमवृत्तेः तथेवाऽ-प्रतिभेधात् ।

नतु यस्यां प्रतिबोधावस्थायां व्यक्तिः न तस्या (स्यां) तिरोभावः, यस्यां स्वापाद्यवस्थायां तिरोभावो न तस्यां [३६६ख] व्यक्तिः, अतो[ऽ]दर्शनात तत्र तं भाव (तद्भावः) इति चेत ; अत्राह—स्वाप इत्यादि । निरूपितमेतत । तद्वनुपपत्तेः किं जातम् १ इत्याह—अनादिरयं २० स्वसंवेदनप्रत्यक्षमाद्यो जीवः । एवं मन्यते—यथा स्वापादिदशापरिगतः पुनः प्रयुद्धो भवति, प्रयुद्धो वा तद्दशापरिगतः, तथा जीवोऽनादिः । [न जीवोऽनादिः] अपि तु ज्ञानक्षणसन्तानः, तत्रीव वन्धमोक्षव्यवस्थेति चेत ; अत्राह—सन्तानस्यापि इत्यादि । सन्तानस्यापि न केवलं वन्धमोक्षयोः] परिणामिनं भावमन्तरेण नियमासंभवात् । सर्वः मन्तानः सर्वस्य यस्या (स्यात) तित्रयामकस्य प्रभवादेव्यभिचारात् , संसारे निर्वाणे वा एक[ः] सिद्धः ।

२५ तनु (ननु) योऽसी संसारनिर्वाणयोरेकः "ततस्तयोरव्यतिरेकं अभेदः स्थात । यो हि अभिन्नादमिन्नः सोऽप्यभिन्न एव [यथा] स्वरूपम्, अभिन्नी च अभिन्नात् संसारमोधी इति चेन ; अत्राह—प्रत्वव्यावृते (त्ते: इति) । प्रत्वं नानात्वं संसारनिर्वाणयोः ऐकान्तिकं यत तस्य व्यावृत्ते: तत्र एकः सिद्धः । "तयोः नैकान्तेन अभेदो भेदो वा; अन्यथा संसारनिर्वाण-योरेकाधिकरणत्वाभावात् अनुपादानं निर्वाणं स्यादिति भावः ।

<sup>(</sup>१) प्रथिष्यादिवत् । (२) जीवाभावः । (१) रागावि । (४) पुद्रलात्मकस् । (५) जीवस्य । (६) नित्यद्रव्यादभेदे । (७) सम्बन्धाभावात् । (८) समबायस्यापि । (९) स्वापप्रबोधान्यथानुपपत्तेः । (१०) स्वापिदिदशापिरगतो भवति । (१९) संसारनिर्वाणयोः । (१२) जीवात् । (१३) संसारनिर्वाणयोः ।

ननु हेतुफलभूताः क्षणा एव प्रत्यक्षा नात्मा कश्चित् । तेषु एकप्रतीतिस्तु सैतो (सत्तो)-पलम्भेन सदृशापरोत्पत्त्या वा विष्रलम्भेन आरोपितविषया यमलकवत् मायामा (गो) लकवर्षे । ततो चेतत्क्षणे (चित्तक्षणाः) एव परमार्थसन्तः नैकत्वमिति चेत् ; अत्राह-[अ] क्रमम् इत्यादि ।

> [ अक्रमं कमजन्मार्चैः सदसद्भिर्भात्यविद्यया । बहिरन्तर्भुष्वाकारैः सद्भिस्तत्त्विमव स्वयम् ॥९॥ भेदोऽपि न परमार्थः तद्भदित्यपरेः विद्युः । भेदेकान्तेऽपि न वै कारकज्ञापकस्थितिः ॥१०॥

नापि बहिरन्तर्वा प्रतिक्षणं परमार्थता भेदीपलिब्धर्यथा व्यावर्ण्यते, प्रत्यक्षस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वात्त् निर्विषयत्वात्तानुमानस्य । न वै किश्विज्ज्ञानं सन्मात्रतत्त्वं व्यभिन्वरति भेदेष्वेव व्यभिचारात् । स्वपरसन्तानविकल्पस्य मिथ्यावभासाद् भेदैकान्तेऽपि १० कृतः सिद्धिः ? व्यापारादिबुद्धेश्व समीहामात्रव्यभिचारे पारम्पर्येणापि क्रियाऽव्यभिचारः किन्न स्यात् यतो बहिर्थसिद्धिने भवत् ? स्वपरक्रमविकल्पानां सर्वथाऽविद्यात्मकत्वात् सर्वविकल्पातीतं तन्त्वमितिः तदनुपपत्तिः प्रमाणाभावात् भेदैकान्तवत् ।]

सत् सत्ता भावप्रधा[नत्वा]न्निर्देशस्य । नाति (भाति) प्रतिभासते । किंभूतम् ?
[३६७क] इत्याह—अक्रम (मं) हेतुफलादिकमरिहतम् । कें: सह भाति ? इत्याह—१५
असद्भिरविद्यमानेः । केन कारणेन तथाविधैः तैः तदाभाति ? इत्याह—अविद्याया इति ।
अविद्याया मिश्याज्ञानेन , न पुनर्विद्याया अभावेन तेंस्य हेतुत्वायोगात् । न्याप्यन्येन ;
विद्यायाः सत्तालक्षणायाः अन्यस्याभावात् । अवस्तुभूता[या]स्त्वविद्यायाः ततः तत्त्वान्य
त्वभ्यामवाच्यत्वादिति । अत्र सोगतप्रसिद्धं निदर्शनमाह—बहिरित्यादि । 'यथां' अर्थे इव शब्दः ।
तत्त्वं ज्ञानलक्षणं यथा बहिर्न्तर्मुखाकारैः सद्भिः आभात्यविद्याया तथा सत् । ततोऽ- २०
भेदवन् भेदोऽपि न परमार्थ इत्येवमपरे सोगतादन्ये सत्तैकान्तवादिनो विद्धः इति । इदं
व्याख्यानं सुन्दरं यद्वक्ष्यति वृत्तां —'नवै किश्चिज्ञानं सन्मात्रतत्त्वं व्यभिचरित भेदंष्वेव
व्यभिचारात्' इति । अथवा यदुक्तम—"'संसारे निर्द्वाणा (निर्वाणे) वैक (कः) सिद्धः'
इति; तत्सत्यमः ; किन्तु स सकलपुरुपपरिणामादिकत्तित्व [ः] स्यान् । यदुक्तम— \* 'पुरुष
एवेदम्'' [ऋक्०१०१९०१] इत्यादि । \* 'विक्वः सन्मात्रदेहो विविधकृतिरिह द्रव्यमेकं २५
(कः) पदार्थः ।'' इत्यादि च । यदि वा ब्रह्मेव परमार्थसत् अपर (रोऽ) विद्यावशादाभातीति
वादिकत्यितः स्यात् । एतद्य्युक्तम—

<sup>(</sup>१) हेतुफलभृतक्षणेषु । (२) "तां पुनरनित्यतां पश्यश्वपि सन्दबुद्धिनीध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन-सर्वदा तज्ञावशङ्काविप्रलब्धः सदद्शापरोत्पत्तिविष्ठल्डघो वा…"-प्र० वार्तिकाल० २।२०८। (३) "क्वित्तदपरिज्ञानं सदद्शापरसम्भवात् । आम्तेरपश्यतो भेदं मायागोस्रकभेदवत् ॥"-प्र० वा० २।१०४। हेतुबि० टी० पृ० १२०। (४) ज्ञानाभावस्य । (५) इवसब्दः 'यथा' इत्यस्यार्थे । (६) अस्मिन्नेव इस्लोके ।

4

#''यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्छतो जनः। संभिन्नमिव मात्राभिर्भिन्नाभिरभिमन्यते।। तथेदममलं ब्रह्म निर्विकल्पमिवद्यया। कल्जपत्वमिवापन्नं भेदरूपं प्रपद्यते॥'' [३६७ख]

[बृहदा० भा० वा० ३।५।४३,४४ ।] इति

दर्शयन्नाह-अक्रममित्यादि । तत्त्वमाभाति इत्यपरे पुरुषवादिनो विदुः । किंभूतम् ? अक्रमम् स्वयम् उत्पत्तिविनाशादिवर्जितम् । कैराभाति ? इत्याह-क्रमजन्माद्यैः इति । किंभूतैः ? इत्याह-असिद्धिरिति । सिद्धः इत्यनेनात्र सम्बन्धः ।

नतु यदकमं तत्कथं क्रमवदाभाति इति चेत् १ अत्राह-बहिरित्यादि । अस्याऽयमर्थःरै॰ यथाऽक्रमं विज्ञानतत्त्वं भेदवादिनः बहिरन्तर्मुखाकारैः सिद्धिराभाति तथा प्रकृतमपि
इति । अनेन \*''पुरुप'' [ऋक्॰] इत्यादि दर्शितम । तथा अक्रमं तत्त्वमाभाति । कैंः १ क्रमजन्माचैः । किंभूतैः १ इत्याह-असद्भिरिति । संभवतो विशेषणविशेष्यभावः इति
'अविद्यया' इति विशेषणम् अ[ने]नैव सम्बध्यते न पूर्वेण । बहिरित्यादि निदर्शनम् । अविद्या बहिरन्तः तत्त्वमाभाति इति ।

५ ननु यदि सत्तामात्रं तत्त्वं कथं कारकादिभेदप्रतीतिः इति चेत् १ अत्राह—भेदैकान्तेऽ-पीत्यादि । न केवलम् अभेदैकान्ते सत्तैकान्ते किन्तु भेदैकान्तेऽपि कार्यकारणभावनिषेधात् कार [काणां] कर्त्रादीनां ज्ञापकानां प्रत्यक्षादीनां स्थितिः नवै नैव परमार्थतः किन्तु कल्पनातः । कल्पना च अन्यत्रापि ।

नतु भेदैकान्तस्य प्रमाणविषयत्वात् तत्र तैत्स्थितिः परमार्थत इति चेत ; अत्राह-प्रति-२० क्षणम् इत्यादि । क्षणं क्षणं प्रति नापि भेदोपलिब्धः । क ? इत्याह-बिहरन्तर्वा । कथं नास्ति ? इत्याह-यथा येन क्षणिकैकपरमाण्वाकारप्रकारेण व्यात्रण्यते सौगतेः भेदोपलिब्धः तेन प्रकारेण । कुत एतत् ? [३६८क] इत्यत्राह-प्रत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य परकित्पतन्तकैल्पनापोढाभ्रान्तकानस्य विप्रतिविषयत्वाद् विवादगोचरत्वात । निह तद् वादिप्रतिवादिनोः अविगानेन प्रसिद्धम् , येन ततः किञ्चित् सिद्धं चेत् अविवादं स्यादिति न सौगतेन २५ तैदेकान्ते साधनं वाच्यम् । न चान्यकल्पनया सिद्धं नाम कस्यचित् साधनं वा अन्यथा बुँद्धि-चैतन्ययांभेदिसिद्धिरेवं किन्न स्यात् ?

स्यान्मतम्—मा भूत् एकैकपरमाणुनिष्ठस्य प्रत्यक्षसिद्धिः ततो वा वस्तुनः; व्यवहारात्तु परस्य स्यात्, ततो भेदोपलव्धिरपि स्यादिति चेत् ; अत्राह्—प्रत्यक्षस्य विरुद्धा विचित्रा वा प्रतिपत्तिः अनेकान्तप्रतिपत्तिः तद्विपयत्वात् । नापि भेदोपलव्धिः यथा व्यावर्ण्यत इति । मा भूत् प्रत्यक्षात्तदुपलव्धिः अनुमानात् स्यादिति चेत् ; अत्राह्—निर्विषयत्वाच् अनुमान-

<sup>(</sup>१) कारकियादीनां भेदप्रतीतिः। (२) कारकज्ञापकस्थितिः। (३) "प्रस्यक्षं कस्पनापोद्धम-भ्राम्तमिति"-स्यायवि० १।४। (४) क्षणिकैकान्ते। (५) सांस्यमतीय।

१०

स्येति । सामान्यविषय[मनु]मानम् \* ''अन्यत् सामान्यं सोऽनुमानस्य विषयः'' [न्यायवि० १।१६,१७] इति वचनात् । सामान्यं च परस्यं न किञ्चित् , ततो मरीचिकाजलक्षानवत् नातो वस्तुसिद्धिरिति भौविभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति—यदि प्रत्यक्षं पृवं पश्चाच भेदैकान्तविषयं स्यात् युक्तमेतत्—तत उत्पत्तेः तद्व्यभिचाराच तत्रानुमानं प्रमाणमिति, न चैवमिति ।

यत्पुनरेतत् परस्यं मतम् —यद्यपि बहिरन्तश्च भेदवदभेदस्यापि प्रतिभासः तथापि भेद एव पारमार्थिकोऽव्यभिचारात् न (ना)भेदो विपर्ययादितिः, तत्राह् — न वै कि खिदि [त्यादि] [३६८ ख] नवे नैव कि खित् प्रत्यक्षम् अन्यद्वा ज्ञानम् तन्मात्रतत्त्वं व्यभिचरित । क्व तर्हि तस्य व्यभिचारः १ इत्याह — भेदेष्वेव व्यभिचारात् ज्ञानस्येति । तथाहि — द्विचन्द्रादिक्ञानं द्वित्वं व्यभिचरित । ततो भेदवदभेदस्यापि न वा कस्यचित् सिद्धिरित ।

ननु सत्तामात्रं चेत् तत्त्वम् ; तर्हि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभेदिवरहात् कुतः कः तत्त्वं प्रतिपाद्यतं हित चेत् ? अत्राह—स्वेत्यादि । स्वो वादी परः प्रतिवादी तयोः सन्तानौ तयोविकल्पस्या व्य (ध्य) वसायस्य भेदस्य वा मिश्यावभासाद् भेदैकान्तेऽपि कुतः सिद्धिः भेदैकान्तस्येति । तथाहि—स्वसन्तानप्रत्यश्वस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वात् , अनुमानस्य निर्विषयत्वात् , परसन्तानविषयस्यं स्वप्ने तद्भावेऽपि व्यापारादिलिङ्गभावादिति भावः । अथ जाप्रहृशायां परचेतसो व्याहारादिः १५ साश्चात् , स्वप्ने परम्पर्या, ततो न व्यभिचार इति ; अत्राह—व्यापार इत्यादि । व्यापारादि- बुद्धेश्व समीहा चेष्टा सैव तन्मात्रम् तत्राव्यभिचारे अङ्गीकियमाणे । केन प्रकारेण ? इत्याह—पारम्पर्येणापि । अपि शब्दात् 'साश्चात् तद्व्यभिचारे' इति प्राह्मम् , क्रियाऽव्यभिचारः क्रिया व्यापारव्याहारात्मिका इह गृह्यते, क्रियापहणम् उपलक्षणं तेन घटादेरपि प्रहणम् , तद्व्यभिचारः क्रिया व्यापारव्याहारात्मिका इह गृह्यते, क्रियापहणम् उपलक्षणं तेन घटादेरपि प्रहणम् , तद्व्यभिचारः क्रिया स्यात् ? स्यादेव 'तद्वुद्धेः' इति सम्बन्धः, यतोऽव्यभिचारस्या (स्य) भवनाद्, बहिर- २० धिसिद्धिनं भवेत् । एवं मन्यते—यथा स्वप्ने अर्थक्रपिकयाविरहेऽपि तद्वभासदर्शनात् अन्य-दापि तद्वभास इति [३६९क] नार्थसिद्धः तथा स्वप्ने परम (पर)समीहा[ऽ]-भावेऽपि व्यापारव्याहारनिर्भासबुद्धेर्भावाद् अन्यत्रापि तदभावेऽपि तद्भावः इति न सन्तानान्तरसिद्धिः इति ।

एतेन स्वप्नान्तिकशरीरमिवतथं कल्पयन्<sup>32</sup> विनिवारितो द्रष्ट्रच्यः बहिरथं। ऽनिराकरणात् । २५ अत्र प्र क्षा क र मतमाशक्कते दृषियतुं स्वपरेत्या [दि] । सर्वविकल्पातीतं तत्त्वम् इति । कृतः ? इत्यत्राह—सर्वथा[ऽ]विद्यात्मकत्वात् । कस्य ? इत्याह—स्वेत्यादि । स्व स्व [अ] परञ्च क्ष (क्र) मश्च हेतुफ [ल] भावः तेषां विकल्पो व्यवसायः । अनेन तेषां प्रत्यक्षविषयतां दर्शयतां (ता सत्तां) दर्शयति तस्य । अत्र दृषणमाह—प्रमाणाऽभावाद् इत्यादि । तस्य सर्व-

<sup>(</sup>१) बौद्धस्य । (२) अनुमाणात् । (३) 'भा' इति तृतीयाविभक्तिः । (४) बौद्धस्य । (५) अनुमानस्य । (६) परसन्तानाभावेऽपि । (७) जाप्रदशायामपि । (४) अर्थक्रियाविरहेऽपि । (९) जाप्रदशायामपि । (१०) सम्तानान्तराभावेऽपि । (१९) व्यापारब्याहाराविसद्भावः । (१२) प्रज्ञाकरः ।

विकल्पातीतर[य] तत्त्वस्य अनुपपत्तिः तद् नुपपत्तिः । कुतः ? प्रमाणामावात् । तथाहि—न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् , अनेकान्तात्मकसुखादिघटादिग्यतिरेकेण तद् नुपल्रिष्धः (ब्धेः) । न च धर्मधर्मिविकल्पाभावे अनुमानं विकल्पेतरस्वरूपाभावे च । अत्र निदर्शनमाह—भेद्वदिति । नीलादिसुखादिनानात्वस्येव तद्वव् इति । एतेन प्रथमार्थेन कारिका व्याख्याता ।

प्रमापरं व्याख्यानम् भेदैकान्तेऽपि इत्यादेः । न केवलमभेदैकान्ते अपि तु भेदैकान्तेऽपि कारकज्ञापकस्थितिः न वै नैव परमार्थतः किन्तु पुरुषपरिणामपक्ष इति
भावः । अनेन 'अक्रमं क्रमजन्मार्यः सद्भिराभाति' इति व्याख्यातम् । कुत एतदिति चेत् १ अत्राह-प्रतिक्षणमित्यादि । सुगमम । एतदपि कुतः १ इत्याह-प्रत्यक्षस्य इत्यादि ।
स्वसंवेदनाध्यक्षस्य माद्यमाहकसंवित्तिभेदक्षपस्य [३६९का] विप्रतिपत्तिविषयत्वात् , इन्द्रिय१० प्रत्यक्षस्यापि अनेकावयवक्ष्पाद्यात्मकधाति (कस्य विप्रति)पत्तिविषयत्वात् , निर्विपयत्वाच्
मिथ्याविकल्पवासनोपकल्पितस्वांशमात्रविषयत्वाद्वाऽनुमानस्य कृतः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा भेदैकान्तस्य सिद्धिः परिणामस्यैव स्यादिति मन्यते ।

अनेन बहिरन्तराभाति तत्त्वभिवेति निगदितम्। न वै न खलु। किम् १विज्ञानं सन्मात्रतत्त्वं संवेदनं भात्र (दनमात्रं) तत्त्वं संदनं [सत्]संवेदनिमत्यर्थः। सदि (सदे)र्गत्य-१५ र्थस्या (स्य) वेदनार्थत्वात्। व्यभिचरति सर्वेपाम् आत्मनाम मंवेदनापेक्षया एकात्मकत्वाद् एक एवात्मा परमार्थसन्नित्यर्थः। क तर्हि व्यभिचारः १ इत्याह-भेदेष्वेव सुखादिष्वेव व्यभिचारात् झानस्येति।

नतु स्वपरसन्तानभेदात कथं पुरुषमात्रमिति चेत १ अत्राह—स्वप्रेत्यादि । अनेन 'अक्रमं क्रमजन्माण' रसद्भिरविद्या भाति' इति व्याख्यातम्। उपसंहारमाह—स्व-२० परेत्यादि । सर्वेविकल्पातीतं सर्वभेदरितं तन्त्वं पुरुषस्वरूपम् । इति शब्दः पूर्वपक्षसमाप्यवची [प्रो । अत्रोत्ते]रमाह—प्रमाणाभावात् इत्यादि । तन्यात्मनः सकलपरिणामात्मतोपपत्तिः । कस्य चे [कस्येव १ इ]त्याह—भेदवद् (भेदेकान्तवत् ) इति । सर्वस्य सर्वतो व्याष्टिति [ः] भेदः [तस्य एकान्तः] तस्येव तद्वद् इति । कृतः १ इत्याह—प्रमाणाभावात् 'सर्व (वं) पुरुषस्येकस्य परिणामः' इत्यत्र प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्यामावात् । निह् यथा एकसन्तानपतितेषु २५ सुखादिषु अहमहमिकया अस्वलदेकत्वप्रत्ययविषयत्वं तथा सर्वस्य तनोत्तसुर (सर्वसन्तानान्तर) सुखादिषु (३७०को घटादिषु च । योऽपि(यापि) तत्रै यचेत वीति (सच्चेतनादिना एकत्व)प्रतीतिः सोऽपि (सापि) समानपरिणामविषया, नैकत्वविषया, तत्तथाननुभवनान् । न चान्यप्रतीतेः अन्यविषयसिद्धिः, अन्य[था]नीलप्रतीतेः पीतसिद्धिः स्यात् । ततः प्रत्यक्षस्य अत्राभावः, तद्यभावस्यपि तत्पूर्वकत्वादस्य । न चैकात्मपरिणामित्वमन्तरेण जगतः किञ्चदनुपपन्नं ३० यतः तत्परिकल्पनं स्यात् । सर्वस्य स्वसामग्रीतः एव भावात् । स्वपर-दात्गगृहीत्-वध्य-वधकादिव्यवहारोऽप्यत्रे दुर्घटः । तन्न अनुमानात् [तित्सद्धिः ।]

<sup>(</sup>१) सदनं गमनमित्यर्थः । (२) सङ्गने धातोः । (३) पटादिषु सुखादिषु च । (४)अनुमानस्य । (५) एकात्मपरिणामस्वीकारे ।

नतु 'प्रमाणाभावात्' इत्यसिद्धम् , \*''पुरुष एवेदम्'' [ऋक्० १०।९०।२] इत्यादि आगमस्य भावादिति चेत् ; न; अस्य अध्यक्षवाधितत्वेन अनागमत्वात् पि ट क त्र या दिवत् , तेदन्तरसद्भावाद्य । यदि वा, तस्यामलस्य निर्विकल्पस्य ब्रह्मणा [णो]ऽत्रुपपत्तिः ,तदनुपपत्तिः । कस्येव ? इत्याह—भेदेकान्तवद् इति । भिद्यते अन्यस्मात् सर्वतः इति भेदा [दः] निरंशज्ञानं तस्येव तद्वद् इति । कृतः ? प्रमाणाभावात् । तद्मावोऽपि प्रत्यक्षस्य विप्रतिपत्तिविषय- ५ त्वात् चेतनेतरभेदविषयत्वात् , निर्विषयत्वाद्य अनुमानस्य । तत्रापीदं वक्तव्यम्—कृतः सिद्धः अभेदेकान्तस्य इति ? आगमोऽपि यदि तँतोऽनन्यः; तद्वदसिद्धः (द्धेः) । न च तदेव प्रतिपाद्यं प्रतिपादकं च, विरोधात् । आगमप्रतिपत्तिरेव वा अस्मिन् दर्शने तत्प्रतीतिः इति कस्तत्र आगमस्योपयोगः ?

किंच, आगमाद ब्रह्म वा तैत्तवरूपं प्रतिपद्येत, अन्यो वा १ प्रथमपक्षे-20 स्ववित्तिरहितं ब्रह्म यदि वेत्ति, ततः कथम् । आत्मानं घटवत् पूर्वमिति सर्वं निरूपितम् ॥१॥ विद्याऽविद्याविभागोऽयं [३७०स] निश्चिप्तोऽवि त्तिक्त एकोके (ऽविविक्तके)। नेत्याहो (नेत्यपो) घ्रियते तस्मान्मानत्राणविवर्जितः ॥२॥ तस्यात्मवेदनं नित्यं तच्चेत प्रागपि विद्यते । १५ आगमाद्स्य वैफल्यं सिद्धस्यास्तु क्रिया कुतः ॥३॥ आगमेन कृतत्वेऽस्यं कथं नित्यत्वमुच्यताम् । तद्नित्यत्वतः प्राप्तमात्मनोऽपि तदेव तु ॥४॥ अविकल्पात्मसंवित्ते(त्ति)रन्या चेदागमाद् भवेत्। आत्मभूतैव तस्येह ध्रुवता कथमुच्यते ॥५॥ 20 न चान्ययात्मसंवित्तिशून्यया वेत्ति कश्चन । आत्मानमन्यथा प्राप्तम् आत्मवैफल्यमञ्जसा ॥६॥ तन्न वेत्त्यात्मना रूप स्वसं (पं स्वं सद्) ब्रह्म ततः पुनः । अन्येन वेदने तस्य तदद्वैतं कथं भवेत ॥ ७॥ अविद्यानिर्मितोऽन्यश्च स कथं प्रतिपद्यताम । २५ ब्रह्मरूपं जलभान्तेः पिपासानाशकं न हि ॥८॥ अन्योऽपि वेत्तिमात्मानं (चेत्तमात्मानं) यदि सोऽस्तु कथं हि सन् । अन्येन वेदने तस्य वार्यते नानवस्थितिः ॥९॥ अन्यस्यापि ततोऽन्येन यस्मात् वितिपरिष्रहः । महाबद् वित्तिसद्भावः तस्य स्यात् स्वयमेव चेत् ॥१०॥ 30

<sup>(</sup>१) आगमस्य । (२) सेद्साधक-आगमान्तरसङ्गावाच्च । (१) ब्रह्मणः । (४) अभेदवादे । (५) ब्रह्मप्रतीतिः तयोरभेदात् (६) अभेदस्वरूपम् । (७) आरमवेदनस्य । (८) अभेदात् ।

4

10

अविद्यानिर्मितत्वेऽस्य का वार्ता वत भण्यताम् । ब्रह्मणा वेदनं तस्य यदि भण्येत भावतः ॥११॥ विद्येतरात्मता प्राप्ता ब्रह्मणि स्वात्मवेदने ।

तझ कस्यचित ब्रह्मप्रतिपत्तिः । तञ्च युक्तम्-

\*''अनि (अती)न्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ।

ये भावान् वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥"[वाक्यप० १।३८] इति ।

कस्यचिद् दृष्टेरेवाभावादिति ।

आगमस्य ततोऽन्यत्वे तद्द्वैतं कथं मतम् ।
तेनास्य वेदने [३७१क] प्राप्तो प्राह्मप्राहकतानयः ॥
अवेदने कथं सिद्धिरागमस्यास्तु तत्त्वतः ।
अविद्यैव मतः सोऽपि त्वया चेदागमः कथम् ॥
तैतस्तत्त्वं प्रतीयेत से वा केन प्रतीयताम् ।
अप्रतीता तथा बाच्या औन्यत्वेनेतरेण वा ॥
अविद्या कथमुच्येत विद्यायाः पण्डितैः स्वयम् । इति ।

१५ ततः स्थितम्-'प्रमाणाऽभावात्' इत्यादि ।

इतश्च नैकान्ततो भेदोऽभेदो वाऽर्थानामिति दर्शयनाह-भेदा[भेदा]त्मक इत्यादि ।

[भेदोऽभेदात्मकोऽर्थानामन्यथानुपपत्तितः । ःभेदात्मकस्तथाऽभेदः तत्त्वं नैकान्ततस्ततः ॥११॥

लोकस्य मार्गप्रतिपत्तेः प्रमाणं अन्धर्याष्टकल्पम् । तद्विद्यात्मकं चेत् केनायं २० प्रतिपक्षमन्धायति ? समारोपव्यवच्छेदस्यापि तत्त्वाप्रतिपत्त्यात्मकत्वात् कृतस्तन्त्वं प्रतिपद्येत ? यदिमौ नान्योन्यमतिशयाते यतः परमार्थसन्त्वाभावः प्रतीयते । तक \*"यर्था-दर्शनमेवेयं माननेयफलस्थितिः" अपि तु परमार्थतः, परमार्थान्युपगमान्यथानुपपत्तेः अव्यवस्थाप्रसङ्गादिति । भेदैकान्ते संविदितस्य असंविदिताकारासंभवे भ्रान्तिरेव न किचित् स्यात् । संवेदनस्य कंचनाकारं(रम)संष्टण्वतो विश्रमस्यवायोगात् व्यक्ताकार-२५ त्ववत् ।]

प्रस्तावाद् अर्थानाम् एकसन्तानसुखादीनाम् न सन्तानान्तराणां तत्र [अ]भेदाऽनभ्युपगमात् । भेदो नानात्वम् । स किम् १ इत्याह—अभेदातमकः कथिव्चदेकत्वस्वभाव
इत्यर्थः । कृतः १ इत्याह—अन्यथानुपपत्तितः इति । अन्यथा अन्येन भेदस्याऽभेदातमत्वामावप्रकारेण अनुपपत्तितः भेदस्य अर्थानाम् इति वा योज्यम् । यथैव हि तेषां

<sup>(</sup>१) आगमात् । (२) आगमः । (३) भिद्यत्वेन अभिक्तत्वेन वा । (४) "यथानुदर्शनम्बेयं मान-मेयफकस्थितिः । क्रियतेऽविद्यमानापि प्राह्यप्राहकसंविदाम् ॥"-प्र० वा० २।३५७ । (५) प्रकरणात् । (६) सम्तानाम्तरगतसुखादीनाम् अभेदो नास्ति इत्यर्थः ।

भेदाऽभावे नार्थिक्रियादयः तथा [अ]भेदाऽभावेऽपि । भेदातमकः तथा तेन अन्यथानुपपित-प्रकारेण अभेदः तत्त्वमने (स्वं नै)कान्ततः ततः ।

नैनु सर्वस्य प्राह्मस्य तैमिरिककेशादिवदसत्त्वात् 'अर्थानाम्' इत्ययुक्तमिति चेत्; अत्राह-प्रमाणम् इत्यादि । प्रमाणं प्रत्यक्षादि अन्ध्यष्टिकल्पम् । कस्य सम्बन्धि १ इत्याहमार्गप्रतिपत्तेः यो येनाभ्युपगतो मोक्षोपायः स तस्य मार्ग इष्यते । [अभ्युपगता] च सौग- ५ तेन प्रमेयासत्यता निर्वाणोपायः, ततः सैवै तस्य मार्गः, तस्य प्रतिपत्तेः । न हि सा प्रमाणतामन्तरेण सिध्यति विषयवत् । कस्य स (त)त्तथाभृतम् १ इत्याह-लोकस्य तथागतजनस्य ।
ततः किम् १ इत्याह-तच्चेद् इत्यादि । तत् प्रमाणं चेद् यदि अविद्यात्मकं [३०१ख] स्वरूपेऽपि च भ्रान्तम् । एवं मन्यते—स्वप्ने घटादेरिवद्यात्मकत्वदर्शनात् अन्यदापि परेण तस्य तैत्त्वमिष्यते, तदुभयत्र तत्त्वदर्शनात् प्रमाणस्यापि त्विष्यताम् इति केन हेतुना अयं सीगतलोकः १०
प्रतिपक्षं सकलस्य परमार्थसत्त्वे मन्धामित । न । ते ( सत्त्वम् अन्धायति ) न केनचिद्
इत्यर्थः । परमार्थप्रमाणाभावे प्रतिपक्षवस्त्व (वत् स्व)पक्षस्याप्यसिद्धेः इति ।

तन्त न सींगतः कस्यचित् केनचित् तत्त्वतोऽसत्त्वं साधयित येनाऽयं दोषः, किन्तु परमार्थसत्त्वाभावं यदारोपितं बहिरन्तर्वा परेणं तत्सत्त्वं तदेव अनुमानेन अविद्यात्मनापि निराक्तियते इति चेत्; अत्राह-समारोप इत्यादि । परमार्थसत्त्वरहितेऽपि परमार्थसत्त्वक्षानं समारोपः १५ तस्य व्यवच्छेदो निरासः तदनुमानं वा तस्यापि न केवलं प्रत्यक्षस्य तत्त्वाप्रतिपत्त्यात्मकत्त्वात् । तत्त्वम् अविद्यात्मकत्वं तस्याऽप्रतिपत्तिः तदात्मकत्वात् । यथैव हि प्रत्यक्षात् तथा तद्वयव-च्छेदादपि न तत्त्वप्रतिपत्तिरिति । [न] ततोऽपि तत्प्रतीतिरिति चेत्; अत्राह-कृत इत्यादि । तन्त्वं मिध्यात्वं प्रतिपद्येत विभ्रमाऽसिद्धेः इति भावः । यद् यस्मात् तत्त्वप्रतिपत्तिरूपादियौ (दिमौ) विचार्यमाणौ भेदाऽभेदैकान्तौ द्रव्यपर्यायैकान्तौ न अन्योन्यमितशय(या)ते यतः २० परमार्थसत्त्वाभावः प्रतीयते ।

तदस्ति (नन्वस्ति) स्वसंवेदनाध्यशं परमार्थत इति चेत् ; अत्राह-तम् इत्यादि । तत् तस्मात् सर्वविकल्पाभावप्रतीतिरूपात् स्वसंवेदनात् [३०२क] न \*'''यथाद्शेनमेवेयं मानमेय-फलस्थितिः।" [प्र० वा० २।३५७] कथं तिह् सा ? इत्याह—अपि तु किन्तु परमार्थतः। कृतः ? इत्यत्राह-परमार्थेत्यादि । परमार्थस्य सकलविश्रमादिस्वभावस्य योऽभ्युपगमः तस्य अन्यथा २५ अन्येन तस्वतो मानमेयस्थित्यभावप्रकारेण अनुपपत्तेः हेतोः तस्वतः '"सा' इति सम्बन्धः।

नतु <sup>13</sup>तदभ्युपगमश्च स्याम च तत्त्वतः <sup>13</sup>तिस्थितः; इत्याह—अव्यवस्थाप्रसङ्गादिति । 'विभ्रमादिकमेवास्ति न नित्यत्वादिकम्' इत्यभ्युपगमस्य या व्यवस्था तदभावोऽव्यवस्था तस्याः प्रसङ्गात् तत्त्वतः तिस्थितः इति । अनेन 'अर्थानाम्' इति समर्थितम् ।

<sup>(</sup>१) विज्ञानवादी प्राहः । (२) प्रमेयासत्यसा । (३) आग्रद्दबस्थायामपि । (४) अविद्यात्मकत्वम् । (५) अविद्यात्मकत्वम् । (५) अविद्यात्मकत्वम् । (७) प्रतिपक्षम् अन्धकिष्पतमिव जूते । (८) वाद्यार्थं- वादिमा । (९) समारोपभ्यवच्छेद्रस्पाद्तुमानाद्पि । (१०) द्शैनानुसारेण व्यवहारेणेत्यर्थः । (११) मानमेयककस्थितः । (१२) सकळविद्यमाम्युपगमत्रः । (१३) मानमेयककस्थितः ।

नतु भवतु (नतु) अर्था बिहरन्तम, तथापि तेषां भेदात्मकोऽभेदो [अभेदो] वा भेदात्मकः कुतः, विरोधादिति चेत् ? अत्राह—भेद इत्यादि। भेदैकान्ते संविदितस्य चेतनस्य इतरस्य वा झानेन विषयीकृतस्य वस्तुनः असंविदितः तदेव तेनैव झानेन [अ]विषयीकृतो य आकारः क्षणिकक (कत्व)कार्यजननसामर्थ्यृविषयाकारिववेकादिलक्षणः तस्याऽसंभवे तस्य सर्वात्मना ५ संवेदनाङ्गीकरणे इत्यर्थः, भ्रान्तिरेवे (रेव) न कचिद् बहिरन्तर्वा याद (स्याद)भ्रान्तिः सर्वत्र स्यात् इत्येवकारार्थः। तथा भेदैकान्ते संविदितस्य [चेतनस्य इतरस्य] वा सच्चेतनादिक्षपेण असंविदितस्याविद्याविचेकरूपस्याऽसंभवे भ्रान्तिरेव न कचित् स्यात्। कुत एतत् ? इत्यत्राह—संवेदनस्य इत्यादि। संवेदनस्य स्वपरगोचरङ्गानस्य कंचन आकारं भ्रणि[क]-त्वादिकं रूपं संवृण्वतो विभ्रयस्यैवाऽयोगात्। अत्र निदर्शनमाह—व्यक्ताकारत्व [३०३ख] १० विदिति। तथा च प्रयोगः— यस्य यो विषयोऽसंवृतः तस्य न तत्र भ्रान्तिः, यथा विविधितस्य संवेदनस्य सच्चेतनाद्यकारे, असंवृतश्च ज्ञानस्य सुखाद (दे)विवादास्पदीभृत आकार इति नातु-मानं भ्रान्तिव्यवच्छेदफलं नाम। इष्यते च परेण भ्रान्तिः, ततो मन्यामहे—संविदिताकार इति। अनेन भेदोऽभेदात्मक इत्यादि समर्थितम्।

नतु भैवन्मतेऽपि यथावस्थिताशेषपदार्थमहणस्वभावस्य जीवस्य कथं भ्रान्त (भ्रान्ति)-१५ संभव इति चेत् ? अत्राह—जीवस्य इत्यादि ।

### [ जीवस्य संविदो भ्रान्तिनिमित्तं मदिरादिवत् । तत्कर्मागन्तुकं तस्य प्रपञ्चोऽनादिरिष्यते ॥१२॥

झानस्वभावो जीवः चेतनस्यापरिणामिनः अचेतनस्याऽपरिणामिनः जीवस्य निपेधात् नैरात्म्यासिद्धेश्व तदन्यथात्वं द्रव्यान्तरसम्बन्धात् मदादिवत् । यदि पुनः कर्मणामेव
२० कर्तृ त्वभोक्तृत्वप्रबन्धोऽनादिः ; निरात्मकादयन्न विशिष्येत, स्वभावान्तरानवधारणात्
क्षणक्षयादिवत् । आत्मनस्तथापरिणाममन्तरेण प्रयत्नसुखदुःखादिदश्नेनबुद्धीनां समवायिकारणतानुपपत्तेः अनुपयोगादिति । चेतनस्य तदेव कर्म साक्षात् संसारिनिमित्तं न पुनः
प्रयत्नसधर्मा जीवपरिणामः । द्रव्यान्तरसम्बन्धोदयोदीरणादिवशात् मिथ्यादर्शनादिविकारदर्शनात् , तत्परिश्वयान्मोक्षः । ईश्वरादिकं कल्पयतापि अतिप्रसङ्गात् । तस्यापि
२५ ईश्वरः संसारिनिमित्तं स्यात् जीवाविशेषात् । यथाकर्मसम्बन्धं विपर्यये वा प्रवर्तने
पारमैश्वर्यानुपपत्तिः ।]

जीवस्य आत्माऽपरनामकस्य । किंभूतस्य १ इत्याह—संविदि[द] इति । समीचीना, यथाविश्वताशेपवस्तुप्रहणरूपा वा, तत्तदास्येन (तत्तादात्म्येन) स्थिता वा विश्वमहेतुत्वाऽयोगात्, इतरथा यस्य कस्यचित् कर्मणो यस्य कस्यचिद् भ्रान्तिः इति नाभ्रान्तिः किञ्चन् (कस्यचित्) ३० स्थात् । किमिव तन्नास्य [इ]ति चेत् अत्राह—मदि[रादि]वत् । आदिशब्देन मदन-त्वोप्रादि

<sup>(</sup>१) जैनमतेऽपि। (२) उद्घतोऽयम्-न्यायिक विक प्रक एक १७९। प्रक निक एक ७१। (३) भन्यथा। (४) कामोद्वेग।

(क्रोद्रवादि)परिमहः । यथैव हि देवदत्तविश्रमहेतुः मदिरादिः तस्य तथैव कर्मापि । अथ अत-दीयोऽपि सूर्यमहणादिः तद्विश्रमे हेतुः, शुक्के वस्त्रे ततः पीतज्ञानदर्शनात् ततो व्यभिचार इति चेत्ः, नः, तत्सम्बन्धे तद्वद्रमीनां तदीयत्वातः । एवमन्य[द]पि कुचोद्यं चिन्त्यम् ।

नतु कर्मसम्बन्धे जीवस्य न चेत् स्वरूपहानिः ; न ततस्तद्भ्रान्ति [:, अतः] मुक्तेतरा-विशेषः । तद्वानि स्वेद (ैतद्वानिश्चेत् ; अ)नित्यत्वमात्मनः इत्यभावः । न चैतिदिष्यते तद्वा- ५ दिना । तदुक्तम—

\*''यस्यात्मा वह्नभः तस्य समासं (स नाशं) कथमिच्छति।''
[प्र० वा० १।२३६] इति चेत् ;

अत्राह-जीवस्य इत्यादि । मदिरादिवत् तत्कर्म हद्भ्रान्ने (तद्भ्रान्तेः) निमित्तम् । एतदुक्तं भवति-[३०३क] यथा मदिरादिसम्बन्धे तस्य कथक्किदन्यथाभावः, १० अन्यथा मत्तंतराऽविशोपः सन्तानभेदो वा, [तथा] कर्मसम्बन्धेऽपि इति ।

योऽपि मन्यते—न तस्य मिद्रग्रदेरिष स्व[क्र]पान्यथाभावो नित्यत्वान् अपि तु मदावस्था ततोऽर्थान्तरभूता जायते इति; तस्योत्तरम्—तदवस्थायास्तता भेदे न स मत्तः स्याद् आत्मान्तर-वत् । "तस्याः तेन अनुभा (भ)वान् मत्त इति चेत् ; कथमेवं योगी न "स्यात् । समवाय (या)-भावात् न "ततो विशेषः । अथ अवस्था तत्कार्यत्वात् तस्य इत्युच्यते ; ईश्वरादेरिप उच्यताम् १५ अविशेषात् । निषद्धश्च नित्ये हेतुफलभाव इति न किश्चिदेतत् ।

स्यान्मतम्—तत्कर्मास्तित्वे किं प्रमाणिमिति ? तत्राह्-जीवस्य इत्यादि । जीवस्य स्वपरावभासनस्वभावस्य या भ्रान्तिः तस्याः तत्कर्म मिद्रादिवत् 'प्रतीयते' इत्यध्याहारः । किं पुनः "तत्तस्या यतोऽनुमीयत इति चेत् ? अत्राह्-निमित्तमिति । यतो नित्यत्वाद्येकान्त-भ्रान्तेः म[दिरा]दिवत् कर्म निमित्तम् , ततः तत्ततः प्रतीयते । तथाहि-प्राणिनां नित्यत्वाद्ये- २० कान्तभ्रान्तिः तत्सम्बन्ध (तत्सम्बद्ध) द्रव्यान्तरिवशेषपूर्विका, तत्त्वात् , मिद्रासुपयोगिनो दिगादि [भ्रा]न्तिवत् । योऽसौ तद्द्वव्यान्तरिवशेषः स ंनः कर्म इति में ।

परे प्राहु:-उपलादीन (उत्पलादी<sup>32</sup>) कदाचिद् भ्रान्तिर्भवतु तदुपयुक्तद्रव्यविशेषपूर्विका तथा दर्शनात्, क्षणक्षयाद्येकान्तभ्रान्तिस्तु सत्पूर्व (तत्पूर्व) भ्रान्तिनिमित्ता, परस्य कर्मणोऽन्यस्य वा निमित्तस्यादर्शनादिति । नन्वेवम्<sup>33</sup> अङ्कुरोऽपि अदृष्टवीजः तत्पूर्वको न भवेत् । अथ तज्ञाती २५ "यस्य <sup>14</sup>तत्पूर्वकत्वदर्शनात् तस्यापि तथानुमानम् ; [३७३ख] प्रकृतेऽपि समानमिदम् । यथा च इन्द्रियभ्रान्तयः तथा मनोभ्रान्तयोऽपि मत्तस्य द्रव्यान्तरसम्बन्धात् प्रतीयन्ते । अथा (अथ)

<sup>(</sup>१) सूर्यग्रहणात्। (२) स्वरूपहानिश्चेत्। (३) जीवस्य। (४) मदावस्थायाः। (५) मत्तः न स्यात् तेम मदावस्थायाः प्रत्यक्षेणानुभवात्। (६) योगिनि तदवस्थायाः समवायो नास्तिति चेत्। (७) समवायस्य नित्यत्वात् सर्वगतत्वाच न ततो विद्येषः, तस्य सर्वश्चाविद्योषात्। (८) तत्कर्म। (९) भ्रान्तेः। (१०) अस्माकं जैनावाम्। (११) भेगे इति नित्यंकम्। (१२) नीकोत्पक्षे पीत्रभ्चान्तिः पित्तादि-संक्षोभात् भवति। (१३) अदर्शनाद् यद्यभावः। (१४) अक्कुरस्य। (१५) बीजपूर्वंकत्व।

विशिष्टोपदेशादिष तद्श्रान्तयो दृश्यन्ते; ता अपि तदुपदेशसहकारिणः कर्मणः कर्मण एव मिररादिवत् । अपि च वत्र्ञान्तेरेव श्रान्तिसंभवे चिरगाढसुप्तोत्थितस्य कृतः तत्संभवः, स्वापादौ
मनोश्रान्तेरभावात् , पुनस्तथैवाऽस्मरणात् , तथापि तैत्र तद्भ्युपगमे न संहताशेषविकल्पावस्थासंभवः कस्यचित् । तिङ्कानमात्रस्यापि तत्रानभ्युपगमः ; न च व्यवहितं कारणम् इत्युक्तम् ।
प ततः तस्याः कर्म निमित्तमिति । तिश्रित्यत्वे भ्रान्ते न (र्न) उपरम इति चेत् ; अत्राह-आगन्तुकमिति । तत्कार्यभ्रान्तेः कादाचित्कत्वात् तत् कादाचित्कमित्यर्थः । नहि नित्यकार्यं कादाचित्कं युक्तम् । तदुक्तम्-

\*"कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम् ।" [न्यायवि० १।१०३] इति ।
एवमपि पूर्वं गुद्धस्य ततो (सतो) मुक्तवत् कथं कर्मणा सम्बन्ध इति चेत् १ अत्राह्१० तस्य इत्यादि । तस्य कर्मणः प्रपञ्च(ञ्चः) प्रवाहो ऽनादिरिष्यते, तत्कार्यप्रवन्ध[स्या]नादित्वप्रसाधनात् तद्रतिः ।

कारिकां विष्युण्वन्नाह—ज्ञान इत्यादि । [ज्ञानस्वभावो जीवः] कुत एतत् ? इत्यत्राह— चेतनस्याऽपरिणामिनः साङ्ख्यकल्पितस्य अचेतनस्याऽपरिणामिनो वैशेपिककल्पितस्य, जीवस्य निपंधात् निराकरणात् नेरात्म्याऽसिद्धेश्च कारणादिति । ज्ञानस्वभावस्य अन्यथात्वं १५ कुत इति चेत् ? अत्राह—तद्वन्यथात्वमिति । तस्य जीवस्य अन्यथात्वं भ्रान्तत्वं [३७४क] द्रव्यान्तरसम्बन्धात् आत्मद्रव्याद् अन्यत् कर्मद्रव्यं दनंतरं (तदन्तरं) तेन सम्बन्धात् । निदर्श-नमाह—मद्(मदादि) इत्यादि । यथा मदादि तदन्यथात्वं तत्सम्बन्धात् तथा प्रकृतम् ।

ननु न कुतिरिचन् तस्य अन्यथात्वं नित्यत्वेन "अनाधाराऽप्रहेयातिशयत्वात्, केवलं कर्मणां प्रकृतिपरिणामविशेषाणां शरीरेन्द्रियादिकरणात् कर्नत्वं सुखदुःखादिनंद्यति (दुःखाद्यभि)२० व्यक्तिहेतुत्वाद् भोकतृत्वम् । पुरुषे तु भोकतृत्वसुपचारेणाकर्तृ [त्वात् ] परमार्थेन तदभावादिति चेत् ; एतदेव दर्शयत्राह—यदीत्यादि । परमतस्य सूचने यदीति, पक्रान्तरस्म पुनर्ति (प्रक्रान्तरस्य पुनरिति) कर्मणामेव नात्मनः इत्येवकारार्थः । किम ? इत्याह—कर्तृ त्वभोकतृत्वप्रयन्धः । किभूतः ? इत्याह अनादिः 'इष्यते' इत्यध्याहारः । एतद् दृष्यत्राह—निरात्मकाक विशिष्य (ध्ये)तेति—निरात्मकाद् आत्माभावपक्षाद् अयं पक्षो न विशिष्येत न भिर्यत, कर्नृत्व२५ भोकतृत्वरहितस्य सतोऽप्यात्मनो [ऽ]सदविशेषात् इति भावः ।

अथ मतं द्रव्यान्तरसम्बन्धकृतान्यथात्वलक्षणं भोकतृत्वं तस्य निवन्नते अर्थान्तरभूतस्य सुखादेरनुभवनलक्षणं तु विद्यतं \*''चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्'' [योगमा० १।१।९] इति वचनात , इति चेत ; अत्राह—स्वभावेत्यादि । चैतन्यात्मकसुखाद्यनुभवरूपभोकतृत्वस्वभावादन्यो वित्यनित्यनिरवयवदर्शनस्वभावः तदन्तरं तस्य अनवधारणाद् अनिद्ययात् क्षणक्षयादिवत् ।

<sup>(</sup>१) मनोश्चन्तयः। (२) 'कर्मणः' इति पुनर्छिखितस्। (३) पूर्वभ्रान्तेरेव। (४) स्वापादौ। (५) तसात् ज्ञानमात्रमपि स्वापादौ न स्वीक्रियते इति शङ्काकर्तुः प्रज्ञाकरस्याभिप्रायः। (६) कर्मणो नित्यत्वस्वीकारे। (७) कर्म। (८) सांख्यः प्राह। (६) जीवस्य। (१०) अनाच्याप्रहेयातिशयःवात्। न कश्चिद्विशयः आधातुं प्रहातुं वा शक्यते इत्यर्थः। (११) असनुष्टयत्वात्। (१२) विकारित्वं। (१६) 'नित्य' इति पुनर्छिखतम्।

एको हि हर्षविषादादिविवर्सना(न) चैतन्यस्वभावोऽनुभूयते नाऽपरम् इति । ति प्रयत्नस्य समवायात् कर्तृत्वं सुखदुःखादिदर्शनस्य [३०४ख] भोकृत्वम् आत्मनो न कर्मणाम् इत्येके । तान् प्रत्याह—आत्मन इत्यादि । आ[त्म]नो जीवापरनाम्नः तथा तेन प्रयत्नसुखादिदार्श- (दर्शन) प्रकारेण यः परिणामस्तमन्तरेण प्रयत्नश्च सुखदुःखादि वा (श्च, आ) दिशच्देन इच्छादिपरिष्रहः दर्शनं च प्रयत्नादे रूपादेश्च बुद्धिः तेषां समयायिकारणस्य भावः तत्ता ५ तस्या अनुपपत्तेः तदन्यथा[त्व]मिति पद्घटना । कृत एतत् १ इत्याह—अनुपयोगादिति प्रयत्नादिरूपेण(णाऽ) परिणामात् , परिणामिकारणस्येव समवायिकारणतोपपत्तेः इति भावः ।

कारणात् कार्यभेदेकान्ते समवाय (च्य)समवायिनिमित्तकारणभेदाऽपरिज्ञानम् । यत्रोत्किलितं कार्यं जायते तत् समवायिकारणिमिति चेत् ; किमिदं 'यत्रोत्किलितम्' इति ? यत्र समवायेन सम्बध (छ)म् इत्युक्तं (इत्ययुक्तम् ) । न च घटतद्वयवव्यतिरेकेण [त]दन्तरालिधित- १०
मपरं पदमामः । तथापि तद्दर्शनकल्पने वरम् अवयवाऽवयिवनोः गुणगुणिनोः जातितद्वतोः
कथित्वतादात्म्यमिवगानदृष्टमस्तु । तथा च कृतनाशाऽकृताभ्यागमदोपपरिहारः । न केवलं तयोस्तादात्म्ये मेव (तदेवा)विकद्मम् अपि तु दर्शनकल्पनमिष, अदृद्यस्य । कथित्वत्तादात्म्यं च
तथादर्शनाद् वस्तुनो रूपम् । न च स्वरूपेण कस्यचिद् विरोधः । निःस्वभावतापत्तेः ।

नतु [न] दर्शनात् समवाय[व्य]वस्था, अपि तु तत्कार्यतः । तच कार्यम् [किम् १] १५ इत्याह्—'अवयवेषु अवयवी इति प्रत्ययः' इति चेतः, नः, तादात्म्येऽपि तदुपपत्तः । [३७५क] इह् तन्तुषु पटः इति कोऽर्थः १ तेषु कथिवत्तादात्म्येन वर्तते इत्यर्थः, यतो विवक्षातः 'पटे तन्तवः' इत्यपि प्रतीयते । तदेवं समवायाऽसिद्धेः 'यत्रोत्किटितम्' इत्यु(त्ययु)क्तम् ।

एते[न] स्वकारणकारणा(ण)समवाय्यसमवायिकारणम् इति निरस्तम् । न च प्रथमं क्यादिरहितस्य पटस्योत्पत्तिः प्रतीयतेऽध्यक्षतः येन त्र्रृपागुत्पत्तौ तन्तुक्षपादीनाम् असम- २० वायिकारणता स्यान् , क्यादिसहितस्यैवै उत्पत्तिदर्शनान् । आशुवृत्तेः तथादर्शनाभिमान इत्यपि वार्तम् ; सर्वत्र तथा प्रसङ्गात् । तनः स्थितम् आत्मन इत्यादि ।

अथ मतम-भवतु आत्मनः तथापरिणामे प्रयत्नादिसमवायिकारणतोपपतिः, तथापि जैनस्य किं सिद्धम ? इत्याह्-चेत्नस्य इत्यादि। चेत्नस्य प्रयत्नसुखदुःखादिदर्शनपरिणामस्य तदेव द्रव्यान्तरक्ष्पमे[व] कर्म संसारिनिमित्तम् इष्टानिष्टशरीरादिकारणं साक्षात् , तदन्तरं २५ (तदनन्तरं) हीनस्थानपरिप्रहदर्शनात मत्तस्य अशुचिस्थानपरिप्रहवत् । न पुनः प्रयत्नसधर्मा जीवपरिणामः; तस्य [अ]कारणत्वात् । अथ देशादिप्राप्तेर्वाञ्छापूर्वकत्वदर्शनात् सो च (सापि) तिन्निमित्तम् ; न; अशुचिस्थानपातिना मत्तेन व्यभिचाराद् इत्येवकारार्थः । कुत एतत् तदेव कर्म तिन्निमित्तम् ? इत्यत्राह-द्रव्यान्तरेत्यादि । द्रव्यान्तरं व्याख्यातम् , तेन सम्बन्धस्य उदयो

<sup>(</sup>१) तुलना-"एकमेबेदं इपंविषादाश्चनेकाकारविवर्तं पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम् ।"-प्र० वार्तिकालः १।२७७। (१) समवायात् । (३) वंशेषिकाः । (४) समवायम् । (५) स्वशब्देन पटरूपं गृहाते, तस्य कारणं पटः, तत्कारणेषु तन्तुषु समवायि तन्तुरूपं पटरूपं प्रत्यसमवायिकारणम् । (६) पटरूप । (७) पटरूप ।

यथाकालफलदानम् उदीरणा अपकपाचनम् आदिशब्देन द्रव्यान्तरसंस्कारादिपरिष्रदः, तस्य वशात् मिथ्यादर्शनादेः मिथ्यारुच्यादेः [३७५ख] आदिशब्देन मिथ्याङ्गानपरिष्रदः, विका-रस्य जीवपरिणामस्य दर्शनात् । एवं मन्यते—संसारिणो जीवस्य आगन्तुकसुखदुःखादिकं द्रव्यान्तरबन्धोदयोदीरणवशात् आगन्तुकत्वात् मिथ्यादर्शनादिवत् ।

प तयो (ततो) यदुक्तं परेणै- \* ''विवादास्पदीभूतं सुखदुः खादिकं संसारिणः प्रयत्न-संधर्मणा तद्गुणेने कृतम् , कार्यत्वे सित तदुपका[र]कत्वात् ग्रासादिवत्'' इति; तिझ-रस्तम् । यदि परम्परयाः सिद्धसाधनम् । अथ साक्षात् ; तिई द्रव्यान्तरसम्बन्धात् तद्विकारस्य साक्षाद् दर्शनेऽपि अन्यहेतुकल्पने अनवस्था । भवतु तदेव संसारकारणिमिति चेत् ; अत्राह-तत्परिक्षयात् कर्मपरिक्षयात् मोक्ष इति । तथाहि [यत्] यिन्निमत्तं तत् तद्भावं न भवति यथा १० बीजाभावे अङ्कुरः, कर्मनिमित्तश्च संसार इति ।

परः प्राह-

\*''अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव च ॥''

[महाभा० वनप० ३०।२८] इति

१५ ईश्वरः तिश्रमित्तम् इति ।

20

\*''कालः पचित भूतानि'' [महाभा० आदिप० १।२७३-७५] ईंत्यादि वचनात् कालः तित्रमित्तम् इति ।

\*''पुरुष एव'' [ऋक्० १०।९०।२] इँत्याद्यभिधानात् पुरुषः कारणम् ।
\*''प्रकृतेर्महान्'' [साङ्क्ष्यका०२२] ईत्यादिवचनात् प्रकृतिः कारणम्,[न] कर्मेव इतिः
तत्राह-

ईश्वरादिकं 'संसारिनिमित्तम्' इत्यनुवर्त्तते । 'कल्पयताऽपि' इति पदेन एतेन एतहर्शयति—उक्तविधिना न तत्र किञ्चिन् प्रमाणम्, केवलं कल्पनामात्रमिति । तदभावे कर्माभावे अतिप्रसङ्गात् । अतिप्रसङ्गं दर्शयन्नाह—तस्यापि इत्यादि । कंवलम् अन्येषां मुक्तात्मनां संसारिणां चाविशयेण तत् तिन्निमित्तं स्याद् अपि तु तस्यापि ईश्वरस्यापि ईश्वरः २५ संसारिनिमित्तं [३७६क] स्यात् । ज्ञते एतत् १ इत्यत्राह—जीवावि[शे]षात् । जीवैः

(१) तुलना—"देवदत्तविशेषगुणप्रेरितभृतकायाः तदुपगृहीताश्र शरीराद्यः कार्यन्वे सित तदुपभोग-साधनत्वात् गृहविदिति।"—प्रश्न किरणा १ १० १४९। (२) अस्टेन। (३) अन्यवस्था स्याद्त्रियर्थः। (४) "कालः सजित भूतानि कालः संहरते प्रजाः। संहरतं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः॥ कालो विकुरते भावान् सर्वांख्लोके शुभाशुभान्। कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विमृत्रते पुनः॥ कालः सुरेषु जागतिं कालो हि दुरितकमः। कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविश्वतः समः॥ अतीतानागता भावा वे च वर्तन्ति साम्प्रतम्। तान् कालनिर्मितान् बुद्ध्वा न संज्ञां हातुमहंसि॥"—महाभा०। (५) "पुरुष एवेदं सर्वं यद्भृतं यच भाव्यम्"—ऋक्०। (६) "प्रकृतेर्महान् ततोऽहङ्कारस्तसाद् गणश्र चोढशकः। तसादिष चोढशकात् पद्मश्रः पत्र्व भृतानि॥"—सांख्यका०।

अविशेषाद् ईश्वरस्थेति । यथैव हि निःकर्मणां जीवानामसी संसारकारणं तथा तथाविधस्य-न्मानोऽपि (स्य आत्मनोऽपि) स्यात् । अथ सर्वक्रत्वाद् आत्मनत्त (आत्मानं न) दुःखेन योज-यति; [त]त एव परमपि निर्दोषं न तेन योजयेत् शुद्धविपस्तदसंवात् (शुद्धियस्तदसंभवात्)।

एतेन क्रीडा तत्र निषिद्धा। तस्य तया तिक्रिमित्तत्वे आत्मन्यपि स्यात्। दृश्यन्ते हि तैया प्ररणिका [पूरिणिकाः] आत्मानं चित्सारयन्तः। 'स्वभावत एव सँ तिक्रिमित्तम्' इत्यपि नानेन '९ परिहृतम्। न चादर्शने परत्रैव स तस्य स्वभावो नात्मिन इति विभागो [यु]क्तः। यदि वा तस्यापि ईश्वरस्यापि संसारनिमित्तम् अन्ये जीवाः। कृत एतत् ? इत्यत्राह—जीवाऽविशोपात्। अक्रमेणां हि सर्वक्रत्वादिना गुणेन जीवानां विशेषाभावात्।

ननु किमुच्यते तद्भाव इति, यावता तद्भावे स तन्निमित्तमिति चेत् : अत्राह-यथा-कर्मसम्बन्धम् इत्यादि । अत्रायमभिश्रायः -- कर्मणा [ई] श्वरस्य ते [न] वा कर्मणः किञ्चित् १० क्रियते, केवलं तयोरन्योऽन्यसहकारिणोः कार्ये व्यापारः । कर्मणा वा प्रेरित ईश्वरः कार्य जन्यति नकर्मेतरवन् (कर्मान्तरवन् ), ईश्वरेण वा कर्म अचेतनत्वादु वास्यादिवत इति ? तत्र प्रथमपक्षे 'यथाकर्मसम्बन्धम्' इत्यादि । अन्यत्र 'विष्यये च' इत्यादि । यस्य प्राणिनो यः कर्मसम्बन्धः सुरूपा (पोऽ)न्यथा वा झटिति फलदायान्य (दायी अन्य)था वा तदनुसारेण यथाकर्मसम्बन्धं प्रवर्त्तने 'तत्सम्बन्ध (न्धं) सहकारिणमाश्रित्य कार्यजन्मनि ईश्वरस्य प्रवृत्ता- १५ वङ्गीकियमाणायां प्(पा)रमैश्वर्यानुपपत्तिः (त्तेः) 'अतिप्रसङ्गात्' इत्येतद् [३७६ ख] अत्रा-प्यनुवर्त्तते । तदेव कर्म 'संसारनि मित्तमृ' इति सम्बन्धः । तथाहि-कर्मसहकारिणः तस्य कार्यं कुर्वतोऽपि यदि पारमैशवर्यम् ; कालादेरपि स्यादविशेषात् । अथ ईश्वरो झत्वाझत्वात् (झत्वात् हात्वा) कार्यकारणकलापं कार्यं जनयति अन्यथा कालादिः विपर्ययातु<sup>8</sup>, ततोऽयं विशेष इति चेतु : कुतस्तस्य तत्परिज्ञानसिद्धिः ? "जननातु : कालादिना व्यभिचारः । 'आत्मत्वे सति २० तज्जननात्' इत्यपि नोत्तरम् : गाढसुप्तेन म्वव्यापारव्याहारहेतुना व्यभिचारः । 'सर्वव्यामोह-रितत्त्वे (रहितत्वे) सित' इति चेत : तदिप कुतः ? सर्वज्ञानात : अन्योऽन्यसंश्रयः-सर्वव्या-मोहविरहसिद्धी तत्परिज्ञानम् . अतः तत्सिद्धिरिति । तन्न कालादेरस्य विशेषः । भवत वा तत्परिज्ञानम्, तथापि <sup>33</sup>ततोऽस्य <sup>98</sup> न विशेषः अकिञ्चित्करत्वात्तर्परिज्ञानस्य । यो हि कर्मवशात् अकर्त्तव्ये प्रवर्त्तमानमझं झान्वा कर्त्तव्ये प्रवर्तयति जनम् , तस्य परिझानं फलवत् , "अयं पुनः २५ <sup>१६</sup>तत्रैव । यदि यादिव (यदि वा) यथाकमसम्बन्ध(न्धं) प्रवत्तेने सर्वज्ञत्वादिना गुणेन यत् पारमैश्वर्यं तस्याऽनुपपत्तेः कर्मैव तनिमित्तम् ।

अत्र 'अतिप्रसङ्गात्' इति नापेक्षणीयम् । तथाहि-कर्म अचेतनमपि यदि यथाकालं कार्यजननसमर्थम् ; तत एव तन्निष्पत्तेः किम् ईशेन तज्ज्ञेन ? नहि तथाजननासमर्थम् अन्य-सिन्निधानेन जनयति, अन्यथा यवबीजं शाल्यङ्कुरं तत्परिज्ञानवतः सन्निधाने कुर्यात् । ज्ञानं ३०

<sup>(</sup>१) ईइवरः। (२) क्रीढया। (३) इन्द्रजाककारिणः। (४) ईइवरः। (५) ईइवरस्य। (६) प्रेरितं। (७) कर्मसम्बन्धाःमकं सहकारिणम्। (८) ईइवरस्य। (९) अञ्चत्वात्। (१०) ईवरस्य। (११) उत्पादनाच्चेत्। (१२) ईवरस्य। (१३) काकादेः। (१४) ईश्वरस्य। (१५) ईश्वरः। (१६) वं प्रवर्तमति इति सम्बन्धः।

च सहकारि निषेद्धुमशक्यम् । न चेशस्तथा । अथ तस्य तत्सामध्यं तेनं क्रियते ; [३७७ क] तहींशेन क[म्] जन्यते न कार्यम् इति कथं स तत्सहकारी तज्जनयति १ द्वयमपि सं एव इति चेत् ; कुत एतत् १ अन्यतः तथाविधजनककर्माऽसंभवादिति चेत् ; ईश्वरस्य तत्कार्य-द्वयजनने कुतः सामध्यमायातम् १ अहेतुकम् ; सर्वत्र स्यात् , इतस्था अन्यत्रापि किं हेतोः ५ कार्यनियमकल्पनेन १ तत्सामध्यस्य नित्यत्वाददोष इति चेत् ; न ; तन्निपेधात् । स्वहेतोः इति चेत् ; कर्मणोऽपि तत एव इति किम् ईशेन १ इति स्थितम् चथा इत्यादि । अथ कर्मणा ईश्वरः प्रेरितः, तेन वा कर्म कार्यकृत इप्यते ; तत्राह्—विषयीये वा इत्यादि । उक्तकमाद् अन्यः क्रमो विषयियः, स च मेश्वरकर्मवादिमते[ऽ]नन्तर एव संभवति, तस्मिण्च प्रवर्त्तने पार्मेश्वर्यानुपपत्तेः कर्मेव तिन्निमित्तम् । तथाहि—पृथग्जनवत् कर्मणा प्रेरितस्य तस्य प्रवर्त्तने न ततो विशेषः ।

- १० किञ्च, तेर्न प्रेरितः, पृथग्जन एव स (स्व) कार्यं विद्धातु किमीशप्रेरणेन ? अचेतनमिप तत ईशं प्रेरयित न तज्ज्ञा ("तज्ज)निमिति [किं]कृतो विभागः ? 'अन्येन (अध तेन")
  प्रेरितमीशं प्रेरयित इत्ययुक्तम ; अनवस्थापत्तेः । तन्न कर्म ईश्वरं प्रेरयित । नापि ईश्वरः कर्म; पारमेश्वर्यानुपपत्तेः। तथाहि—वरं कार्यमेव तेन कृतं किं कर्मप्रेरणेन ? "यस्य कार्येऽसामध्यं तस्य "तत्वरेणे सामध्यम् अतिश्रद्धेयम् । कर्मण एव वा "तदस्तु किं तत्वरेरकेण ।
- १५ अथ अचेतनं तद्" वास्यादिवत् चेरना निश्चितमेव (चेतनाधिष्ठितमेव) कार्य [प्र]वर्तते कि तद्धिष्ठापकस्य कार्मद[ः] कथं चेतनत्वं घटादिवत् ? अस्मदादिवत् स्यादिति चेत् ; तदेतद्स्मतः ; "यदसता समुदायहतम् (तः समुदाहतम् ); अस्मदादेरिप "ततो भेदे; न चेतनत्वम् । ज्ञानसम्यायाच्चेतनत्वं चेत् ; नः तिन्नपेधातः । सतोऽपि सर्वगतत्वेनाऽविश्चेपातः कि क ज्ञानम् ? अथ सम्यन्धा(न्ध्य)विश्चेपेऽपि सम्बन्धविश्चेप इष्यते; कृत एतत् ? स्वभाव[त] इति चेत् ; वैतद्पि उत्यादश्चेतातः । इत्येतः । तथा दर्शनातः ; युक्तमेतद् यदि गगनादिपरिहारेण ईश्वर एव कि देव (किञ्चिदेव) ज्ञानं हश्येत । स एव पश्चर्ताति चेत् ; कोशपानात् वै प्रत्येयम् । एतेन योगिनि (न)श्चिन्तिताः । स्वभावत एव च सम्बन्धिनियमे कि समवायेन ? इहेति प्रत्ययोऽपि वैतत एव भविष्यति । तम्न परस्य कश्चित् चेतनो यः तस्य विध्याता स्यात् । ज्ञानात (त्त)स्याभेदे अन्यत्रापि गुणगुणिनोन्भेदेकान्तो विश्चीर्येत । तथा च अनीश्वरस्य अनित्यज्ञा[ना]दिस्वभावस्य कार्यत्वम् इति, २५ विदृष्टान्तेन ईश्वरस्यापि वित्यसक्तिति नस्यापि अन्यो धीमान् कर्ता, ततः पारमैश्चर्यानुप- पत्तिः इति ।

<sup>(</sup>१) कर्मणः। (२) ईश्वेन। (३) ईश्वरः। (४) कार्यम्। (५) ईश्वरः एव। (६) यदि कारणं विना सिर्ह। (७) ईश्वरस्य। (८) कर्मणा। (९) कर्मग। (१०) पृथ्यजनस्। (११) कर्मणा। (१२) ईश्वरस्य। (१३) कर्मप्रेरणे। (१४) कार्योत्पादकत्वमस्तु। (१५) कर्म। (१६) "प्रधानपरमाणुकर्माणि प्राक् प्रवृत्तेः वुद्धिमस्कारणाधिष्ठितानि प्रवर्तन्ते अचेतनस्वात् वास्यादिवत्।"—स्यायवा०ए० ४५७। (१७) ईश्वरस्य। (१८) असिद्धस्य उदाहरणरूपेण कथनं कृतम्। (१९) चेतनस्वात् ज्ञानाद्वा। (२०) समवायनिराकरणात्। (२१) ईश्वरस्वभावं ज्ञानमिति। (२२) इति चेत्। (२३) एतदुष्यमानं भयपानादेव वुद्धौ समाविश्वति। (२४) स्वभावादेव। (२५) कर्मणः। (२६) अस्मदादिद्दशम्देन। (२७) कार्यस्थं।

किंच, यदि सर्वमचेतन [नं चेतना]धिष्ठितमेव कार्ये प्रवर्तते इत्येकान्तः ; तर्हि यस्य यत् कर्मादि स एव तस्यापि (तस्या)धिष्ठाता इति व्यर्थम् ईश्वरकल्पनम् । निह ैतस्यापि तत्र सिक्सिनात्परम् अधिष्ठात्व्वम् । प्रेरकत्विमिति चेन् ; वेजन्यस्याप्यस्तु । 'तद्ज्ञाने वेतत्कथम्' इत्यपि नोत्तरत्वातृक्कोत्तरत्वात् (न; उक्तोत्तरत्वात्) सुप्रस्याऽज्ञानेऽपि स्वाङ्गावयवप्ररेणं (ण)-दर्शनादिति ।

- यदि पुनिरदं चोराम्-शरीरसम्बन्धान प्राग् अशरीरस्य कथं तद्धिष्ठातृत्विमिति ? तदीश्वरे-ऽपि समानमिति दर्शयन्नाह-जीवोपयोग् इत्यादि ।

# [जीबोपयोगयोग्यैरीइवरस्यानुमीयतं । वितनोइचेच्छा तद्धेतुः शरीरकरणादिभिः ॥१३॥

शरीरेन्द्रियादिसङ्गमनुभवतोऽनिष्पन्नकायकरणस्य उत्पत्तः कथमात्मोपभोगयोग्य- १० निष्पादनसामध्यं म् १ तत्परिग्रहात् निष्पन्न[स्य]तत्कृतिन संभाव्येत । पारिशेष्यादीश्वरः कारणिमिति वैशेषिकादयः । वितनुकरणस्य पुनिरच्छया जीवोपभोगयोग्यशरीरादिकरणं कथं संभाव्येत १ तदुत्पत्रविशेषात् , प्रतिषिद्धं च । तत्परिणामोपगमेऽपि समवायिकारण-त्वस्थित्वाप्रष्ट्रत्यादेश्च परिणामिन एव संभवात् प्रवर्तनालक्षणाः दोपास्तजनमहेतवः कथन्न स्यः १ अत एव कर्मसम्यन्धोपपत्तेः । चेतनकृतं किञ्चिद्पभोगयोग्यं संप्रेक्ष्य सर्वत्र १५ कल्पनायां सतनुकरणकृतिः किञ्च प्रसज्येत १ तथा च अनवस्था । दृष्टव्यतिक्रमे स्वकर्मणः तत्सामध्यं कल्पयितुं युक्तम् ।]

च शब्दो[३७८ क]अत्यथों भिष्ठप्रक्रमः 'ईश्वरस्य' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः। न केवलमन्यस्य अनीधरस्य अपि वी[तु ई]श्वरस्यापि। किंभूतस्य ? चित्रनोः अशरीरस्य। किम ? अनुमीयते। कैः ? इत्याह—शरीरका(क)रणादिभिः आदिशब्दाद् भुवनादि- २० परिमहः, अभेदोपचारात् तद्रताः कार्यत्वादयः शरीरकरणादयः उच्यन्ते। किंभूतैः ? इत्याह—जीवापयोगयोगैः (जीवोपयोगयोग्योगेः) ईश्वराद् अन्य(न्ये)जीवा गृह्यन्ते, तस्य 'ईश्वरस्य' इत्यनेन अभिधानान , तेषामुपयोगः तज्जननव्यापारः तत्र योग्यैः यथा ईश्वरेण ते निष्पादिवतुं शक्याः तथा अन्यैरपि इत्यर्थः। तस्य कां किमनुभीयते ? इत्याह—इच्छा सिस्रक्षा। किंभूता ? इत्याह—तद्रेतुः शरीरकरणादिकारणाम्। यथा २५ वितनोरन्यस्य तद्रोतुः सो(सा)नानुभीयते तथा ईश्वरस्यापीति भावः। यदि वा चशब्दः अवधारणे, ईश्वरस्येव (स्यैव) किंमनुभीयताम् ?

ननु यथा ईश्वरस्य <sup>६</sup>तत्करणे सामर्थ्यम् , नैयमन्यस्येति चेत् ; युक्तमेतद् यदि तथादर्शनं स्यात् । निह हप्टेऽनुपपन्नं नाम । अथ ईश्वरेण सर्वस्य जननात् किमन्येनेति चेत् ? एतद्पि युक्तं यदि कुतश्चित् सिद्धं स्यात् , यावता शरीरादिकार्यदर्शनात् ईशोऽप्यनुमीयते । "तथ नानाविधमिति ३%

<sup>(</sup>१) ईश्वरस्यापि । (२) अस्मदावेरपि । (३) प्रेरकत्वस् । (४) 'का' इति प्रश्ने । (५) 'कारणादि' इति निरर्थकं पुनर्किश्वितस् । (६) शरीरादिकरणे । (७) कार्यस् ।

तथाविधम् आत्मनः कर्त्तारमनुमापयन्ति (ति) घटपटनगरारामादिवत् । अथ केनोच्यते—[ए]कस्य करणदर्शनाद् एकः प्रतीयते १ प्रतीयताम् यदि कार्ये तद्विज्ञानानुगमः स्यात्, न चैवम् शब्दह् इचेवंननिधन्नत्यत्रापरा (चैवमिति । अत्रापरः) प्राह—सकलं जगद् एकोऽवयवी तस्य प्रासादवद् अनेककर्तृसंभवेऽपि [३७८ ख] सूत्रधारसमानेन एकेन सकलकारकप्रामवेदिना भवितव्यम् इति; ५ तद्य्यक्तम् : यतः एकस्यापि भागशः अनेकसृत्रधारसंभवात् ।

'वितनुका(क)रणस्य' इत्यादिना कारिकां व्याख्यातु (तुं) शर्र।रेन्द्रियेत्यादि पूर्वमुपचिति (पूर्वपक्षमुपन्यस्यति) तन्वादिसङ्गमनुभवति(तः)संसारिण इत्यर्थः । स्वयम् आत्मना [न] ईश्वरादिना, उत्पत्तुः गतदि (कृत्यादि) संबन्धितया जायमानस्य । किंभूतस्य ? इत्याह-अनि-ष्पन्नकायकरणस्य कथम् ? न कथित्रतः, आत्मापयांग्य(आत्मोपभाग)योग्यनिष्पादन-१० सामध्य [म् ] । कुतः ? इत्याह-तत्परिग्रा(ग्र)हेत्यादि । नोत्पत्तुः तन्निष्पादनसामध्यमिषि तु तद्विपरीतयोः पित्रोः इति चेत् ; अत्राह-निष्पन्नेत्यादि । मैधुने तद्व्यापारात् । न च तदेव तत्र व्यावृत्तिः (व्यापृतिः) प्रतिमेश्चनमपत्योत्पत्तिप्रसङ्गान् इति भावः । कर्म्भणा (णां)तत्र व्यावृत्ति (पृति)रिति चेत्यादि (चेत् ; इत्याह्-) तत्कृतिः शरीरेन्द्रियादिने संभाव्येत । कुतः कस्य <sup>5</sup>सा संभाव्यत [इत्याह**–पारिदोध्यात्** ] इत्यादि । प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यसिद्धि[ः] **पारिदोध्यं** १५ तस्माद् ईश्वरः कारणम् । तथाहि-शरीरे तिपादि(न्द्रियादि) कार्यं कारणाविनाभावि, तस्य च उक्तविधिना [ना]न्यत् कारणम् इति पारिशेषाद् (प्यात्) ईश्वरः इत्येवं वे<mark>शेषिकाद्यः</mark> । <sup>र</sup>तत्त्वदूषकादयः । तत्त्वदूपणमाह*–वित्तनुकरणस्य इ*त्यादि । वित्तनुकरणस्य 'ईश्वरस्य' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । पुनरिति वितर्के । इच्छया शरीरादिकरणं वाञ्छया कथं संभा-व्येत १ किम् १ इत्याह—जीवोपमोग इत्यादि । इतरथा[तथा]विधस्य स्वयमुत्पत्तुः इच्छया २० तिन्निष्पत्तिः संभाव्येत । तस्येच्छा वतादृशी कुतोऽवगम्यते ? [३६९ क] ईश्वरस्य कुतः ? कार्यनिष्पत्तेः ; अन्यत्र समानम् । 'जन्मोत्तरकारुं तदिच्छातः कुतो न कार्यम्' इत्यपि नोत्तरमः ; ईदवरेच्छा (च्छया) सर्वेक कार्यनियातं (सर्वेककार्यनिपातः स्यान) । तत्र प्रमाणामा वाह्यनिवारः (वोऽन्यत्राप्यनिवार्यः) संभाव्येत । सक्ष (साक्षा) दुत्पन्नेऽपि तत्तो जगत्कार्ये पुनस्तस्यामपि तन्नोत्पद्यते ।

स्थान्मतम्—आत्मनः शरीरादिसम्बन्धकरणे न कस्यचिद् इच्छा अस्ति, सती वा कथं नेदानीं सर्वैः स्मर्थते इति ; [तम्न] सारम् ; यतः तस्यार्थस्यमरणे(तस्य अर्थस्मरणे) प्यनिवारणात् अस्मरणं मथापि (णमन्यत्राप्य) विशिष्टम् , सामध्यम् उभयत्र सन्दिग्धमिति मन्यते । एतदेवाह— तद् इत्यादि । स चासौ उत्पत्ता वनेना(च तेनाऽ) विशेषाद् ईश्वरस्येति । यत एव विशेषोऽत एव वरमीश्वरण सिष्टः (रेण सृष्टः) एवं तदाराधनाद् धर्मसिद्धेः इति चेत् ; ३० अत्राह—प्रतिषिद्धं च इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) तत्कृतिः । (२) 'तत्ववृथकादयः' इति पुनर्किकितम् । (३) शरीरादिकरणरूपा । (४) उत्पचते इति उत्पत्ता ।

ननु मम बुद्धिमत्कारणमात्रसिद्ध्या प्रयोजनम् , तत्कारणम् ईश्वरो भवतु परो वा परिणा-म्येव इति चेत् ; अत्राह-समवायीत्यादि । तस्य ईश्वरस्य अन्यस्य वा परिणामोपगमेऽपि, अपिशब्दः पश्चान्तरसूचकः । कुतः तदुपगमः ? इत्याह-समवायीत्यादि । समवायिकारणत्वं च स्थित्वाप्रवृत्तिश्व आदिशब्देन निमित्तकारणत्वादिपरिष्रहः तस्य परिणामिन एव संभवात् इति । तत्र दूषणम् -प्रवर्त्तनेत्या [दि । प्रवर्तनालक्षणा] दोषा रागादयः कथं न स्युः नैव ५ ईश्वरस्येति । किंभूताः ? इत्यत्राह-तज्जन्महेतवः तच तनु (तत्) शरीरेन्द्रियादिसम्बन्ध-लक्षणं जन्म तस्य हेत्वः, तंस्यापि संसार इतरजीववत् स्यादित्यर्थः । तस्य दोषास्तित्वे कि प्रमाणमिति चेत् ? अत्राह-[३७९ख] प्रवर्तमानानां जन्तूनां प्रेरणा प्रवर्तना सैव लक्षणं चिह्नं येषां ते तथोक्ताः । तथाहि-यः परममिष्ट ( परम इष्टानिष्ट)कर्मणा योजयति स रागादिनामवे (दिमानेव) तनो यथा ध्यानो [?] योजयित च तेन परमीइवर इति । रागाद्यभावेऽपि तस्य तत्प्र- १० वर्त्तना[ऽ]विरोधादनेकान्तिको हेतुरिति चेन् ; अत्रोत्तरम् 'तन्वादिकरणादु' इत्यादि भवि-ष्यति । सतोऽपि (सन्तोऽपि) तस्य रागादयो न कर्मसम्बन्धकारणं देवताविशेषत्वाद् यथा मयूरस्य विषं न रमण (मरण)कारणम् । अत एव दोषसद्भावत एवं (व) कर्म सम्बन्धोपपत्तेः तज्जन्महेत[वः] कथन्न स्युः इति ? अन्यथा सर्वस्यापि तैतस्तत्सम्बन्ध (न्धा) भावे इति मन्यते । 24

एवं तायत् (तावन्) स्वयुक्त्या संसारित्वं तैस्य दर्शनम् (द्रशितम्)। अधुना परयुक्त्या दर्शयन्नाह—चेतनकृतम् इत्यादि । चेतनकृतं स्पादि किश्चित् , न सर्वं तथा, प्रमाणाभावात् परस्य इति निरूपितम् \* "भूता भव्याः" [सिद्धिवि०३।८] इत्यादिना । किभूतम् ? इत्याह—उपभोगयोग्यम् प्राणिना(नां)भोग (ग्य)मित्यर्थः । तिकं कृत्वा ? इत्याह—संप्रकृत्य दृष्ठा सर्वत्र सर्वस्मिन् उपभोगयोग्यकृत्यनायां कियमाणायां 'चे[त]नकृतत्त्वस्य' इति सम्बन्धः । तथा ६० व परप्रयोगः—राज्यादिवा (व)न्नरेन्द्रादिभिः केनचित् चेतनावता कित्पतं भुज्यते, भोग्यत्वात् , स्पादिवत् । योऽसी ते (अन्ते) "कः संभवावान् (स भगवान् ) महेश्वर इति । तत्र परिहारः—सत्तुकरणकृतिः वनुकरणवता करणम् उपभोगयोग्यस्य किम् प्रसुद्धते च (ज्येत् ?) अत्रापि स एव प्रयोगो हष्टान्तोऽपि सूपकार एव तथा च तेना(न) च स्वशरीरादिकम् अन्ये[न] [३८०क] तदनुभुज्यते, तेनाप्यन्येन इत्यनवस्था इति भावः । अथासौं अतनुकरण इष्यते अन्येन २५ वा दत्तं शरीरादि भुक्तः; नः अत्राह—दृष्टेत्यादि । परोपभोगयोग्यस्य सूपादेः करणम् , दान (नं)वा सतनुकरणस्य सूपकारादेः अन्यदत्तं जातस्य(प्राप्तं) वा दृष्टम् तद्व्यतिक्रमे किया [१] कियमाणे स्वक्रमणः भोकुर्यदात्मीयं कर्म तस्य तत्सामर्थ्यं भोकृत्रपभोगयोग्यकरणसामर्थ्यं कृत्य-ित्तं युक्तम् । यथा [अ]चेतनस्य चेतनानिधिष्ठितस्य "तत्सामर्थ्यं न दृष्टं तथा चेतनस्य वितनु-करणस्यापि न दृष्टम् । कल्पनम् अन्यत्रापि समानमिति भावः ।

<sup>(</sup>१) ईश्वरस्य । (२) वोषात् । (३) कर्मसन्बन्धाभावः स्वात् । (४) ईश्वरस्य । (५) परमातमा । (६) ईश्वरः । (७) उपभोगयोग्यकश्णसामर्थ्यम् ।

ननु स्वश्ररिकरणसंचरणकरणं प्राणभृतो वितनुकरणस्यैव सर्वस्य दृष्टम् , तत्संचरणकरणे अपरतनुकरणादेरभावात् , तत्तेन दृष्टव्यतिक्रम इति चेत् ; उच्यते—स्वापाद्यवस्थस्य विचेतनस्यापि न दृष्टव्यतिक्रमः। निह तस्यामवस्थायां परेण चेतनाऽभ्युपगम्यते यतस्तदा चेतनः पुरुषः स्यात् । अन्यदा ससाप्य (सत्यप्य) नुपयोगिनी । जैनोपगमा[त] तदां तदित्तत्वे तदुपगमादेव सर्वस्य ५ शरीरान्तरं काम्मेण तत्संचरणकारणं सिध्येत् । अथेश्व[रः] तद्यस्थस्य तत्संचरणकारणं ततो-ऽयमदोषः ; तिहं स एव सतनुकरणप्राणभूतः तत्संचरणकारणमिति नातनुकरणस्य तत्संचरणकेरेतुत्व (त्यं) दृष्टं कृतः विचेतनाता(तनता त्र)त्येरकस्य १ तथादर्शनात् ; सतनुकरणस्यापि । ततो न कश्चिदं (किञ्चिदं)तत् ।

अत्राह परः-नेश्वरस्य जन्महेतवो[दो]षाः, तद्रहितस्यापि व संसारिनिमित्त[त्व]म् इतिः १० तत्राह-तत्त्वाद् (तन्वादि) इत्यादि ।

> [तन्यादिकरणात् सत्त्वान् भवक्लेशेन योजयेत्। बुद्धिमानन्यथा कस्मात् स्वयं द्रोहमकुर्वतः ॥१४॥ सकर्मणां वा जन्तृनां हेतुर्देहादि कर्मणि। ईश्वरेच्छाप्रवृत्तिः किं प्राणिस्थन्नेश्वराद्विना ॥१५॥

१५ धक्तात्मनां तनुकरणादिदुःखोपयागमकुर्वतः स्वयं स्वप्रेरकं कर्म ईश्वराऽवश्यमपेक्षते यतः तदिच्छामात्रं सिक्षधापयति तत एव देहादिकं निष्पादयेत् किमीश्वरंच्छया ? तद्वरमीश्वर एव]

[३८० ख] तचादी (तन्वादी)नां करणाद् भवक्लेशेन मंसारदुः वेन करमात् कुतः कारणात् न कुतिश्वत् योजयेत् सत्त्वान् प्राणिनः स्वयम् आत्मना द्रोहम् २० अपराधमकुर्वतः ईश्वरः, सर्वस्थातमना वुद्धिमत्त्वाऽत्यभिचारा[त्] । वुद्धिमानिति वचना[त] निर्दोषया सकलविषयया बुद्ध्या तद्व्यात् (तद्वान्) गृह्यते जन्तुभिः इत्यादिना । अथापराधमकुर्वतोऽपि "तान् तैयोजयितः, तत्राह्यन्य (तत्राह्-अन्य)धा अपराधम् (म)कुर्वतोऽपि "योऽपि योजयित इत्यन्यधाश्च्यार्थः, प्रेक्षापूर्वकारितानुपपत्तः । तत्र यद्यसी" तांस्तैनं योजयित संसाराभावः स्यादि[ति] संसारप्रवृत्त्यथं तेस्तान् योजयिति चेत् ; अत्राह्-२५ भवक्लेश इत्यादि । तादशेन प्रेक्षापूर्वकारिणा न भवक्लेशहेतुना इति भावः ।

यदि पुनर्मतम्-नाऽकृतापराधतान (धकान् ) स्वयमीद्वर् [:] संसारददुःखेर्जन्तृन् योजयित, अपि [तु] भूतैरेव तादृशानि कर्माणि कृतानि यः (यैः) प्रेर्यमान (णः) तैः तद्योजने क्षमय्या

20

30

(क्षमोऽपि ओ) दासीन्यं न [छ]भत इति ; तत्राह—सकर्मणां वा इत्यादि । सकर्मणामेव न निष्कर्मणां जन्तृनां देहादिकर्मणि हेतुः । का ? प्रष्टुत्तिः । कस्याः ? ईठवरेच्छायाः अधेषां (अन्येपां) तत्प्रेर[क]कर्मामावादिति मन्यते । अत्र दूषणम्—प्राणिस्थमित्यादि । प्राणिस्थं देहादिहेतुः किन्न ईठवराद्विना ईऽवरमन्तरेण 'सकर्मणाम्' इति सम्बन्धः । एवं मन्यते—यया प्रत्यासत्त्या कर्माणि ईठवरं प्रेरयन्ति तयन्ति तया देहादि हादिकुन्विति ५ (कुर्वन्तु इति) ।

ननु देहादिकर्मणीश्वरेच्छायाः प्रवृत्तिर्हेतुरिति पूर्वः पक्षः कृतः, दृषणं पुनरीश्वर एवो-च्यते, [३८१क] पूर्वपक्षानुसारिणा च दृषणेन भवितव्यमिति चेत्; न; तास्थाता[तात्स्थ्यात्त]-

च्छव्दमिति इच्छया ईश्वरः तेन च साध्य इति न दोपः।

कारिकां विदृण्वन्नाह—मुक्तात्मनाम् इत्या[दि] । मुक्तात्मनां तनुकरणादिदुःखोपयो- १० राम कुर्वने कुतः (पयोगमकुर्वतः) अकर्मकत्वात्तेषाम् , सकर्मणामेव कुर्वन्ति इत्यर्थः । कर्म 'तत्रोप- सी (वी) यत इति अध्याहारः । ततः किम ? इत्याह—स्वयमित्यादि । स्वयं स्वस्य प्रेरकम् ईश्वरोऽपेक्षते कर्मे [त्या] यवश्य (श्यं) नियमेन । तथा वा (चा) चेतनं (न) कर्ममाहात्स्याद् नियमेन । यतः यसात सामध्याति ] तदिच्छामात्रम् ईश्वरेच्छामात्रं सन्निधापयति तत एव माहात्स्यात् देहादिकं ततो निष्पाद्यद्वेतनम् किम् ईश्वरेच्छया ? दूषणान्तरमाह— १५ तद्व[र]मित्यादि ।

नतु न केनिवत् प्रेरितांऽसाँ तिम्निमित्तम् , अपि तु क्रीडया इति चेत् ; अत्राह-मुक्ता-तमनोऽपि इत्यादि ।

## [मुक्तात्मनोऽपि देहादि कुर्वन् स्यात् कीडनोऽन्यथा। बुद्धिमान् योजयेज्जन्तृन् कथं भवितव्यतावद्यात्॥१६॥

यदि'''।]

न केवलं सकर्मणाम अपि तु मुक्तात्मनोऽण्यकर्मणोऽपि कुर्वन् स्यात् देहादीः (दि) क्रीडा(ड)नः नान्यथा।न सिष्ट (शिष्ट)परिहारेण राजा कृतदोपं वधवनधनादिना योजयन् क्रीडनो नाम। मुक्तात्मनोऽपि तत्करणे सिष्ट (शिष्टः) न स्यादिति चेतः क्रीडनस्य (डनः स्यातः १)। तैया तस्यापि करोतीति चेतः अत्राह-किं बुद्धिमान् नैव क्रीडन इति सम्बन्धः। २५

किंच, यदि क्रींडनः सन् देहादीन देहिनां विद्धाति महेदवरः, तदा शुभकारिणोऽपि नर-कादिना योजयेद् अशुभकारिणोऽपि स्वर्गादिना इति तदाराधनादिकमनर्थकमः; एतदेवाह—योज-येदि [त्यादि] । योजयेत् जन्तृन् 'देहादिभिः' [३८१ख] इति [वि]भक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह—भवित्रव्य[ता]वद्यात् न शुभाशुभकमेवशात् कथं नैव सक्दरेण योजयेत् इत्यर्थः ।

कारिकार्थं स्पष्टयज्ञाह-यदीत्यादि । सर्वं गतार्थम् ।

<sup>(</sup>१) 'तयन्ति' इति पुनर्किखितम्। (२) ईइवरः। (३) क्रीइया। ६१

एतेन पद्मविकासकारणभास्वतं इव तस्ये देहादिकरणे स्वभावः चिन्तितः। कर्मणो जीवस्य वा संसारिण [:] तत्स्वभावकल्पनापत्तेः।

ननु देहादीनामारम्भका अवयवा बुद्धिमद्धीनाः स्व (वि)कारित्वात् तन्त्वादिवत् । तथा, शरीराद्यो बुद्धिमत्का[रणकाः स्वा]रम्भकावयवसिक्ववेशविशिष्टत्वाद् अवेतनोपादानत्वात् ५ कार्यत्वात् पटादिवत् इति चेत् ; अत्राह-स्थित्वा प्रवृत्तीत्यादि ।

#### [स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थानविशेषार्थकियादयः। अन्यर्थवोषपचेरन् नतो नेइवरहेनवः॥१०॥

नैव तनुकरणादीनां बुद्धिपद्धेतुकत्वे स्थित्वाप्रवृत्तिः अर्थिक्रयाकारित्वं वा हेतुः व्यभिचारात् । नित्येषु [आत्मादिषु] स्वयमभिमतत्वात् । स्वारम्भकावयवसिक्षवेशनिमि-१० सत्वं सतनुकरणस्य घटादेरिव हेतुः स्यात् । बुद्धिमत्कारणपूर्वतामात्रं परेपामिष्टमेव । वितनुकृतेः तत् ।]

नन्येतद् ईइबरसाधकं प्रमाणं पूर्व 'जीवोपयोगयोगयोः' ईत्यादिना दृषि[त]मिष किमर्थं पुनर्दृष्यते इति चेन् १ न ; पूर्वम् इतरद् वितनोः शरीरादिकरणसामध्यं निरस्तम् , इदानीं तत्साधनं निराक्रियते इति विभागः । स्थित्वा प्रवृत्तिश्च विरम्य कार्ये व्यापारः
१५ संस्थानविशोषश्च स्वारम्भकावयवसन्निवेशभेदः अर्थिकिया च कार्यः कारणान्ताः (कार्यकरणम् , ताः) आद्यो येषाम् , आदिशब्देन कार्यत्वादिपरिषदः, ते, अन्ययैव
ईश्वरा[मा]वप्रकारेण उपपद्येरन् ततो विरुद्धा इति ।

ननु विपक्ष एव भवन विरुद्धो हेतुः, अयं तु सपक्षेऽपि घटादी वर्त्तते, व्यभिचारी तु स्यान् । अथ नित्येदवरविरुद्धे परिणामिनि वर्त्तते इति विरुद्ध उच्यते ; र्तस्यैव साधने कथं २० विरुद्धः ? नित्यत्वप्रतिज्ञाव्याघात इति चेत् ; न; भवतोऽपि \* "लोकं (कः) खलु अकृत्रिमः" इत्यंस्य [३८२क] तत्साधनेऽपि विरोधः । न च मेदवरमाङ्क्षयादिनः तत्प्रतिज्ञा ।

<sup>(</sup>१) सूर्यस्य। (२) ईश्वरस्य। (३) "महाभूतचतृष्टयमुपल्डियमत्पूर्वकं कार्यत्वात् "सावयवश्वात्" - मश्च कन्द्व ए० ५४। प्रश्च व्योव ए० ३०१। वंशेव उपव ए० ६२। "शर्राशनपंश्लोत्पत्तिकं बुद्धि-साम्पूर्वकं कारणवश्वात्" "- प्रश्च किरणाव ए० ९७। न्यायलीव ए० २०। न्यायमुक्ताव दिव ए० २३। "बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभृतादिष्यकं सुखदुःखादिनिमित्तं भवित स्पादिमस्वात् तुयादिवत्। धर्माः धर्मो बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं पुरुषस्योपमोगं कुरुतः करणत्वात् वास्यादिवत्।" बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितानि स्वासु स्वासु धारणादिकियासु महाभूतानि वायवन्तानि प्रवर्तन्तं अचेतनत्वात्।" - न्यायवाव ए० ४५७ - ६०। "विवादःध्यासिताः तनुतरुमहीधराद्यः उपादःनाभिज्ञकर्तृका उत्पत्तिमस्वात् अचेतनोपादानत्वाहाः पदात् प्रत्यादात्वाद्वाः तन्त्रवाद्वाद्वाद्वाः उपादःनाभिज्ञकर्तृका उत्पत्तिमस्वात् अचेतनोपादानत्वाहः पदात् प्रत्यादाः खुतः। वाक्यात् संस्याविशेषाद्व साध्यां विश्वविद्वययः॥" - न्यायकुषु० ५।१। "तन्नाविद्वकर्णोपन्यस्यतम् कृतः। वाक्यात् संस्याविशेषाद्व साध्यां विश्वविद्वययः॥" - न्यायकुषु० ५।१। "तन्नाविद्वकर्णोपन्यस्यतम् ईश्वरसाधने प्रमाणद्वयमाह-चत्त्वारम्भकेत्वादि। यग्यवारम्भकावयवसिकवेशविशेषवत्। बुद्धिमदेतुनाम्यं तत्त्वथा कलशादिकम्॥ द्वीन्द्रयप्राद्धमग्राद्धं विवादाम्पदर्माद्वतम् । बुद्धिमत्व्वत्तिस्वत्ताः । तत्त्वादीनामुपादानं चेतनावद्विष्ठितम् । स्पादिमत्वात्तन्त्वादि यथा दृष्टं स्वकार्यकृत्वाः ॥" - तत्त्वसं इलो० ४७-४९। (४) ए० ४७७। (५) शरीररिहतस्य। (६) ईश्वरस्यव । (७) "लोगो भिकिदिमो खलु" - मूला० गा० ७३२।

24

में (नन्में)तस्य परिणामित्वे कार्यत्वेन अन्येश्वरपूर्वकत्वम् अनक्ष्याकारि, अन्यथा अनेकान्तिको हेतुः इति चेत्; अयमेव तर्हि दोषोऽस्तु किमपरेण इति चेत्; न; अन्यथा व्याख्यानात्। एवकारो निपातत्वाद् अपिशब्दार्थः, ततः 'अन्यथाप्युप च (प्युपपर्चे)-रंस्ततो नेश्वरहेत्वः' इत्यर्थः। 'नेव तनुकरण' इत्यादि वृक्तिभिक्ष्यति। यदि वा, य एवं वदित 'नित्योऽशारीरो महेश्वरः शारीरादिकारणम' इति; तदपेक्षया एवकारो[ऽव]धारणे, 'अन्यथैव न भाव एवोपपर्चरन् ततो न ईश्वरहेत्वो विरुद्धत्वात्। एवमनर्थं (एवमर्थं) चेश्वरप्रहणम्, इत्रथा वृद्धिमद्महणं कुर्यात्। अत्र वृत्तिः स्वारम्भकः इत्यादि।

कारिकां विष्ठण्वनाह-तनुकरणेत्यादि । स्थित्वा प्रवृत्तिः अर्थिकियाकारित्वं वा [न] हेतुः । कुतः ? व्यभिचारात् । अयमपि कुतः ? इत्याह-नित्येषु इत्यादि । स्वयम् आत्मना ईश्वरवादिनाऽभिमतृत्वा[त् ] स्थित्वाप्रवृत्तेः अर्थिकयाकारित्वस्य च । नित्यमहणेन १० तत्रायम् बुद्धिमत्कारणाभावं दर्शयति, आत्ममहणेन स्वकार्येऽन (ऽन्य)वेतनाधिष्ठितत्वाभावम् , अन्यर्था अनवस्था स्यात् । स्वारम्भकावयवसिष्ठवेशिनिमित्तत्वं स्यात् 'हेतुः' इत्यनुवर्त्तते । कस्य ? इत्याह- मतनु (सतनु)क्ररणस्य । कस्येव ? इत्याह-घटाद्रिव । अनेन इष्टसाध्य-विपर्ययसाधनाद् विरुद्धमुक्तम् । एतेन कार्यत्वादिकं चिन्तितम् ।

यस्तिह् सशरीरमिनित्यज्ञानम् ईश्वरं कारणिमच्छिति तस्य कथं दोपः १ इत्याह —परेशाम् १५ इत्याह् । परेपाम् [३८२ख] जैनैः इष्टमेव । किम् १ इत्याह —बुद्धिमत्कारणपूर्वतामात्रं 'तनु-करणभुवनादीनाम्' इति सम्बन्धः । च शब्दः पूर्वसर्वदूषणसमुख्यार्थः । एवं मन्यते—ईश्वरस्य ज्ञान-तनुकरणभुवनादीन्युपकरणानि यदि तत्कर्मणो भवन्ति परस्यापि तत एवेति किम् ईश्वरेण १ तद्धिष्ठितादिति चेन् ; एतदिप नाऽनेन उत्सृष्टम् । ईश्वरादेव इति चेत् ; तद्व्याघातः अकर्म-वादश्य । अति (अनि)त्यज्ञानस्य दे (महे)श्वरस्य सकलोपकरणादिज्ञानं प्र मा ण सं प्र ह- २० भा ध्ये निरस्तम् ।

किंच, स्वतन्वादिकरणे यद्यत् याव[त] परं तदपेक्षेत संसारित्वम् इतरवत् । अनपेक्षणे अन्यतन्वादिकरणेऽपि किं तदपेक्षणेन १ वितनुकरणोऽपि स्वस्य देहादिकं सन्पादयन्ति (यति) न परस्य इति महती प्रेक्षापूर्वकारिता ! एतदेव दर्शयन्नाह—वितनुकृतेः इत्यादि । निगमनमाह—तदित्यादि ।

क ण च र स्य अ क्ष पा द स्य च देहादीनाम् ईत्रवरं कारणं वदतः स्ववचनविरोधम् इदानीं दर्शयभाह-'संसार' इत्यादि ।

> [संसारसुखसंवित्तिक्षयात् मोक्षात्मकं वदन् । देहादेरीइवरो हेतुर्यदि शास्त्रं विहन्यते ॥१८॥

स्र त्र का रः आत्मादितत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमं परं पुरुषार्थमाह । स एव ३० संसारं परं ध्रूचयति, यतः देहादिरीक्वरहेतुः । तदनयोः परस्परविरोधात् स्र त्र का र स्य

<sup>(</sup>१) ईइचरस्य । (२) नित्यस्य ईइवरस्यापि अन्यचेतनाधिष्ठितत्वे । (३) ईइचरकर्मणः । (४) अन्यजनस्यापि । (५) ईइचरः ।

बुद्धिमत्त्वं कथं कल्प्येत ? कः प्रेक्षावानपवर्गमर्चेतन्यं प्रतीयते तद्विषयं शास्त्रं कुर्यात् यतो नेश्वरो बुद्धिमान् ? तन्त्र, अन्यस्याऽसंभवात् ।]

देह आदिर्यस्य सकलकार्यशामस्य स तथोक्तः तस्य ईर्वरो नित्यो व्यापी यदि हें (हेतुः) शास्त्रे (स्त्रं) क ण च रा देर्वचन स (नं तदेव)वा विह्न्यते बाध्यते । किं ५ कुर्वन् १ इत्याह—वदन् कथयन् । किम् १ इत्याह—मोक्षात्कथं (मोक्षात्मकम्) मोक्ष-मित्यर्थः । कुतः १ इत्याहा (ह—) संसार [सुग्व]संवित्तिक्षयात् , संसारो जन्म-मरणादिप्रबन्धः सुग्वप्रहणमुपलक्षणं दुःग्वादेः, संवित्ति [ः] बुद्धिः दुःखादिवित्सं चेतैरपि [३८३क] प्रहणे (दुःखादिवन् संवित्तेरपि तेनैव प्रहणे) प्राप्ते तदुपादानं पृथक् मोक्षस्याग्याऽ-युक्ततां प्रतिपादयितुम् , तासां क्षयात् । एतदुक्तं भवति—यदा सर्वोत्पत्तिमताम् एकस्व-१० भावो नित्यो व्यापीश्वरः कारणम् ; तदा सर्वं सर्वदा सर्वेषामिवशेषेण देहादय इति न तत्क्षयात् मोक्षः । तदुक्तं न्या य वि नि श्च ये—

\* "कारणस्याक्षये तेषां काँग्रेस्योपरितः कथम्।" [न्यायितः १।१०३] इति । भव (न च) नित्यस्या (स्व)भावे या (अन्या)ऽतिशयस्य काचिदपेक्षा इत्युक्तम् । तनु तत्कृय (ननु तत्क्षय)स्यापि सँ एव कारणं तत्कथं तदनुपपत्तिरिति चेतः ; संसारंनिर्वाणपुर-१५ प्रवेशः । ततो सोक्षमिच्छता प्रकृत्यादिवद् ईश्वरोऽपि तत्कारणं नाभ्युपगन्तव्य इति ।

यदि चैवं (वा, एवं) व्याख्यायते—देहादी(देरी) इयरो हेतुः यदि । किं कुर्वन् ? वदन् ? किम् ? शास्त्र[म्] । किं भूतम् ? इत्याह—मोक्षाह्र (तम)कं मोक्षस्य [स] त्रिधानं यिसान्निति । कुतः ? इत्याह—संसारेत्यादि । तर्हि विहन्यते परम्परिवरोधेन खरो (ईश्वरो) निराक्रियते । तथाहि—सर्वदा आत्मनो देहादिकर्तृत्वं प्रतिपद्यमान एव संसारोदिक्षो २० (संसारादिक्ष)यान् मोक्षह्रकं (आत्मकं) शास्त्रं वदन् तद्भावं वदतीत्यप विरोधः । अथ तच्छास्तं तस्त्रणीतं [न] भवत्यन्यतो भावान् ; न सर्वमीश्वरकृतम् , तेनं व्याभचारान् ।

अथवा, यदुक्तम् 'कर्मपरवशः किं वृद्धिमानवेनम (नचेतनम) तिशंतं संसारिणं वाऽऽत्मानम्' इति ? तत्त्व (तत्र) परकीयं तद्वृद्धिमत्त्वसाधनमाशक्का दृषयन्नाह—संसार्त्यादि ।
देहादेरी इवरो हेतुः यदि 'प्रतीयेत' [इ]त्यध्याहारः। किं कृत्त्वा [३८३व्य] तद्वेतुरसी ?
२५ इत्याह—संसारसुख्वसं वित्तिक्षयात् तत्क्ष्यमाश्रित्य शुद्धमुख्यसं वित्ती [ः] समाश्रित्य इति
यादेव (यावत । एव) मर्थं च संसारमहणम् , इतरथा मुख्यमं वित्तिमहणमेव कुर्यात् । किं
कुर्वन् समाश्रित्य तद्धेतुः प्रतीयते ? इत्याह—वदन् मोक्षातमकं शास्त्रम् , मोक्षमहणं तदुपह्राशेषतत्त्वोपलक्षणार्थम् । अत्र दृषणम् विहन्यते ईश्वरः इति । तश्या—यदि शुद्धं सुक्षं संवेदनं चेश्चेष्टं (चेश्वरस्थेष्टम् ,) तदेव परेपामिष विधातन्त्रम् , न शरीरादि । यदि पुनः न शरीरा थे

<sup>(</sup>१) पृथक् संवित्तिपरस्य ग्रहणम्। (२) संसारसुखसंवित्तीनाम्। (३) 'कार्यस्योपरमः कथम्'-न्यायवि०। (४) ईश्वर एव। (५) संसारावस्थायामेव मोक्षः स्यादित्यर्थः समर्थकारणसङ्गावात्। (६) ग्रन्थकारादेः। (७) अन्यकृतशास्त्रेण।

च (?] आत्मानोऽपि तदेव कुर्यात् । अथ कर्मणः सहकारिणः पैरत्र भावात्त्रतेव तत्कुर्या [त ] नात्मिन विपर्ययात् ; कर्मापि इष्टतया आत्मिन विधातव्यम् , अन्यथा नान्यत्रापि । तैस्य तदा [तद]हेतुत्वे कथमव्यभिचारो हेतूनाम् १ अथ[वा] शास्त्र(सं) विहन्यत (ते) प्रमाणेन इति व्याख्यातव्यम् । अत्र 'कः प्रेक्षावान' इत्यादि वृत्तिर्भविष्यति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-सूत्र का र इत्यादि । सूत्र का रः अक्ष पा दा दिः परं ५ पुरुषार्थमाह । किम् ? निःश्रेयसाधिगमं निःशेपवैशेपिकगुणेप्रहारक्ष्पनिर्वाणप्राप्तिम् । कुतः ? इत्याह-आत्मादेः तत्त्वज्ञानात् , नेववरात ; अन्यथा र्तद्वैफल्यम् । ईववरा(गे) यावतः तत्त्व-ज्ञानोत्पादनात्याया (नाया)त्मानं क्लेशयति तावन्मोक्ष्मेव विद्धातु इत्येतदनेन दर्शयति । स एव सूत्र का रः संसारं मुक्तेः परं प्रकृष्टं सूचयति । कुतः ? इत्याह-देहादिरीक्वरहेतुः 'इति' शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । इत्येवमाह् यतः । निगमयन्नाह्-तृदित्यादि । यत एवं तृत्तस्मात् [३८४क] १० अनयोः सूत्र का र वचसोः परस्परविरोधात् बुद्धिमन्वं कथं कल्प्यंत सूत्र का र स्य इति । यदि वा, सूत्रकारो महेरवरः सर्वस्य तैत्पूर्वकत्वात अपरं पृववन । अयं तु विशेषः बुद्धिमन्तं कथं करुप्यंत 'ईइवरस्य' इति । अथवा, अ क्ष पा दा त्यिप्रेप (अ क्ष पा दो नि:-श्रेय)साधिग[म]माह, देहादि: सूचयतीति वाक्यभेदेन व्याख्यातव्यम् । 'देहादिहेतुरीश्वरः' इति च पाठांऽस्ति । तत्राष्येवं वाक्यभेदः तद्नयोः ईक्वरकारयोः सूत्रकारये (ईक्वरसूत्रका- १५ रयोः) युद्धिभन्तं कथं कल्प्येत ?परस्य ईश्वरबुद्धिमन्त्वसाधकं 'कः' इत्याद्याशङ्कते दूर्णयतुम्-कः प्रेक्षाचान् अर्तान्द्रियार्थद्शीं अपवर्गम् उपलक्षणमेतन् अशेषाऽऽत्मादितत्त्वस्य । किंभूतम् ? अचैतन्यं चेतनारहितत्वं प्रतीयते, त (यतः) तद्विषयं शास्त्रं कुर्यात् न कश्चित् ? सुगतादेर-सम्बंधा(रसम्बद्धा)भिधायित्वात् कण च रा दे श्च तेंदुपदेशादेह (देव) समीहितसिद्धेः यतोऽ न्यस्य तंत्रतिपन्ना (तत्त्रतिपत्तों) नेश्वरो बुद्धिमान् । यत इति वाऽऽक्षेपे यतो न बुद्धिमान् १ २० तद्वानेव । अत्र दूर्णमाह-नेत्यादि । यदुक्तं तन्न । कुतः ? उक्तप्रकाराद्न्यस्य भुक्तिप्रकारस्य संभवावेवमन्यन्ते (संभवात् । एवं मन्यते) यथा ईश्वरस्य अनन्तज्ञानस्वभावस्य सतः तद्विव-नुक (तद्विधातक)कर्मापाये यदा सर्वज्ञत्वं न कदाचिदा (द) चॅतन्यं तथाऽन्यस्यापि । विशेषः पुनर्यमेव भवन्स्यापगमेन (मलस्यापगमेन) कस्यचित् स्वाभाविकस्तद्पायोऽन्यस्योपायात् , २५ ततो ऽन्या(न्यो) विमुक्ति प्रति यतत इति ।

एतदेव दर्शयन्नाह्-आत्मलाभिमत्यादि ।

#### ["आत्मलाभं विदुर्मोक्षं जीवस्यान्तर्मलक्षयात्। नाभावं नाष्यचैतन्यं नचैतन्यमनर्थकम् ॥१९॥

(१) अन्यप्राणिषु । (२) कर्मणः । (३) ईश्वराहेतुकत्वे । (४) कार्यत्वादीनाम् । (५) षुद्धिसुख-दुःखेटक्काद्वेषप्रयानभर्माधर्मसंस्कारा विशेषगुणाः । (५) तश्वज्ञानं व्यर्थं स्यात् । (७) महेश्वरपूर्वकत्वात् । (८) व्याख्येयम् । (९) ईश्वरोपदेशादेव । (१०) तुलना-"न हि गुणादिविनाशात् जष्ठः, गुणगुणिविनाशात् शून्यः, भोग्यविरहात् तदभोक्ता"-लची० स्ववृ० श्लो०७६ । "स्वरूपावस्थितिः पुंसस्तदा प्रक्षीणकर्मणः । नाभावो नाष्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकम् ॥"-तस्वातु० श्लो० २३४ । न वे निर्वाणम् अभवितः निरात्मकम् अशेषगुणवैकल्यं सात्मकं दृश्य[दर्शन-रहितम्] शिष्मः द्रव्यान्तरवत् । किं तर्हि १ मल[श्चयात्] जीवस्य आत्मलामं मणिवत् । अन्यथा व्यर्थः प्रयासः । तथा सति नेश्वरो बुद्धिमान् अशेषगुणवैकल्यरूपमोश्चाभिधानात् , न कणभक्षादिः तदर्थं तद्वचनात् प्रवृत्तेः , परस्परविरुद्धाभिधानात् बुद्धवत् ।]

(तल्लाभः) कुतः? इत्याह—अन्तर्भलक्षयात् जीवस्य स्वभावाऽन्यथाभावोऽन्तर्भलम् [३८४ख]
तस्य क्षयात् । अनेन सामर्थ्याद् द्रव्यमलक्षयोऽप्युक्तः, तद्भावे तद्भावात् । नाभावं जीवस्य
मोक्षं विदुः अस्याऽप्रमाणत्वात् । नापि तस्याचैतन्यं चेतनारहितत्वम् । कि विदुः ?
[मोक्षं] अत एव न चैतन्यमनर्थकं प्राह्मशृन्यं तस्य तं विदुः । स्वपरप्रकाशनलक्षणस्य
१० प्रतिबन्धाभावे नितरां लक्षणाभिव्यक्तिः न पुनरभावः । नहि भानुः जलद्यटलिकयं स्वपरप्रकाशनहपं विजहाति ।

[कारि]कां विष्णवन्नाह—नवे नैव निर्वाणंशिष्यः(शिष्मः)। किम्भूतम् सविते (तस्य ? अभिवतु) रनुत्पत्तिमात्रस्य । वैशेषिकनिर्वाणाद् विशेषमाह—निरात्मकम् । तथा न चैव निर्वाणं शिष्यः '(शिष्मः) । किम्भूतम् ? अशेषविशेषगुणवैकल्यम् बुद्ध्यादितत्त्वम् । सौगतादस्य १५ विशेषमाह—सात्मकमिति । कस्येव तद्वैकल्यं नवै ? इत्याह—द्रव्यान्तरविति । जीवा(व)-द्रव्याद्व्यद् द्रव्यं पृथिव्यादि तद्व्तरम् तस्येव तद्वत् । यथा निःस्वभावताभयात् न पृथिव्यादे देशेषगुणवैकल्यं तथा जीवस्यापि। अनेन 'परस्य तद्वेकल्य (ल्ये) द्रप्यान्ताभावमाह । तथा नवे निर्वाण(णं) शिष्मः । कथम्भूतम् ? इत्याह—दृश्येत्यादि । किभूतं तिर्हं तद्भवन्तः कथयन्ति ? इत्याह—विक तिर्हं किन्तु जीवस्य क्षस्वभावस्य आत्मलाभं निर्वाणं 'शिष्मः ।

<sup>(</sup>१) तुलना-"तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयबीजिकाम् । उत्खातमूलां कुरुत सरवद्षष्टं मुमुक्षवः॥" -प्रमाणवा० २।२५६ । "तत्र निरवशेषस्याविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाणात् सोपधिशेषं निर्वाण-मिण्यते । तत्रीपधीयते अस्मिकात्मस्नेह इत्युपिकः । उपिकाब्देन आत्मप्रज्ञितिमित्ताः पञ्चीपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यते इति शेषः । सह उपिश्वोषेण वर्तते इति सोपिश्वशेषं । कि तश्विश्वाणम् ? तश्व स्कन्ध-मान्नकमेव केवलं सत्कायदृष्ट्यादिक्लंशतस्कररहितमवशिष्यते निहताक्षेपचौरगणप्राममान्नावस्थानसाध्रम्येण । त्रस्मोपधिशोपं निर्वाणम् । यत्र तु निर्वाणे स्कन्धमात्रमपि नास्ति तिश्वरूपधिशोपं निर्वाणम् । निर्मात उपधि-श्चेषोऽस्मित्रिति कृत्वा, निहताशेषचीरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण । तदेव चाधिकृत्योध्यते··· असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत् । प्रद्यांतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतमः॥"-माध्यः वृ ० पू० ५१९-२०। (२) "नवानामायमगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मीक्षः।"-प्रशः व्यो० पू०६३८। "याबदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिका वासनादयः । तावदारयन्तिकी दुःखञ्यावृत्तिनीवकरूप्यते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कीरगारमा-विशिष्यते । स्वरूपैकप्रतिद्यानः परित्वक्तोऽसिलीर्गुणैः।"-न्यायमः पृ० ५०८। प्रश्नः कन्दः पृ० २८७। मक्त किर ० ए० ६ । (३) तुलना-"तस्मात्तत्संयोगाद् इत्यस्योपलकिवर्या स मोगः, या नु द्रष्टुः स्यह्रपो-पछब्धिः सोऽपवर्गः।"-योगमा० २।२३ । (४) दृष्यकर्माभावः। (५) अन्तर्मलरूपभावकर्माभावे। (६) जीवस्य । (७) जीवस्य । (८) मोक्षम् । (९) मुमः । (१०) वैद्योषिकस्य । (११) ''शिवमजरमहज-मक्षयमभ्यावार्धं विशोकभयशक्कम् । काष्टागतसुक्तविद्याविभवं विमलं मजन्ति दर्शनप्ताः ॥''-रककः क्षी० ४०। सर्वार्थसि० पृ०१।

कुर्तैं ? इत्याह—मलेत्यादि । कस्य वा ? इत्याह—मणीत्यादि । तद्नभ्युपगमे दूषणमावान्यये (दृषणमाह—अन्यश्वा इ)त्यादि । निर्वाणस्यास्याभाषप्रकारेण अन्यथा मोक्षार्थिनां व्यर्थः प्रयासः । सभावस्य (अभावस्य) नाश्यितुमशक्तेः प्रयोजनाभावाच इति भावः । एवं जीवस्य आत्मलामलक्षणो (णे) मोक्षे सति यज्ञातं [३८५क] पगस्य तद्दर्शयन्नाह—तथा सतीत्यादि । तथा तेन प्रकारेण सति जीवस्य आत्मलामलक्षणे मोक्षे नेश्वरो बुद्धिमान् अशेषविशेषगुणवैकल्यरूपस्य ५ मोश्वस्या निम्(स्यामि)धानात् , न करण (कण)भक्षादिः बुद्धिमान् तद्र्थं तद्वचनात् प्रवृत्ते । एतदेव दर्शयन्नाह—परस्परेत्यादि । स्वात्मन्यवस्थानम् आत्मनोऽशेषगुणवैकल्येन, तस्याभिधानात् । निदर्शनमाह— बुद्धेन तुल्यं वर्त्तने इति बुद्धवत् ।

बुद्धस्याऽबुद्धिमत्त्वं दर्शयन्नाह्-तत्त्वित्यादि ।

१०

## [तत्त्वं शून्यं पदार्थानां येषां ते निरात्मनः। निर्वाणं किं विशिष्येत तदर्थञ्च तपश्चरेत्॥२०॥

पञ्च[स्कन्ध]अपुनर्भवलक्षणं निर्वाणं स्वरसतः सिद्धं यद्धं तपस्तपेत् । सन्तानस्य असंम्कृतत्वादसन्त्वात् । चरमचित्तस्य अिकञ्चित्करत्वेन अवस्तृत्वे तद्धेतुपरम्पराया
अपि तथाऽभावात् । द्रव्यसन्तानानां स्वहेतुफलप्रवृत्तिरेव लक्षणं परस्परप्रत्ययात्मकत्वात् । १५
कथमन्यथा 'यस्मिन् सत्येव यद्भाव एव विकारं च विकारः तत् कार्यमितरत् कारणम्'
इति लक्षणं व्यवतिष्ठेत १ न चापरमन्योऽन्यप्रत्यक्षलक्षणम् । यदि पुनिश्चिन्तामयीमेव
प्रज्ञामनुशीलयतां विश्रमविवेकनिर्मलमनःप्राप्तिः निर्वाणम्; तदिप मिथ्याभावनायां न
संभवति [कामशोकभयोन्मादादिवत् ] नैरात्म्यम् '''

ते तब । कस्य ते ? इत्याह-निरात्मनः सौत्रान्तिकादिमनवतो ("मतवतः) बुद्धस्य २० इत्यर्थः । ये पदार्थाः रूपादयः पञ्चस्कन्धः (न्धाः), बहिरर्थशून्याः विज्ञानसन्तानाः, सकल-शून्यता वेति तेषां तस्त्र्यं स्वरूपं शून्यं निःस्वभावं निरूपितविधिना तत्तस्वस्य घटनायोगात । तथा सित [किम ? इ] त्याह-संसार (रात ) किम्विष्येत (किं विशिष्येत) निर्वाणं नेनैव भिमतरयोः (अभिमतेत्रयोः) अविशेष इति यावत् । दूषणान्तरमाह-तद्रथम् । किम ? तपः चरेसं जनः । च शब्दो दूषणसमुख्ये ।

[कारि]कार्थं दर्शयन्नाह-पञ्चेत्यादि । निर्वाणं सिद्धम् । किं रूपमपि (पम् १ इ) त्याह-[अ]पुनर्भवलक्षणम् । कृतः १ इत्याह-स्वर्स्व(स)तः । कारणमन्तरेण कस्यचिदभावे पुनर्भवाभावादिति भावः । यद्र्थं(थं) यस्य निर्वाणस्य निमित्त(तं) यस्तस्येत (तपस्तपेत्)

<sup>(</sup>१) वा इवार्थे। (२) कृषाय-अक्षपादादयः। (३) मोक्षार्थम्। (४) ईश्वरवचनात्। (५) अद्देषगुजर्वेकस्ये सित । (६) स्वास्मन्यवस्थानस्य अभावः स्वात्। (७) अद्देषगुजर्वेकस्यम्। (४) स्वास्मन्यवस्थानेन। (९) विरुद्धमिति। (१०) मतवादिनः। (११) ते तव।

तत्स्वत एव सिद्धम्। सन्तानक्षयार्थं तपस्तप्यत इत्येवं चेत् ; अत्राह-[सन्ता]नेत्यादि । असंस्कृत-त्वात् सँनतानिभ्यो भिननस्याभिननस्य वा सन्तानत्व स्या (नस्याऽ)सन्वात् , ततः तत्क्षयार्थो यत्नः किंशुकरागवद्विफल एव इति भावः । इतद्व न तत्क्षयार्थो यत्न इति [३८५ख] दर्शय-न्नाइ-चर्गेत्यादि । यस्य न कदाचिदपरं सजातीयं चित्तं भविष्यति तचरमचित्तं [त] स्या-५ किञ्चित्करत्वेनानर्थक्रियाकारित्वेन अवस्तुत्वे सित तद्भेतुपरम्पराया अपि तथा तेन अवस्तुत्व-प्रकारेण अभावाव (त्र) सन्तानक्षयार्थं तपस्तप्यत इति । ततो विजाती (य) योगिज्ञाना-(न) भावाददोष इति चेत् ; अत्राह-स्वेत्यादि । स्व वत (स्वं च तत् ) हेतुफलं च स्वोपा-दानोपादेय इत्यर्थः, ताभ्यां प्रवृत्तिः । केषाम् ? इत्याह-द्रव्यसन्तानानां गुणपर्यायवन्ति द्रव्याणि, तत्सन्तानानां द्रव्याणां च तत्प्रयुत्ति रेव स्रक्षणं तथैव दर्शनान् । न च यस्य यल्लक्षणं **१०** तत्तदभावे भवति, स्ववेदनाभावे ज्ञानवत् । ततो यथा ज्ञानात् तत्संवेदनसिद्धिः तथा द्रव्यात् तत्प्रवृत्तिसिद्धिः इत्यस्य पुनर्दर्शनार्थं द्रव्यमद्णम् । इतश्च तत्प्रवृत्तिरेव तेपाम् , इत्याह्-प्रस्परे-त्यादि । परस्परमन्योन्यं प्रत्ययः कारणं भावप्रधानोऽयं निर्देशः, स एव आत्मा स्वभावो येपां तेषां भावान तस्वात् नेषां प्रवृत्तिरेव। एवं मन्यते-यथा योगिनोऽन्यस्य वा अचरमचित्तं मह-कारिकारणम् अन्यथा विषयत्वायोगान , तथा सच्चि (स्वचि)त्तस्यापि योग्यन्या र्वा, अन्यथा १५ रूपस्य रसं प्रति सहकारित्वेऽपि न रसस्य तैत्प्रति तैद् इति \* "एकसास्तामध्य (सामग्रच)-**धीनस्य''** [प्र० वा० ३।८] इंत्यादि प्लवने । तथा सति उपादानसहकारिप्रत्ययसानिध्य (सान्निध्ये) विजातीयवद् अन्यदिव(पि) कार्य(यं) केन वार्यते ?

एतेन वम(चरम)स्योपादानशक्तिवैकल्यं निरस्तम् , अन्यत्रापि प्रमङ्गान । अथापि स्यान [३८६क] सजातीयानुसन्त्वा (नुवन्धान्) तस्य तृष्णापि कारणम् इति "तद्नु[बन्धा]- २० भावादननुसन्तानं" [नः] । तदुक्तम्—

\*''दुःखे विषयीसमितः तृष्णा वा बन्धकारिणम् (कारणम् )। प्राणिनो यस्य ते न स्तो न स जन्माधिमच्छति ॥'' [प्र० वा० १।८३]

इति चेत् ; नः तत्कार्यस्य द्दीनस्थानानु सत्त्वा (नानुबन्धसन्ता)नस्य तद्भावेऽभावात् न चित्तमात्रस्यस्यानत्कायत्वा द्दि (त्रस्यानत्कार्यत्वान वि)तृष्णेऽपि ध्यानिनि भावात् ।

२५ अथ मनम्-शुद्धाशयानां बहाव (महाक)रुणावशात सदवस्था न (सदावस्थानम्) तदुक्तम्\*"तिष्ठन्त्येव पराधीना येपां तु महती कृपा।" [प्र० वा०१।२०१] सन्तानोच्छेदवतां तु

<sup>(</sup>१) उत्पादादित्रमरहितत्वात् असस्वादित्यर्थः। "उक्तं हि भगवता त्रीणीमानि भिश्चवः संस्कृतरूर्धः संस्कृतरूर्धः संस्कृतरूर्धः संस्कृतरूर्धः संस्कृतरूर्धः संस्कृतरूर्धाः स्वाद्यः । (१) द्वत्यः स्वाद्यः । (१) द्वत्यः स्वाद्यः । (१) द्वत्यः स्वाद्यः । (१) द्वत्यः स्वाद्यः । (१) त्राद्यः स्वाद्यः । (१) त्राद्यः स्वाद्यः । (१०) त्राद्यः । (१०) त्राद्यः स्वाद्यः । (१०) त्राद्यः । (१०) त

तैर्भावात् सदानवस्थायित्वमितिः तदयुक्तम् ः अचेतनवत्तदभावेऽपि स्वहेतोरेव प्रबन्धाऽनिवृत्तेः । तत[:] स्थितम्-'परस्परप्रत्ययात्मकत्वात्' इति ।

स्यादेतत् चरमचित्तस्योभयशक्तियोगेऽपि पैरत्र बहुलं तथा दर्शनात्तद्तुरूपं या[वद]
हष्टकरूपनं युक्तम्, अन्यथा ज्ञानमनवयवेन स्वावभासि कथं सिष्येत् ? वा[ध]कमन्यत्रापि

दर्शितम् 'रसाद् रूपप्रतिपत्तिनं स्यात्' इति । विजातीयवत् सजातीयं कार्यं स्वयमेव न जायत ५

इति कथमुच्यते—'स्वहेतुफलप्रवृत्तिरेव द्रव्यसन्ता[ना]नाम्' इति ? तत्राह—कथमन्यथा

इत्यादि । तत्प्रभवे (भवा) कारेणान्यथा यस्मिन् कारणाभिमते सत्येव नासित यद्भावो यस्य

कार्याभिमतस्य भावः उत्पाद एव इत्यवधारणीयम् विकारे च यस्य विकृतो च विकारो 'यद्वि
कारः' इति द्रष्टव्यम् , इत्म उपादेयस्य, पूर्वं कार्यमात्रस्य छक्ष[णम्] तत्तस्य कार्यं तथेत्रत्

कारणम् इति च द्रष्टव्यम् इत्येवं लक्षण[णं] कार्यकारणयोः कथं न कथव्यव्यद् व्यवतिष्ठेत ? १०

यथेव हि [३८६स्व] चरमचित्ताभिमते समर्थेऽपि स्वयमेव न भवति", तथा अस्मिन् सत्यपि

स्वयमेव भविष्यति, यथा सभागमकुर्वतोऽपि विसभागकरणम् तथा विसभागमकुर्वतोऽपि

अन्यकरणमिति न सामग्रीजन्यता कार्यस्य, कदाचिदुभयं वा स्वयमेव न भविष्यति, इति कार्य
मकुर्वतोऽपि चरमस्य सत्त्वं नित्यस्यापि तिमिति (विदिति) भावः ।

यदि सतम-उपादानेन सहकारिकारणस्ते (णस्य तेन वोपा)दानस्यातिशयापादनं न सह- १५ कारित्यम् अपि तु सर्वेपाम् एकत्र कार्ये व्यापारः, स चरमस्यापि न विरुध्यते इति ; तत्राहनचेत्यादि । नचापरम् उक्तादन्यत् अन्योऽन्यप्रत्ययलक्षणं किन्तु एतदेव । न हि सदा स्वं नित्यस्य समर्थस्य परापेक्षा इत्युक्तम् । एतेन अन्त्यशब्दस्य ककालीयानारंभे (सजातीयानारम्भे) सक्त्यं निरंशंसन्ना (निरंशसना)सम्बन्धोऽपि चिन्तितः ।

नतु मा भृत् चित्तसन्ताननियृत्तिर्निर्वाणम् , आस्रविवि(नि)रोधो निरास्रविचित्तोत्पत्तिः २० 'तत्त स्यात् ; एतदेव दर्शयति दूपयितुं यदि इत्यादिना । यदि पुनः विश्रमविवेकनिर्मलमन[:] प्राप्तिर्निर्वाणम् । किं कुर्वताम् १ इत्याह—चिन्तामयीमेव । अनित्यत्वाद्यनुमानकपामेव नान्यां प्रज्ञां बुद्धिम् अनुशीलयताम् अभ्यस्यताम् इति । तत्र दृषणमाह—तच्चेत्यादि । तद्पि निर्वाणं न संभवति इत्युक्तम् । कथम् १ अतृत्वभावनेत्यादिना । कस्मिन् सति तन्न संभवति १ इत्याह—

(१) महाकरुणाऽभावात् । (२) दीषादी । (१) "सत्येव यसिन् यजन्म विकारे चापि विक्रिया । तस्य कारणं प्राहुः ""-प्र० वा० १।१८२ । (४) कार्यम् । (५) सजातीयम् । (६) विजातीय । (७) सस्विमिति । (८) 'स्वं' इति निरर्थकम् । (९) निर्वाणम् । (१०) "कार्यकारणभृताश्च तत्राविद्यादयो मताः । यम्धस्तिद्विगमाविद्यो मुक्तिनिर्मकता धियः ॥ "यथोक्तम्-वित्तमेव हि संसारो रागादिक्छेशवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥"-तत्त्वसं० प० ए० १८४। (१९) वृत्तस्यः श्रुतिचन्तावान् भावनायां प्रयुज्यते । धियः श्रुतादिप्रभवा नामोभयार्यगोचराः ॥ ५॥ श्रुतादिभ्यः प्रज्ञा प्रभवति (जायते) तत्र श्रुतमयी प्रज्ञा नामार्थम् , चिन्तामयी उभयस्य नाम्नोऽर्थस्य च कृते । भावनामयी प्रज्ञा केवळमर्थस्य कृत इति वैभाषिकाः । सीत्रान्तिकाः (वसुवन्धः) श्रुतमयी प्रज्ञा हि आसप्रमाणको निर्चयः, चिन्तामयी प्रज्ञा युक्तिनिध्यान (युक्त्या नितीरण)को निर्चयः, समाधिको निर्चयः भावनामयी प्रज्ञा ।"-अभिध० को० टी० ए० १६१ ।

20

मिध्याभावनायां मिध्या परस्यं सर्वस्यम् (सर्वस्य क्षणिकत्वा) नुमानं तस्य भावनायां सत्याम् । नहि मिध्याक्वा[ना]भ्यासात् तत्त्वज्ञानं कामशोकभयोन्मादादिवत् ।

अपर आह—यथा आत्मन्यवैनतेयेऽपि 'वैन[ते]योऽहम्' [३८७क] इति, मध्याभाव-नायामपि विषापहारः तथा प्रकृतायामपि दोषापहार इति चेत् ; न ; आत्मादिभावनायामपि ५ तत्प्रसङ्गा[त्], निदर्शनस्य चोभयत्र समानत्वात् । 'वस्तुप्रतिबन्धात् मिध्यात्वेऽपि न दोषः' इत्यपि न यु[क्तम्, उ]क्तोत्तरत्वा[त्] तदभावादिति । 'तन्निर्वाणमुपपन्नं न तत्कारणम्' इत्यनेन दर्शयति । स्वयं च निर्वा(वीं)जीकरणदृष्टान्तेन दीक्ष (भ्रा)या निर्वाणहेतुत्वं साधयन्तं निराकृत्यं विषापहारनिदर्शनेन मिध्याभावनयाः' तत्साधयति इत्ययुक्तकारी ।

ननु मिध्यात्वाविशेषेऽपि #"सर्वं दुःखमनित्यम्" इत्याद्युक्तेः विषयेषु वैराग्यम् १० #"उपस्यमूत्रिः(छिद्र)वत्" इत्युक्ते[ः] #"नात्मावि (दि) तत्त्वम्" इत्युक्ते [इच] । ततो नैरा-त्यभावनैव मुक्त्यङ्गमिति चेत् ; अत्राह—[वैराग्य] मित्यादि । अत्रायमभिप्रायः—आत्मैकोऽना-[दि] निधना (न) ज्ञानस्वभावः, तस्य आगन्तुका रागादयः, सची (शरी) रादयश्चेत्युक्ते ऽपि तत्र तत्त्वविदो वैराग्यसंभवात् , यथा कस्यचित् महाद्भावस्य (महाकुलोद्भवस्य) कुतश्चिदकर्त्तव्ये प्रवृत्तस्य पुनः कुलशौर्यादिवर्णने तत्र वैराग्यम् , अतत्त्वविदो मूत्रिच्छद्रम् इत्युक्ते ऽपि न तत्र तत् । १५ गलंगिध (गलद्रुष्ठि) रादितिच्छद्रदर्शने ऽपि तत्र तत्र प्रवृत्तिदर्शनात् , विपरीतस्य विराङ्गमित्यु-केऽपि न तत्र तिदिति । "यदिति ।

यदि वा, मदीये पक्षे मिथ्याभावनायां निर्वाणं न संभवति आत्मवादिमते तु तदर्थमनु-ष्टानमपि<sup>१५</sup> । तथाहि—

\*''यः पश्यता(त्या)त्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतस्नेहः।
स्नेहात् सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कुरुते॥''
[प्र० वा० १। २१५]

इति चेत् ; अत्राह-चेतनोऽहम् इत्यादि ।

[ चेतनोऽहं मम ज्ञानं स्वरूपं कर्मणाऽरिणा । तद्वैकल्यमितीहेत कैवल्यार्थमुपायतः ॥२१॥

(१) बौद्धस्य । (२) गरुडिभिन्नेऽपि । (३) गरुडोऽइस् । (४) "कामशांकभयोन्माद्वीरस्वमासु-पप्छताः । अमृतानिष परयन्ति पुरतोऽविस्थितानिव ॥"-प्र० वा० २।२८२। (५) अनुमानस्य परम्परया वस्तुप्राप्तेः । (६) "इदानीं नास्ति सामर्थ्यं दीश्रादीनामजन्मने । यदि स्थान्मरणादृध्वंमिति नास्ति प्रमे-दशी ॥...निर्हासातिशयात् पुष्टौ प्रतिपक्षस्वपक्षयोः ॥२६७॥ दोषाः स्वयीजसन्ताना दीश्रितेऽप्यनिवारिताः।" -प्र० वा०, प्र० वार्तिकाछ० प्र० १६० । (७) "तस्माव् भूतमभूतं वा यद् यदेवाभिभाव्यते । भावनाप-रिनिध्यकौ तत् स्फुटाकरुपधीफलम् ॥"-प्र० वा० ३।२८६ । (८) जायते । (९) वैराग्यम् । (१०) अतस्य-विदः । (११) तश्वक्तस्य । (१२) श्रेष्ठमङ्गम् । (१३) वैराग्यम् । (१४) 'यदिति' निरर्थकमत्र । (१५) 'न संभवति' इति सम्बन्धः । श्रीत्मा त्मीयतन्त्रमजानन्नेव कः दुःख[पीडितोऽपि] हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः प्रवर्तेत मत्तवत् १ यदा पुनः क्रुतिश्चत् अनन्तज्ञानादिकं चैतन्यमात्मतन्त्वं तन्त्वज्ञानेन च तदुपेयं मिध्यात्वादि कर्म हेयं प्रतिपद्येत तदा आत्मानं परं वा निर्व्याधितं कर्त्तकाम इव निसर्गात् तदुपायेऽभियुज्येत नान्यथा। एकान्तपक्षे स्वपरश्रेयःप्राप्तेरत्यन्तमसंभवात्।]

चेतनः स्वयं(स्व)परहोऽहम् । कुतः ? इत्यत्राह-मम ज्ञानं स्वरूपं यतः अन्यथा [३८७ख] घटादिवत्तदयोगात् ।

'ननु ज्ञानसम्बन्धाच्चेतनो न ज्ञानस्य वतस्वरूपत्वादिति चेत्; असम्बन्धे तस्य प्राकृनार्थतन (प्राक्तनाचेतन) रूपपरित्यागे अनर्थकं तत्सम्बन्धकल्पनम्, तत्स्वरूपत एत (पत्यागत)
एव चेतनोपपत्तेः । "तद्परित्यागे न चेतन[ः] स्थात् , तद्वाँस्तु भवेत् । निह दण्डसम्बन्धाद् १०
देवदत्तो दण्डो भवति । 'धनुः प्रविद्यति' इत्यादिवन्' स्थादिति चेत्; न; उपचारमात्रं दृढप्रत्ययवर्जितं भवेवं (भवेत्) । कथं च भिन्न (न्नं) ज्ञानं [तस्य] १ सम्बन्ध (न्धा) सिद्धिः (द्वेः) । तदुपचाराच्चेत् ; सोऽपि कुतः १ तत्सम्बन्धात् ; अन्योऽन्यसंश्रयः ।

किक्क, ज्ञानस्थापि स्वमहणविक[छ]स्य कुतञ्चेतनता, यतोस्योपि (यतोऽन्योऽपि) तत्स-स्वन्धाच्चेतनः स्थान् । अर्थमहणादिति चेत् ; न ; स्वमहणाभावे तद्योगात् । स्वपरप्रकाशनं १५ वरमात्मन एव कल्पिनं किमपरेण ज्ञानेन ? ततः स्थितम्-'मम ज्ञानं स्वरूपम्' इति ।

सर्वस्य सर्वद्शित्वं चेत् ; अत्राह-कर्मणा [इ]त्यादि । कर्मणा । किम् (म्मू)तेन ? अरिणा तत्स्वरूपनाशकत्वाद् वैरिणा । तद्विकल्पं (तद्वैकल्यम् )तस्य ज्ञानस्वरूपस्याऽ-सम्पूर्णत्वम् नियतप्रकाशनरूपमिति हेतोः केवल्यार्थं केवलस्य कर्मविकलस्य आत्मनो भावः केवल्यं तद्र्थम् । उपायतः सम्यग्दर्शनादिकमुपादाय (मुपाय)माश्रित्य ईहेत यतेत । २० को हि नाम ज्ञानवा[न् आ]त्मनो वैरिणं सोपायविलयं विस्य (श्व)माणोऽपि उपेक्षते तत्कृता-गन्तुकमुखलेशपाशवशात् ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-आत्मेत्यादि । अत्रायमभिप्रायः-अतत्त्वक्षो वाऽऽत्मदर्शी तदर्थं न प्रवर्तेत, तत्त्वक्षो वा ? त[त्र] प्रथमपक्षे सिद्धसाधनमित्याह-कोनन्नवे (कोऽजानन्नेव) प्रवर्तेत ? किम् ? इत्याह-आत्मीयतन्त्वम् [३८८ क] अनन्तक्षानादिकं यावद्द्रव्यभावि- २५ त्वादिति निरूपयिष्यते, न शरीरादिकं तत्प्रभवं वा सुखादिकं विपर्ययात् परतन्त्रत्वाच" । के (क्वे)त्याह-हितेत्यादि । हितं निर्वाणं तत्साधनं च अहितः संसारः तद्धेतुश्च तयोर्याथा-सङ्ख्येन प्राप्तिश्च परिहारश्च तयोरिति । क इव ? इत्याह-मत्तेत्यादि ।

नतु दुःखानुभवे तदजानन्नपि तत्र प्रवर्त्तत इति चेत् ; अत्राह-दुःखेत्यादि । नहि

<sup>(</sup>१) नैयायिकः प्राह । (२) आत्मस्वरूपत्वात् । (३) ज्ञानसमवाये । (४) अचेतनस्वरूपापरि-त्यामे । (५) उपचारात् । (६) चेत् ; । (७) अर्थप्रहणायोगात् । (८) तथा सति । (९) आत्मीयं तत्त्वम् । (१०) वावदात्मद्रश्यं तावत् शरीरादिकं न मवति । (११) इन्द्रियाद्याश्रितत्वात् ।

बुभुक्षापीढितोऽपि वालकः उदनं (ओदनं) तदुपार्यं च जानन् तत्र प्रवर्तते । द्वितीयपक्षे आत्मदर्शी तदर्थं प्रवर्त्तते ; इत्याह—यदा [इत्यादि] । पुनिरिति पक्षान्तरद्योतने, कुतिरचद् अनुमानादिप्रमाणा[त्] प्रतिपद्येत पुरुषः । किम् १ इत्याह—आत्मतन्त्रं जीवस्वरूपम् । किं तत् १ इत्याह—चैतन्यम् ।

प ननु तेन सर्वदा प्रतिपद्यते सर्वोऽपि, इति स तदर्थं प्रवर्तेत इति चेत् ; अत्राह-अनन्तइति इत्यादि । चैतन्यविशेषणम् अन्यत् । तिकम् ? इत्याह — उपेयम् । तथा यदि पुनः प्रतिपद्येत्, किम् ? इत्याह — कर्म । किंभूतम् ? हेयम् । केन ? इत्याह — तत्त्वज्ञान इत्यादि । यथा
च वत्त्वे यं तथा प्रतिपादियण्येते । पुनर्राप किंभूतं तत् ? इत्याह — मिथ्येत्यादि । तत्प्रभवं
तदात्मा चित्वा (तदात्माऽनित्यत्वादिकं) तदुपयुक्तमदिरादिवत् । तम्न कुतिश्चिदिति । तत्कुतो
श जायते ? इत्याह — निसर्गादितवा (निसर्गादित्यादि, तदा) तदुपाये निर्वाणोपाये भिश्वक्ष्येत
(अभियुज्येत) । क इव ? इत्याह — आत्मान मित्यादि । [आत्मानं] स्वं परं वा निर्व्याधितं
कर्तुकाम इव, वेद्य इव इत्यर्थः । यथा आत्मानं पद्यत्रपि वेद्यः तत्त्वदर्शी स्वस्य परस्य
ताधारों (वा बाधारोग) हानार्थं तदुपाये वमानादों (वमनादों) तदा (द) धिकं सुखं मन्यमानः
प्रवर्त्तते तथा प्रकृतोऽपि पुरुष इति, न्यपा (नान्यथा) नापरेण प्रकारेण तत्राभियुज्येत
श्प [३८८ख] । कुतः ? इत्याह — एकान्तपक्षे [नित्येकान्तपक्षे क्षिणकेकान्तपक्षे च स्वप्रयोः
श्रेयसो सुक्तेः प्रासेरत्यन्तमसंभवात् ।

एतदपि कुतः ? इत्याह-चित्तेत्यादि ।

#### [ चित्तस्वपरसन्तानभेदाभेदाव्यवस्थितः । मैत्र्यादिर्विदोषेण कियासङ्करदाङ्किनाम् ॥२२॥

स्वसंवेदनमेव लक्षणं चित्तस्य, अन्यथा सर्वचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं नापपद्यते ।
न चैकान्तस्वसंवित्तिश्चित्तस्य श्रान्तरभावप्रसङ्गात् । यथादर्शनम् अनेकान्तात्मकत्वात् ,
यथाकृतं तत्त्वस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । परतद्य न संभवत्येवाधिगितः, ज्ञानान्तरस्य
अतद्विषयत्वात् अनन्यवेद्यनियमात् अनेकान्तस्वरूपस्यापि ग्रहणाविरोधात् । तन्न स्वपरचित्तच्यवस्था । विषयाकारविवेकस्य स्वतोञ्जोध्यस्य परत्वप्रसङ्गात् । परचित्तस्यापि
२७ सहोपलम्भादिभिः स्वस्वभावापत्तेः । चित्तानां कृतः सन्तितः कार्यः स्वपरः यस्मिन्
सितः स्वरविषाणवत् । न चः ततो नंरन्तर्यम् । कार्यः तथा चात्यन्तमसतः कार्यत्वं
प्रतिपिद्धं वेदितच्यम् । कथं पुनः सतः कार्यत्वं कृतत्वात् कारणवदिति १ एकान्तानङ्गीकरणादनुकृलमाचरसि । यथैव तिहं सत्कार्यं तथेव नोत्पन्तमहिति निष्पकात्वात् , यथा
चासत् तथा च अत्यन्तमसंभवात् खपुष्पवत् इति । तच्चेदं कृतोत्तरम् । न क्वचिदेकान्त३० दर्शनं यदवलम्ब्य अनेकान्तसिद्धिः संशयादिना उपालम्येत । तदपह्ववे क कस्य करणादयः ? स्वपरसन्तानभेदानुपलब्धी सत्त्वभेदाभावात् । सत्यां च स्वपरसन्तान-

<sup>(</sup>१) चैतन्यम् । (२) चैतन्य-कर्मणी । (३) 'यं' इति व्यर्थम् ।

व्यवस्थायां कथमेवं पराप्रत्यक्षत्वात् कार्यादृष्टेश्च प्रमाणाभावात् गुणदोषान् कथिबद-जानानोऽयं यथाविषयं मैत्र्यादीन् भावयेत् ? ]

चित्तं द्विविधम्-क्षणिकन (कम) व्यापकं सौकतकित्पतम् , नित्यं व्यापकं च साङ्ख्य-वेदान्तवाद्यभिमतम् , तत्त्व स्वे परो व (तच स्वः परश्च) सन्तानश्च सभागहेतुफछप्रब-न्धः, तद्भावे विसभागप्रस (गस)न्तानो द्रोत्सारित एवं (एव) तद्रपेक्षत्वात् , तस्य भेदद्व ५ प्रव्यादी (पृथिव्यादी) नां नानात्वम् अभेदश्च तेषामेव एकत्वम् तेषाम् अव्यवस्थितेः कारणात् 'एकान्तपक्षे' इति सम्बन्धः । तथाहि-निरंशं न किञ्चित सदपि चित्तं स्वतोऽध्यक्षतः प्रतीयते। अत एव नाऽनुमानतोऽपि ; हर्पविषादाद्यनेकाकारविवर्त्तस्य स्वयमनुभवान । विचारितं चैतद् विचारियद्यते च । 'तद्वतीतो च स्वपरेत्याद्व्यवस्थापि दुर्घटा । न केवल (लं) तत्र श्रेय:-प्राप्तेरत्यन्तमसंभवः किन्तु मेंत्र्यादेरिप इति दर्शयभाह-मैत्र्यादिरित्यादि । न केवलं आदि- १० शब्देन करुणादेरेव परिग्रहः किन्तु दीक्षादेरपि, स त्क सिष्ठे (सः शिष्ये) उन्यत्र वा न कचि-त , अनुष्ठानवतः कस्यचिद्भावादिति भावः । युक्त्यन्तरमाह-विद्योषेणेत्यादि । न्यायातिरेक-म(म)तेन दर्शयति । किया व्यापारव्याहारादिः तस्याः सङ्करः सरागे वीतरागे (ग)चेष्टासंभवः <sup>र</sup>तत्र वा सरागाचरणं(ण)संभवः तं किंतुनां **(ञाङ्कितुं)** शीलानां सौगतानाम् । क मिथ्यादी (शिष्यादी) मेन्यापि(दि:) ? तस्य सतो ज्ञातुमशक्यत्वात् । यदि वा तच्छङ्किनां साङ्ख्या- १५ नाम । ते हि \* ''सर्व सर्वत्र विद्यते'' इति वदन्तः मैत्रीविषये उपेक्षाविषयं [३८९ क] किन्न शङ्कते(न्ते) । एतेन वैशेपिकादिरपि चिन्तेतः (चिन्तितः) गुणिनो(गुणगुणिनो)भेदैकान्ते शिष्ट-त्वादिगुणाधारनियमाऽशिष्टेः (मादृष्टेः) ।

कारिकार्थं कथिवतुमाह—स्वसंवेदनमेव इत्यादि । अयमेवकारः स्थानत्रये द्रष्टव्यः— स्वसंवेदनमेव लक्षणमेव चित्तस्यैय इति ।

ननु परसंवेदनमि "तस्यास्ति तदिप छक्षणं कस्मान्नोक्तमिति चेत ; अव्यापकत्वात् , सुखादावसत्त्वात् । तदेव तल्छक्षणं कुत इति चेत् ? अत्राह—सर्वे त्यादि । स्वसंवेदनमेव चित्त-स्येव छक्षणमेव इत्यस्याभावप्रकारेण अन्यथा आत्मसंवेदनं स्वरूपमहणं नोपपद्यते तदेकार्थम-समर्थ (तदेकार्थ)समवेतानन्तरज्ञानेनं अर्थापत्त्या वा तद्महणे अनवस्थाप्रसङ्गादिति भावः । अनेन तल्छक्षणमेव इति कथितम् । केषाम् ? इत्याह—सर्वेषां चित्तानां नीछादिज्ञानानां चेत्तानां २५ सुखादीनामेव इत्यवधारणीयम्, "अन्यस्यापि प्रसङ्गात् । तदात्मवेदनाभावे च न विशेषव्यवस्था इति मन्यते । भवन्तस्य (भवतु तस्य) तदेव छक्षणमिति चेत् ; अत्राह—न इत्यादि । न च नै चि कान्त (नैव एकान्ते) स्वसंवित्तिः स्वस्य स्वयं गृहीतिश्रित्तस्य (तिः चित्तस्य) किन्तु कथिन्न[दि]त्यर्थः । कृतः ? इत्यत्राह—भ्रान्तेरित्यादि । साङ्ख्यस्य पुरुषद्वेतनः यथा आत्मानं

<sup>(</sup>१) निरंशिचाप्रतीतौ । (२) वीतरागे । (३) "कि सांख्यमतमवस्त्रम्य सर्वं सर्वत्र विद्यते ।" -प्र० वार्तिकास्र० ए० १८० । (४) आत्मनः । (५) तदास्मसमवेतद्वितीयज्ञानेन । नैयायिकापेक्षया । (६) मीमांसकापेक्षया । (७) अन्यथा ।

सञ्चेतनादिरूपतया स्वलय (स्वय)मवगच्छति तथा चेत् <sup>१</sup>प्रकृतिविविक्तया (क्ततया) ; तर्हि सर्वदा <sup>२</sup>प्रकृतिपुरुषान्तरतत्त्वपरिज्ञानाव (नात् ) कृत इयं भ्रान्तिः—

\*"तस्मात्त्संसर्गादचेतनं चेतनवदिह लिङ्गम्।

गुणकत्रेत्वे च तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः॥" [सांख्यका० २०] इति

प्रवाः संसार स्यात् ? निहं निरंशयोस्तयोः संयोगेऽपि ततथातेदने (तथा भेदज्ञाने) उपचारञ्जान्ति [३८९ ख]संभवः । प्रकृतेः सा भ्रान्तिः न पुरुषस्य इति चेत् ; तस्याः स्वरूपावेदने कुतस्तद्व्यवस्था ? न द्यचेतनमेवमवैति—'ममात्र भ्रान्तिः' इति । तद्देदने पुरुषकल्पनाऽनर्थक्यम् । पुरुषोऽवैति चेत् ; न ; तेन प्रकृतेरवेदने तदयोगात् । चेदने यथा तस्यैव स्वप्रधानप्रहणं यथार्थम् , अयथार्थप्रहणं कुतिश्चित्रयास्तु किं प्रकृतेविभ्रमकल्पे न (कल्प-१० नेन) । कथमेकस्य विश्रमेतरकल्पनम् ? कथं प्रधानस्य १ परिणामित्वात् ; पुरुषेऽपि तत्कल्पने को विरोधः ? ततः स्थितम्—'नचैक्यम्तेन (नचैकान्तेन) स्वसंविति[ः] भ्रान्तेरभावश्च (वस्य) प्रसङ्गात्' इति ।

एतेन ब्रह्मवाद्यमितिनिस्तः (वाद्यपि निरस्तः) ब्रह्मणोऽप्येकान्तेन स्वसंवित्तिसंभवे कुत ए-[ष] नगरा[रा]मादिविश्रमः तेन तद्वेदनात् ? स्वयं वेदने ब्रह्मणो वैक (फ) ल्यमिति ।

१५ यस्तु मन्यते-[अ]नेकक्षणस्थायि स[त्] न क्षणिकं ज्ञानम् आत्मिन समवेतम् , तत्र समवेताः सत्तावय (सत्तादयः) इति ; सोऽप्यनेन योस्टष्टो (नोत्सृष्टः ) यतः अर्थमहणरूपवद- नेकक्षणसम्बन्धिवं (त्व) स्यापि स्त्रत एव महणे कुतस्तत्र भ्रान्तिः ? यतस्तद्व्यवच्छेदार्थं शास्त्र-प्रणयनम्।

एतेन <sup>श</sup>तस्यात्मनि तत्र सत्तादीनां समवेतत्वं चिन्तितम् ।

२० किंच, सत्तादेस्ततो रें व्यतिरेके किं तस्य रूपं यस्त्वयं (यत् स्वयं) जानीयात् , तेनचा (वा) संबंध्ये (सम्बध्ये)त ? अर्थप्रहणिमिति चेत् ; \*\*'अर्थप्रहणं बुद्धिः" [न्यायभा० ३। २।४६] इति वचनात् रें तद्दिप ततो विभिन्नं कृतो न भवति सत्तावत्तत्रापि भेदप्रत्ययस्याः (यः 'अस्याः) बुद्धोरदमर्थप्रहणम्' ? 'अस्या इदम्' इति भावात् बुद्धिरेव तद्रूपं यथा नीलमेव नीलरूपं जातिरेव जातिरूपमिति चेत् ; [३९०क] उच्यते—अथ केयं बुद्धिरित्यर्थः प्रहमिति २५ (बुद्धिरिति ? अर्थप्रहणमिति) चेत् ; पुनः पुनसादेवा (नस्तदेवा) वर्त्तत इति चक्रकम् । अपि च,

समवायस्य तेनैव बेर्ने विश्रमः कुतः । तत्र तद्धेतुना (ता) भावे सम्बन्धित्वगतिः कुतः ॥ न च सत्तादिकं (दि) सम्बन्धशृत्यं सम्बध्यते तया । स्वरूपं संविद्श्लोपि (दन् कोऽपि) यतः कल्पनमहिति ॥

<sup>(</sup>१) प्रकृतिभिक्षरूपेण । (२) प्रकृतिपुरुषयोर्भेदपरिज्ञानात् । (६) प्रकृतिपुरुषयोः । (४) ममेति स्व-रूपसंवेदने । (५) स्वस्वरूपम् । (६) स्वज्ञानग्रहणं । (७) पुरुषस्य । (८) एकस्य । (९) परिणामित्व-कस्पने । (१०) खण्डित इत्यर्थः । (११) ज्ञानस्य । (१२) ज्ञानात् । (१३) अर्थग्रहणमपि ।

影

80

24

स्त्ररूपेद (ऽप्य) गृहीने चेद् विभ्रमः स्यात्ततोऽपरः। तस्यापि सर्वतो वित्तौ दूषणं तदवस्थकम् ॥

ततो यत्किश्चिदेतत् । सोगतमतं तु अः "वित्तेविषयनिर्मासविवेकानुपलम्भतः" [सिद्धिवि० १।२०] इत्यादिना चर्चितम् ।

इतत्रच एकान्तपक्षे 'न चैकान्तेन ३च (स्व) संवित्ति विचत्तस्य' इति दर्शयन्नाह –यथा- 'प दर्शनिमित्यादि । दर्शनानितकमेण यथादर्शनम् अनेकान्तात्मकत्वात् यथाकथं (यथाकृतम्) यथापराभिष्रायं तत्त्वस्य चित्तस्वरूपस्य [स्वतः] अप्रतिपत्तेः, कृतः \* ''स्वरूपस्य स्वतो गतिः [प्र० वा० १।६] ? अनेन-

> \*''यथाद्र्यनमेवेयं मानमेयफलस्थितिः। क्रियतेऽविद्यमानापि ग्राह्यग्राहकसंविदाम्॥''

> > [ प्र० वा० २।३५७ ] इत्याद्यपि

अनेकान्त एव संभवित इति दर्शयित यथाकूतम् इत्यादिना। परस्य धर्माप्य (धर्म्भांच)-सिद्धेः अनुमानाचभावान् कुतिश्चिन्तामयी भावने[त्या]दि ?

स्यान्मतम्—न कस्यचिद्धिज्ञान[स्य] स्वतः संवित्तिः, औत्मिनि क्रियाविरोधात्। [नापि] परतः, तस्य अँक्रोयत्वाद् घटादि [विद]तिः, तत्राह—परतद्गचेत्यादि। च शब्दः समुखये। न १५ केवलं यथाकूतं तत्त्वस्य स्वतः प्रतिपत्तिनांस्ति किन्तु परतश्च प्रस्थक्षोत्तराद् (प्रत्यक्षादुत्त-रात्) अर्थापत्त्यादेवां त्र (न) संभवत्येवाधिगतिरि[ति]। कुतः १ [३९०ख] इत्याह— ज्ञानान्तरस्य इत्यादि। विवक्षितज्ञानाद्नय[ति] प्रत्यक्षादि तदन्तरं तस्यान्तद्विषय (तस्य अतद्विषय)त्वात् निरंशदिता (निरंशादितस्वा)विषयत्वात्। एतदुक्तं भवति—स्वात्मिनि क्रियाविरोधान्न तत्र ज्ञानप्रतिभासः, परत्रापि[न] निरंशस्य प्रतिभास इति कथोच्छेदः। हेत्वन्तर- २० माह—अनन्यवेद्य [इत्या]दि। यमाच (यस्माच) न विद्यते अन्यद् वेद्यमस्य नान्यस्य वेद्यं तस्य नियमात्। अथवा अन्यचे (अन्यं च) तद्देशं च तस्य नियमो (मः) तदेव गृह्यते ज्ञानेन, पुनरस्यै तत्रा (नैत्राऽ)भिसम्बन्ध(न्धः) तस्मात्, अनेकान्ते (न्त)स्वक्षपस्यापि प्रहण (णा)विरोधात्। कथमन्यथा घटादिवर्त्तनार्थं (वत् तेन अर्थ)प्रहणम् १ प्राणादिवदसंपक्षस्याप्यस्य गमकत्वमुक्तम्।

निरंशज्ञानसंत्रित्तौ यज्ज्ञानान्तरकल्पनम् । तदनर्थकमे[व] स्यादन्यतः कार्यसिद्धितः ॥ इत्यनेन दर्शयति ।

यदि वा, अन्यस्य वेद्यं तस्य नियमः—झानान्तरेणीव झानं वेद्यते, न स्ववेद्यं नापि परोक्षं यत्वव (अँन्यव) त्तेनार्थामहणा[त्]। नान्यवेद्यनियमोऽनन्यवेद्यनियमः तस्मात् । प्रथम-द्वितीये विषमदोषत्वात् , अन्यथा किं द्वितीयकल्पेन ? यद्वा यदुक्तं साक्ष्येन बुद्धिः] प्रत्यक्षा परोक्षां परोक्षः पुरुष इति ; तत्राह्—अ[न]न्यवेद्यनियमात् , वनान्यवेद्योरे (न अन्यवेद्यः अ)- ३० नन्यवेद्यः पुरुषः तस्य नियमात् , ततत्रच स्वतः परतश्च तस्यामहणात् सर्वामहणमेव ।

<sup>(</sup>१) स्वारमनि । (२) ज्ञेयभिश्वत्वात् ज्ञानस्वादित्वर्थः । (३) 'अन्यवेद्यनियमात्' इत्यस्य । (४) नत्र्यमासे सति, 'अनम्यवेद्यमियमात्' इति सिष्यति । (५) सपक्षरहितस्य । (६) सन्तानान्तरवत् । (७) 'परोक्षा' इति निरर्थकम् ।

एतेन वेदान्तपक्षोऽपि चिन्तितः।

निगमयन्नाह-तत्रेत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् न स्वपरचित्तव्यवस्थेति ।

स्यानमतम्—न चिन्तितं (चित्तं) तैदन्तरा (न्तर)वेद्यं नापि परोक्षमेव सच्चेतनादिस्वभा-वेन स्वयं प्रत्यक्षत्वात , [इत्यत्राह—विषयंत्यादि] विषयाकारा[र]विवेकः [३९१क] स्थूल-५ स्तम्भाद्याकारश्च्यत्वम् , यदि वा, विषयः प्रधानं तस्याकारः कर्तृत्वादि तेन विवेकः तस्य । किंभूतस्य ? इत्याह—स्वतोऽचोद्यस्य (ऽवेद्यस्य) परोक्षस्य इत्यर्थः, परत्वप्रसङ्गात् सं चित्ते (संवित्तेः) सकाशादमत्त्वे (दन्यत्वे) प्राप्ते तत्र तद्व्यवस्थिति तस्य ततोऽन्यत्वे संविद्विषया-कारयोः तादात्स्यप्रसङ्गादिति भावः ।

इदमपरं व्याख्यानम्-विषयो कानत्वादि ज्ञानवेद्यः ततो भिन्नः ततो विवेकस्येति । शेपं १० पूर्ववद् इति ।

एतेन ब्रह्मणो[ऽ]विद्याविवेकोऽपि व्याख्यातः।

एतेन \* "अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा" [प्र० वा० २।३५४] इँत्यादि मतम् ; तन्नः न विषयाकारादन्या संवित्ति[ः] नीलाद्याकारस्येव तँत्त्वात् । तन्न सहोपलम्भिनयमादिभिः इति कश्चित् सोगतः ; तत्राह-परिचत्तस्यापीत्यादि । न केवलं विषयाकारस्य अपि तुपरचित्तस्यापि १५ स्वस्वभावापत्तेः विवश्चितज्ञानरूपतापत्तेः तत्तद् (न तद्)व्यवस्था इति । कैः १ इत्याह-सहोपलम्भिनयमादिति (दिभिः) । गदि (आदि)शब्दाित ] सहोत्पत्त्यादिभिरिति ।

नतु विषयाकारस्य विज्ञानाद(द्) एकस्यं नानेकत्विमित चेन्; अयमयतो (मपरो) दोषोऽस्तु । इतश्च न स्वपरिचित्तव्यवस्था इति दर्शयन्नानाम् (न्नाह—चित्तानाम् ) इत्यादि । [चित्तानां] चेतसा (सां) कृत[ः] सन्तिः १ कृतो न स्यान् १ इत्याह—कार्येत्यादि । ततः २० किं जातम् १ इत्याह—स्वपरेत्यादि । तदसंभवं दर्शयन्नाह—यस्मिन् सृतीत्यादि । विनष्टात् कारणात् तत्संभव इति चेन् ; अत्राह—नर (खर) विपाणस्येव इत्यादि । न सित नाष्यसित कारणे तदसंभवः किं तद्यथेति चेन् ; अत्राह—न चेत्यादि । गत्यन्तरस्याद्वव्यस्यापि नर्कतोऽभो (भा) वस्तस्य [३९१व] देशाद्यपेशा [ऽ]योगान्। अनन्त [गं] कारणिमिति चेन् ; अत्राह—ततो नैरन्त-यमित्यादि । यतः व्यविषाणस्येव असतः कथं हेतुत्वम १ ततो नैरन्तर्यमयुक्तत (क्तमः) [कृतः १] २५ इत्यत्राह—कार्येत्यादि । निह् अत्यन्ताऽनन्तरिवनष्टयोः किंचिद्वशेष इति भावः । चिरिवनष्टं तु कारणं नित्य [म]विशिष्टमिति न तदनपेक्ष्यते (तद्येशा इति) । तन्नासत्करणात् (त्कारणम्) । नापि कार्यमिति दर्शयन्नाह—तथा च इत्यादि । [तथा च] तेनेव प्रकारेण अत्यन्तमसतो हेत्ववस्थायाम-विद्यमानस्य कार्यत्व (त्वं) प्रतिपिद्धम् वेदित्वयम् 'खरिवषाणस्येव' इत्यनुवर्त्तने ।

ननु खरविषाणस्य सर्वदाऽसमा (ऽसतो) मा भून् कार्यत्वम् , घटादेस्तु प्राग्भाग्भाववतः ३० (प्रागभाववतः) स्यादिति चेत् ; अन्योऽन्यसंश्रर्यः । उत्पन्नस्य, नानुत्पन्नस्य खरविषाणवत् ,

<sup>(</sup>१) वित्तान्तरवेद्यम् । (२) 'ज्ञानन्वादि' इति निरर्थंकम् । (३) 'विपायांसितदशैंनैः । प्राह्मप्राहक-संवित्तिभेदवानिव छक्ष्यते ॥'-प्र० वा० । (४) संवित्तिरूपस्वात् । (५) अभिन्नस्य । (६) सिद्धे हि कार्यस्व स्थागभावसिद्धिः, ततश्च कार्यस्विति ।

सम्बन्धे वा उत्पत्तिरि [ति ?] न च बस्तुव्यतिरेकेण प्रागभावो नासं (नाम) प्रमाणसिद्धोऽस्ति येन तद्वत[:] कार्यत्वम् । कारणसत्तैव प्रागभाव इति चेत् ; न सदेतत् ; यतः कारणस्यै-वाऽपरिज्ञानात् । प्रागभावि कारणं न चे (चेत् ) तथाविधं सर्व (सर्व) भवेत इत्यतिप्रसङ्गः। यैस्यान्वयव्यतिरेको कार्यमनुकरोति तत् कारणमिति चेत् ; किमिदम् अन्वयानुकरणम् ? तस्मिन् सिति कार्यस्य भवनं चेत् ; अनुर्वेद्धः प्रसङ्गः—सहोत्पत्तिप्रसङ्गादिति ।

किं वा व्यतिरेकानुविधानम् ? तदभावेऽभवनं चेत् ; कार[ण]स्याभावे एव भवतः कथं तैदनुविधानम् ? स्वकाले तस्य भावः ; इत्यपि वार्त्तम् ; सर्वस्य तत्काले भावात् । तन्नासतः कार्यत्वम् ।

पर आह-कथं पुनः न कथक्किन् सतः उत्पत्तेः प्राग् विश्वमानस्य कार्यत्वम् । कुतः ? इत्यत्राह-[३९२ क] कृतत्वात् कारणव्यापारान् प्रागेव जीनतत्वात् कारणवदिति । १०

नन्वपेक्षितपरव्यापारभावत्वं कृत[क]त्वमुच्यते, कृतकत्वात् कारणव्यापारात् प्रागिव (प्रागिप) सत्त्वाद् इत्यर्थात् , करोतेः क्रियासामान्यवाचित्वात् ।

यदि वा, कृतत्वान् , यद् यन् कार्यत्वं तत् 'कश्चं पुनः सतः' इति व्याख्येयम् । अथवा कथं पुनः सतः कार्यत्वं कारणवत् 'सत्त्वान्' इति गम्यते इत्येवं वाक्यम् ।

ननु नामतो जन्यत्वान कार्यत्वम् अपि तु सतोऽपि व्यङ्ग्यत्वा[न् घटा]दिवत्तदिति १५ चन् ; अत्राह्—कृतं (कृतत्वात्) कारणविदित । कृतत्वात् 'परिहारस्य' इत्यध्याहारः । सर्वथा यथैव सतो न जन्यत्वं तथा व्यङ्ग्यत्वमपि इति । सो (स्वो)त्तरमाह—तदेकान्त इत्यादि । 'अत्यन्तं सतः कार्यत्वम' इत्यकान्तः, तस्याऽनङ्गीकरणाद् अनुकूलमाचरिस केतैरपि (जैनैरपि) तस्य कार्यत्वानभ्युपगमादिति भावः । कथिक्वत् सतोऽपि कार्यत्वे दृषणमस्तीति दर्श-यन्नाह परः—यथैवेत्यादि । [यथैव] येनेव प्रकारेण तिहैं हेत्ववस्थायां सत्कार्या (यै तथैव) २० तेनेव प्रकारेण नोत्पत्ति(त्तु)महिति । कृतः ? निष्पञ्चत्वात् 'कारणवन्' इति योज्यम् । यथा च येन च प्रकारेण असत् तथा च नोत्पत्तुमहिति, अत्यन्तमसंभवात् खपुष्पवत् । इति शब्दः पूर्वपक्षसमाप्तो । तस्योन्तरमाह—तञ्चदं तदिप कृतोत्तरम् इति । किमुत्तरं कृतम् ? इत्याह— क्र"प्रतिक्षणम्" [सिद्धिवि०] इत्यादि । ततो निराकृतमेवतत् (मेतत्)—क्र"अशक्तं सर्वम्" [प्र० वा० २।४] इति, प्रत्यक्षादिप्रवाधनान् ।

यदि विज्ञानमन्यद्वा अनेकान्तात्मकमुभयसिद्ध (द्वं) स्यादेवता नैवमे (देवं न चैवम् ए)-कान्तस्य भावादिति चेत्; अत्राह—न इत्यादि । किचिद् बहिरन्तर्वा न एकान्तदर्शन (नं) यदेकान्तदर्शनमवलम्ब्य आश्रित्य [३९२] द्रव्येष्वनेकान्तसिद्धिः उँपालभ्येत । केन कृत्त्वा ? इत्यत्राह—संश्चय इत्यादि । प्रत्यक्षविषये संशयादेरनवतार इति भावः । एकान्तवदनेकान्त-अस्यापि तत्कचिद (न्तस्यापि न कचिद्द)र्शनमिति चेत्रः; अत्राह—तदित्यादि । तस्याऽनेका- ३०

<sup>(</sup>१) "तस्मादन्वसन्यतिरेकानुविधायित्वं निबन्धनस् । कार्यकारणभावस्य"-प्र• वार्तिकाल० ए० ६८ । (२) पूर्ववत् रोपः इत्सर्थः । (३) कारणस्यतिरेकानुविधानस् । (४) तृष्वेत ।

न्तस्य प्रत्यक्षस्यापह्नवे क न किन्त् कस्य न कस्यिन् करणाद्यः । कृतः ? इत्यत्राह— स्वपरेत्यादि । स्वस्य निरंशचित्तस्य [परस्य च सन्तानभेदस्य] अनुपलब्धौ तत्प्रतिबद्ध-लिक्कदर्शनात् परत्रापि नानुमानम् इति भावः । कृत एतत् ? इत्यत्राह—सत्त्वभेदाऽभावादिति । सत्त्वगुणाधिकादिप्राणिभेदाऽभावात् ।

प ननु 'स्वप्र' इत्यादिना गतार्थमेतदिति चेत् ; न ; तेन तत्सन्तानभेदस्य स्वरूपाभाव उक्तः, 'अनेन स्वपरिवत्तसन्तानभेदे सत्यिप सत्त्वानां भेदस्य गुणाधिक्यादिविशेषस्य प्रमाणा-भावेनाभाव उक्त्यते । एतदेव दर्शयन्नाह—सन्तावे (सत्यां च इ)त्यादि । सत्यामि स्वप्रामन्त्व (स्वप्रसन्तान) व्यवस्थायां न केवलमसत्यां कथमयं सोगतो यथाविषयं सै [त्व]गुणाधिकादिविषयानिक्रमेण मेत्रादा (मेत्र्यादीन्) भावयेत् । किं कुर्वन् १ इत्याह—अप्रतिपन्न १० कानतः (अप्रतिजानानः) कथिश्वत् केनापि प्रकारेण । कथं कान् १ इत्याह—एविमत्यादि । सुगमम् । कुत एतत् १ इत्याह—परेत्यादि । परसन्तानस्य (स्या) प्रत्यक्षत्वे तद्गुणदोषा न प्रत्यक्षीभवन्तीति भावः । कायवाण्व्यवहारिवशेषानुमयाः स्युरिति चेत् ; अत्राह—कार्ये (कार्य) त्यादि । तत एव प्रमाणाभावादित्युच्यते इति । न केवलमेव (लम् एवं) न वेत्यन्यगुणदोपान् सङ्कर् [व्यतिकर] व्यतिरेकेण कथिश्वद्पतियन् कथमयं यथाविषयं भैत्र्यादीन् भावयेत् अपि तु तान-१५ प्रतिजानानः [३९३क] सुगतमिष कथं जानीयादिति दर्शयन्नाह—'विप्रसम्भवाङ्कानुयन्धात्' इत्यिकां कारिकाम् ।

[ विप्रतम्भदाङ्कानुबन्धात् चेष्टते चेचथाकृतं बीतदोषः सदोषवत् । पुरुषातिदायो ज्ञातुं यद्यदाक्यः किमिच्यते ॥२३॥

२० वीतरागादयो विचित्राभिसन्धयः कायवाग्व्यवहारान् मिध्यापि प्रवर्तयेयुः सदोष-वत् । सरागादिवत् पुरुषातिश्चयः सन्त्रापि ज्ञातुं यद्यश्वक्यः ; यदि पुरुषातिश्चयापेक्षि शास्त्रं प्रमाणमिष्टं स ज्ञातुं शक्येतेति ध मे की तिं वचनं पोष्त्र्यते । सुगतस्यापि तादृशः संभवात् । हरिहरः ]

विप्रलम्भो वचनं (वस्रानं) तस्या (तस्य) शङ्का तस्या अनुबन्धात् कारणात्

<sup>(</sup>१) 'सरवभेदाभावात्' इत्यनेन । (२) ''मैत्र्यह्रेषः करुणा च मुदिता सुमनस्कता । उपेक्षाऽलोभः आकारः सुखिताः वत दुःखिताः । मुदिताः सरवा वत च । मैत्रीभावनाया आकारः सुखितान् सरवात् हृष्ट्वा सुखिताः वत सरवाः, करुणाभावनायाः दुःखिताः वत सरवाः, उपेक्षा माध्यस्थ्यरूपा । मुदितायाः मुदिता वत सरवाः ।''-अभिष्य० टी० ८।६०। ''सरवेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्षिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थ्य-भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममारमा विद्धानु देव ॥''-सामायिकपा० इलो० १ । (१) तुलना-''तथाम्य-गुणदोषेषु संशयकाम्तवादिनाम् । पुरुषातिशयो ज्ञातुं यद्यशक्यः किमिष्यते ॥''-न्यायवि० इलो० १८८ । प्रमाणसं० ए० ११६ । (४) 'पुरुषातिशयापेक्षं यथार्थमपरे विदुः। इष्टोऽयमर्थः प्रत्येतुं शक्यः सोऽतिशयो यदि । अयमेवं नवेत्यन्यदोषा निर्दोपतापि वा । दुर्कभावात्यमाणानां दुर्बोधेत्यपरे विदुः॥''-प्रव्वा०१।२२०-२१।

२५

पुरुषातिद्यायः किमिष्यते नेष्टव्य इत्यर्थः। तद्तिशयो हि यथार्थदर्शनादिगुणलक्षण इष्यते[S] विप्रलम्भार्थः । तदुक्तम्—

\*''ज्ञानवान् सृग्यते किवत्तत्तुक्तप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ॥''

[प्र० वा० १।३२] इति।

\*"वीतरागा अपि सरागा इव चेष्टन्ते" इति वचनात् वततोऽपि विश्रत्यमाशङ्कानुष्टत्तेः किं तेन इति तदनुवन्धिकारणं दर्शयन्नाह—चेष्टते न्याप्रियते वेद्यादि (चेत् यदि) यथाकूतम्। कः ? इत्याह—वीतदोषो वीतरागः। क इव ? इत्याह—सदोषवदिति। दृषणान्तरमाह—पुरुषातिदायः सन्नपि ज्ञातुं यद्यदाक्यः किमिष्यते ?

तदशक्यत्वं दर्शयन्नाह—चेष्ट्रनं चेदित्यादि । वीतराग आदिर्येषां यथार्थदर्शनादीनां ते १० तथोक्ताः । किंभूताम्ते १ इत्याह—विचित्राभिसंचयभा (भिसन्धयः ना)नाभिप्राया यतः । ततो यदि कायवास्यव (वाग्व्यव)हारान् मिध्यापि न केवलं सत्यात (न्) प्रवर्त्तयेयुः । के इव १ इत्याह—[स]दोषवदिति । दृषणान्तरमाह—पुरुपातिशयः सन्नपि ज्ञातुं यद्य[शक्यः] सरागादय इवेति । अत्र दृषणमाह—पुरुपत्यादि । पुरुपस्य अतिशयो यथार्थदर्शनादित्यः तस्मिन् पेशी (अपेक्षा) यम्य तत्तथोक्तम । किम १ इत्याह—शास्तं प्रमाणमिष्टमभ्युपगनं सौगतैर्यदि १५ स यथार्थदर्शनादिलक्षणोऽतिशयो ज्ञातुं शक्येत इत्यंवं ध म की तें वचनं पोप्छतेन (पोप्ल्यते) । कृत एतन १ इत्यत्राह—सुगतस्यापीत्यादि [३९३ ख] ततः किम् १ इत्याह—तादश इत्यादि । तादशः संभवद (संभवात् , अ)सत्याभिधान[स्य] । दूषणान्तरं दर्शयन्नाह—हरिहरेत्यादि ।

एवं तावत \*''तायित्वात् प्रमाणो एवं न (भगवान्) चतुरार्यसत्याभिधान- २० लक्षणात् सुगततन्व (सुगतत्व) मनुमीयते, ततोऽप्युपायानुष्टानम्'' इत्यादि व्याख्यानं \*''प्रमाणभूताय'' [प्र० ससु० १।१] <sup>\*</sup>इत्यादि (दे) निरस्तम् । अधुना \*''जगद्धितेषित्वात् शास्तृत्वम् उशयाभ्यासलक्षणम् अनुमीयते, ततोऽपि सुगतत्वम्'' इति व्याख्यानं निरा- कुर्वन्नाह—तदेतस्मिन्नेकान्ते इत्यधिकां कार्यं वे(चे)त्यादि कारिकाम् ।

[तदेतदस्मिन्नकान्ते-कार्यञ्च नानुमेयं चेत्समग्रादिष कारणात्। हेयोपादेयतत्त्वं वा सोपायं केन मीयते॥२४॥

(१) पुरुपातिशयः । (२) अविसंवादार्थम् । (३) पुरुपातिशयस्वीकारेऽपि । (४) यथाभिप्रायम् । (५) स्वदृष्टमार्गोपदेशकस्वात् । "ततः प्रमाणं तायो वा चतुःसत्यप्रकाशनम्"—प्र० वा० १।१४७ । "तस्माबतुरार्यसत्यप्रकाशनमेव तायः, तस्मात् । चतुःसत्योपदेशकश्चणात् कार्यभूतात् तायादि भगवान् सुगत इति झायते ।"—प्र० वातिकास्र० प्र० १६४ । (६) "प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । प्रमाणासिद्ध्ये स्वमतात् समुखयः करिष्यते विप्रसृतादिहैकतः ॥—प्र० समु० १।१ । (७) "उपायाभ्यास एवार्यं ताद्ध्योष्कासनं मतम्"—प्र० वा०, वार्तिकास्र० १।१६९ ।

प्रष्टिकामः प्रेक्षावान् सोपायं हेयोपादेयतस्वमन्वेपते न व्यसनेन । तश्वानागत-विषयमप्रमाणम् समग्र[कारणत्वेऽपि] प्रतिवन्ध[संभवात्] । तदर्थानर्थयोः इदन्तया नेदन्तया वा प्रमातुमशक्यत्वात् कथपर्थे अनर्थे सन्दिग्धे प्रवर्तेत निवर्तेत वा १ स्वयम-योनिशो मनस्कारेऽपि भविष्यति प्रमाणाभावात् , तथा दुःखसन्ततेः प्रष्टत्तिनिष्टस्योः, ५ रसात् रूपादिवत् भूर्तैककालयोः नियमात् । नावश्यं [कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति]

तदेतस्मिन्नेकान्ते सोगतैकान्ते इत्यर्थः । कार्यं च न केवलमकार्यम् अपितु कार्य-मिष नानुमेयं नानुमानपरिच्छेयं चेद् यदि । कुतः ? इत्याह—समग्रादिष न केवलमसममात् कारणात् । 'नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति 'प्रतिबन्धवैकल्यसंभवादिति भावः । अत्र दूषण[माह]—हेयोपादेयतत्त्वमिति । हेयः संसार उपादेयो मोक्षः तावेव तत्त्वं केन न १० केनिचत् प्रमाणेन मीयते । किंभूत (तम्) ? सोपायं संसारस्य कारणमिवद्यादृष्टे (तृष्णे) मोक्षस्य नैरात्न्यं (त्न्य) दर्शनं वाशब्दः अपिशब्दार्थः ।

एतदुक्तं भवति—नातीतः संसारो हेथोऽत्र (ऽत्र) भूतत्वा[त् ] । नापि वर्त्तमानः ; नुय-मानत्वात् (अनुभूयमानत्वात् ) । भावी तु हेयः स्थात् । स च [न] प्रत्यक्षतोऽनुमीयते, त्रंत्र तेंद्रप्रवृत्तेः, अन्यथा चार्वाक न (कमतम) खिलं जगत स्थात् । अथ प्रत्यक्षेऽपि तद्विपर्यय-१५ समारोपाददोषोऽयम् ; नैवम् ; सर्वस्य सर्वदर्शित्वापत्तेः । शक्यं हि वक्तुं सर्वस्य सर्व-दर्शित्वेऽपि तद्विपर्ययारोपान्नथा (न्न तथा) व्यवहार इति ।

नतु यदि न भावी [३९४क] संसारः प्रत्यक्ष [ः ;] कथं भाविनि प्रत्यक्षं प्रमाणमुक्तं प्रश्ना क रे ण ? तत उत्पत्तेरिति चेत् ; तदितरत्र समानम् । न हि परस्माद् अन्त्यं वित्त्यन्त (चित्तं न) जायते अतद्वृपं वा, अन्यथा किञ्चिद्पि भाविनो न भवेत्। छोकस्य तथा व्यवहारा-२० भावात् ततस्तन्नेति चेत् ; अत एव न प्राप्यादृदययुक्तिः (?) अन्यत्रापि विजृम्भितेव ।

स्यान्मतम्—नान्य[त्] प्रत्यक्षं भाविनि संसारे प्रमाणं हद्ग्यैकत्वाव्य(ध्य)वसाया-भावात , प्राप्ये तु प्रमाण(णं) विपर्ययात् । तंत्र तद्व्य(ध्य)वसायस्य किन्निमित्तम् ? हेतुफलभाव इति चेत् ; प्रकृतेऽपि समानम् । 'वासना' इत्यपि नोत्तरम्; अन्यत्र समत्वात् , कथमन्यथा सत्त्वदृष्टिः ? भवतु तर्हि तत्र संसारे तत्प्रमाणमिति चेत ; उक्तमत्र ।

द् किञ्च, पित्रादिचेतसोऽपि भाविन (भाविनि) प्रत्यक्षत्वम , स्पर्शादिवद् एकत्वव्यवसाय-निमित्तस्य ऐक्यसामप्रत्य धीनत्वस्याऽविशेषात् । तन्न हेयः संसारः प्रत्यक्षतो नीयते । नाष्यनु-मानतः ; तत्प्रतिबद्धिङ्काभावात् । तयं (?) चायतनं स्टिङ्कम् इति चेम् ; तथा हि –शरीर तृ कं (?)

<sup>(</sup>१) तुलना-"नावश्यं कारणानि कार्यवम्ति भवन्ति प्रतिबन्धवंकस्यसंभवात्"-हेतु बि० टी० १० २१०। (२) मन्त्रादिना। (६) भाविन। (४) प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः। (५) प्रत्यक्षमात्रप्रमाणकं स्यादि-ति भावः। (६) न चार्वाकमतप्रसङ्गो दोष इति चेत् ; (७) "ततो भाव्यर्धविषयं विषवान्तरगोचरम्। प्रमाणमध्यारोपेण व्यवहारावबोधकृत्॥"-प्र० वार्तिकाळ० १० ५। (८) प्रकश्वाध्यवसायसङ्गावात्। (९) प्राप्ये। (१०) शायते इत्यर्थः।

चित्तं मध्यावस्थायामनु सत्त्वान (नुसन्धान)कारणभुपलब्धम् , उपलभ्यते तद्नत्यावस्थायाम-विकल (लम् ) । न वा (चाऽ)विकले कारणे कार्यानुदयः, अत्कार्यप्रसङ्गात इति; तन्न; यतः-

कारणात् कार्यसंवित्तिः तथा सति भवेदियम् ।

<sup>'</sup>नियमो लिङ्गसंख्यायाः कवं (कायं) व्रजति ते यया ॥

स्यान्मतम्-नान्त्याद्विप्रहसतृष्णा (प्ण) चेतसो भाव्यनुसव्य (सन्धा) नमनुभीयते, किन्तु ५ तस्यैव तज्जननसामध्यं स्वभावभूतम् , तौवन्मात्रनिबन्धनत्वात्तदनुसन्धानस्य, ततः स्वभाव-हेतुरिति । तदुक्तम् [३९४ख]-

> **\*''हेतुना यः समग्रेण का**र्योत्यादोऽनुमीयते । अर्थान्तरानपेक्षत्वातु सः स्वभावोऽनुवर्णितः ॥"

> > प्रि० वा० ३।१० इति:

तद्प्यसारम् ; यतः ततः कार्यानुमाने को दोपः ? व्यभिचारत्रचेत ; कि पुनर्योग्यताया-मन्यभिचारः ? तथा चेत्; कार्येऽप्यम्तु । योग्यस्यावदयंभाविकार्यत्वात । न योग्यताप्य नियम (तापि नियमव)त्यनुमीयते अपि तु संभवः, तथाहि-अन्त्यं शरीरस (सशरीर)तृष्णं वित्त (चित्तं) प्रतिवन्धवैकरुयाऽसंभवे वि[व]क्षितकार्ये योग्यं तत्त्वात पूर्वविद्ति चेतु : अत्रेदं चिन्त्यते-तच्चेतसीऽनु सत्वाने (अन्त्यचेतसस्तद्नुमानम् , ) प्रतिबन्धाद्यसंभवि वा ? प्रथमपक्षे कारणात् १५ कार्यानुमानमद्पितं स्यात् ।

> द्वितीये पग्लोकम्य प्रतिपत्तिर्न निश्चिता । प्रेक्षावनस्तथा च स्यात्तदभ्यूपगर्मैः कथम् ॥ अभ्यूपाये तथाप्यत्र मानचिन्ता वृथा भवेत् । अन्यत्रापि वि (हि) मानस्य सिद्धौ मानं करोतु किम् ॥ 20 संभवानुमितिर्मानं यदि नेति तयात्र किम् । संभवानुमितिर्मानं यदि किन्न विवन्धकम् ॥ सन्दिग्धविषदां (यं) ज्ञानं मानं चेति विरूकम् । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानं मानं भवेत्रथा ॥ कादाचित्की यतोऽर्थस्य प्रप्तिस्तत्रापि विद्यते । 24 अनिश्चितार्था मतिर्मानमतिसूक्तं च किमुतां (क्तं किमुच्यताम) ॥ अथ गत्यन्तराभावा[त्] संभवानुमितिर्मता । कार्ये तत्रोत्तरं पूर्वमुक्तं न पुनरुच्यते ॥ विविधं ते यथा कार्यं कारणाव्यभिचारि ते । कारणं तद्वदेव स्यात् कार्यकावा (यस्याव्य) भिचारि मे ॥ इति ।

ननु तच्चेतसि न प्रतिबन्धवैकल्यसम्भ[वः, त]थापि स्वभावहेतोरेव तत्र गमकत्वे

<sup>(</sup>१) स्वभावकार्यानुपलिधभेदेन त्रित्वनियमः। (२) तज्जनसामर्थ्यमात्र। (१) परलोकः स्वीकारः। (४) असङ्गतम्।

किं कारण[३९५क]कल्पनयेति चेत्; कारणस्य गमकत्वे किं स्वभावहेतुना इति समानम्? किंवा (किञ्ज);

> प्रोक्तं हेतुपरीक्षायामुत्तरं द्यत्र सुन्दरम् । एक एव स्वभावः स्याद्धेतुस्तस्माद्विचारणात् ॥

- अंपर आह्—तिश्वतं भाव्यम (व्यनु) सन्धानकार्य (यै) तद्व्यभिचारात् अर्थान्तरत्वे सित, भावि च कारणम्, कथमन्यथा अरिष्टादेर्मरणाद्यनुमानम्, ततोन (ऽनु) सन्धाने (नं) कार्यं(यं) हेतुरिति; स न युक्तकारी; यतः पूर्वजन्मान्त्यचित्तानुमानाभावः स्यात्, तिश्वत्तस्य आद्यमेहिकं चित्तं कारणम् अर्थान्तरत्व (त्वे) सत्यव्यभिचारात्, अन्यथा कथं भावि कारणम् १ कारणत्वेनाप्यभिमतस्यापि भाविनः तस्मा (तस्या) पेक्षया ऐहिकत्वात्।
- १० किं च, अ[ना]द्यनन्तसंसारवादिनः सोगतस्य न भावी भवः, तदतीतकर्मविप्रतिपत्ति-वादिशून्य (?) ततस्तं प्रति कथमतीतजन्मानुमान (नं) कारणात् कार्यानुमितिप्राप्तेः । अथ तज्जन्म तद्भवाप्य (द्य) चेतसः कारणिमप्यते, नान्त्यचेतसो भाविभवानुमानं कारणात् कार्यप्रति-पत्तिप्रसङ्गात् । अन्योऽन्यहेतुत्वेऽप्युक्तम्—अन्योऽन्यसंश्रयान्नैकस्यापि सिद्धिरिति । तन्न परस्य हेयतत्त्वप्रतिपत्तिः । एतेन उपादेयमाक्षतत्त्वप्रतिपत्तिर्नास्ति इति दर्शितम्, उपायाभावात् । १५ तैदप्रतिपत्ती च कथं मोक्षार्थी तदुपाये प्रवर्तेत ?

तथाहि— यो यत्कारणमविकलमनुतिष्ठति स तत्फललाभी हृष्टः, यथाऽगेन्यथो रूप स माकारण (यथा रोगी व्याध्युपशमकारण)मविकलमनुतिष्ठति स तत्फललाभी हृष्टः, यथाऽगेन्यथो रूप स माकारण (यथा रोगी व्याध्युपशमकारण)मविकलमनुतिष्ठन् [३९५ख] तदुपशमफललाभी, अनुतिष्ठति च करिचन मोक्षकारणमविकलं नैरात्म्यदर्शनाभ्यासमिति चेतः, उच्यते—युक्तमेतद् यद्यधिवि २० (यद्यवि)कलकारणाद्यं (णाद्वश्यं कार्य) [प्र]सर्वः । तथाभ्युपगमे तैतः कार्यानुमानं केन वार्येत १ कार्यादर्शने तदिप द्वातं न शक्यते, तदर्शने किं तत्रानुमानेन इति चेन १ ति मोक्षकार्यानुमानं त [ न स्यान तद]दर्शने जगित कस्यचित्तदिवकलकारणानुष्ठानस्य ज्ञातुमश्यक्यते , सर्वत्र प्रतिश्चयविकल्याशङ्काऽनिवृत्तेः । तदर्शनात्तर्प्रतितिरिति चेन ; न ; तदर्शनाभावात् । चतुरार्थसत्योपदेशात्तर्प्रतितिश्चेतः ; सिद्धमान्नोपदेशादागमप्रमाण्यम् । इदं २५ त्वसिद्धम्—¾"वीतरागा अपि सरागा इत्र चेष्टन्ते" इत्यदि । ततस्तत्सिद्ध(द्वि)मभ्युपगच्छतो न तदुपदेशात्तर्प्रतिपत्तरभ्युपगन्तव्येति न तदुपायानुष्ठानम् ।

किंच, [क]थं कारणादर्शने कार्यप्रतीतिः, यतः ततस्तदनुमीयेत ? पूर्वदृष्टकार्यसाधर्म्या-दिति चेत् ; पूर्वदृष्टकारणसाधर्म्यात् कारणप्रतीतिरिष तथास्तु ।

अथ मतम्—अन्त्यकारणदर्शनान् पूर्वतत्स्मरण (णं) तथाप्रतीति (ते) नैतरथा, तथा सित तत्स्मरणकाल एव कार्य (यें) प्रत्यक्षीभवतीति किमनुमानेन इति ; तदसत्यम् ; कार्यात् पूर्वकाल-

<sup>(</sup>१) भाविकारणवादी प्रज्ञाकरः । (२) भाविमरणकार्यभूतात् । (३) मोक्षाप्रतिपत्ती च । (४) मोक्षोपायः । (५) कार्योत्पत्तिः । (६) कारणात् । (७) अविकळकारणस्वम् । (८) आसोपदेशात् । (९) मोक्षप्रतीतिः ।

भाष्म वा कारणमि तथा प्रत्यक्षं किन्न स्यात् १ 'खलिवलान्तर्गतमन्यथापि' दश्यते इति चेत् ; कार्यमिप तथा दश्यत एव । तथाहि—शब्दादेर्दश्यस्य सतोऽनन्तरभाव्यपि [३९६ क] कार्यं नावश्यं दश्यम् , वतद्भावेऽप्युक्तम् । यस्य तु व्यवहितमिष कारणम् तं प्रति सुपरिहारमिदम् ।

किंच, यथा दृष्टान्तस्मरणाभावेऽपि कार्यादेर्गमकत्वं तथा यदि कारणस्यापि, अनर्थकते (कं)चोद्यम् । अथ[त]द्पि नेष्यते ; तिर्हि निरवकाशमिदम्—\*''तद्भावहेतुभावी हि'' [प्र० ५ वा० ३।२६] 'इत्यादि । अथ तथापि न कारणस्य गमकत्वम् ; न ; उपादेयतत्त्वाप्रतीतेः । एतेन उपायप्रतीतिरपि चिन्तिता, कार्याऽपरिज्ञाने कारणापरिज्ञानात ।

कारिकां विवृण्वन्नाह—प्रवृत्तित्यादि । प्रवृत्तिकामः । कः ? इत्याह—प्रेक्षावान् । किं कुरुते ? इत्याह—अन्वेषते । किम् ? इत्याह—हेयोपादेयतत्त्वम् । किंभूत[म् ?] इत्याह—सोपायं सकारणम् । न प्रवृत्तिकामतद्देषते (कामस्तदन्वेपते) अपि तु व्यसनेन इति चेत् ; १० अत्राह—न व्यसनेन, अप्रेक्षावत्ताप्रसङ्गादिति मन्यते । भवत्वेवं को दोप इति चेत् ? अत्राह—नच्यत्व्यादि । तच्च हेयोपादेयतत्त्वम् । किंभूतम् ? इत्याह—अनागतिवपयं भाविकाल्यारम् (योग्यम्) अप्रमाणम् अविद्यमानप्रमाणं भाविनि प्रमाणाभावादिति । एतद्पि कुतः ? इत्याह—समग्रेत्यादि । एतद्पि कुतः ? इत्याह—प्रतिबन्धेत्यादि । ततः किं जातं-परस्य इत्याह—तद्धेत्यादि । तत् तस्माद् उक्तान्न्यायाद् अर्थो मोक्षः तत्कारणं च अनर्थः संसारः तत्कारणं १५ च तयोः इदंतया [अर्थतया नेदंतया अ]नर्थतया वा प्रमातुमश्चयत्वात् कारणातः कथ-मर्थे मोक्षादौ प्रवर्त्तेत परः । किंभूते । इत्याह—सन्दिग्धं (भ्वे) तिवर्ततेया (निवर्तेत वा अ-) नर्थे संसारादौ सन्दिग्धे सिति विस्मादिदमपेक्षम् (क्ष्यम्) ।

स्यान्मतम्—अर्थो मोश्रः साकान्तद्धेतु (संकामं तद्धेतु इच) अतीन्द्रियत्वादस्तु [३९६ ख] सिन्दिग्धः, अनर्थः पुनः मंसारः तत्कारण व पिपर्ययावत (—णं च विपर्ययात्) कृतः सिन्दिग्ध २० इति चेत् १ अत्राह—स्वेय (स्वय) मयो निसी (शो) मनस्कारेऽपि इत्यादि । अ (यम) भिन्नायः— न खत्य संसारः कण्टकवद् उद्धतुं शक्यः मित कारणे पुनः प्रवृत्तेः, अपि तु कारणश्चेण । तच्च कारणमतीतं जातत्वानुशक्यं मासंतेतु (जातत्वान्न शक्यमपनेतुम्) । नापि वर्त्तमानम् ; जाये-सातत्वात् । (जायमानत्वात् ) । भविष्यदेव तु प्रतिरुद्धधते, तदन्मिय (तदन्य) विरुद्धाचरणेन । न च तत्र प्रमाणमिति । स्वयम् आत्मना प्रमाणाभावात् । क १ इत्याह—'अयोनिसो (शो) २५ मनस्कारेऽपि योनिम्—आर्यसत्यव्म (वर्त्म) रूपं न (—पं तिस्मन्नसित) यो मनस्कारः तिस्मन्नमित् (न्नपि न) केवलम् अन्यस्मिन् भविष्यति तृष्णाविद्याचेतसि इत्यर्थः । किंभूते १ इत्याह—भविष्यति भविष्यति भविष्यति श्रामणाभावात् । प्रमाणाभावात्

<sup>(</sup>१) खरूविलान्तर्गतं बीजाल्यं कारणम् । (२) अक्कुरानुत्पादकमि । (३) शब्दस्य कार्यानुत्पाद-कत्वे अनर्थिक्रियाकारिन्त्रेन अवस्तुन्धं स्यात् इति मावः । (४) 'इष्टान्ते तद्वेदिनः । ल्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ।' इति शेषः । (५) बौद्धस्य । (६) 'अनर्थे' इत्यस्य पञ्चम्यन्तं 'अनर्थात्' इतिरूपमपेश्यम् । (७) यथेच्छम् । (८) इन्द्रियप्रश्चात्वात् । (९) तत्पतिपक्षभृतचारित्रेण । (१०) "अयोज्या अन्यायेन कलेशयोगेन च प्रवृत्तो मनस्कारः ।''-अभिध० को० दी० ४।९४ ।

भविष्यत्योरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः कार्यः । संसारकारणे संसारे तद्भावे व (च)भाविनि प्रमाणाभावादिति भावः । कुत एतत् ? इत्यत्राह—रसादित्यादि । भूतश्च एककालश्च तयो-र्नियमात् 'प्रमाणस्य' इत्यध्याहारः । परप्रसिद्धं निदर्शनमाह—रसाद् इत्यादि ।

ननु हत्रयाद् रूपात् प्राप्ये भाविनि रूपादौ रेण (परेण) प्रमाणिमध्यते एव, तत्कथं निदर्श५ निमित चेत् ? उक्तमत्र । किंच, कथमस्मिन् दर्शने भूतैककालस्य रूपादेः कुतित्चह (द्र) तिः, अप्रतिबन्धानु (त्) यत इदं सुभौषितम्— \* 'भूतैककालानां गितिः'' दत्यादि । यदतीतं कारणं तद्पेश्लिमदिमिति चेत् ; [३९७क] यदि तम्र कस्यचित् प्रवृत्तिविषयः किं तेन ? तं वि (तिद्वि) पयदचेत् ; न भातेन (भूतेन) भाव्यम् । अथ भावि भूतं चँककार्यमिष्यते ; न ; भिम्नजाला (काला) नाम् एकत्र सहकारित्वाभावात् , तथा [ऽ] व्यवहारात् चरमक्षणाभावत्रचेति । यदि मतं भविष्यतोऽपि कारणं (णात्) गितिरिति चेत् ; तत्राह—नावश्यिम-त्यादि । भवतां तिर्दि कथं नेदं चोद्यम् ? इत्याह—एकसक्षणेत्यादि ।

कुत एतत् ? इत्यत्राह-यन्नोपपद्यत इत्यादि ।

## [यन्नोपपद्यतं यस्मिन्नेष्यति चानुदेष्यति । तस्लिङ्गं लोकतः सिद्धमविनाभावैकलक्षणात् ॥२५॥

१५ कर्मफलसम्बन्धतत्कारणादिकं प्रशस्तपण्डितवेदनीयम् अरिष्टं तथा लक्षणं कृतम्, यथा अहं मरिष्यामि, प्रकृतजनमस्तके शृङ्गं नादेष्यतीति च, अत्रापि संशीतिर-वतरित । प्रश्नतोऽयं व्यवहारः इतरथा दृष्टेऽपि कृतिश्चिदाशङ्कायां न कस्यचित् प्रशृत्तिः स्यात्।]

यसुनः (यत् पुनः) कारणम्य अन्यस्यै वा रूपं नोपपद्यते न घटते यस्मिन् कार्या-२० भिमते अन्यस्मिन् वा शकटादाँ । कस्मिन् ? इत्याह-एटयित भविष्यति । किंभूते तस्मिन्नो-पपद्यते ? इत्याह-अनुदेष्यित अनुत्पत्स्यमाने । च शब्दोऽवधारणे । तद्रृपं लिङ्गं सिद्धम् । इतः ? इत्याह-लोकत इति । तद्यि कुनः ? इत्याह-अविनाभावत्यादि ।

कारिकार्थं 'न केवलं परस्य हेयोपादेयतत्त्वे सोपायं संशीतिरिप तु लंकन्यवहारेऽिप' इति देश्यन्ताह—कमे च फलं च तयाः सम्बन्धक्च ते आद्यां यस्य तत्तथांक्तं तत्कारणादि- २५ कम् । किंभूतम् १ इत्याह— [प्रशस्त] पण्डितेत्यादि । प्रशस्तपण्डितवेदनीय(यं)तिकम् १ इत्याह—अस्तं विष्टं(अरिष्टं) तु(न तु) मनुष्येणापण्डितक्षेण, तथा लक्षण(णं)रूपं कृतं निश्चितं यथा येन निश्चितलक्षणप्रकारेणाहं मरिष्यामि, अनेन भाविनि मरणेऽिरष्टादेरकार्यस्वभावस्यापि गमकत्वमाह न्याजनमन (प्रकृतजन)मस्तके शृङ्गं नोदेष्यति इति च तेन लक्षणं कृतम् , अनेन च स्वभावानुपलन्ध्यादेरिप भविष्यितः शृङ्गोदयाभावेः, परस्य अत्रापि न ३० केवलं परलोकादौ संशीतिरवतरित ।

<sup>(1)</sup> द्विचन । (२) ''अतीतैककालानां च गतिनांनागतानाम्''-प्र० वा० स्व० पृ० ४९ । (३) कृत्तिकोवयस्य हेतोः । (४) शकटोदयादां साध्ये । (५) दर्शयन् कारिकार्यमाह हित अन्वयः । (६) भाविनि । (७) 'गमकत्वमाह' हित सम्बन्धः ।

स्यान्मतम्—कस्य [३९७ ख]चिद्रसायनादेः सेनावनाभो (सेवनतः) देवतानुमहाद्वा तस्य मरणं न भविष्यति शृङ्गं गे(वो)देष्यतीति संभावना यदा तदा संशीति[रिति] चेत् ; अत्राह—प्रवृत्त्ये[त्तोऽ]यमित्यादि । विशिष्टाऽरिष्ट्दर्शने मरणं तदि (भवि)ष्यति न तत्र कृत-रिचत् प्रतिबन्धः संभवति इत्ययं व्यवहारः प्रसिद्धः, अन्यथा सर्वत्राऽनुमानविलोपः । तथा प्रा (प्र)कृतपुरुषमस्तके शृङ्गे (क्रं) न भविष्यती व (तीति च) प्रवृत्तोऽयं व्यवहारः, इतस्था ५ हत्ये उदनाविष (ओदनादाविष) कृतिहचत् कण्टकादु (गु)देष्यतीत्याशङ्कायां न कस्यचित् प्रवृत्तिः स्यात् नेदानीं प्रवर्त्यत इति ।

नर्नुं प्रतिभासाद्वेतस्य स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धस्य भावात्र हेयोपादेयतस्वं तदुपायो वा, नापि तत्र संशीतिः निर्णीतिर्वा ततोऽयमदाष इति चेत् ; अत्राह्-प्रत्यक्षेत्यादि ।

# [प्रत्यक्षेकान्तचित्तानां कोपादंयेतरस्थितिः। संविदां विश्रमः सिध्येत् स्याद्वादेन विना कथम्॥२६॥

कथिन्चत् संविदां विश्रमेि आत्मसंवेदनं प्रत्यक्षमश्रान्तिमिञ्छन् स्याद्वादमनु-वर्तेत । सर्वथा मोक्षः संसारं नातिशतं । कथिन्च तद्भावनापरिनिष्पत्तो दुःखसंवेदनं परिस्फुटमुपादंयम् ? सर्वथा विश्रमिववेकनिर्मलत्वे न किन्चित् किचिदिदम्परिस्फुटं ज्ञानं यत् परिस्फुटं स्यात् । न च रागादिक्लेशनिष्टत्तिः दुःखसंवेदनस्य स्फुटतैव कामः ।

एकोऽन्तो धर्मो यस्य तच तिच्जिन्नं (तिचित्तं) च निरंशिचित्तमित्यर्थः । प्रत्यक्षं स्वमंबेदनवेशम एकान्तिचित्तं येषां सौगतानां तेषां कोषादेयेतरस्थितिः ? उपादेयः प्रतिभासाद्वैतलक्षणो मोक्षः तस्य परेण मोक्षत्वोषगमान् , तदुक्तम-

\*"यद्यद्वेतेन तोपोऽस्ति मुक्त एवासि सर्वथा।"

प्रिव वार्तिकाछ० प्रव ५७] इति । २०

इतरों हेयो भेदः तयोः स्थितिव्यंवस्था का १ न काचित , तम्निबन्धनप्रमाणाभावात । न हि निगंशिचतम् अन्यद्वा अनुभूयते, स्थूलनीलादिबेदनात् , यद (यत)स्तदुपादेयम् । नावि (नापि) भेदवाधक (कं ) येन में हेयः प्रथ (थे)त । देवान्वयं (नन्वयं) भ्रान्त्या तथा न भासते; तत्राह—विभ्रम इत्यादि । विभ्रमो भ्रान्तः स्थूलादिप्रतिभासरूपः संविदाम् ऐत्तयावार्थं (ऐक्याभावार्थं) बहुवचनम् , सिध्येत् स्याद्वादेन विना कथं सर्वथा विभ्रमे [३९८क] २५ तद्योगान् । नहि बिभ्रमादेव विभ्रमसिद्धः बहिर्थवत् कथिन्वदेकान्तसिद्धः ।

कारिका (कां) ज्याख्यातुमाह—कथि चिद्रित्यादि । कथि चित्र स्थूलमाह्याकारेण न स्व-संवेदन (ना) कारेण विभ्रमेऽप्यङ्गीकियमाणे संविदां न केवल [म] विभ्रमे स्याद्वादमतीष्ठ-(मनिष्ट) मनुवर्त्तित (वर्तेत) । कः १ इत्यन्नाह—आत्मसंवेदनं प्रत्यक्षमभ्रान्तम् इच्छेत् (इच्छन्) सौगतः इत्यर्थः । ततः स्वसंवेदनपरिहारेण स्थूलाकार एव विभ्रममभ्युपगच्छन्त ३० (च्छन्) सत् (तत्) संख्यादिकं निराकरोति इति कथं स्वस्थः १

<sup>(</sup>१) प्रतिभासाद्वैतवादी प्राष्ट्र । (१) अनुभूवते । (३) भेदः ।

नतु निरंशमेव सु(सं)विदां स्वरूपमाभाति न क (त)दाकार इति चेत् ; अत्राह-सर्वधेत्यादि । मोधः संसारं नातिश्चेते मोधसंसारयोरिवशेष इति याषत् । \* "ग्राह्यं न तस्य" इत्यादिवचनात् आत्मसंवेदन (ने) नैकान्तिकं मोधः, तब संसारेऽविशिष्टमिति भावः ।

अन्येषां दर्शन (नम्-) न संसारो नामास्ति अनुनु (१) कल्पनायाम् इति; तेषां प्रतिकसंवेदने तैदने (१) तदप्रतिषेधः, इतरथा सकल्क्यून्यतेति न मोक्षो नाम इत्युक्तम् । अस्मिन् दर्शने परमपि दोषं परस्य दर्शयनाह-कथं च इत्यादि । च शब्दो दृषणान्तरद (रं दत्त)मिति प्रदर्शने । कथ्यप्रपादेयं न कथ्यव्चत् । किम् १ इत्याह-दुःखसंवेदनं दुःखं संसारिणः स्कन्धोः, तेषां संवेदनं प्रहणम् । किम्तम् १ परिस्पुटं विशदम् । किन्निमित्तम् १ इत्याह-तद्भावनाप-रिनिष्यत्तौ दुःखभावनासमाप्तिनिमित्तम् , निमित्तलक्षणेयं सप्तमी । कथन्नोपादेयमिति चेतः १ उच्यते-सर्वथा विश्वमविवेकनिर्मलत्वं (त्वे) सर्वचेतसां न [३९८ख] किञ्चित् क्वचिदिदं (दम)परिस्पुटं झानं यद् भावनापरिनिष्यत्तौ परिस्पुटं स्यात् । न चात्मसंवेदनेकान्ते दुःख-संवेदनं नामेति । यतः तदुपादेयत्वा[त्] चित्तमेव परिस्पुटं भावतः स्यात् , नेव भवेत्।

[स्या]न्मतम् –रागाहि (दि) क्लेशविनिर्मुक्तिः भवान्तः, सा च दुःखसंवेदनस्पुटतेति वे (चेत्; इ) त्याह – न चेत्यादि । न च नैव रागादिक्लेशनिष्टत्तिः स्पुटतैव दुः खसंवेदनस्य । १५ अत्र निदर्शनमाह – कोमे (कामे) त्यादि । अत्र स्पष्टतायामपि विभ्रमक्लेशभावादिति भावः ।

नतु कामशोकादिषु स्वष्ट (स्पष्ट)ता विकल्पे (ल्प) मात्रभावना[तः] उद्भवति (न्ती) आन्ता युक्ता, न दुःखसंवेदनस्य स्पष्टता अर्थसम्बन्धानुमानमूलत्वादिति वेश (वेत ; अ)तुमाना-भ्यासे तिद्वषये एव सामान्ये स्पष्टता न स्वलक्षण इत्यनिवृत्तेः । निह वित्राभ्यासे धनुषि कर्मणः स्पष्टाद् (स्पष्टता; इत्याह-) औस्त्रवसंवर्गनर्जरादिषु अनुतं प्रमाणं स्यातकार-

### [प्रमाणमिवसंवादि श्रुतं स्यात्कारलाञ्छनम् । ज्योतिर्ज्ञानादिचिन्तासुखदुःस्वाचदृष्टयत् ॥२७॥

सर्वर्थकान्तविक्रलेषात् सम्यग्दर्शनादिना सकलकर्मक्षयेण प्रतिलन्धात्मस्वभाव एव कैवल्यं भविष्यतीति सुनिक्ष्मितं नक्ष्मेतः । न हि तदभावे प्रमाणयस्ति । भावे किष् ? २५ अनुपदेशमिलङ्गमविसंवादं श्रुतज्ञानं ब्रुप इति। तत्प्रत्यनीकसाधनस्य स्याद्वादेन निराक्ष-तत्वात् । स्वयं विहरन्तक्ष्म अर्वाग्भागमध्यपरभागादिविवर्ततेकद्रव्यं दृश्याद्येकरूपं व्याव-हारिकमलक्षयन् ज्योतिर्ज्ञानादिकमपरोपदेशं कथं प्रतिपद्येत ? न चैकान्तवादिनामत्र प्रमाणमस्ति । श्रुतेरतद्विषयत्वात् ।]

स्यान्मतम्-अविसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरवृत्तिः, न च सा जीवादावस्ति इतिः, तन्न युक्तम् ;

<sup>(</sup>१) 'तदने' इति व्यर्थम् । (२) 'बुःखं संसारिणः स्कल्धाः''-प्रव्याव १।१४९ । रूपवेदनाविज्ञान-संज्ञासंस्काराख्याः पञ्च स्कल्धाः । (३) आन्ता । (४) अत्र पाठस्त्रुटितो आति । (५) प्रमाणसन्तरप्रवृत्तिः ।

स्वात्मीने प्रत्यक्षस्य अपरत्रानुमानस्य तद्नाद्यनन्तत्तयोश्च प्रमाणान्तरस्य वृत्तेशक्तत्वात् । कर्मबन्धे व्यः तत्रा नि (तथा हि—) स्वभावशुद्धस्य आत्मनः शरीरे अञ्चिनित सरावस्थानं (सदावस्थानं) तस्य तत्र स्थापकतत्सीदंध (त्सम्बद्ध) पुद्रलविशेषपूर्वकं तत्त्वात् गाढिनगडिनबद्धस्य सावोवि (साधोरिव) । कारागारे अन्यतस्तत्र तस्य प्रवेशो वा तत्पूर्वकः तत एव, मत्रस्याश्च वि (मत्तस्य अशुचि)-पूर्णगर्त्तप्रवेशवत् । व्याप्तिक्कानं वा साधारणं (सावरणं) स्वविषये [ऽ]स्पष्टत्वार (त्) [१९९व] ५ रजोती (नी) हाराचन्तरितवर्व्यापि (तर्वादि) क्कानवत् । मिथ्यादृशाम् अनेकान्ते नित्याधे कान्त-क्कानम् आवरणवत् अतिस्मस्तद्महात्मकत्वात् । मिथ्यादृशाम् अनेकान्ते नित्याधे कान्त-क्कानम् आवरणवत् अतिस्मस्तद्महात्मकत्वात् । मिथ्यादृशाम् अनेकान्ते नित्याधे कान्त-क्कानम् आवरणवत् अतिसम्तद्महात्मकत्वात् । मिथ्यादृशाम् स्थरमूते भ्रमणानुभववत् । वासनादिनिषेधात् । तथा आस्तवे ; तद्यथा—चेतनस्य जीवस्य सतोऽभिरतिसहितं शरीरादिष्य-कस्थानं तद्मिलाषाधुपात्तपुद्गलविशेषपूर्वग (कं) तत्त्वात् अङ्गनाङ्गाभिरत्यभिलाषोत्पत्तौ (त्पस्युप-युक्तो) वधविशेषस्य कामुकस्य तदङ्गस्था [न]वत् । तद्मिलाषो वा तद्वस्थाननिमित्तम् आत्मिन १० पद्मल्यवस्थापयति योषिदङ्गाभिव (भिर) त्यभिलाषवदिति । एवमन्यत्रापि वक्तव्यम् । तदुक्तमत्रवैव
\* "शुभाशुर्भर्यथाम्य (स्व)मास्रवैः स्वैः" [सिद्धिवि । १।९] इत्यादि ।

ननु कस्यचित् तदौषधाभावेऽपि तदङ्गे तथावस्थानं दृष्टमिति चेतः; नः; तस्यापि पक्षीछतत्वातः न तेन व्यभिचारः । तदपि तथाविधकारणपूर्वकम् , अन्यथा सर्वस्य सर्वत्राङ्गनाङ्गे
तत्स्थानं भवेतः । न चेवमः , स्वाङ्गनायामपि कस्यचिदः वैमुख्यदर्शनातः । नु (न तु) रूपादयोऽपि १५
व्यभिचारो नोत्तरं (चारातः । अतः) तस्यां तत्रापि तथाविधं किव्चितः कारणमिति ।

स्यान्मत (तम्—) तदिभलाष[:] स्वस्य अत्र तु तदवस्थाननिमित्तं पुद्रल (लं) कारणम् , नाव इयं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति । निह अङ्गनाद्धे (नाङ्गे) तदिभलाषः सर्वोऽपि तदवस्थान-निमित्तं योगमात्मसात्करोति इति; तन्न सारम्; उक्तत्वात्—\* "कार्यं च नानुमेयं च" [सिद्धिवि० ७।२४] इत्यादि ।

किञ्च,

स्वभावानुपल्लिधष्व(श्व) व्यवहारे कथं [भवेत]।
लिक्कं सं(सत्)योग्यताया च (रुच) व्याभिचारो न किं स्वतः ॥
उपलभ्यानुपम्भवत् (रुचेत्) केवलस्तस्य कारणम् ।
विषयाभिषलो (याभिलाषः)कोऽपि भवबीजस्य कारणम् ॥
[३९९ ख] कचित् दृष्टस्य तस्यास्तु विपरीते परत्र तु।
प्रकृतेव्यौषधितस्य (तेऽप्यौषधेस्तस्य) केवलस्यैव हेतुता ॥

नतु तदिभछाषो यावद् अन्यस्य कर्मण[ः] कारणं तावन्न तद्वस्थानस्यैव इति चेत; न ; तिस्मिरिचरिवनष्टे कार्यानुद्यप्रसङ्गात् । एतेन योगादेः कर्मत्वं निषिद्धम् । प्रयत्नसधर्मा आत्मिविशेषगुण् [ः] तत्साध्यः कर्म इति चेत् ; न ; प्रयत्नवत् पुद्गछिवशेषसम्बन्धेऽपि देवदत्तं ३० प्रति योषिदाद्यपसर्पणदृष्टेः तत्सधर्मताऽसिद्धेः ।

<sup>(</sup>१) सम्तानान्तरे। (२) अनुमानप्रमाणस्य प्रवृत्तिः। (३) विपरीतत्वादित्वर्थः। (४) प्रमाणा-न्तरस्य प्रवृत्तिः। (५) अङ्गनाद्यभिकाषः। (६) प्रन्थे चतुर्यपरिच्छेदे। (७) तक्षिमित्तम्। (८) भरष्टम्।

किंच, तत्कर्म अचेतनं मूर्त्तमभ्युपगन्तव्यम् । कथमन्यथा देशान्तरस्थद्रव्याकर्षकम् , यतो विशेषादृष्टाकृष्टपरमाण्वारव्धं शरीरं स्यात् ? मूर्त्ता यदह्य (एव ह्य)यस्कान्ताद्यस्तुयदा (द्योऽयसा)कृष्टिहेतवो दृष्टा नात्माद्यः, इतरथा आत्मन एव तित्सद्धेः किं कर्मकल्पनया ? तिहृशेषोपपत्तेः नाऽविशेषकल्पनापि ।

पदि मतम् — अमूर्त्तोऽपि मन्त्रः तदाकृष्टिहेतुः अतो व्यभिचार इति ; न ; शब्दस्य मूर्त्त-त्वात् । ध्यानेनानेकान्त इति चेत् ; न ; तस्य मूर्त्तकर्म वेत्सि (विशिष्टस्य) तत्त्वात्, अन्यथा आत्मैव तद्धेतुः इत्युक्तं स्यात् , तत्र च उक्तो दोषः । प्रयत्नेन इति चेत् ; न ; कर्मविशिष्टा-त्मप्रदेशत्व (शस्पन्द) व्यतिरेकेण परं प्रति तद्सिद्धेः । न च प्रयत्नस्य केवछस्य तद्धेतुत्वम् ; तद्भावेऽपि तद्भावात् । ततो मूर्त्तमेव तद्भयुपगन्तव्यमिति कथं नाभिमतं परस्य न सिध्यति । १० तत्कुयेवा (तत्क्षये चा) नुमानम् दे वा ग मा द वगन्तव्यम् ।

ततोऽविसंवादि तत् श्रुतमिति । केष्विवि (ष्विव १ इ)त्याह-ज्योतिर्ज्ञानादि-वदिति । [४०० क] ज्योतिर्नक्षत्रादिज्ञानम् चिन्ता सुम्बदुःम्बादि तदादिर्येषां न (तद)ष्टप्रादीनां तेष्विव तद्वद् इति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—सर्वर्धंकान्त इत्यादि । सकलस्य कर्मणः क्षयेण नाभ्यास-१५ सा[पे]श्रेण विशिष्टादृष्टमात्रेण अनेन (अन्येन) वा प्रतिलब्धोऽयम् आत्मस्यभावो-तत्र (वः स च)ज्ञानादिलक्षणः स एव कैवल्यं तद् भविष्यति [इति] एवं सुनिश्चितं नश्चेतः । केन १ इत्याह—सम्यग्दर्शनेत्यादि । तदिष केन १ इत्याह—सर्वर्थंकान्त इत्यादि । मृष्टार्थमेतदसकृत् ।

स्यान्मतम्-अध्यक्षादिवाधितेयं प्रतिक्षेयं तत् केवस्यमस्तु इति ; तत्राह्-निह इत्यादि । २० तदभावे केवस्याभावे न प्रमाणमस्ति । विचारितमेतत् सर्वक्षसिद्धौ । पर आह्-भाव इत्यादि । तं प्रति उत्तरमाह्-श्रुतेत्यादि । न स्वलु ज्ञानिवशेषमन्तरेण अनुपदेशमिलिङ्गमिवसंवादं श्रुतज्ञानं संभव (वे) दिति । पर्धं (पट्प) दार्थादिश्रुतज्ञानं तद्विपरीते प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह्-तत्प्र-त्यनीकेत्यादि । तस्य उक्तकैवस्यस्य प्रत्यनीकं यत् तस्य साधनस्य सिद्धेः स्याद्वादेन निराकृतत्वात् । श्रुतज्ञानस्य वा तद्भावे (सद्भावे) श्रुतज्ञानं त्रूप इति । ति त्रिप्रत्यनीकसा-२५ धनस्य तदभावसाधनस्यति कस्मान्त व्याख्यायत इति चेत् १ न ; 'श्रुतज्ञानं त्रूपः' इत्यनेन तिन्तरासात् । निहे तदभावे 'सर्वत्र सर्वका [लं] सर्वज्ञे (ज्ञां) नास्ति' इति वचनमविसंवादि संभवति । "तत् नापौरुषेयम् ; निवेतस्यमानत्वात् ।

नतु स्याद्वादाभावात् कथं तेन कस्यचिद्वाधनमिति चेत् ; अत्राह-दृइयेत्यादि । सुगतोऽन्यो वा कण च रा दिः स्त्रयम् आत्मना [४००ख] कथं न कंचन (कथंचन) प्रतिपद्येत । किम् ?

<sup>(</sup>१) तदाकृष्टिहेतुःवात् । (२) व्यभिचारः (३) जैनं प्रति । (४) प्रयत्नस्यासिद्धेः । (५) अपि तु सिध्यत्येव । (६) "दोषावरणयोद्द्यां निः निःशेषास्त्यतिशायनात् । कचिद् यथा स्वहेतुम्यो बहिरन्तर्मकक्षयः ॥" —आसमी० १।४। (७) आसमीमांसायाः अपरनाम देवागमः । (८) वंशेषिकाभिमतः । (९) श्रुतज्ञानामावे । (१०) श्रुतम् ।

इत्बाह-ज्योतिङ्गीनादिकम् । किंभूतम् ? इत्याह-अपरापदेशम् अविद्यमानपरोपदेशे (शे) साक्षा-दसो 'तत्प्रतिपद्येत । अपि तु अन्यवः तत्साक्षात्कारिण इति भावः । ज्योतिर्ज्ञानादिप्रति[पत्ति]-र्यतः तस्य तत्प्रतिपत्तेः स्याद्वादमन्तरेणाप्युपपद्येत । यत इति वाऽऽक्षेपे न चेति । किंकुर्वन्नसौ कथं तन प्रतिपद्येत ? इत्यत्राह-अलक्षयन् अनवधारयन्। क ? बहि: । किम् ? इत्याह-अवीरभाग इत्यादि । अवीरभागादीनां द्वन्द्वः पुनः तेषाम् आदिशब्देन बहुत्रीहिः विवन्नी ५ (विवर्त्ता) स्तदर्थाः तेष्वेकम् अभिन्नं यद् द्रव्यं तदिति । पुनरिप किंभूतम् ? इत्याह-दृइये-त्यादि । दृश्यादिरेकं प्रधानं रूपं स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम् । पुनरपि क किमि[ति] लक्ष्यन् ? इत्याह-अन्तरचेत्यादि । किंभूतम् ? इत्याह-व्यावहारिकम् इति । दूर्पणान्तरं दर्शयन्नाह-न च इत्यादि । न च नैव एकान्तवादिनां वैशेषिकादीनां अत्र भाविनि जाति (ज्योतिक्षां)-नादौ प्रमाणमस्ति । कथमिति चेत ? उच्यते-अत्र न तावत्प्रत्यक्षमैन्द्रियम् : तेन इन्द्रियसंसर्गा- १० भावात् । निह असता भाविना इन्द्रियसंसर्गः, अतिप्रसङ्गत् । तत्संसर्गं च (र्गाच्चे) परस्यै <sup>"तत्प्रत्यक्षम \* "आत्मा मनसा युज्यतं तद् इन्द्रियेण तद्प्यर्थेन" [न्यायम० ए० ७४]</sup> इति वचनान् । एतन्मानसमपि तदत्र निरम्तम् : तद्दि आत्ममनःसंयोगसहचारिणाऽर्थेन जन्यते । न च पूर्वतत्संयोगकाले सांऽस्ति ; भा[वित्व]विरोधादिति । एवत (एवं) तन्मनसापि भावि भविष्यति सः, न तदा संसर्गः प्रा(प्र)कृतस्याष्यस्ति । परम्परासत्यत्वेऽष्यसता कीदृद्याः १ १५ सत्त्वानि ] कथं [४०१ क] सर्वस्य तत्र ज्ञानं न जनियेति ]घटः ? तद्महणात्मकत्वात् । कुत एतन् १ अबुद्धित्वादिति चेत् : एतदपि कुतः १ अर्थप्रहणात्मकत्वात् : अन्योऽन्यसंश्रयः, तथाहि-घटादेरबुद्धित्वे तदमहणात्मकत्वम् , अतोऽबुद्धित्विमिति । अथ घटमाहिणा प्रत्यक्षेण सं "तद्महणविमुखः प्रतीयते ततोऽयमदोषः : किं पुनर्नित्येश्वरहानं तद्महणाभिमुखं प्रती-यते ? न चेत्; कस्तस्य घटाद् विशेषः ? प्रतीयत इति चेत्; न स्वयम् , अस्वसंवेदनात्मक- २० त्वात् अन्यथा परमतसिद्धिः । "तस्यैव "तत्त्येति [चे]त् ; किमेतद् ईश्वरचेष्टितम् १ तत्र यथा नित्यक्कानं ''तस्यैव नेतरस्य, तथा स्वसंवेदनमपि कुतोऽयं विभागो छभ्यते ? नह्येकधर्म(र्मेण)वैल-क्षण्ये सर्वेरवि (पि) तथा भवति, अन्यथा तयोक्कानत्वादिनाऽपि वैलक्षण्यं भवेत् । अथ तेन । <sup>''</sup>तयोर्न विरोधः : स्वसंवेदनेनापि न विरोधः ।

अथ इतरज्ञानस्य स्वसंवेदनप्रतिज्ञा अनुमानेन बाध्यत इति विषध (विरोधः) तथाहि— २५ 'अनीश्वरज्ञानं ततो भिन्नेनैव ज्ञानेन वेद्यते ज्ञेयत्वात् पटादिवत्' इति चेत्; ईश्वरज्ञानेन हेतोर्व्यभिचारः'' । यदि पुनः 'अनीश्वरज्ञानक्च यत्वात्' इति विशिष्य उच्यते ; तथाप्यगमक-

<sup>(</sup>१) ज्यांतिर्ज्ञानादिकम् । (२) इन्द्रियसंसर्गात् । (३) नैयायिकस्य । (४) इन्द्रियप्रत्यक्षम् । (५) ''तष्चेदं प्रत्यक्षं चतुष्टयन्नयद्वयसिक्वर्षात् प्रवर्तते । तत्र बाह्ये रूपादौ विषये चतुष्टयसिक्वर्षाञ्ज्ञानमुत्पद्यते— भारमा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेनेति । मुखादौ तु त्रयसिक्वर्षात् ज्ञानमुत्पद्यते, तत्र चञ्चरादिच्यापाराभावात् '''-न्यायम । ''उक्तं च-आरमा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण '''-न्वृहस्सं ० ७४१३ । (६) मानसप्रत्यक्षम् । (७) घटः । (८) अर्धप्रहण । (९) ईश्वरज्ञानस्य स्वसंवेदनात्मकत्ये । (१०) ईश्वरस्येव । (११) ज्ञानं स्वसंवेदि । (१२) ईश्वरस्येव । (१३) ज्ञानत्वादिना । (१४) ईश्वरज्ञान- अस्मवादिज्ञानयोः । (१५) तदिप ज्ञेर्यं न च ज्ञानान्तरवेद्यम् ।

त्वं व्यतिरेकाऽसिद्धेः । निह विशेषणमात्रेण तिसिद्धिः ; अतिप्रसङ्गात् । कथम् ? यदीश्वरस्य स्वपरमाहिज्ञानं तावतेव सकलप्रयोजनसिद्धिः किमीश्वरेणा वारमलरेण (णाऽवान्तरेण) ? कथम-वस्थानं तस्येति चेत् ; कृत एतत् ? गुणत्वाद् रूपादिवदिति चेत् ; अत एव अस्मदादिज्ञानवत् अस्वसंवेदनमस्तु । ततो यथा ज्ञानत्वाऽविशेषेऽपि तदेव स्वसंवेदनं [४०१स्व] ततो (तथा) ५ निराधारमप्यत्र ब्र्महे । क[थ]मेवं सित तस्य गुणत्वम् ? युगपत् स्वपरमहणस्वभावद्वयवत् क्रमेणाप्यनेकस्वभावसंभवेप्रध्यत्वात् (वोऽस्तु अध्यक्षसिद्धत्वात् )। अधैकस्वभावेन यथा कारणम् अनेककार्ये तत् तथेदं स्वपरमहक्षमिति चेत् ; न ; परं प्रति दृष्टान्तासिद्धेः ।

एतेन इदमपि निरस्तम्-'अनेकस्य परस्येव स्वपरयोरिप तदेकमेव प्राहकम्' इति ; तदितरवत् 'तदिप नात्मवेदनमिति न घटाद्विशेषः ।

र्थः स्यान्मतम्-ईश्वरः स्वज्ञानस्य अर्थमहणात्मकत्वं प्रत्येति ; तद्पि चिन्त्यते-गृहीतस्य, इतरस्य वा ? न तावदितरस्य ; इदंतया नेदन्तया वा तस्य व्यवस्थापित्तमञ्चानते (स्थापयितुम-शक्तः) ज्ञानकल्पनावैफल्यापत्तेः। गृहीतस्य इति चेत् ; द्वितीयज्ञानाभावात्र युक्तमेवतत् (मेतत्)। भावे वा नित्यमेकत्रानेकम् , अनवस्थान(नं) च विज्ञानं प्रसञ्येत ।

स्यानमतम्—"तस्य ज्ञानद्वयमस्ति—एकं स्वतोऽन्यस्य " सर्वस्य " वेदकम् , "अपरं तस्येति; १५ तन्न ; यस्मादेकत्र यावदो (यावद्) द्रव्यभाविनः सजातीयस्य युगपद् गुणद्वयस्याऽयोगात् अन्यथा घटादो यद्वयं (रूपद्वयं) तथा भवेत् । "अन्योऽन्यसंश्रयद्वात्रोक्तः । अश्र महेदवरः तज्ज्ञान (नं) स्वयमेव तथा प्रत्येति ; बहिर्र्थमति (मिप) तथेति व्यर्थं सर्वत्र ज्ञानकल्पनम् । तथा प्रतिपद्यमान-मात्मानं न चेदीशः प्रतिपद्यते ; क्रुतस्तेन तत्परिच्छेद[ः] १ तदास्ति (तदित्त)त्वं वा[स्वयं] प्रतिपद्यते चेत् ; एकस्य स्वपरा[व]भासित्वम् । अ[त] इचेत् ; अनवस्थानम् । तन्नेद्वरज्ञानं २० घटाद्विशिष्यत [४०२क] इति न ज्योतिर्क्ञानादौ प्रमाणम् ।

एतेन[वैशेषि]कस्यापि चिन्तितम्-तस्य अचेतना बुद्धिः परोक्षः पुमानिति ।

> \*"अर्थेन घटयत्येनां निहि मझ (निहि सुक्त्वाऽ) र्थरूपताम् ।" [प्र०वा० २।३०५] ेइत्यादि ।

<sup>(</sup>१) मध्यवर्तिना । (२) ज्ञानस्य । (३) ईश्वरज्ञाममेष । (४) ईश्वरं विनापि सञ्ज्ञामं निराध्ययमेव भवतु । (५) तृब्याश्रयिणः एव गुणत्वं भवति न तु निराधारस्य । (६) करोति । (७) जैनेन तस्यापि अमेक-स्वभावस्वीकारात् । (८) ईश्वरज्ञानमपि । (९) अगृहीतस्य । (१०) ईश्वरस्य । (११) स्विभिन्नस्य । (१२) अर्थजातस्य । (१३) द्वितीयं ज्ञानम् अर्थमाहिञ्चानं वेति । (१४) द्वितीयेन ज्ञातं सत् प्रथमञ्चानमात्मसत्तां ख्यापयेत् , स्यापितात्मसत्ताकञ्च प्रथमं द्वितीयेन ज्ञायेत इति । (१५) बीदः । (१६) बाद्यार्थम् । (१७) निराकारत्वम् । (१८) बुद्धम् । (१९) "तस्मात् प्रमेथाधिगतेः साधनं मेयकपता ।" इत्युत्तरार्थः ।

सुगतवत् सर्वोऽिप सर्वदर्शी स्यादिति चेत्; न; नियतशक्तित्वाद् भावानाम्।
निष्ठ एकस्य शक्तिरशेषस्य। नाप्येकस्यापि या एकत्व (त्र)शक्तिः सैवान्यत्र; अन्यथा सकलस्य
महणवत् झानमपि ('जननमपि) सुगतस्य स्यादिति नेश्वरवाधनम् । इतर्था स्वसन्तानझानजननिधगत (जननमपि न तस्य) स्यादिति कथं वस्तुत्वम् ? अथ तस्य महणशक्तिरेव सर्वत्रं, इतर्रां
तु कचिदेवं ; यद्य (यद्येवम् ए)कस्यैव नानात्मनि नितराम् । एकस्य सर्वप्रहणेऽिप, अन्यत्र ५
विपर्ययात्।

नन्वे[व]म एकस्य शक्तिद्वयात्मक[त्व]िमिति चेत्; अयं पेरस्य दोषोऽस्तु । न चाऽशेष-महणशक्तिरेव प्रतिनिश्वतजननशक्तिः, सा<sup>1</sup> वा प्रकृता<sup>33</sup>; महणजन[न]योरिवशेषः (प) प्रसङ्गात् । अनेकं वार्थ[म]नेकस्वभावेन प्रतियतः<sup>12 33</sup>स्वात्मत (त्मन्य) नेकान्तः । एकस्वभावेन त्रिकालार्थ-महणवत् यदि <sup>34</sup>तथाविधकार्यजननं<sup>34</sup> निरालम्बनमिदम्—

\*''नाऽक्रमात् क्रमिणो भावः (वाः)'' [प्र० वा० १।४५] इत्यादि । किंच, योग्यतावले [न] "तदर्थस्य प्राहकम्"; प्रतिबन्धद्वयव्याघातेन" लिङ्ग [४०२ख]"सङ्क्ष्यानियमवयर्थम् । तत उत्पत्तेद्दचेत् ; न भाविनः विरभूतस्य वा प्रहणं तस्मादनुत्पत्तिः (तेः) । "उत्पत्तीं च; अपरतत्कार्यकाल एव तेन" भ (मा)व्यमिति "तिन्नयतकालता ।

स्यान्मतम्-इतरजनापेश्चयार्थस्य वि[भिन्न]कालत्वं न सुगतापेश्चया, तस्य साक्षात् १५ रूपेण सर्वज्ञंना (सर्वम् आ)त्मनि प्रतिभासमानं वर्त्तमानमेव, १३ साक्षात्करणमेव वर्त्तमानमेव १ साक्षात्करणमेव वत्त्व सम (च क्रत्वम)र्थस्य न वर्तमानकालसम्बन्धित्वं वर्त्तमानादिति ; तद्सारम् ; यतः तद् पेश्चयतेः (तद्पेश्चया) तज्जनकमपि न किश्चित् स्याद् वर्त्तमानेषु तद्योगात् , अनभ्युपगमाच्च । इतरापेश्चया अर्थादुत्पत्तिः तस्ये ते, समकालयोः परमार्थतः कार्यकारणभावं प्रतियत् (त् । स्थान्तः स्यात् । तद्वलेन सुगतस्य परमहणे सोऽपि तथाविधे इति २० न च वन्दनीयः । [एतेन] विश्वमशुन्यप्रतिभासाद्वैतपक्षाः निरन्ताः (निरस्ताः) । तन्न सुगत-प्रत्यक्षमप्यत्र प्रमाणम् । अत एव नानुमानमपि तत्स्वार्थकन्वाधस्य (तत्पूर्वकत्वादस्य १) । ततः स्थितम् न चेत्यादि ।

नतु प्रत्यक्षम् अर्थसित्रकर्षमतो (र्पजम् , अतो) जन्मया (र्वजन्मताम)पेक्षते नागमः, ततः सै एवात्र प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह-श्रुतेः इत्यादि । श्रुतेः आगमस्य अतिद्विषयत्वात् २५ ज्योतिर्क्षानाद्यगोचरत्वात् , न चैकान्तव।दिनामत्र प्रमाणमिति देते सम्बन्धः । एवं मन्यते –

<sup>(</sup>१) उत्पादकत्वमिष । (२) स्वयं सुगतस्य सृष्टिकर्तृत्वप्राप्तः । (३) अर्थिक्रवाकारित्वाभावात् । (४) सुगतस्य । (५) अर्थेषु । (६) जननशक्तिस्तु । (७) स्वसन्तानज्ञानजनन एव । (८) अस्तु । (९) बौद्धस्य । (१०) जननशक्तिः । (११) प्रहणशक्तिः । (१२) जानानस्य । (१३) स्वस्वरूपे । (१४) कालान्तरवर्ति । (१५) स्थात् तदा । (१६) ज्ञानम् । (१७) चेत् । (१८) तत्वारम्पततुत्पक्तिरूप । (१९) त्रित्वसङ्ख्या । (१०) विश्वभूतात् माविनद्दवार्थात् सुगतज्ञानोत्पक्तिस्वीकारे । (२१) सुगतेन । (२२) अपरकार्यकाकतायाम् काळान्तरस्थायित्वं स्याविति भावः । (२३) पृतदन्तर्गतं पुनर्लिखतम् । (१४) काळाभावात् । (२५) ज्ञानस्य । (२६) आन्तः । (२७) अनुमानस्य । (२८) उत्पक्तिमपेक्षते । (१९) आगम एव ।

यदे (यद्ये)कान्तवादिनां परोक्षविषयमध्यक्षं भवति तदा तत्पूर्विका श्रुतिरिप तद्विषया स्यामा-न्यथा, न चैवमिति ।

मीमांसक आह- स्वत एव परोक्षश्रुतिः प्रमाणं न तत्प्रत्यक्षापेक्षा । तदुक्तम्-[४०३क] 
\*''स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् ।

न हि स्वतं।ऽसती शक्तिः कर्जु मन्येन शक्यते ॥''

[मी० इलो० सू० २ इलो० ४७] इतिः

तत्राह-नाप्यभ्वे (नाप्यनये)त्यादि ।

[नाष्यनया मार्गप्रतिपत्तिः यामाश्रित्य श्रुतेः स्मृतेः। मन्त्रं नित्यं प्राकृताः प्रतिपद्यरम् तदर्थकम् ॥२८॥

१० नित्यस्यानेकार्थसंभवात् न तस्माद्र्थं प्रतिपत्तुमहिति, कथमन्यथा विप्रतिपत्तिः स्यात् । यदि पुनः रागादिरहितस्य कस्यचिदुपल्डिधर्यता वेदार्थप्रतिपत्तिः स्यात् । रागादिमक्तेऽपि यदि कश्चिद् विवश्चिततदर्थतक्त्वं जानीयाद् श्रूयाद्वा किं तेन ? न श्रूमः रागादिमक्त्रात् अपि तु परोपदेशापेक्षीतिः, कः पुनः तदर्थदर्शिनः परः सः यस्योपदेश- प्रु प व पा द यः प्रमाणयन्तः क पि ला दी न तिशेरते ? तदनेकार्थसंभवात् १५ क्रतस्तक्त्विमदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयेत् यतः पौरुपेयाद् विशेष्येत । ]

शब्दात् अर्थगतिनगरप्राप्तिहेनुत्वात् मार्ग इव मार्गः शब्दार्थसम्बन्धो वान्यवाचकरूपः तस्य प्रतिपत्तिः नापि श्रोतुः । केन १ अन्व[य]परम्परैकान्तेनात्वा इवात्या (न्तेन ज्ञात्वा) जै मि न्या द यः शास्त्रार्थदर्शनिवगुणत्वात्तेपाम् परे वेकान्तः (परम्परेकान्तः) तेन, न ह्यान्वेता (यद्यवेत्ता) परोत्वो (परान्) मार्ग प्रतिपद्यते । किंभूता सा नापी(म्ती)त्याह—यःया (१) रण्णाश्रित्य श्रुतेः वेदान् सकाशादकृत् (कृत्रि)मायास्तत्त्वप्रतिपत्तिः स्यादित्याध्याहारः । कृतो यामासुत्ये (माश्रित्ये)त्याह—समृतेः । एतदुक्तं भवति—पूर्वं साक्षान् शब्दार्थसम्बन्ध-दर्शनः (शिनः) सम्बन्धप्रतिपत्तिः परस्य पुनः शब्दश्रवणान् तत्प्रतिपत्तिः, न चैविमिति । यदि वा, स्वर्गापवर्गयोमीगी यागादिः तस्य प्रतिपत्तिः नापीति व्याक्येयम् । शेपं पूर्ववदिति । माभूत् तेन तत्प्रतिपत्तिः, श्रुतेरव तु तत्त्वप्रतिपत्तिः स्यादिति चेतः अत्राह—मन्त्रमित्यादि । रण्णान्त्रताः (न्त्रं) पृताद्याहवनवावयं स्वर्गादिदानसमर्थं प्रतिपद्योरन् इदन्तया जानीयुः । के १ इत्याह—प्राहुताः शुद्रादयो जे मि न्या दि कं (दिवत्) । तथा च तद्वतेऽपि तद्र्थानुष्ठायिनः स्यः इति मन्यते ।

जै मि न्या द य एव तत्प्रतिपद्यन्ते नान्यदिति (नान्य इति)चेत् ; अत्राह-नित्यमिति। अयमभिप्रायः-यदा नित्यः सर्वगतो मन्त्रः पुरुषनिरपेक्षः स्वमर्थं प्रतिपादयित तदा सर्वत्र तद-३० विशेषात् शब्दोऽपि (श्र्द्वोऽपि) प्र[ति]पशेत, न वा किश्चित् । न ह्याकाशमेचं त्याहासमन्यं (मेकं प्रत्याकाशम् अन्यं)प्रत्यन्यथा। सा(अथा)सौ द्विजायैव तं प्रतिपादयित । कुत एतत् ? [४०३ख]

<sup>(</sup>१) परोक्षविषया । (२) श्रुवादयः ।

स्वमैकत्वात् । पक्षपातिना किं तेन ? परोऽपि तद्भक्तः समुपलभ्यते । अथ तस्यैव आगम एवः तदिप कुतः ? तेन तदर्थानुष्टानात् ; अन्येनापि दृश्यते । विप्रोपदेशात् ; किन्तेन, यदि मन्त्र एव समर्थं (तमर्थं) कथयति ।

एतेन 'तेन पाठात्तस्येति' निरस्तम् ।

यदि पुनः द्विजाराधनातः तं प्रत्येव तत्प्रतिपादनसमर्थो जातः; कथं नित्यः ?

किं च, तदाराधनाक्रमो यदि मन्त्रार्थः; सोऽपि ततोऽन्येनापि प्रतीयते। नो चेत्; पुरुष-किल्पतो नामिमतफलदायी स्थान अन्यथा किं मन्त्रेण ? 'अथ विष्र एव तद्महणानुष्ठाने योग्यः, न चैतावता मन्त्रोऽनित्यः, नित्यानामपि आत्मादीनां कार्यनियमदर्शनात' इति; तन्न सारम् ; यतः स्थादेनदेवं यदि परोपदेशादि जस्य तदर्थप्रतिपत्तिर्नं स्थात्, अग्नेरिव धूमः, न चैवं ततः तद्दर्शनात्। द्विजस्थापि अपरोपदेशिका न तत्प्रतीतिः।

किंच, न ताव[त] मन्त्रो 'द्विजांऽयम' इति स्वयं ज्ञात्वा तस्मै स्वसमर्थं (स्वस्यार्थं) निव-देयति अचेतनत्वात् , अन्यथा आत्मज्ञानकरुपनावेक (फ) स्यम् । नापि 'यस्मादहं ज्ञाह्मणः तस्मादहं मन्त्रार्थं गृह्माभि' इति द्विजो जानाति; ज्ञाह्मणत्वप्रतिपत्तेः तस्यापि स्वयमसंभवात् । वेतितं प्रति (निवेदितं) चेतद् वर्णे (वृत्तो)स्वयमेव शास्त्रकृता । तता मन्त्रं नित्यं प्राकृता[ः]प्रतिपद्यं रन् इति । 'कम' इति प्रश्नं उ[त्त]रमाह—तदर्थक्कोऽयं[सम्]प्रदायाद् वृत्तते (वर्तते) मन्त्रार्थक्कसम्प्रदायो १५ भावप्रकारेण विशेष्यते तद्भिद्यत (१) यतः तत्सम्प्रदायमन्तरेण प्राकृतानां तत्प्रतिपत्तेः मन्त्रो नित्यः ने नात् (स्यात्) [४०४क] पौरुपेयात्मत्वात् । निह परोपदेशापेक्षणे तस्य ततो भेदः ।

कारिकां विवृण्वन्नाह—नित्यस्य इत्यादि। न तस्माद् नित्याद् वेदात् इति। कथम् १ इत्याह—कथ्(अर्थ) मित्यादि। अन्यथा अन्येन ततः तस्य तत्प्रति [प्रित्ति] प्रकारेण कथं विप्रतिपत्तिः स्यात् 'प्रतिव्याख्यात्रि(तृ) व्याख्याभेदः स्यात्। निह स्वयमेव नियतं स्वमर्थं निवदेयितं वे ते (वेदे) २० नित्ये सितं सा युक्ता। अथवा, प्रतिपत्त्यभावो विप्रतिप्रतिः कथं कस्यचित् स्यादिति चेत् १ तदेक एवार्थः ततः प्रतीयत इ[ति] नास्ति सा इतिः तत्राह—अनेक इत्यादि। वेदस्य पुरुषापेक्षया अनेकस्य नियोगादि स्पर्यार्थस्य मंभवात् कथं स्यादिति १ अथ, याना (यावा) नर्थो वेदात् प्रतीयते स मर्वोऽपि तस्येव, अन्यथा न कोऽपि स्यादिति चेत् ; अत्राह—नित्यस्य इत्यादि। स्वर्गोऽर्थः, तस्य कान्यमानत्वात् स्र''स्वर्गकामः'' इति वचना[त्] तस्मै तिन्नमित्तं तत्त्वं २५ (तच्च) यागादि तत् (तम्) तस्मात् कथं प्रतिपत्तुर्महति १ कृतः १ इत्याह—अनेकार्थसंभवाद् वेदस्य अनेकार्थोऽर्थतत्त्वम्, अन्यथा 'सारमेयमांसभक्षणात् स्वर्गः स्यात्' एकः तस्यार्थ इति चेत् ; अत्राह—कथमित्यादि। अनेकार्थसंभवाभावप्रकारेण अन्यथा।

<sup>(</sup>१) द्विजेन। (२) द्विजस्य। (३) व्याख्यातारं व्याख्यातारं प्रति प्रतिव्याख्यात्। (४) निवेदनकर्तृरि मिति। (५) विप्रतिपत्तिः। (६) आदिपदेन भावनाविध्यादिपरिग्रहः। (७) 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादी। (८) 'अग्निहोत्रं जुहुयात्' इत्यस्य अग्नि इन्तिति अग्निहः इवा, तस्य उत्रं मासं जुहुयात् खादेत् इत्यर्थः स्थात्। "तेनाग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति अत्रते। खादेत् इवमासमित्वेष नार्थं इत्यत्र का प्रमा॥"-प्र० वा० ३।३१८।

नतु न जै मि नि [:] वेदाद् अर्थनार्थे (अर्थ) प्रत्येति, अपि तु स्वयं साक्षात् तत्प्रतिपद्य-[ते] वीतरागत्वात् , वेदेन यावद् बोधयति परमिति चेत् ; तदाह—सदि पुनः इत्यादि । कस्य च (कस्यचित् ) जै मि नि (नेः) ब्रह्मणो वा रागायातस्यरूप (रागादिरहितस्य उपलब्धः, उप) लक्षणमेतत् यथार्थदर्शनस्य, तद्यदि स्याद् यतो रागादिरहितात् वेदार्थप्रतिपत्तिः स्यात् ५ 'परस्य' इत्यध्याहारः । दूषणमत्र [४०४ ख] कथं विवक्षित इत्यादि । जै मि न्या दि ना हेतोर्व्यभिचारादि [ति] भावः । अथ तस्यापि पक्षीकरणात्र दोषः, तत्राह—रा[गा] दिमन्वेऽपि इत्यादि । [विवक्षित] तदर्थतन्त्वं वेदार्थतन्त्वं किन्दनन्तरक्षेय (न्तरोक्तं) यदि जानीयाद् ब्र्याद्वा किमन्यथा तेन कुतः पीक्षेयस्य वचनस्य प्रामाण्यं न स्यात् ? स्यादेव । कुतः ? इत्याह— रागादीत्यादि । 'तत्त्वक्षानात्' इति च द्रष्टव्यम् ।

रे॰ परः प्राह-न ब्रूमो रागादिमच्यादिति अपि[तु]परोपदेशी(शा)पेक्षी वेत्ति ब्र्याहा हित ब्रूमः, हितशब्दः परपश्रसमाप्तो । तत्र दूषणम्—कः पुनिरत्यादि । यस्योपदेशम् उ प वर्षाद यो जै मि न्याद यः प्रमाणं यतः (णयन्तः) कि पि ल दी न तिसरते । (कि पि ला दी न अतिशेरते) उ प वर्षा द यस्तत्त्ववादिनो न कि पि ला द य इति भिद्येग्तः । स कः परः उ प व पा दि भ्योऽन्यः प्रकृष्टो वा कः ? [न] कि वित्तः ? इत्याह—तद्र्यदर्श(श्चि) न इत्यादि । १५ वेदार्यदर्शन(शिन) इति । परोऽपि परोपदेशापेक्षी स[न] स्थायं वेति व्यान ता(वाः)सोऽपि तदु-पदेशपेक्षी इत्याविदियम् उपदेशपरम्पराऽविसंवादिनी इति चेतः ; अत्राह—तद्रनेकार्थसंभयात् कारणात् कृतो न कुतश्चित् प्रमाणद्व्य (णाद् व्यवस्थापयेत्) 'परः' इति पद्यवना । किम् ? इत्याह—तत्त्वमित्यादि । इदन्तया अभिमतरूपतया नेदं ब्रूया ना (नेदन्तया वाऽ) निभमतरूपत्या वा यतः तत्त्वस्य व्यवस्थापनात् पौरुपेयाद् वचनाद् विशेष्येत् वेद इति । एवं मन्यते—यदि तत्रय एक एवार्थः ह स्यौत् परमार्थः हियान परमार्थतः सिन्नयतः तदा तस्य कल्पनाशतेनाप्यन्यथा कर्त्तु मशक्यत्वात् [४०५ क] स्याद्यप्यना (स्याद्य्यना) शुपदेशपरम्परातः तत्त्वप्रति। योऽर्थः) शिष्ट-संगृहीतोऽनादिरम्योत्य (दिः सः अन्योऽन्यः । इति नज्ञायेनार्थ (न ज्ञायेन। योऽर्थः) शिष्ट-संगृहीतोऽनादिरम्योत्य (दिः सः अन्योऽन्यः) इति मितः ; [कः] शिष्टः ? ब्राह्मण इति चेतः ; उक्तमत्र—'तद्निणेयात्' इति । तत एव अनेकोऽपि तदर्थः स्थात् अविशेषात् ।

द् किंच, सीगतमतानुसारेणा(सारिणा)द्विजेन इविपिश्ताशनमुच्यमानं कुतोऽनादि न वेदार्थः ? अवान्तर (अर्थान्तर) कल्पना न, प्रमाणाभावान । अथासी न द्विजधु(जः, क)स्तर्हि सः ? ब्राह्मणः त्वं (णत्व) योगी चेन् ; किं पुनस्तस्य "तद्योगो नास्ति ? तथा चेन् ; कथं तदनुसर-णान्" पूर्वं स ब्राह्मणः ? न हि गोचैं: (गोत्व)सम्बन्धरहितः कर्कः कदाचनापि गारिति । तदापि न ब्राह्मण इति चेन् ; क इदानीं ब्राह्मणः ? यः काळत्रयेऽपि न मन्त्रान्तरायोगी ("मतान्तरयोगी) ३० ति चेन् ; क एव (वं) प्रतिपद्यतां यतो देवदत्तादयः प्रतीयमानाः द्विज(जाः) कार्या हो सः (यहन्तारः)।

<sup>(</sup>१) मीमांसकाचार्याः । (२) § पृतद्ग्नार्गतः पाठः पुनर्लिखितः । (३) कश्चितः । (४) ब्राह्मण-ध्वयोगः । (५) सौगतमतग्रहणात् प्राक् । (६) इवेताइवः । (७) धर्मान्तरकारी ।

तदौँध्यसी ब्राह्मणः 'तद्बुप्रवेशे तु विपरीतः इति चेत् ; ननु किं ब्राह्मणत्वं नष्टम् ? तथा चेत् ; न नित्यं सामान्यमिति कर्कमध्यमध्यासीनो मुण्हो न गौः स्यात्। अथ न नष्टम् ; तद्नुप्रवेशेऽपि व्याह्मण्यम् । बेदे भक्त्यभावान्नेति चेत् ; किं तद्भक्तिरेव ब्राह्मण्यम् , अन्यद्वा ? प्रथमपश्चे न तत्सामान्यम् इतनिवशेषत्वात्तस्याः । तथा च सुप्राद्यवस्थर्यं व्यापादना बधेऽपि (व्यापादने-ऽपि) न ब्रह्महत्यादिदोषः । द्वितीयपश्चं तद्भावेऽपि तद्वस्थं तदिति स एव दोषः । अथ तद्भ- ५ क्त्या स एव ङ्वाप्यते ; न; शुद्रेऽपि तद्भावान्। वेदपाठरहिते सत्यपि सार्वे न ङ्वायत हिते [चेत् ;] कुतः तत्रे द्वितव्ह्वानम् ? गोत्रादेरिति चेत् ; इतरत्र समानम् ।

एतेन तदर्थानुष्ठानं प्रत्युक्तम् । [४०५ ख] । तथाहि— तदेव द्विजत्वम् , अन्यद्वा सामान्यम् ? तदेव चेत् ; तद्रहितः सिसुः(श्रिञ्चः)स न भते (भवेत् ) । [तथापि तदा] तदम्युपगमे अन्यदापि कृतः तदनुष्ठाना[त ] स्यात् ? अन्योऽपि स्यात् । तस्य तदभावान्नेति १० [चेत् ;]कृत एतत् ? अद्विजत्वादिति चेत् ; प्रकृतस्यापि त(न)भवेत् । तदनुष्ठानात् स द्विज इति चेत् ; अन्योऽन्यसं अयः — द्विजत्वे तदनुष्ठानम् , अतस्तदिति ।

एतेन मंस्कारादयोऽपि चिन्तिताः। सामान्यं तद् देति चेत्; देतदमाचेऽपि वित्तदव-स्थमिति नासावब्राह्मण[ः]। तत्र ब्राह्मणगृहीतोऽर्थः चेदस्य। बहुजनगृहीत इति चेत् ; नः अनेको-ऽपि तद्गृहीत एव समानसभक्षेऽपि (दवमांसभक्षणमपि) बहुजनपरिगृहीतमेव । द्वेषेण तत्क- १५ लिपतम् अतो नार्थ इति चेत् ; भक्त्या अन्योऽपि दिजैः कल्पित इति समानम् । ततः स्थितम्— तदनेकार्थ इत्यादि।

वेदस्य प्रमाणत्वे परोक्तां युक्ति दूपयितुं दर्शयन्नाह-वेद इत्यादि ।

[वेदः प्रमाणं नित्यत्वात् कर्तुरस्मरणाद्यदि । स्वज्ञास्त्रकर्तुः स्मर्ता अपलप्येत न कि परैः ॥२९॥

शब्दस्य अन्यस्य वा परिणामित्वं सिद्धम् इत्युक्तम् । अपरिणामेऽपि नचाक्षरराशेर-पीरुषेयत्वं युक्तं येन वेदः स्वतः प्रमाणं स्यात् , शास्त्रान्तरस्यापि तदनुषङ्गात् विशेषा-भावाच्च । कतुरस्मरणात् व्यभिचाययमपि । तावता प्रमाणत्वे शास्त्रान्तरस्यापि प्रमाणत्वं भवेत् न वा श्रुतः । वर्णानां पदानां च न कचित् प्रामाण्यं न भवेत् । सङ्कोतात्तदर्थ-प्रतिपत्तौ प्रकृतवाक्यराशेरितरं प्रति न कश्चिद्विशेषः १ पौरुषेय्या व्यक्त्या च । स्वतः २५ प्रमाणत्वे सङ्कोतादिश्वनोऽपि प्रमाणं स्यात् । कतु रस्मरणेऽपि प्रवन्धानादित्वं स्यात् । तथापि कथं प्रामाण्यं तद्राशेः म्लेच्छव्यवहारवत् । तथा अपीरुषेयस्यापि सङ्कोतवशात्

(१) सुगतमतानुश्रवेशे। (२) अश्वमध्ये तिष्ठन् सुण्डः। (३) सौगतमतस्वीकारेऽपि। (४) वेद-भक्तिरेष। (५) सक्तेः। (६) द्विजस्य मारणेऽपि। (७) वेदभत्तयभावेऽपि। (८) वेदभक्त्या। (९) वेद-भक्तिसञ्जावात्। (१०) वेदपाठाधिकाररहिते द्व्वद्वे। (१६) विद्यमानापि। (१२) भक्तिः। (१६) ब्राह्मणे। (१४) वेदार्थानुष्ठानमेव। (१५) द्विजः। (१६) अनुष्ठानरहितत्वेऽपि शिद्युकाले ब्राह्मणत्वस्वीकारे। (१७) पौवनाद्यवस्थायाम्। (१८) अद्विजोऽपि वेदार्थानुष्ठानात् द्विजः स्वात्। (१९) द्विजत्वम्। (२०) वेदार्थानुष्ठानाभावेऽपि। (२१) द्विजत्वम्। (२१) स्वातमतानुसारी। (१६) बहुजनगृष्टीत एव। (२४) यागाविक्रपः।

अर्थप्रतीती विश्वासः । सम्प्रदायाविच्छेदोऽपि पौरुषेयस्य विप्रतिपत्ति निराकरणोपायः स्यात् , तदर्थदर्शिभिः पुनः पुनः उच्छित्रस्य उच्छित्रस्य प्रवर्तनात् ।]

वेदः प्रामाण्यं (प्रमाणम्) । कुतः १ इत्याह-नित्यत्वाद्पौरुषेयत्वात् । एव (वं) मन्यते-शब्दे [अ] प्रामाण्य (ण्यं) रागादिकृत दृष्ट चित्जम्मिन । (कृतं दृष्टम् विट्जन्मिन ) ५ रागादयश्य पुरुषाश्रिताः, ततो वेदात् पु[रुषः] निवर्तमानः स्वाश्रयान् रागादीनादाय निवर्तते । रागादिनिवृत्तौ च तन्निवन्धन (म) प्रामाण्यमपि निवर्तते इत्यौत्सर्गिकं प्रामाण्यमविष्ठते । तथाहि-यद्यानि (न्नि) वन्धनं न तत्तद्यमावे भवति पावकाभावे धूमवत् । रागादिनियन्धनं च शब्दे [अ] प्रामाण्यम् । ततो वेदे तद्यभावान्न भवति । तदुक्तम्-

\*''शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वक्त्रधीन इति स्थितम् । तंदभावः क्रचित् सिद्धो गुणवद्भक्तृकत्वतः ॥ वेदे वक्तुरभावानु (त्तु) दोषाशङ्के च (श्रङ्कैव)नास्ति नः ।'' [४०५क] [मी० इलो० चोदना० इलो० ६२] इति ।

कुतस्तत्र नित्यत्विमित चेत ? अत्राह क[तु]रस्मरणात् । तथाहि—यदस्मर्थमाणकर्तृकं तिन्नत्यं यथा गगनम् तथा वेदः । यदि शब्दः पराभिश्रायद्योतकः । अत्र दृषणम्—[स्वद्या-१५ स्वक्तुः इत्यादि । स्वद्यास्त्रस्य त्वामृता (स्वमता) गमस्य प्रवचनादेर्यः कर्त्ता जिनादिः तस्य यः स्मात्ता (स्मर्ता) स्मोऽपलप्येत न कि परैः अपलप्येतेव जैनादिभिः । इदमत्र तात्पर्यम्—वेदवत् प्रधानस्यापि (प्रवचनस्यापि) तदस्मरणं तेन त्त्वमस्तु, तत्रेव वेदेऽपि हिरण्यगर्भाद्यः स्मर्यन्ते । तद्पलापोऽन्यत्रापि इति न वेदेत्रयोः विशेषः स्यान । अन्यचिद् (अन्यथा) वेदेऽपि तव्य (स्मर्तव्य)भिति ।

्वारि]कायाम् अनुक्रांति (अनुक्तां) नित्यत्वस्य असिद्धतां दर्शयन्नाह्-शब्दस्य इत्यादि । वाशब्द इवार्थः । अन्यस्य सुवर्णादेरिव शब्दस्य अनेकान्तमन्तरेण अदः नत्र मित्युक्तम , अपूर्वमृन्यस्य (१) परिणामित्वं सिद्धम् कु मा रि ल स्ये व [इति] दृष्टान्तः ।

ननु परिणामनित्यत्वं न कृटस्थनित्यत्वम् हेतुः, तस्य च उभया(य)सिद्धत्वात् नासिद्धो

<sup>(</sup>१) व्यक्तिचारिपुरुषे । (२) रागाद्यभावात् । (३) दोषाभावः । (४) 'तद्गुणेरपक्तृष्टानां शब्दे सङ्कान्त्यसम्भवात् ।' इति शेषः । (५) ''तेन वेदे व्यवहरद्भिः भवश्यं स्मरणीयः सम्बन्धस्य कर्ता स्यात् व्यवहारस्य च…तस्मात् कारणाद्वगच्छामो न कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारार्थं केनचिद् वेदाः प्रणीता इति…तस्माद्वीरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः ।''—शाबरभा० १।१।५ । बृहती० ए० १७७ । ''यदा चास-प्रणीतःवात् शब्दोऽर्धं प्रतिपादयेत् । न स्वशक्त्या तदासत्वं मिती न समर्थने कथम् ॥ तस्माद्वश्यं स्मर्तः व्यस्य वेदानां सम्बन्धानां च कर्तुरस्मरणात् योग्यानुपलम्भनादभावेऽवधारिते सिद्धं वेदानां सम्बन्धानां च नित्यत्विसत्याह दृष्ट इति ।''—मी० इलो० सम्बन्धा० इलो० १२३, १३० । न्यायरत्ना० । ''कयं पुनरपौरुषेयः वं वेदानाम् ? पुरुषस्य कर्तुरसारणात् ।''—प्रक० ए० १४० । ''कर्तुरसारणाच्चापौरुषेयत्वम्''—भाहद्वी० ए० ३३ । नयवि० ए० २७९ । ''सार्वच्यत्वे सत्यसरणात् योग्यानुपलब्धिनरस्तस्य कर्तुरसुमानासंभवात् समान्व्याप्रवचननिमित्तत्वात् अपौरुषेया वेदा इति ।''—शास्त्रदी० ए० ६९, ६१६ । (६) अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं वा । (७) प्रवचन इव । (८) प्रवचनेऽपि ।

हेर्नु इति चेत् ; अत्राह-परिणामेऽपि परिणामनित्यत्बेऽप्यङ्गीकियमाणे नवाक्ष(न चाक्षर)राशेर-पीरुषेयत्वं युक्तम् अपुरुषकर्षकत्वम् उपपन्नम् येन पुरुषाभितदोषाभावात् स्वतः प्रमाणं वेदः स्यात् । कुतस्तन्न युक्तम् ? इत्याह-शास्त्रान्तरस्यापि इत्यादि । तद्नुषङ्गात् अपौरुषेयत्वानु-षङ्गात् परिणामनित्यत्वत्य तत्रापि भावात् । न चैवम् , अतो व्यभिचारी हेतुः इति भावः ।

अथ 'दुर्भणत्वादिमस्वे सित तिम्नत्यत्वात्' इति विशिष्टोऽन्यतै इति न दोषः; तत्राह— 'विशेषाभावाच्चिति । तैदन्तरपिहारिण(हारेण) वेदे विशेषस्थाभावात् , अशेषविशेषस्य अन्यत्रापि[४०६ख] करणसंभवा[त] । च इत्यवधारणे । परस्य तत्र नित्यत्वसावकां (साधिकां)
युक्तिं हन्तुमाह— कर्तुरित्यादि । व्यभिचारी अयमपि हेतुः । दूषणान्तरमाह—तावतेत्यादि ।
तावता कर्नुरस्मरेण (स्मरणे) नित्यत्वमात्रेण प्रमाणत्वे वेदस्य कर्जुस्मर्ता एननस्मत (कर्नुः स्मर्ता
एव न स्मृतः) शास्त्रान्तरस्यापि न केवलं वेदस्य हिरण्यगर्भादिवत् ततः तस्यापि प्रमाणत्वं १०
भवेदिति । अनेन उत्तरभागो व्याख्यातः । अथ शास्त्रान्तरस्य तथापि न प्रमाणत्वमः, तत्राह
अतेः इत्यादि । प्रमाणत्विमिति ।

किंच, श्रुतेर्वर्णानां [पदानां वाक्यानां] वा प्रमाणत्वं भवेदिति पक्षाः । तत्रान्य (तत्राद्य) पक्षद्वये दृषणमाह—वर्णानां पदानां च न किचित् प्रमाण्यं न भवेत् , अपि तु वेदवयादाविप (वेदवन वर्णपदादाविप) भवे [त] प्रतिपेधद्वयेन प्रत्यक्षा (प्रकृता) र्थगतेः । निह लोके वेदे च १५ वर्णपदः अग्न्यादि (वर्णपदे अग्न्यादिरूपे भिन्ने, उ) भयत्राविशेषान् । तृतीयपक्षे द्वेद्धत (द्वेतम् , कृत) - सक्वेतापेक्षाणाम् , अन्यथाभूतानां वा १ प्रथमपक्षे दृषणमाह—सङ्केत इत्यादि । प्रकृतवाक्य-राशेः वैदिकवाक्यराशेः इत्यं प्रति (इतरं प्रति) पौरुपेयवाक्यराशिं प्रति न कश्चिद्विशेषः प्रमाणत्वेतरकृतो न भेदः । किस्मन् सित १ इत्याह—सङ्केतात् तद्धप्रतिपत्तो, रागादिमान् पुरुषः सङ्केतं कुर्यादिति तिश्चयतः सङ्केत इति मन्यते । दृषणान्तरमाह—प्रकृतवाक्यराशेः पौरुपेय- २० वाक्यान्तरं प्रति न[क] दिचद् विशेषः । व्यक्तिः सदा सतः तद्वाक्यराशेः प्रकाशनम् , न तद्र्थस्य सङ्के तेत्यादिना उक्तत्वादस्य । पौरुपेयी च सा व्यक्तिः चिति (चिन्तिता) । तथा तद्राशेः ईतरं प्रति न किचवद् विशेषः ।

एवं मन्यते-यथा[अ]सतो वाक्यराहोः[४०७क] रागादिमवा(मता)करणे नेति नियतार्थता, तथा प्रंकृतवाक्यराहोः सतोऽपि र्तथाविधपुरुषेण व्यक्ती तँदन्यथा व्यक्तिरिति स २५ एव दोषः ।

ननु यथा<sup>3</sup> व्यक्क्यं तेनापि (तेनाभि)व्यक्तिः, घटादी तथादर्शनादिति चेत् ; न खट्वादी (खड्गादी 3) मुखादेरन्यथापि व्यक्तिदर्शनात्। अथ सर्वत्र प्रसृतस्य तद्वाक्यराशेः न केन-

<sup>(</sup>१) शास्त्रान्तरात् । (२) शास्त्रान्तरपरिहारेण । (३) वाक्यानां प्रमाणत्वमित्यत्र । (४) द्वैतमिति द्वां विकल्पी वस्यमाणी इत्यर्थः । (५) वैदिकवाक्यराशेः । (६) पौरुषेयवाक्यराशिं प्रति । (७) वैदिकवाक्यराशेः । (६) रागादिमता । (१) इष्टिपरीता अभिष्यक्तिः स्यात् । (१०) यादशम् । (११) आयते खड्गे आपतः मुखः दश्यते । (१२) आयताचाकारतया ।

चिद्वयथा व्यक्तिः क्रियते, जमापवादभयादनादेयसाप्राप्तेत्रच, या भ्रान्त्या कस्यचिदना (न्य)थापि तद्व्यक्तिः सोऽव्यतस्तत्यातके स (सापि अभ्यस्तास्तिक) समुदायान्निवर्तते । [अ]स
एवेन्द्रोत्सवे सहभूय वेद्द्याः तत्पाठमद्यापि शोधयन्तीति चेत् ; उच्यते—अनादावतीते काले तथेव
सर्वत्रायं प्रकृत (प्रसृत) आसीदिति किमत्र प्रमाणम् ? न तावत् प्रत्यक्षम् ; इदानीन्तनस्य कस्य५ चित् तत्कालाध्यक्षाभावात् । भावे शुक्तं (ऽप्युक्तम् ) । तत्कालीन[स्य] स्यादिति चेत् ; कोशपानं
विधेयम् । नाप्यनुमानम् ; तदभावात । तद्धि (निन्व) दमस्ति—'वेदः तत्काले सर्वत्र प्रकृत (प्रसृत)
एव तत्त्वाद् यथेदानीम्' इति चेत् ; कथमेवं भ र ता (भा र ता)दीनां तत्काले प्रकृति (स्रृततः न
स्यात् ? व्या स कृतिवाधनादिति चेत् ; न ; हिरण्यव्यक्तियाधनमत्रापि । अस्य विलोपो (पे)
अन्यत्र कः समाइवासः ? अथ यथेदानीं तथा अन्यदापि वेद आसीदिति प्रसिद्धिः अत्र प्रमा१० णम् ; अन्यदा हिरण्यगर्भादिकृत इत्यपि प्रसिद्धिः अविशिष्टास्ति । नाप्यागमः ; तद्भावात् ।
निह् आत्मनः सर्वदा सर्वत्र प्रसृतत्वप्रतिपादकः परस्य आगमोऽस्ति, कार्येऽर्थे तद्भ्युपगमात् ।

एतेन अनागते काले तत्प्रसृतद्वेदप्रमाणं (क्षत्वाद्वेदस्य प्रामाण्यं) चिन्तितम् । तदेवं सर्वदा तत्प्रसृतत्वसिद्धेः कदाचिदन्यथापि व्यक्तिः संभाव्यत इति ना (न) [४०७ ख] पाँरुपेयादस्य विशेषः ।

१५ ननु यदुक्तम्-'सङ्केतवशात्तद्रश्रप्रतिपत्ती' इति ; तद्युक्तम् ; "तद्वशात पदस्यार्थः प्रतीयते न वाक्यस्य, प्रतिपन्नपदार्थस्यापृर्वस्यापि दलोकस्यापि अवणे तदर्थप्रतीतिदर्शनात् , वाक्यार्थश्च वेदार्थ इति चेत् ; अत्राह्—स्वत् इत्यादि । स्वतः स्वमाहात्स्यात् तद्वसन्नि (तद्वक्तृनि) - रपेक्षत्वात् प्रमाणत्वे स्वार्थप्रतिपादकत्वे प्रकृतवाक्यराशेः सङ्केतादर्श (शि)नोऽपि प्रमाणं स्यादिति । परिज्ञातपदार्थस्य सर्वस्यापि तद्वाक्यराशिश्रवणो द(णेऽपि)परोपदेश (शादेव)तदर्थ- २० प्रतीतिः स्यात् , न चैव (वम् ।) [न] च पण्डितोऽपि परकाव्यं 'तदुपदेशाद् यथावदवगच्छति ।

स्यान्मतम्, यदुक्तम्-'पीरुपेयव्यक्ता(क्त्या)प्रकृतशक्यराद्येः इतरं प्रति न किच्छ् विश्लेषः' इतिः तद्वुपपन्नम् ; तद्व्यक्तिरि नित्येव पुनः पुनः प्रवर्तते न पुनरपूर्वात्(वां)कदा-चित् केनचित् कृतात्(कृतेति) । तत्कर्तुरस्मरणादिति ; तत्राह्-कर्तुरस्मरणेऽपि इत्यादि । संभावनायाम् अपिशव्दः, तद्व्यक्तेः यः कर्त्ता तस्यास्मरणेऽपि प्रयन्धानादित्य(त्वं)स्याद् ६५ व्यक्तेः न पुनः नित्यत्वमेव । भवत्ये (त्वं) वम् इति चेत् ; अत्राह्-तथापि इत्यादि । [तथापि] तत्प्रवन्धानादित्वप्रकारेणापि कथं प्रामाण्यं तद्राद्येः म्लेच्छव्यवहारवत्

<sup>(</sup>१) वेदः । (२) वेदःवात् । (३) महाभारतरामायणादीनाम् । (४) अतीतकाले । (५) 'महा-मारतं व्यासकृतम्' इति प्रसिद्ध्या । (६) 'हिरण्यगर्भेण व्यक्तो वेदः' इति प्रसिद्ध्या । (७) अतीतकालेऽपि । (८) 'हिण्यगर्भः समवर्ततामे, यो वे वेदांश्च प्रहिणोति' इत्यादिना हिरण्यगर्भकृतो वेदः इति प्रसिद्धिः वेदेऽपि समानेति भावः । (९) 'कुर्यात्' इति विध्यंशे एव तत्प्रामाण्यस्वीकारात् । (१०) सङ्केतवशात् । (१९) परोपदेशादेव । (१२) तुलना—''म्लेच्छादिन्यवहाराणां नास्तिक्यवस्थामपि । अनादित्यास्थाभावः पूर्वसंस्कारसम्ततेः ॥ तादशेऽपौरुषेयस्व कः सिद्धेऽपि गुणो भवेत् ।''—प्र० वा० ६।२४५—४६। अष्टश्च० अष्टस० पृ० २३८ ।

प्रकृतं निगमवन्नाह—तन्न इत्यादि । न[अ]पौरुपेयस्यापि वाक्यराझेः सङ्केतवद्या-द्रथप्रतीतौ कथं विश्वासः इदीनीन्त(नीन्तन)स्य रागादिमत्त्वा[त्]सङ्केतविधातुः । यदि वा, व्यक्तिवत् तत्करणमपि अन्यथा संभाव्यते इति चेत् ; अत्राह—पौरुपेयस्य इत्यादि । [४०८ क][पौरुपेयस्य] पुरुषवचनस्य विप्रतिपत्तिनिराकरणोपायः स्यात् । कः ? इत्याह—सम्रुपाया (सम्प्रदाया)विच्छेदोऽपि न केवलं माहात्म्यमेव । सोऽपि कृतः ? इत्याह—तद्रथदिर्शिभिः ५ इत्यादि । शास्त्रार्थदर्शिभिः, पुनः पुनः उच्छ(च्छि)न्नस्य उच्छ (च्छि)न्नस्य प्रवर्त्तनात् सम्प्रदायस्य ।

अथ मतम्-अपौरुषेयवत् पौरुषेयमपि शास्त्रम् अर्थे तादात्म्यादिप्रतिबन्धाभावात् प्रमाणं मा भूत , अत्राह्-शास्त्रम् इत्यादि ।

[जास्त्रं दाक्यविद्योषस्पविषयाद्योषं प्रमाणं स्वतः, सर्वज्ञैः सह चेतसो विनियतं प्रतिपादकैः स्यात् परम् । कोऽन्यः जांसति वेद्यवेदकवचःश्रन्यं वच्द्रचेत्कथम् , तत्त्वं वस्तुवलागतं जल्पियः श्रद्धोदनेः शिष्यकात् ॥३०॥]

शास्त्रं प्रमाणम् । कृतः ? इत्याह्—स्वतः स्वयोग्यतावशात् न तादात्स्यादिवलात् , कृतिकोदयवद् भविष्यति शकटे । सर्वं स्यादिति चेत्; अत्राह्—विनियतं किष्ठिदेव न सर्वम् । १५ किं तत् ? इत्याहा (ह—)शक्य इत्यादि । शक्यस्वामा (शक्यश्वासो) विशेषश्च प्रत्यक्षादिस्यपः तस्य विषयो गोचरोऽशेषो यस्य तत्त्रथोत्तं प्रमाणान्तरादि (वि)संवादकम् इति यावत । अतीतानागतयोरसतोः प्रवर्तमान (ने) निर्विषयं तदप्रमाणम् ; तत्राह्—सर्वज्ञः सह तश्चेतः (चेतसः)प्रमाणम् । एव (वं)मन्यते—यथा सर्वज्ञात्म (सर्वज्ञानम)तीतादौ प्रवर्तमाना अपि (नमपि) स्वतः प्रमाण (णं) परमार्थतः तथा इदमपि इति । ततः 'यदि च सामान्यं २० व्यक्तिवा [वा] च्यं शब्दानां भवेद् अतीतानागतं वाच्यं न स्यान्' इति । ततः किरस्तम् ; सर्व-क्षानवक्षा वृतस्यापि तत्रातिधारणात् (सर्वज्ञानवत् अतीतानागतस्यापि तत्रावधारणात्) ।

यत्पुनरेतन्-

\*''अतीतानागतेऽप्यर्थे सामान्य[वि]निबन्धनाः । पिनिविश्चन्ते (श्रुतयो निविशन्ते सद)सद्धमः कथं भवेत् ॥'' २५ [प्र०वा० २।३४] इति";

तत्रेदं चिन्त्यते-कुतोऽतीतानागतयोर्ने तद्धर्मः ? तयोरसत्त्वात् । कदाऽसत्त्वम् ? स्व-

<sup>(</sup>१) अभिव्यक्तिवत् । (२) भाषिति । (३) "अतीतः नागतं वाच्यं न स्याद्यंन तत्क्षयात्"-प्र० वा० २।१८ । (४) "अतीतानागतेऽप्यर्थे सामान्यनिषम्भनाः सामान्याश्रयाः भृतयो निविशन्ते व्यवतिष्ठन्ते— आसीत् बटो भविष्यतीत्याद्यः । तथा चासतो घटस्य सामान्यं धर्म इत्युक्तं स्थात् तच्च सामान्यं सत् असतोऽतीतादेर्धर्मः कथं भवेत् ? व हि तैद्व्यं शशविषाणस्य भवति ।"-प्र० वा० मनोरथ० ।

काले; वर्त्तमानमिप (नेऽपि) तदनुषङ्गः, तस्याप्यने (प्यन्य) कालापेक्षयोऽतीतानाततत्रा (पेक्षया अतीतानागतत्वात्)। कथमेवं [४०८ स्व] सर्वज्ञ (सर्वज्ञाः) निर्विषयाः शब्दयत्नस्यः (ब्दवन स्युः) तेषामिप सामान्यं व्यक्तिर्वा विषयः। उभयत्रापि शब्दवत् प्रसङ्गः। अथान्यकाले; स्वकाले तर्हि शब्दं (सत्) प्रसक्तमिति कथं तद्धमेः सामान्यमसद्धमेः ? अथातीतादेर्वर्त्तमानस्य (मानेऽ)- पत्तवात्तदसद्धमे इत्युच्यते; तर्हि चित्रकज्ञाननीलाकारे अविद्यमानेषु पीतादिषु वर्त्तमानमसद्धमेः स्यादिति दुस्तरम्।

अथ अतीतादेः स्वरूपेण प्रतिभासने कथमतीतादि ? तदुयुक्तम् (तद्युक्तम्-)

\*''स्वरूपेण हि य वृष्टं (यद् इप्टं) तदतीतादिकं कथम् ? नहि अदृश्याद् अतीतादि परं रूपादिभा(द्विभा)व्यते ॥''

[प्र० वार्तिकाल० ३।२४]

इति चेन ; न सत्यमेतत् ; यतः सर्वज्ञेषु स्वरूपेण प्रतिभासमानं कथम् अतीतादिकमित (कमिति)समानम् । न समानम् , तेषु प्रतिभासमानस्य सर्वस्य वर्त्तमानत्वादिति चेत् ; उक्तमत्र न तेषां किश्चित् कारणं स्यात् वर्त्तमानानां तदनभ्यपगमात् ।

किंच, सुगतइचेत स्वहेत्ववस्थानं (स्थां न) प्रत्येति ; कथं सर्वद्यः ? प्रत्येति चेत् स्वात्मना १५ वर्तमानतया ; कथमात्मनः तत्त्वाभ्यासदशां हेतुं जानीयाद् ब्र्याद् वा ? अन्यथा समकालं रूपं प्रतीयमानं रसस्य हेतुं जानीयादिति रसात् सामम्यनुमानं कुर्वर्ता (ता) ध मं की तिं ता (ना) सुगतमतं न व्यक्कायि । यदि पुनरात्मनः "प्राग्भावितया ; न तिर्हे स्वरूपेण प्रतिभासमानं न वर्त्तमानता (सनं न वा वर्तमानतया) । अथ सुगतः स्वरूपादन्यन्न पश्यित ; कुत एनेन (एतत् ?) \*"नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति" [प्रव्वाव २।३२७] "हत्यादि वचनादि [ति]चेत ; कथमे-२० वम् आगमप्रामाण्यं निराकुर्वतो (ता) योगिनो [४०९ क] नितप्रकृता (न निराकृताः ?) । तन्न-युक्तम-\*"भूतार्थभावनाप्रकर्पजं योगिप्रत्यक्षम्" [न्यायवि० १।११] इति । स्वरूपमात्रदिशिनो योगिन इति चेत् ; सर्वेऽपि स्युः अविशेषात् । कथं चवं स्वरूपमात्रयस्यवसानं (मात्रपर्यवसाने ) सर्वेक्षान (कृत्वं) कस्यित् सिध्येद् इत्युक्तम् । प्रतिभा [सा] होतं च चिन्तितम् । कस्यवित् वित्तिसद्ध्यभ्युपगमे सुगतस्यापि तत्सिद्धिनिवारिता इति सर्वज्ञा इव शव्दा अप्यतीता-२५ दावप्रतिपद्धप्रसंग (प्रसराः) इति सासक्तं (साध्क्तम्) सर्वद्धाः सर्वेति ।

नतु शास्त्रं चेद् अर्थे प्रमाणम् शब्देन्द्रियज्ञानयोरिवशेषः तदुक्तम् - \* सैवैकरूपाच्छ-ब्दादेभिकाभासा मितः कृतः ?'' [प्रव्वाव २।२४] "इति । यदिवा, "तत एव अर्थप्रतीतेः

<sup>(</sup>१) सर्वज्ञानामि । (२) सर्वज्ञज्ञानेषु । (३) सर्वज्ञज्ञानेषु । (४) सर्वज्ञज्ञानाम् । (५) कारणावानभ्युपगमात् ,अनन्तरपूर्वस्यैव कारणावस्विकारादित्यर्थः । (६) हेतुत्वेन । (७) तस्वाभ्यासद्द्याम् ।(८)
'तस्या नानुभवोऽपरः । ब्राह्मब्राहकवैषुट्यत् स्वयं संव प्रकाशते ॥' इति शेषः । (९)योगिनः स्युः । (१०)
सर्वज्ञान । (११)"संव प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभासा भिज्ञाभासा मितः एकक्ष्पात् शब्दादेः, आदिशब्दात् गन्धरसादेः कुतः ? एकक्ष्पविषया व भिज्ञाभासा वेति विरुद्धम् ।"-प्र० वा० मनोरथ० । (१२) शब्दादेव ।

इन्द्रियसंहतेवैंफल्यं स्यादिति। एतद्य्युक्तम्-शब्दाद् व्यक्तिरूपप्रतिपत्तौ ताच्छेवत्संहतेः (तो न ताव-दक्षसंहतेः) साफल्यम् , वैफल्यं भवेदितिः, तत्राह-प्रतिपादकैरिति। परांत्वमव (परं तत्त्वमव)- बोधयद्भिः। एतदुक्तं भवित—सर्वक्षवचनाच्चेत् जनः तत्त्वमवैति स्वक्षपेणः; कथं न उक्तदोपद्यम् ? नो चेत् ; किं सर्वक्षपरिकल्पनेन ? यतः इदं सुभाषितम्-\*"ज्ञानवान् मृग्यते" [प्र०वा० १। ३२] दत्यादि। विकल्पाकारमिति चेत् ; कथं तदप्रतिबद्धजन्मनः ? अथ 'सर्वक्षे पु विकल्पोऽ- ५ स्ति न युक्तमेतत् ; उक्तोत्तरत्वात् । तथाहि—स्वलक्षणगोचरञ्चन् तेपु विकल्पः ; न पृवदोष-परिहारः, परत्रापि तदनिवारणा[त] नापि प्रमाणसंख्याव्यवस्था । अवस्तुसामान्यगोच[र]- इचेत् ; अस्तु, तेपु भ्रान्तता । तत्र (तन्न) किव्चिदेतत् । मानादि (नन्यनादि) सर्वज्ञः सह इति चेत् ; अत्राह्—स्याद इत्यादि ।

नतु वेदवेदकवचनानामभावान् कथं क्वचित् कस्यचित् शास्त्र(स्त्रं)स्वतः प्रमाण- १० भिति चेत् ; अप्राह्-कोऽप्र(स्प)इत्यादि। [४०९ ख] सिद्धोदनेः शिका (शुद्धोदनेःशिष्य-कात्) दिश्रादेः (दि ग्ना गा देः)कोऽन्यो विपित्रचत् संस(शंस)त्युचारर्यात, किन्तु स एव । किम् ? इत्याह्-वचः । किमृतम् ? इत्याह्-वचः च घटादि खेदकं च झानं चचश्चघटान्यभिधानम् तानि शुन्यानि निःस्वभाविति (निःस्वभावानि) यस्मिस्तत्तथोक्तम् । अनेन परस्य स्ववचनविरोधं दर्शयति । तथाहि-किञ्चदिप चेन्नास्ति ; [कथम्]केने (केन)ततप्रतिपादकं १५ वचनम् श्रीकित चेत् ; कथं न किञ्चदिस्तं इति ? स्वप्नादिवत् स्यादिति चेत् ; कथं त[त्] ? आन्त्या इति चेत् ; उक्तमत्र विश्रमेकान्ते विद्यसिद्धरिति । सर्वविकल्पातीततयेति चेत् ; अत्राप्यक्तम् । किभृतात् ? इत्याह-जलक्षियः इदन्तया[नेदन्तया]चा तत्त्ववेदन[वि]मुख्धियः । आनापि (अनेनापि) स्वसंवेदनाध्यक्षविरोधम् । तथा शृत्यता चेत् , स्वसंवेदनाच्य ध्यान (झाने) सर्वविकल्पातीतता, सा वेनसा (चेतसा) तढेरोति । कृत एतत् ? इत्यत्राह-लक्व (क्यं) जीवा- २० [दि]वस्तु, वस्तुयस्रेनागतं यतः ।

इति र वि भ द्र पादपङ्कज च (जन्नम)रा न न्त वी र्थ विरचितायां सि द्धि वि नि श्र य टीकायां शाम्त्रसिद्धिः सप्तमः प्रस्तावः ।

<sup>(</sup>१) 'कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये'''' इत्युत्तरांशः। (२) सर्वज्ञेषु।(३)प्रमेगद्वैविध्याद्धि प्रमाणद्वित्वसंख्या व्यवस्थाप्यते। (४) स्थादित्यर्थः। (५) 'अस्ति' इति कथ्यते। (६) किञ्चिदस्तीति यदि उप्यते। (७) विश्वस्थाप्यसिद्धेः। (८) दर्शयति।

#### [अष्टमः प्रस्तावः]

### [८ सर्वज्ञसिद्धिः]

नतु 'सर्वज्ञः' इत्यवाच्यम् ;'तदभावात् प्रमाणाभावेन इति चेत् ; अत्राह-सिद्धोऽर्थ इत्यादि ।

[ सिद्धोऽर्थः सकलः त्रिकालविषयोऽनेकान्ततत्त्वात्मकः, बुद्ध्यात्मा परमार्थतः स्वविषये वैशद्यमासादयन् । आवरणातिशयः प्रहीणितिमिराक्षेन्द्रपलम्भादिवत् , हेतुः कर्मविमोक्षणाय न पुनर्द्रव्यस्य लोके श्रुतः ॥१॥]

4

[अर्थः] स्वपरप्रकाशको भावः, बुद्धः सैंव आत्मा जीवः न पुनः बुद्धेरन्यः तत्प्रति-भासविरद्दात् । सिद्धो निश्चितो यथोक्तन्यायात् । यदि पुनः वत्तोऽन्यः स्यात् कुन्भकारस्यापि तया सम्बन्धाभावान्नाभावात्(न्धाभावात् ) न घटाविकम् उपलव्धिमत्कारण[मि]ति कृतः तद्ध-लात् कस्यिवत् चेतनावतः तनुभुवनादिकर्तृत्वम् , यतः तस्य सकलहेतुफलमामपरिक्वानं १० सिध्येत् । अथ तत्कार्यत्वाद्[४१०क]बुद्धिः तस्य इत्युच्यते ; घटादेरिप उच्यताम् , प्रमेय-कार्यत्वेनापि तद्भयुपगमात् । आलम्बनप्रत्ययत्वान्नेति चेत् ; आत्मनः (आत्ममनः) मंयोगस्य स्यात् । असमवायिकारणत्वान्नेति चेत् ; कस्य तर्द्धि समवायिकारणस्य इति चेत् ; न ; हेतुफलयोः भेदैकान्तेन समवायीत करणविधिकस्य (तरकारणविभागस्य) कर्तुमशक्यत्वात् ।

अथ यत्र समवेतं चेति (भवति ) कार्यं तत् समयायिकारणम् ; 'समवेतम्' इति कोऽर्थः ?

१५ समवायेन वृत्तम् ; कोऽयं समवायो नाम ? अयुतिसद्धयोराधाराधेयभूतयोः यः सम्बन्ध इहेतिप्रत्ययहेतुः [स] समवाये इति चेन ; न ; हेतुफळिबिशेषयोरेव [ते ]त्प्रत्ययहेतुतोपपत्तेः । नतु
हेतो हेतुरिति बुद्धिः, फळे फळमि न मिनि न हेती (फळिमिति, न इहेति इ) ति चेत् ; तिर्हि
समवायेऽपि इहेतिबुद्धिः स्यान ''न पुनः इदं सामान्यम् इदं सामान्यम् इत्यनुगतबुद्धिः,
समवायस्यात्र प्रत्ययहेतुत्वं न पुनः प्रकृतहेतुफळयोः हेतुरिति किंक् [त]मेनन ।

२० किंच, समवाय[ः]समवायिभिरसम्बद्ध्यमान एव योगिनोऽन्यस्य वा यदि 'अयं समवाय इति तन्तुपु पटः' इति च बुद्धिमुत्पादयित स्वमाहात्म्यान न आकाशादिः ; तिह पटोऽपि तन्तु-भिरनिसम्बद्ध्यमान एव 'अयं पटः' इति[स] च इहेति बुद्धिमुत्पादयेन् 'वत एव। अयमेव त्रान्यः पश्चः(?) वृत्तेदं (वृक्षे) शाखा इत्यपि प्रतीतेः, तन्न(तत्र) द्वयोरिप (भि) सम्बन्धः। ततो यथा शाखा-

<sup>(</sup>१) सर्वज्ञाभावात् । (२) भिन्नः । (३) बुद्धेभिन्नः । (४) बुद्ध्या । (५) घटदशम्तात् । (६) तनुकरणभुवनादिकर्तुः । (७) ईश्वरस्य । (८) न घटस्य । (९) उत्पचने । (१०) "अयुत्तसिद्धानामाधार्याः धारभूतानां यः सम्बन्ध इहमत्ययद्देतुः स समवायः ।" –प्रश्न । भा० ए० ५। (११) इद्देतिप्रत्यय । (१२) अत्र पाठस्त्रुटितः इति । (१३) स्वमाहात्म्यादेव ।

वी वृक्ष इति ततो भवति बुद्धिः तदा तत्र शास्ता इस्यपि इति चेत्; न; शास्ताया वृक्षारभ्यु (रभ्य)त्वप्रसङ्गा[त्। अ]थ यत् पूर्वं तदारं (तद् आरम्भकम्;)शास्त्राञ्च पूर्वा इति; तन्न
सारम्; [४१० स्व]पूर्वा (पूर्वं) तासामदर्शनात् पटात् पूर्वं तन्तुवत्। अनुमीयन्त इति चेत्;
शास्त्राभ्यः पूर्वं वृक्षोऽस्तीत्यनुमीयताम्। सूक्ष्म (क्ष्मात्) स्थूळवत् स्थूळादपि सूक्ष्मस्य कपाळादेर्दर्शनात्। अथ दृश्यस्य सतोऽदर्शनम् पूर्ववाधकम्; एतदन्यत्रापि समानमिति न किव्निवेतत्। प न च कुण्डबद्रसम्बद्ध्यमान एव कित्वद् 'इह् कुण्डे बदराणि' इति प्रत्ययहेतुः प्रतिपन्नः, यतोऽन्यत्र तथा कल्पना स्यात्। तत्सम्बन्धः समवाय इति चेत्; 'इह् समबायिषु समवायो वर्तते' इति बुद्धियदि अन्यसमवायनिबन्धना; अनवस्था। नो चेत्; अनयैव व्यभिचारस्तत्साधनस्य।

स्थानमतम्-विशेषणीभावः (व)सम्बन्धनिबन्धना तद्बुद्धिरिति ; तन्न सारम् ; समवाय-वत् जात्यादयोऽपि द्रव्यादीनां विशेषणम् इति सर्वत्र तदिबन्धत्व (तन्निबन्धनत्व)प्रसङ्गात् । १० विशेषणीभावेऽपि समवायवर्त् प्रसङ्गः चिन्त्यः । तन्न समवायो नाम ।

अथ बुद्धिरूपतयात्मनः परिणाम[णामात अँ]स्यास्तर्य समवायः ; ति सिद्धिमिदम् 'वुद्धिः आत्मा' इति । ननु सौगतमतं स्यादिति चेत् ; अत्राह्—अनेकान्ते त (न्तेत्यादि) तत्त्वतः सिद्धः तदात्मा इत्यनेकान्तः तत्त्वं स्वरूपं यस्येति । एकस्याऽनेकधर्मात्मकत्वस्य कल्पितत्वाद् अनर्थः स भवेत् इति चेत् ; अत्राह्—अर्थः सिद्धो निरूपितनीत्या नियतविषय[ः] १५ सिद्धः । ततो न विवादपरिसमाप्तिः इति चेत् ; अत्राह्—त्रिकालविषय इति । त्रिपु कालेषु व्यवस्थिताः पदार्था अपि त्रिकालकाच्देन उच्यन्ते, त्रयः काल (ला) विषयो यस्य इति । विद्याते (४११ क) सकलव्याप्तेरसिद्धेनं किञ्चिदनुमानं भवेत् । चोदना वा कस्मै[त्रि]काल-विपयमर्थं निवेदयेत्? यतः अपिता हि'' [शावरभा० १।१।२] 'इत्यादि सुभाषितं भवेत् ।

सर्वज्ञरिहतं सर्वं चिन्तयंद्रचारुचक्षुषा । स चार्वाकदिचरं चित्रवधं नीतोऽनया दिसा(शा) ॥

किरवदेव तथा स्यादिति वैशेषिकः ; तत्राह—सक्ताः निरवशेषः, निर्दि किश्वदेवात्मा चेतनः । साकल्येन व्याप्ति[ः] इत्या । तथा चेत् ; इतरो तरो "(इतरोऽपि), नानुमानो (नं) वा स्यात् । न चानुमानमन्तरेण अजातोऽपि (चार्वाकोऽपि) जीवतीति निरूपितम् ।

यदि मतम्-षट्प्रमाणकः तद्विषयः दिति सिद्धसाधनम् ; तदुक्तम्-

२५

20

(१) वृक्षे । तुलना-"पटस्तम्तुष्वित्यादिशब्दाइचेमे स्वयं कृताः । शृङ्गं गवीति लोके स्वात् शृङ्गे गौरित्यलीकिकम् ॥"-प० वा० ११६५० । "वृक्षे बाह्याः शिलाखाग इत्येवा लौकिका स्रतिः । "ताः पुनस्तास्त्रिति ज्ञानं लोकातिकाम्त्रसुच्यते ॥"-तत्त्वसं० ५० २६०। लघी० स्वयृ०५० १४।(१) वृक्षोत्पाद्यत्व । (१) घटात् । (४) इह तम्तुषु पटः इत्यत्र । (५) सामान्यादयः । (६) विशेषणीभावोऽपि स्वसम्बन्धिभ्यां सम्बद्धः असम्बद्धो वा इत्यादि । (७) बुद्धेः । (८) भारमति । (९) त्रिकालविषयक्षविद्यास्वाभविद्यां सम्बद्धः असम्बद्धो वा इत्यादि । (७) बुद्धेः । (८) भारमति । (९) त्रिकालविषयक्षविद्यास्वाभविद्यात्वामविद्यात्वामविद्यादिकम्"-शावरभा० । (१९) सर्वज्ञोऽपि सिद्धः स्यात् । (१२) त्रिकालविषयः ।

\*"यदि षड्भिः प्रवाणैः स्थात् सर्वज्ञः केन वार्यते।"

[मी० इलो० चोद० इलो० ११०] इति<sup>1</sup>;

तत्राह—स्वविषय इत्यादि । स्वस्मि[न] त्रिकालरूपे विषयो(ये)वैद्याणमासाण्य-त्तत्र व(सादयन्, तत्र च) 'सकलः' इति न सम्बद्धाते उत्तरप्रन्थविरोधात् । स्वप्रहणेन ५ नियतसर्वेज्ञत्वनिषेधः । निष्ट सर्वस्वगोचरे निरावरणं ज्ञान (नं) नियतप्रकाशकं युक्तम् भानुमण्डल-वत् । तदुक्तम्—

> \* ''क्रो क्षेये कथमक्कः स्यादिति (स्यादसित )प्रतिबन्धिर । दाहयोऽ(ह्येऽ)ग्निः दाहको न स्याद[स]ति प्रतिबन्धिर ॥''

[योगबि० इलो० ४३१] इति ।

१० यत्पुनरत्रोक्तं प्र झा क रे श- \* "सकल विषयत्वे सित आत्मनो निरावरणत्वे तत्र वैशय-(द्यं) सिध्यति तित्सद्धीं च तिद्वपयत्वं सिध्यति इत्यन्योऽन(न्य) समाश्रयः ।" इति ; तत् 'त्रिकाल विषयः' इत्यनेन निरस्तम् । न तस्यानुमानमन्तरेश प्रतिभासाद्वेतेऽपि जीवितमस्ति इत्युक्तम् । तैस व्याप्तिप्रहणमन्तरेश नेत्यपि"। विषयप्रहणेन कामशोकभयादिवद्" वैशयमिति निषद्धम् । निह तैद्विषये वैशयम् [४११स्य]।

१५ ननु त्रिकालविषयं मनोज्ञानम् अन्यस्य तद्दृष्टेः । तंत्र किमिव तत्र विशदं यथार्थं वा स्यात् , दृष्टान्तयुक्तया (क्तय)भावे तद्सिद्धेः । तदुक्तम्—

> \*''मृष्यमाणो यथाङ्गारः शुक्कतान्नेति जातुचित्। मनोज्ञानं तथाभ्यासात् नैव याति सदर्थताम् ॥'' इति ;

तत्राह-प्रहीण इत्यादि । प्रहीणं तिमिरम् , उपलक्षणमेतत् रजोनीहारादेः, यस्य २० तत्त्रथोक्तम् अक्ष्मम् इन्द्रियं यस्य तस्येद्र्पलभ्य (तस्य इन्द्र्पलभ्भ) आदिर्यस्य वृक्षोपलम्भादेः साऽपि तथोक्तः स इव तद्विति । एवं मन्यते—यथा चन्द्रादिज्ञानं स्वित्रपये अविशद्मयथार्थं वा आवरणवद्यात् न स्वतः तथा मनोविज्ञानम् , यथा च तद् आवरणापाये विद्यादं तत्र यथार्थं च तथा मनोज्ञानमपीति । एवं हि भवदीयं भवेद् यदि तद् अविशदायधार्थमहणस्वभावं नित्यं वा स्यात् , तचायुक्तम् 'अनेकान्तनस्य' इति वचनात् , सत्यं स्वप्नावावसत्या (सत्यस्वप्ना-२५ दिवत सत्य)विशदयथार्थमहणदर्शनाच । तथापि तत्स्वभावं तद् इति वे (चेत् द्वि) चन्द्रादिज्ञानमपि तत्स्वभावम् इति न परतोऽप्रामाण्यम् । यथा चात्र तिमिरादि तत्कारणमुपलभ्यते तथा मनोज्ञानमनुमीयते । न च मीमांसकस्य अनुमान[म]प्रमाणं वेदनित्यताऽसिद्धिप्रसङ्गात् ।

<sup>(</sup>१) मीमांसकः । "एकेन तु प्रमाणेन सर्वञ्चो येन करूपते । नृनं स चक्षुपा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥"—मी० श्लो० चोदनास्० श्लो० १११। (२) उद्धतिमद्म्—जयध० प्र० भा० ए० ६६। अष्टस० ए० ५०। 'असति प्रतिबन्धके "न स्यात्कथमप्रतिबन्धकः"—योगबि०। (१) अनुमानम् । (४) उत्तम् । (५) काल्पनिकं मावनात्मकम् । (६) कामादिभावनाविषये । (७) मनोज्ञानम् । (८) "घृष्यमाणो हि नाङ्गारः गुक्लामेति आतुष्वत् । निजः स्वभावसम्पर्कः केनिषक निवार्यते ॥"—प्र० वार्तिकाळ० २।२३४। (९) दोषात् ।

ननु[िढ] चन्द्रादिज्ञानं यदि तत्स्वभावं कदाचनापि न ततो विश्वदस्य यथावस्थितस्य बाऽर्थस्य प्रतीतिः स्यादिति चेतिदितितत्र (चेत् ; तदित्तरत्र) समानम् । अथ सत्यस्वप्ने तस्य अन्यतः सत्यार्थता वैश्वद्यं च, तत एव चन्द्रादिज्ञाने ज्ञानेऽपि इति स्वतोऽप्रामाण्यं परतः [४१२क] प्रामाण्यमिति प्रसक्तम् । अन्यस्यादर्शनमुभयत्र समानम् ।

ननु तदुपलम्भवत् तस्य स्विवपये वैश्रद्यासादनेको (वैश्रद्यामावादनेकान्तो) हेतुः इति चेतः ५ अत्राह्-[अ]तिश्चयो हेतुः इति । अतिशय उत्कर्षः । कस्य इति चेत् १ उच्यते- [आवरणस्य] 'प्रहीणतिमिराक्षेन्द्पलम्भादिवत् स्वविषये वैश्राद्यमासादय-न्तीति(यन्' इति) वदता 'प्रहीणावरणतिमिर' इत्युक्तं भवति । तस्माद् आवरणातिशयो हेतु लिङ्गम् । तथा च प्रयोगः-आवरणप्रहाणं पुरुषेषु कचित परमकाष्टानिष्ठम् अतिशयत्वात् विभिरादिप्रहाणवन् ।

ननु तैत्प्रहाणवत् दृष्टिप्राह्मव्य (प्रहाणमध्य) तिशयवद् उपलभ्यते ततो ऽस्या अपि तेद्वद् भावः स्यातः, न चैयमिष्यते, ततो व्यभिचार इति चेतः; अत्राह्—कमे इत्यादि । कमेणां ति(वि)मोक्षणम् आत्मनः सकाशाद् अपसारणं तस्मै तद्यों हेतुः न पुनः तदत्यन्ताभावार्यः । कृतः १ इत्याह्—न पुनः नेव द्रव्यस्य जीवस्य पुद्गलस्य अन्यस्य वा श्र्यः अस्यन्ताभावोपल-(भावो ल) श्यते यतः सतो ऽत्यन्तिवनाशाभावातः इति प्रतिपादितमिति न पुनरुच्यते । ततो न १५ यथात्मनः र्मणां तथा तस्यव्यनात्मना (ततो यथा आत्मनः कर्मणां तथा तस्या अपि न आत्मनः) विमोक्षणसंभवात्र व्यभिचार इति भावः । यदि वा ज्ञानस्य थैसत्यस्य (वैशचस्य) वा अतिशयो गृह्यते ।

नन्वेवं स्वविषये सद्य (वैद्याय) मासादयम् सिद्धोऽपि कि सुगतोऽन्यो वेति विशेष-स्पतया न सिद्धः र्तत्प्रतिबद्धहेत्वभावादिति चेतः, अत्राह-श्रुतः इत्यादि । श्रुतः (श्रुतः) अवण- २० विषयतासुपनीतो लोके अनन्तरप्रस्तावे नाः (वा) स्याद्वादः स्यात्कारलाञ्छनो वाक्यराशिः प्रशस्तो वा कर्मफलसम्बन्धादिविशेषः ततः [४१२ख]सिद्धिः (सिद्धः) 'तद्विशेषः' इत्यध्याहारः, वचनविशेषाद् वत्कु (क्तृ) विशेषसिद्धे [र] प्रतिषेधातः ।

ननु सुगतेनापि कल्पितः स्याद्वाद उक्त इति सोऽपि तंतस्तत्र वैशयमासादयन् सिद्धः स्यादिति चेतः ; अत्राह-परमार्थतः ।

स्यान्मतम्-ज्ञानस्य वैशद्यम् अक्षव्यापारात् ; अक्षाणां च सम्निहिते वर्त्तमाने व्यापारः, तत्कथं सं तत्र वैशद्यमासादयन् सिद्धोऽपि सर्वज्ञः स्यात् । उक्तं च-

\*''सिश्निहितं वर्त्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना । न तत्स[ग्र]द्भवं ज्ञानं जायतेऽतीतभाविनि ॥'' "इति ।

चेत् ; अत्राह-धी: इत्यादि ।

30

<sup>(</sup>१) 'ज्ञाने' इति द्वलिखितम् । (२) आवरणप्रहाणधत् । (३) दृष्टिर्ज्ञानम् । (४) दृष्टेरिप । (५) आवरणपत् । (६) आकाशादेः । (७) दृष्टेः । (८) तद्विनाभावि । (९) श्रुतात् कव्पितात् । (१०) दुर्द्धास्मा । (११) 'सम्बद्धं वर्तमानं च गृद्धते चक्षुशदिना''-मी० श्रो० स् ७ ४ श्लो० ८४।

# [ धीरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे न चेत्पुंसां कुतः पुनः । चियोतिज्ञीनाविसंवादः श्रुताच्चेत् साधनान्तरम् ॥२॥

परोक्षज्ञानमिष्यत एव कथमनागतार्थविशेषेषु ज्योतिर्ज्ञानाविसंवादः तत्स्वभाव-कार्ययोः प्रागग्रहणात् , श्रुतेश्च तत्र प्रामाण्यानम्युपगमात् विध्यादिनिषये नियमात् , ५ प्रमाणान्तराभावात् । यदि पुनः त्रिकालविषया श्रुतिरिष्यते, प्राप्तं परोक्षाणां पुरुष-ज्ञानमिति ।]

धानन्तरोक्तो (भ्री: अनन्तरोक्ता) बुद्धातमा वैशद्यमासादयन्त (यन् न)चेत् न विद्यते यदि । क्षा(क ? अ)त्यन्तपरोक्षेडभें धर्मादे (धर्मादा) । 'स्वतः' इति द्रष्टव्यं लिङ्कादिव्य-पोहार्थम् । कुतः प्रमाणान्न कुतदिचन् । पुनः इत्यत्र विष्मार्थो द्रष्टव्यः—पुनः पुनः अनाद्यनन्त-१० काले, उपोतिक्रानाविसंवादः उपोतीिष(उपोतीिष) महनक्षत्रादीनि तेषां क्कानं महणापराय(णोपराग)प्रवद्धचारतत्कलतत्कारणाधारधर्मादिप्राणिक्षेत्रःदिपरिच्छेदः तस्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः तत्याविसंवादः वर्षाम् पृथगतान्यम् (पृथगातमनाम्) अस्ति च तद्विसंवादः ततोऽस्ति तंत्र धीरिति । यस्तु कविद् विसंवादः समास्तार्थ (सः शास्त्रार्थ)-सम्बन्धापरिक्कानान् लिङ्कलिङ्किसम्बन्धाऽक्कानाद् अनुमेयक्कानविसंवादवन् । तत्सवम्व (तत्सम्बन्ध)परिक्काने तद्विसंवाददर्शनान् । अपीक्षयेयं शास्त्रमस्ति ततः तद्विसंवाद इति चेत् ; अत्राह—[श्रुतान् ] शास्त्रान् चेत् तद्विसंवादः साधनान्तरम् अतिशयक्रपान् सर्वक्रस्यरा (सा) धना-विदं शास्त्रक्रपम् अपरं साधनम् । [अ]विसंवादाद्वा तीमन्तरेण [४१३क] तद्वसावान् ।

कारिकां विवृण्यन्नाह—परोक्ष्ञानिमत्यादि । ननु परोक्षस्य अस्मदाद्यपेक्षया देशादिव्य-बहितस्य धर्मादेर्ज्ञानं केन अनुमानमेवेष्यते, येनैवमो (वं चो) द्यते ? न साँगतादिना सर्वज्ञ-२० बादिता (ना) ; प्रत्यक्षस्यापि तज्ज्ञानस्य तेनाभ्युपगमान् । नापि मीमांसकेन ; आगमस्यापि तेनाभ्युपगमात् । न च लाँकायतिकेन ; नज्ञा (तँज्ज्ञा) नस्यानुमानस्य अन्यस्य वा प्रमाणत्वेन तेनानभ्युपगमादिति चेन ; 'साँगतेन' इति वृमः । तथाहि—यस्माद् उत्पन्नं यदाकारानुकारं (रि च) तस्येव प्राहक (कं) ज्ञानं सुगतस्यापीति तदाकाराधायकः परोक्ष[ः] । स च तदाकारज्ञानव्य-तिरेकानु (कात्) यथा अस्मदादिभिरनुमीयते तथा सुगतेनापीयितस्था (पि, इतस्था) प्रत्यक्षेण २५ अनुमानेन वा[त]दर्थस्य तेनाऽपरिच्छेदान् पृथग्जनाद्यसौ पापीयान् । यदिवा, चा[वां]केणेति शिष्मः । तेनद्य (तेनापि अ) सर्वज्ञागमजादिना (वादिना वादिना पर्यव्वन्यदानिक्यन्यादाविक्यनुमानमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा न संपूर्णव्यवहारसिद्धिः ।

<sup>(</sup>१) उद्गृतोऽबम्-""श्रुताच्चेष् "" प्र० मी० ए० १२। (२) तुलना-"प्रहादिगतयः सर्वाः सुखतुःखादिहेतवः। येन साक्षास्कृताः तेन किंच साक्षास्कृतं जगत्॥"-स्यायवि० ३।४१४। चन्द्रसूर्योपरागादैः ततः संवाददर्शनात् । अप्रत्यक्षेऽपि पापादोन प्रामाण्यं न युज्यते ॥-साक्षवा० २।६। (३) असर्वज्ञानाम् इत्यर्थः। (४) अत्यन्तररोक्षेऽर्षे । (५) सर्वज्ञातिस्य । (६) काक्षेऽविसंवादामानात् । (७) परोक्ष-चानस्य । (८) हति नियमात् । (९) तदाकारज्ञानान्त्रवानुपपसेरित्यर्थः। (१०) सर्वज्ञानमनिश-करणवादिना ।

भवतु तत्त्रदेवेति चेत् ; अत्राह-कथमनागत इत्यादि । अनागतार्थविशेषेषु प्रहणादिषु भाविषु ज्योतिर्ज्ञान(नाऽ)विसंवादः कर्थ[न कथं]चित । कुतः ? इत्यत्राह-तत् इत्यादि , तेषाम् अनागतार्थविशेषाणां ये स्वभावकार्ये तयोः प्रा[गग्रहणात् ] प्रहणादेः पूर्वनिर्णयासंभ-बात । एवं मन्यते-सुगतेन सह तत्स्वभावस्य निर्णये तेषामनागतार्थातां (तार्थता) कुतः ? तद्र प-ज्ञानस्य प्रश्नादेवी तत्कार्यस्यापि निर्णये स एव दोषः । 'नहि भावि कारणम्' इति निरूपितम् । ५ यदि वा, अनुमानप्रयुत्तिः (त्तेः) [४१३स्व] प्राज्ञात (प्राग् व्याप्ति) निर्णयासंभवात् ऐकद्विप्रमाण-नियमवादिनाम् इति द्रष्टव्यम् । तर्हि परोक्षक्कानम् आगमोऽप्यस्ति ततोऽयमदोप इतिः तत्राह-श्रु तेइच इत्यादि । श्रुतिजनिनं परोक्षार्थज्ञानं श्रुतिः सस्यादच तत्र अनागतनशदौ प्रामाण्या-नभ्युपगमात् सोगतादिभिः । इदमत्र तात्पर्यम्-यदा अनागतविषयं प्रत्यक्षमनुमानद्या (नं बा) सुगतस्य अन्यस्य वा न विदाने, तदा अपीरुपेयी श्रुतिः तत्रै प्रमाणियतव्या । न च तत्कृतिमिंति १० मीमांसकेः तत्त्रामाण्यमिष्यत इति चेत्, अत्राह-विध्यादीत्यादि। विधिः अ।दिर्थस्य नियोग-भावनादेः स एव विषयः तत्र नियमात् ; श्रुतेस्तत्रे प्रामाण्यानभ्युपगमात् मीमांसकैरपि इति । अन्यदेव तत्र प्रमाणिमिति चेत ; अत्राह- प्रमाण इत्यादि । निरुपितात प्रमाणादन्यस्य प्रमा-णान्तरस्य]तत्राऽभावात् इत्यर्थः। अथ अविशेषेण त्रिकालविषया श्रुतिः इप्यतेः, तदाह-यदि पुनः इत्यादि । तत्रोत्तरमाह-प्राप्तम् इत्यादि । 24

अथ वेदः स्वयमेव परोक्षमर्थं प्रतिपादयति इति किं तत्र ज्ञानेन इति चेत् ? अत्राह-श्रिकालविपयम् इत्यादि ।

## [ श्रिकालविषयं तत्त्वं कस्मै वेदो निवेदयेत् ? अक्षय्यावरणंकान्तान्न चेद्वेत्ति तथा नर्रः ॥३॥

पुरुषाः कुतश्चनापि तदविद्यावरणविच्छेदानिष्टेः न बोत्धुमर्हन्ति, तत्प्रकर्षानि- २० वारणात् । वेदो न कस्यचित् स्वतः प्रमाणम् , तदविनिश्चयात् । ]

कस्मै न कस्मैचित वेदो निष्णादयेत् (निवेदयेत् )तस्वम् । किन्तु (किं तत् ?)
िक्रकालिषयम् अचेतनत्वात इत्यभिष्रायः । चश्चरादिवतः स्वयोग्यं (ग्ये) तत्र ज्ञानं जनयेत् सर्वस्य न वा कस्यचित् तत्र सङ्केतानर्थक्यम् । किमिपसेवेण (किमिविशेषेण) न निवेदयेत् ? इत्याह—अक्ष्यय्यावरणे (णे)कान्तात् कारणातः न चेद् यदि वेति त्रिकालिषयं तत्त्वं २५ तथा विशदप्रकारेण नरः तथा [४१४क] तद्वेदने निवेदयेत् सङ्केतकारिणो विशिष्टस्य नरस्य अभावादिति ।

वेदार्थस्य साक्षात् किचत् ज्ञाताऽस्तु न तु सर्व इति चेत् ; अत्राह-पुरुषा इत्यादि । तैद्विषयदोषावरणविच्छेदाद् बोद्धुमईन्तीति निवेद[य]ब्राह-कृतश्चनापि इत्यादि । न केवछं

<sup>(</sup>१) वृक्तप्रमाणवादिनः वार्वाकस्य, द्विप्रमाणवादिनः बौद्धस्य च। (२) वेद। (३) अनागते। (४) प्रमाणं स्वीकृतम्। (५) अनागतादौ। (६) उद्धतोऽयम्-प्र० मी० ए० १२। (७) व्रिकालविषय।

स्वत एव अपि तु कुत्रचन कारणात् सम्यग्दर्शनादेः तत्त्व (तच्च) रागादि अविद्यावरणं च तयोर्विच्छेदस्य नाशस्य अनिष्टेः न बोद् धुमर्हन्तीति ।

ननु साकल्येन तदावरणविच्छेदो नास्ति पुरुषाणाम् अनाकमनोर्विद्यते (१) इति चेत् ; अत्राह-तदित्यादि । तस्य तदिच्छेदस्य प्रक्रपस्य अतिशयस्य सर्वज्ञा[ज्ञ]सिद्धरिनवारणात् ५ 'प्राप्तं परोक्षाणां पुरुषञ्चानम्' इति । चर्चितमेतदनन्तरम् ।

ननु सत्यम् , पुरुषा न वेदार्थं वोद्धुमर्हन्ति, वेदः पुनरपोरुपेय[:]स्वतः स्वार्थं प्रतिवा-(पा)दयति । तदाह-वेद् इत्यादिना । परः प्रच्छति कस्य प्रमाणम् इति चेद् इति । तं प्रत्याह-न कस्यचित् सुकथस्येति (स कथयेत ) । कुतः ? इत्यत्राह-तिद्वित्यादि । वेदार्थतत्त्वाऽविनि-इचयात् पुरुषत्वेन रथ्यापुरुपवत् स्वयं तर्हि निइचयाभावात् , देदस्य वाऽचेतनत्वेन तत्र विनि-१० इचयानुत्पादनात् इति भावः ।

किंच, सर्वं वचनं[जन्यम् , अ]र्थप्रतिपादनं च पुरुषापेश्रम् आत्मिन दघ (देयं) दृष्टमिष यदि वैदिकं वचनमन्यथां संभाव्येत, तिह् पुरुषेषु अर्थज्ञानं विशदं अक्षा[द्] दृष्टमिष "तदभावेऽपि स्यात् ।

नतु वेदं कर्तु [र]स्मरणं साधनमस्ति नेह तदिति चेत् ; त ; अत्रापि ज्ञानातिशयोऽस्ति १५ इति दर्शयन्नाह-जीवानाम् इत्यादि ।

# [जीवानामसहायाक्षादाशास्त्रार्थविदः कमात् । विज्ञानातिशये विद्वान्न वै विप्रतिपद्यते ॥४॥

स्थावरादेः शास्तार्थतत्त्वज्ञपर्यन्तस्य जीवराशेः उत्तरात्तरबुद्धिप्रकर्षं प्रति न किन्नित् विप्रतिपत्तुमहिति अन्यत्र विप्रकृष्टसंशीतिवादिनः शौद्धोदनिशिष्यकात् । शास्ताः २० थिविदां च तदर्थज्ञानप्रकर्षः स्वभावपाटवाभ्यासतारतम्यात् सर्वथाऽस्त्येव । कथम् १ उपनिवन्धः त्येव कस्यचित् शास्त्रार्थितरपेक्षं पराक्षज्ञानपाटवं यदि स्थात् किं विरुध्येत १ यताऽसंभवत्प्रकर्पेषु स्वत एव वेदः प्रमाणं न स्थात् । यथा वचनन्वाविशेषेऽपि वेदः स्वत एव स्वार्थं प्रतिपाद्यति तथा पुरुपन्वाविशेषेऽपि किञ्चदेव अक्षनिरपेक्षः परोक्षार्थं विषयी-करोति । लोके कीद्यं प्रमाणं सर्वज्ञस्याभावसाधकम्, प्रत्यक्षादः अभावविषयत्वविरोधाद- २५ भावप्रमाणवैकल्यापत्तेरनभ्युपगमाच । तद्भावे शास्त्रं युक्त्यवाधितमस्ति ।

'नास्ति सर्वज्ञः अनुपलब्धेः खपुष्पवत्' इत्यत्राच्यते-यदि साधकप्रमाणनिष्टतिः आत्मा वा तद्रहितोऽनुपलब्धिः ; यथास्यं नेरात्म्यं प्रसज्येत । न ह्यसर्वद्शीं तथैव सर्वात्मविशेपान् साक्षात्कर्तुमहिति । तत एव प्रत्यात्मविशेपाणामनुमातुमशक्यं लिङ्गा-

<sup>(</sup>१) आवरणविच्छेदस्य । (२) अर्थानाम् । (३) नाम्ति कक्षित् वेदार्थंतस्वज्ञः पुरुषस्वात् रथ्यापुरुष-वत् इत्यनुमानेन । (४) एतद्द्वयम् । (५) अर्पारुषेयम् नित्यं च । (६) इन्द्रियात् । (७) इन्द्रियाभावेऽपि । (८) अर्पोरुषेयस्वसाधकम् । (९) उद्धृतोऽयम् - · · · विज्ञानातिशये · · न्यायिव । वि व द्वि ए० २५२।

भौवात् । तद्विशेषेण अनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वसाधनात् । कुतश्चित्तत्त्रतिपत्तौ अप्रति-पन्नविशेषाविनाभाविनः प्रतिपन्नस्वभावस्यापि तथैवानात्मकत्वप्रसङ्गात् । ततो न कस्याच दुपलिब्धिरिति सर्वाभावः । श्रुतस्याप्येवं प्रसङ्गात् । न हि ः विशिष्टविषयत्वात् पुरुषार्थ-सिद्धेः । अन्यथाऽनवधेयत्वमेव शास्त्रस्य । तदियं प्रतिपत्रप्रमाणनिवृत्तिः सर्वसम्बन्धिनी प्रतिपत्तुमशक्येति न केवलं सर्वज्ञाभावं साधयति अपि तु सववस्तुव्यतिरेकं च । भावे ५ तर्हि कि प्रमाणम् ? शास्त्रं त्रूमः । तत्सद्भावप्रतिपादनात् चतुर्दशगुणस्थानापवण-नाच। कथमस्य प्रामाण्यम् ? चौदनायास्तर्हि कथम् ? नित्यत्वात् , तस्यास्तत् ; तत एव प्रवचनस्यास्तु । कथं प्रवचनस्य नित्यत्वम् ? यथा चौदनायाः । कथं तर्हि चोदनायाः नित्यत्वम् ? कर्तुरस्मरणादिति ; तत एव परमागमस्य । परमागमस्य तीर्थकराः कर्तारः स्मर्थन्ते इति चेत् ; ननु क ण भ क्षा द यो वेदस्य कर्त्तारं स्मरन्ति । १० क ण भ क्षा दी नां स्मरणस्य अत्रामाण्ये पुनः इतरेषां परमागमकर्त् विषयस्मृतः त्रामाण्ये न किवडिशेषः। तदेतत् प्रवचनमर्पारुपेयम् , तीर्थकराः समुत्सन्नं प्रवचनं प्रवर्तयन्तीति सर्वज्ञागमयोः त्रवन्धनित्यत्वेन नित्यत्वोपगमात् कुतस्तत्र एवमन्योऽन्याश्रयणं स्यात् । तत्रानुमानं सर्वेज्ञाभावसाधनं प्रवचनं चेति स्थितम् । न च नानेकान्तशासनं जीवानां नानापरिणामप्रतिपादकम् । न च तत्प्रत्यनीकं प्रमाणमस्ति स्याडादेन बाधितविषय- १५ त्वात् पिटकत्रयवदिति । स हि एकान्तो न संभवति निर्विपयं वेति राजपथीकृतमेत-दिनि । यदि पुनः ते न सर्वज्ञाः वक्तृत्वादिभ्यः [वक्तृत्वात् पुरुपत्वात् रागादि-मस्वात् ] रथ्यापुरुपवदितिः जै मि नि रन्यथा [वेद्ज्ञः कुतः]? नहि किश्चित्साधर्म्यात् सर्व तथैंवेति प्रतिपत्तुं युक्तमतिप्रमङ्गात् । तदिमे वक्तृत्वादयोऽहेतवः अन्यथानुपपत्तिरहित-त्वात् विपक्षे बाधकाभावात् । 'सर्वज्ञो नास्त्यनुपलम्भात्' इति व्याप्तिसाधने ैस्वोप- २० लिष्यः [असिद्धा] सर्वेष्रामाण्य ः सर्वज्ञानां [स्वपरापलम्भ संभवात्]

न विद्यते [सहायो] यस्य नदसहायम् [४१४ ख] अतर्क (अक्ष्र)मिन्द्रियम् तस्माद् एकेन्द्रियादेः आशास्त्रार्थविदः जीवानां प्राणिनां [क्षमात् ]क्षमेण [वि]ज्ञानातिशयं न वे विद्वान् विप्रतिपद्यने, यथा परमाणोः परिमाणाद् आरभ्य आगगनात परिमाणाति-शय इति । नन्ध्यमर्थः \* "ज्ञानस्यातिशयात् सिष्येद् विभुत्वम्" [सिद्धिवि० ८।८] २५ इत्यादिना प्रतिना प्रतिपादिष्ययते, तिक्षमर्थमिह उच्यते ? तस्माद् अन्यथा व्याख्यायते— विद्वान् पिततेः (पण्डितः)शास्त्रेषु उक्तानुक्तपर्यास्रोचनपदः न[वे]नैव[वि]प्रतिपद्यते अक्ष-

<sup>(</sup>१) तुलना—"एतं बक्षेवलज्ञानमनुमानविज्ञम्भितम् । नतं तदागमात् सिध्येत् न च तेन विनागमः ॥ सस्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयो मतः । प्रभवः पौरुषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनादिश्चिते ॥"-न्यायवि० ३।४१२-१३ । (२)तुलना—"सर्वज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनादयः ।"-न्यायवि० २।३४९। (३) तुलना—"सर्वज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनादयः ।"-न्यायवि० २।३४९। (३) तुलना—"सर्वज्ञस्य नास्तिःवे स्वसर्वानुष्कम्भयोः । आरेकामिद्धते तस्याप्यवाग्दर्शनतोऽगतेः॥"-न्यायवि० ३।४०६। "सर्वादृष्टिश्च सन्दिग्धा स्वादृष्टिध्यभिचारिणी । विन्ध्याद्विरन्धदूर्वादेरदृष्टाविष सरवतः ॥"-तत्त्वसं० पृ० ६५ । प्रमाणसं० पृ० १००। त० क्षो० ए० १३। आस्मतस्ववि० पृ० ९४। (४) प्रतिना' इति द्विलिखितम् ।

(अनक्ष) विज्ञानातिदाये अतीन्द्रियार्थमहणयोग्यतायां ज्ञानस्य । कस्य ? इत्याह—[आ] द्यास्त्रार्थिवदः आ समन्तात् सकलान् (सकलस्य)शास्त्रस्य वेदस्य द्योतिः (ज्योतिः) द्यास्त्रस्य वा अर्थम् अतीन्द्रियं वेत्तीति तद्र्थवित् सर्वज्ञः तस्य । कुतस्तद्तिशयः ? इत्याह—अक्ष-कृत् सहाक्षा (असहायाक्षात् अक्षा) भावात् । अथ अक्षाभावे कृतः स इति चेत् ? अत्राह—क्रमादिति आम्नायाद् आगताद् दर्शनादेः । जीवानाम् इति निर्धारणे षष्टी । यो हि विद्वान् स्वयं शाक्षानुक्रम (माद)र्थमम्यूद्य जानाति स कथमन्यत्र असहा[या]क्षार्थस्य ज्ञातिरि विप्रतिपर्ये [ते]ति भावः ।

ननु तद्तिशये यद्यपि बद्धांत (विद्वाम) विप्रतिपद्यते, संसते (संशेते) अत्यन्तादृश्ये <sup>१</sup>अनक्ष-झाने गत्यन्तराभावात् । तदुक्तम्—

### \*''अनिश्चा (श्र) यक्तरं प्रोक्तम् ईदृक्षानुपलम्भनम् । तन्नैरा (वा) तीन्द्रियार्थानां सदसत्तादिविनिश्चर्यौ ।।''

[प्र० वा० २।९४ ]

इति सौगतः, तत्राह—स्थावरादेः इत्यादि । स्थावरो ग्रुक्षादिः आदिर्यस्य शास्त्रार्थतत्वज्ञः पर्यन्तो यस्य तस्य । कस्य ? इत्याह—जीवराशेः अनेन 'जीवानाम'इति [४१५क] ज्याख्यातम । १५ उत्तरस्योत्तरः अधिकस्यापि अधिको बुद्धिप्रकर्षो यस्य स तथोक्तः तं प्रति न कश्चित् विप्रति- पत्तुमहिति वक्ष्यमाणम् इति अन्यत्र शोद्धोदनिशिष्यकात् । किंभूतात् ? इत्याह—अविप्रकृष्ट [विप्रकृष्टसंशीतिवादिनः ] इत्यादि । सं एव विप्रतिपत्तुमहित संशीतेर्विप्रतिपत्तिनवन्यनत्वात् । अन्यः कस्मान्न विप्रतिपत्तुमहित इति चेन् ? अत्राह—शास्त्रार्थविदां च इत्यादि । च शब्दः अप्यर्थः, शास्त्रेण अर्थं विदन्तीति तदर्थविदः तेषामपि न केवलमन्येषां विवादगोचराणाम् तदर्थ- ज्ञानप्रकर्पः शास्त्रोणं अर्थं विदन्तीति तदर्थविदः तेषामपि न केवलमन्येषां विवादगोचराणाम् तदर्थ- व्यादि । स्वभावेन पाटवं च अभ्यासद्य तौ आदी यस्य औषधादिसेनादेः (सेवनादेः) तस्य तारग्यात् (तारतम्यात्) । 'कथम्' इति प्रवते तस्य उत्तरम् उपनिवन्ध इत्यादि । को हि नाम स्वयं शास्त्रार्थं (श्रुप्रतिपद्यमानः अन्यत्रापि (त्र वि)प्रतिपद्यते ? अनेन 'विद्वान्' इति प्रतिपादितम । तथेव तेनैव स्वभावपाटवाभ्यासादितारस्य (तारतम्य)प्रकारेण कस्यचित् पुरुष्य- १५ विशेषस्य शास्त्रार्थीनरपेक्षं परोक्षज्ञानपाटवं यदि स्यात् किंचिरुप्येत् (किं विरुद्धते ?) न किंखित्तर । एतेन शेषं निवृत्तम्"।

तदनभ्युपगमे दूपणमाह-तथा इत्यादि । यतो जै मि न्या देः प्राकृताद् वि (ताऽवि) -शेपात् स्वत एव पुरुषनिरपेक्ष एव प्रमाणं वेदो न स्यात् स्यादेव । ततः स्थितम् यथा

<sup>(</sup>१) अतीन्द्रियज्ञाने । (२) ''अनिश्चयकरं प्रोक्तं ईदक्षवानुपलम्भनम् । तन्नात्यन्तपरोक्षेषु सदमत्ता-विनिश्चयौ ॥-किन्तु ईदगतीन्द्रियार्थविषयमनुपलम्भनमनिश्चयकरं प्रोक्तम् , सत्यप्यथं सम्भवात् । तत् तस्मात् अत्यन्तपरोक्षेषु सदसत्तानिद्रचयौ न स्तः, सत्यपि प्रमाणावृत्तेः । प्रमाणनिवृत्ताविष अर्थाभावा-सिद्धेः ।''-प्र० वा० मनोरथ० २।९४ । (३) ''विप्रकृष्टविषया पुनरनुपलब्दियः प्रत्यश्चानुमाननिवृत्तिलक्षणा संशयदेतुः ।''-न्यायवि० २।४७ । (४) बाँदः । (५) शेषः श्लोकांशः व्याख्यात इत्यर्थः ।

वर्चैनत्वः विशेषेऽपि वेदऐवं (वेदः स्वत एव) पुरुषनिरपेशः स्वार्थं प्रतिपादयति तथा पुरुषत्वाविशेषेऽपि कश्चिदेव अक्षनिरपेक्षः परोक्षार्थं(थं) विषयीकरोति इति ।

नन्वेवं स्वपरपक्षयोरिवशेष एव उक्तः स्यात् , न पुनः स्वतःप्रामाण्य (ण्यं) बेदस्य निरा-कृत (तं) स्यादिति चेत्; अत्राह—संभवत्प्रकर्षेष्विति । संभवदतीन्द्रियार्थदर्शनेषु पुरुषविशेष (षेषु) स्वत एव प्रमाणं वेदो न स्यादिति सम्बन्धः, तेभ्य एव तत्प्रमाणत्वभावादिति भावः ।

स्यान्मतम्—वेदस्य परानपेक्षस्य अर्थप्रतिपादने न किञ्चित् प्रमाणं वायव (बाधक) मस्ति पुरुषस्य तु अक्षानपेक्षस्य अर्थविषयीकरणा [ऽसंभव एव] तद्वाधकमस्ति तत्कथं साम्यमिति चेत् ? अत्राह्—प्रमाणिमित्यादि । लोके निरवशेषे जागिन (जगित) किचित् तैद्भावसाधने सिद्धसाधनम् इति लोकप्रहणम् , प्रमाणम् कीदृशं न किञ्चित् प्रमाणिमित्यर्थः सर्वज्ञस्यामावसाधकं प्रत्यक्षादेः प्रमाणपञ्चकस्य अभावविषयत्वविरोधाद् अभावप्रमाणवैष्कल्यापत्तेः अनम्युपग- १० माच्च । चार्वाकस्य नायं दोष इति चेत् ; न ; तस्य प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनः सर्वत्र लोके तदभाव-साधनमयुक्तम, स्वयं सैर्वज्ञतापत्तेः, अनुमानादेरभावात् । पराभ्युपगमात् तस्य तदिति नोत्तरम् ; त (तर्ते) एव अतीन्द्रियज्ञानप्रसङ्गात् । यथैव परस्यं अनुमानमन्तरेण [न] तद्व्यवहार्षः तथा तदिपि न अतीन्द्रियज्ञानमन्तरेण । अविशदं तैदस्तु इति चेत् ; न; अनुमाने जीविति विशदमिप विदित्यक्षानमन्तरेणं । अविशदं तैदस्तु इति चेत् ; न; अनुमाने जीविति विशदमिप विदित्यक्षानमन्तरेणं । अभावः विदत्त चेत् ; न; अनुमाने जीविति विशदमिप विदित्यक्षानमन्तरेणं । अभावः विदत्तसाधनम् ; तदुक्तम्—

\*''प्रमाणपश्चकं यत्र वस्तुरूपे न जीवते(जायते)। वस्तुसत्त्वाववोधार्थ(थैं) तत्र(तत्रा)मावप्रमाणता॥''

[मी० इलो० अभाव० इलो० १]

[४१६ क] इति चेत्; न; धर्मादेरपि स<sup>13</sup> 'तत्साधनम्, सर्वज्ञवत् प्रत्यक्षादेः ''तत्रावृत्तः । आगमस्य भावादसिद्धः '<sup>6</sup>तत्र प्रमाणपञ्चकाभाव इति चेत्; न; सर्वज्ञेऽपि २० तस्य भावात् । तदाह—तद्भावे(तद्भावे) सर्वज्ञाभावे (ज्ञसद्भावे) शास्त्रम् अस्माकमस्ति, ततोऽत्राप्यसिद्धम् अभावाख्यं प्रमाणमिति मन्यते ।

ननु सर्वज्ञोक्ततया <sup>36</sup>तन् प्रमाणम् , <sup>3</sup>तत्त्रमाणतया च [सर्वज्ञ]सद्भाव इत्यन्योऽन्य-समाश्रय इति चेत् ; अत्राह**-न युक्त्या चा**(ह-युक्त्यचा)धितम् प्रमाणेन यतु(णेन तु)वाधितं शास्त्रं[त]दस्ति । न तदुक्तत्वेन <sup>3</sup>तत्प्रमाणम् अपितु बाधारहितत्वेम (त्वेन)प्रत्यक्षादिवत् इति गम्यते । २५

नतु <sup>रा</sup>तत्र शास्त्रं युक्त्या (क्त्य) वाधितम् असिद्धम्, अनुपलम्भस्य तद्वाधकस्य भावात् । एतदेव दर्शयन्नाह-नाहित इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) अतीन्द्रियक्तंभ्यः एव । (२) अतीन्द्रियक्ताभाव । (३) 'सर्वत्र सर्वक्तां नास्ति' इति प्रत्यक्षं जानतः स्वयं सर्वक्ता । (४) पराम्युपगमादेव । (५) वार्वाकस्य । (६) छोकव्यवहारः । (७) अनुमानमिष । (८) व्याप्तिक्तानं विचा । (९) अतीन्द्रियक्तानम् । (१०) अतीन्द्रियक्तानम् , न विद्यते निषेधो वस्य तत् अनिषेधम् अवास्यनिषेधमित्वर्थः । (११) सर्वक्ताभावसाधकम् । (१२) अतीन्द्रियक्तांदेरि । (१६) अभावः । (१४) अभावः । (१४) अभावः । (१४) अभावः । (१४) अभावः । (१८) वास्त्रम् । (१८) वास्त्रम् । (१८) वास्त्रम् । (१८) वास्त्रमाणतया । (१०) वास्त्रम् । (११) सर्वत्रे ।

अत्र केवित् चोदयन्ति—सर्वक्षस्य धर्मिणोऽसिद्धौ आश्रयासिद्धिः । 'सिद्धौ ; प्रतिपेधातुः पपत्तिः तद्प्राह्कप्रमाणवाधनात् , असिद्धश्च हेतुः । निह सिद्धस्य अनुपल्णव्धः ; विप्रतिपेधात् । किमर्थमिद्म् अनुमानमुपन्यस्तम् ? परमतानुवादमात्रम् इत्येके ; न ; परस्य 'तदभावा[त], न भाव[ः]प्रमाणात् तदभावसाधनात् । न च प्रेक्षावता तन्मतम् असम्बद्धि]मन्द्यते इति ; तत्रो- प्रत्यते—अभावप्रमाणमेवमुक्तं नानुमानम् । तथाहि—नास्ति सर्वज्ञः इत्यभावप्रमाणम् । तत्कृतो जायते ? इत्याह—अनुपल्ण्यद्धेः प्रमाणपञ्चकाभावात् । क्षेवित्य—[किं वत् ? इत्य]त्राह—खपुष्पवदिति । यदि वा, अर्थापत्तिरियं पक्षधमत्विनरपेक्षा । यदि वा, जैनमतापेक्षया परंणाद (परेणेदम्) अनुमानमुक्तम् । 'तस्य हि मतम्—अस्ति सर्वज्ञः मुनिर्णाताऽसंभवद्बाधकप्रमाणत्वात मुखादिवत् [४१६ ख] इति । अत्र पूर्वपक्षे इद्युच्यते यदि साधकप्रमाणनिवृत्तिः सर्ववित्रः साधकस्य प्रमाणस्य निवृत्तिः आतमा वा तद्रहितः अनुपल्ण्यः यथास्वं नेरात्म्यं प्रसच्यते । कतः ? इत्यत्रहितः आतमा वा तद्रहितः अनुपल्ण्यः यथास्वं नेरात्म्यं प्रसच्यते । कतः ? इत्यत्रहितः सर्वात्मिः सर्ववित्रः सर्वात्मिः कतः ? इत्यत्रहितः सर्वात्मिः । निह असर्वद्र्यां तथेव यत्र सर्वात्मिविशेषा व्यवस्थिताः तान् साक्षात्कर्त् मर्हति । अनुमानेन प्रत्येति इति चेतः ; अत्राह—नतदेव (तत एव) इत्यादि । यत एव स तान् माक्षात्कर्तुं नार्हति तत एव अनुमान(तु)मशक्यम् , भावप्रधानोऽयं निर्देशः असत्यत्र (अशक्यत्व)मिति । केषाम ? इत्याह—प्रत्यात्म इत्यादि । १५ कृतः ? इत्याह—हिक्क इत्यादि ।

नतु परात्मनो (त्मानो) यतोऽनुमानान प्रतीयते (यन्ते) ततः सामान्यविशेपात्मका एव, तन्न युक्तम्-'अनुमानम् (तुम्) अश्वक्यत्वं प्रत्यात्मविशेषाणाम्' इति चेन ; अत्राह—तद्विशेषेण दत्यादि । तद् इत्ययं निपातः तस्माद् इत्यस्य अर्थे वर्तते । तस्माद् अनुमानान अनेकान्ता-तमकवस्तुतत्त्वसाधनात् । केन रूपेण ? इत्याह—अविशेषेण सामान्येन । [न]हि परात्मा नियते-२० [न]विशेषण संयुक्तोऽनुमानान प्रतीयते, प्रत्यक्षानुमानयोरिवशेषप्रसङ्गादनुमान(तु)मशक्यत्वं प्रत्यात्मविशेषाणाम् इति ।

म्यानमतम्—त्या (व्याँ) हारादिविशेषात् कोधादिविशेषोऽपि प्रतीयते, तन्नेदमुत्तरिमिति ;
तत्राह—कुत्रिश्चद् इ[त्यादि] । कुत्रिश्चत् व्यव(व्या) हारादिविशेषात तत्प्रतिपत्तां प्रत्यात्मिवशेषप्रतिपत्तो सत्याम् अप्रतिपत्तविशेषाविनाभाविनः । एव (वं) मन्यते—व्याव (व्या) हारादिविशे२५ पात्र कोधादिप्रतिपत्तिरिष अनुमान एव (नमेव) तैदिष कोधादिकम् [४१७ क] अवान्तरसामान्येन
विषयीकरोति न नियतविशेषेण । निह कोधादेः प्रकृति (प्रति) क्षणसूक्ष्मिविशेषाः अनुमानमशक्यः
(मातुं शक्याः) । ततस्तेषामनुपल्लविध (वधे) रभावः प्रसक्त इति; तत्रः [अप्रतिपन्नविशेषं]विना[न] भवति इत्येवंशीलस्य अप्रतिपन्नविशेषाविनाभाविनः प्रतिपन्नस्वभावस्यापि कोधादिसामान्यस्य तथेव अनात्मकत्वप्रसङ्गात् । तथाहि—प्रतिक्षणर्क्षणसूक्ष्मिवशेषापेक्षया सामान्यविशेषा
३० आत्मनो भवति (न्ति) तद्भावे तेऽपि तस्य न स्युः प्रतीयमाना अपि । न च तद्विविक्त आत्मा
उपलभ्यत इति तदभावो भवन् नैरात्स्यम् [स्यात ] । तत्र को दोष इति चेत् १ अत्राह—तत

<sup>(</sup>१) सर्वज्ञस्य । (२) सर्वज्ञामावात् । (३) जैनस्य । (४) ब्याहारो वचनम् । (५) अनुमानम् । (६) 'क्षण' इति द्विलिखितम् ।

हुँत्यादि । ततो नैरात्म्यात् कस्यचिद् उपलब्धेरभावातु (क्) कस्यचिदुपलब्धिः इत्युपलम्भ-निवृत्तिभावात् सर्वज्ञवत् सर्वाभावः ।

अथ श्रुतात् प्रत्यात्मिविशेषाः प्रतीयन्ते इत्यदोषः ; तत्राह्-श्रुतस्यापि इत्यादि । श्रुत-स्यापि न केवलं प्रत्यक्षादेरेवम् उक्तवत् प्रसङ्गात् । कुतः ? इत्यांह्-निह् इत्यादि । तदपि कुतः ? इत्याह्-विशिष्टविषयत्वात् पुरुपार्थसिद्धेरिति । अथ विषयीकरोति शास्त्रम् इति ५ चेत् ; अत्राह-अन्यथा इत्यादि । अनेन (अन्येन) निरवशेषविषयी करणप्रकारेण अ नाव(अनव)-धेयत्वमेव शास्त्रस्य इति ।

निगमयन्नाह्—तिद्यम् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् इयम् अ[न]न्तरवर्णिता प्रति-पत्तप्रमाणनिष्टत्तिः प्रतिपत्तुः मीमांसकस्य सम्बन्धिनी सर्वज्ञविषयप्रत्यक्षादिप्रमाणनिष्टत्तिः सर्वसम्यन्धिनी सत्यपि प्रतिप[त्तुम]शक्येति । [४१७ख]प्रतिपत्तम्हणं न केवलं सर्वज्ञाभावं १० साध्यति अपि तु किन्तु मर्ववस्तुव्यतिरकं च सर्वभाववस्तुनाऽभावं च साध्यति स्वापमद-मूच्छीच्यवस्थायां सर्वत्र तित्रवृत्तेर्भावात । अन्यैः तदा सर्वस्य दर्शनं न वं(न सर्व)स्येति किं कृतमेतन १ पुनस्तेनेव तस्य दर्शनम् ; जनमान्तरे तेनैव सर्वज्ञस्य दर्शने किं विभाव्येत १ यदि वा, परोक्षज्ञानैकान्तवादिनः सर्वत्र तिन्नवितिति ।

यथा च शास्त्रात् प्रतीयमाने धर्मादो न साधकप्रमाणिनवृत्तिः अनुपलिधः, तथा सर्व- १५ मि इति दर्शियतुम् आत्मानं परेण पर्यनुयोजयन्नाह—भावे सर्वज्ञस्य ति कि प्रमाणम् इति ? तत्रोत्तरं शास्त्रं न्नूमः इति । कृतः ? इत्यत्राह—तिद्वत्यादि । तस्य सर्वज्ञस्य सद्भावप्रतिपादनात् चितुर्दशगुणस्थानोपवर्णनात् न केवलं लिधकथनाच्चेति । कथमस्य वत्सद्भावप्रतिपादकस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यमिति चेत् ? इति परमतमः ; अत्रोत्तरम्—चोदनायाः ति कथमिति धर्मा-दिप्रतिपादकम् वैदिकं वाक्यं चोदना, तस्याः कथं प्रामाण्यम् ? उभयोरप्रामाण्ये धर्मादेरिप लोप २० इति मन्यते ।

<sup>3</sup>पर आह-नित्यत्वात् तस्याः <sup>8</sup>तदिति । सूचिराह (सूरिराह-) तत एव नित्यत्वा-देव प्रवचनस्य गुणस्थानप्रतिपादकस्य आगमस्य अस्तु प्रामाण्यम् । कथं प्रवचनस्य इति "परः ; तस्योत्तरं यथा इत्यादि । पाद्यवर्ता प्रच्छिति-कथं तिर्हे चोदनायाः नित्यत्वम् इति ? श्रोत्रियः प्राह-कर्तु र[स्मर]णादिति । आचार्यः प्राह-तत एव इत्यादि । कर्तुरस्मरणादेव २५ परमागमस्य नित्यत्वम् इति । कर्त्तारः तीर्थकराः परमागमस्य स्मर्यन्त[४१८ क] इति चेदिति परमाताशङ्काः ; अत्रोत्तरम-वेदस्य इत्यादि ।

ननु साक्षादयों (क ण भ क्षा द यो )वेदस्य कत्तीरं स्मरन्ति । तेषां च स्मरणम-प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह-कणभक्ष इत्यादि । पुनः इतरेषां मीमांसकानां या परमागमकर्ति -विषया स्मृतिः तस्याश्च प्रामाण्ये न किच[द्वि]शेषो वेदपरमागमयोरिति ।

ननु वेदे परवादिनामेव "तत्स्मरणं न वादिनाम्" ततस्तदप्रमाणम् उपपन्ने प्रवचने तु

<sup>(</sup>१) मिथ्यात्वसासादनादि अयोगिकेषस्यन्तानि । (२) सर्वज्ञसङ्गाव । (३) मीमांसकः । (४) प्रामाण्यम् । (५) मीमांसकः । (६) वैद्योपिकवीद्वादयः । (७) कर्नृस्मरणस् । (८) मीमांसकानाम् ।

24

उभयेषां तत्स्मरणिमिति नाप्रमाणिमिति चेत् ; अत्राह-तदेतद् इत्यादि । तत् सर्वज्ञप्रतिपादकम् एतद् विचार्यमाणं प्रवचनमपौरुषेयं नित्यम् । यद्यपौरुषेयं तीर्थकराः तत्र किं कुर्वन्ति येन तत्कल्पनिमिति चेत् ? अत्राह-तीर्थकराः प्रवर्त्तयन्ति तस्मुत्सन्तं (क्ं) समुत्सन्तं (क्ं) प्रवचनम् व्यक्षयन्ति इति जैनाः । कुत इति चेत् ? सर्वज्ञागमयोः प्रवन्धनित्यत्वेन नित्यत्वोपगमात् । क्यं तस्य ति इति इत्याङ्गस्य समुच्छेदः ? वेदशास्त्रविति । तद्वदेता ग (देव आरा)तीयाचार्यः समरणं न का (क) रणम इति सर्वं सुस्थम् ।

एवं सित यस्लब्धं तदाह-कृतो न कुतिश्चत कारणात तत्रैव(वं) व्यवस्थिते न्याये सत्या न्यो (सित अन्योऽ)न्याश्रयणं स्यात् यत इदं शोभेत-

#"नर्ते तदागमात् सिध्येत् न च तेन विनाऽऽगमः ।"

[मी० इलो० चोदना० इलो० १४२] इति ।

परमिप यल्लच्धं तद्दि दर्शयन्नाह्-तम्न इत्यादि । यत एव शास्त्रं प्रमाणमस्ति तत् तस्मान्नानुमानं किञ्चिद्दि सर्वअ (सर्वज्ञाऽ) भावसाधनं शास्त्रविषये तदप्रवृत्तेः इति भावः । तदुक्तं कैश्चित—

\*''अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्पेण चक्षुषा । ये भवात्व(भावान्)वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥''

[ वाक्यप० १।३८ ] इति ।

अथ नासों शास्त्रस्य विषय इति चेत्; अत्राह्-[४१८ख] प्रवचनं च इत्यादि । इत्येवं स्थितं निदिचतमेतन् ।

नतु मा भूदनुमानं र्तत्साधन (नं) शास्त्रान्तरं तु स्यात् समवलत्वादिति चेत्; अत्राह—२० न वेद्याद्य (न चेत्यादि । अयम) भिप्रायः—न तावद् अनेकान्तशासनं न जीवानां नानापरि-णामप्रतिपादकम् । नतु (न तु) यदेव यद्विधात् तदेव तस्य निपेध (र्घः) विरोधात् । अन्य-च्चेतः, न च नेव तत्प्रत्यनीकं शास्त्रं प्रमाणमस्ति । कृतः ? इत्याह—स्याद्वादंन[बाधित-विषयत्वात्] इत्यादि । निदर्शनमाह—पि ट क त्र य वदिति ।

ननु पि ट क त्र यस्य कथं स्याद्वादेन वाधितविषयत्वं यावता स्याद्वाद एव तेन वाधित-६५ विषय द्तरेद (इति चेत ; अ) त्राह—स हि इत्यादि । स पि ट क त्र ये प्रतिपाद्यमानः हि यस्माद् एकान्तो न संभविति । कः ? इत्यादि (ह)—निर्विषयम् इत्यादि वा इत्येवं । कथं सा (स) न संभविति ? इत्याह—राजपथीकृतमेतद् इति । कृत प्रतिनि (वि) धानताम् अस्य अनेन दर्शयित । तथाहि—निर्विषयं यतः ततो मिध्याज्ञानम् अनुमान (नं) यदि ; कृतः किं सिध्येत् ? नहि निर्विषया[त्] ततः " तत्त्वसिद्धिः द्विचन्द्रादिक्षानवत् ।

<sup>(</sup>१) प्रवचने । (२) उच्छिम्मम् । (३) जैनस्य । (४) शिष्यभूताचार्थैः । (५) सर्वज्ञः । (६) सर्वज्ञाभावसाधनम् । (७) अपि तु प्रतिपादकमेव । (८) निपेधकम् । (९) सृत्र-विनय-अभिधर्माख्यं पिटकत्रयम् । (१०) अनुमानात् ।

ननु मंणिप्रभायां मणिक्कानामिध्याक्कानमिध्या (मणिक्कानात् मिध्या) क्कानादिप तत्त्वप्रतिपत्तिः ततो व्यभिचार इति चेत्; न; तस्य साध्यान्तः पातित्वात् । यदि पुनः अनुमानमध्यक्षं चेत्; तिर्हं कल्पनापोढेन अभ्रान्तेन तेन भाव्यमिति न तेन व्यभिचारः । व्यवहारेण तत्तथा । यो हि मन्यते—य एव मणिर्दृष्टः स एव प्राप्त इति तं प्रति प्रत्यक्षं तद् इति चेत्; यस्तिर्हं मीमांसकादिः 'स एवायम्' इत्येकं [४१९क] प्रत्यभिक्कानम् इन्द्रियजात (जम) विसंवादि मन्यते तं प्रति तदिपि ५ प्रत्यक्षमिति न प्रमेयद्वैविध्यात् प्रमाणं द्विविधम्, अस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि सामान्यविषयत्वातः, "अविकल्पेकान्तव्याधातद्व । कथं चेवंवादिनः प्रत्यक्षसिद्धं (द्वा) क्षणिकता येन #''यद्यथावभानसते'' इत्यदि सूक्तं भवेत् । अस्य 'विचारतोऽप्रत्यक्षत्वे तत एव प्रकृतस्यापि प्रत्यक्षत्वं मा भूत् ।

एतेन भाविनि प्राप्ये प्रत्यक्षत्व (त्वं) चिन्तितम् । किंच, यदि भाविनि प्रत्यक्षं प्रमाणम् ; प्रतिबन्धद्वयञ्याघत[:] । भावि च कारणं निषिद्धम् । ततो निराकृतमेतत्—

\*''अभिप्रायाविसंवादादपि भ्रान्तेः प्रमाणता ।

वाति (गति)रप्यन्यथा दृष्टा पक्षक्वायं कृतांत्तरः ॥" प्रव वाव २।५६] इति।

स्यानमतम-यदि भाविनि न प्रत्यक्षं प्रमाणं तर्हि प्रमाणमेव न भवेत् । यदि वर्त्तमाने स्यान को दोषः ? न च वर्त्तमाने कचिद् व्यभिचारदर्शनात् सर्वत्र स युक्तः, स्वसंवेदनमात्रेऽपि तदनुषङ्गाद् इत्युक्तम् ।

अपि च, यद्यनुमानमिवसंवादं कथं निर्विषयम ? अवस्तुसामान्यविषयत्वादिति चेत्; प्रत्यक्षमिप तथा स्यादिति [मिण]प्रभायां मिणिज्ञानस्य अनुमानस्य अविसंवादः केन प्रतीयता (प्रतीयेत) ? निह प्राप्यमिणप्रत्यक्षं निरंशपरमाणुमाहकम् इत्युक्तम् । ततो न किञ्चिदेतदिति ।

नतु यदुक्तम्-'तीर्थकराः प्रवचनं प्रवर्तयन्तीति' इति ; तत्सत्यमम्तु, केवलं ते सर्वज्ञा न भवन्ति विवक्तत्वादिभ्यो रथ्यापुरुषविति; तदेव दर्शयन्नाह—यदि पुनः इत्यादि। २० तत्र दूषणमाह—जे मि निरन्यथा इत्यादि । [४१९म्ब]

ननु पुरुषान्तरे वक्तृत्वादी सित सर्वज्ञत्वमुपलब्धम् , उपलभ्यते च तीर्थकरेऽपि वक्तृ-त्वादिकमिति तत्रापि "तदस्तु, अन्यथा नु (न) कृतकत्वादेः अनित्यादिप्रतीः (प्रतीतिः) स्यादिति चेत् ; अत्राह—न हि इत्यादि । तीर्थकरपुरुषान्तरयोः किञ्चित्साधम्यीत् वक्तृत्वादिसाध-म्यात सर्वम् असर्वज्ञत्वादिवं तथेव वक्तृत्वादिप्रकारेण इति प्रतिपत्तु (त्तं) न हि युक्तम् , २५ अतिप्रसङ्गात्—वक्ता मूर्यो इष्ट इति सर्वोऽपि तथा स्यान् । यदि पुनः पण्डितोऽपि सं कादावि (कदाचित्) दृश्यते; सर्वज्ञेऽपि (ज्ञोऽपि) दृक्ष्यते इति समानम् ।

<sup>(</sup>१) "मिणिप्रदीपप्रभयोः मिणबुद्ध्याऽभिधावतोः । सिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थिकियां प्रति॥"
-प्र० वा० २।५७। (२) अनुमानम् । (३) "तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात् प्रागूध्वं वापि यत्समृतः । विज्ञानं जायते
सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ॥"-मी० श्लो० ४।२३६। (४) प्रत्यभिज्ञानमपि । (५) प्रत्यभिज्ञानस्य । (६)
प्रत्यक्षमविकत्पकमेवेति । (७) प्रत्यभिज्ञानस्य । (८) विचाररूपत्वात् । (९) प्रत्यक्षेऽपि हि अन्यद्द्द्यते
प्राप्यते चान्यदिति । (१०) वक्तृत्वात् पुरुषत्वात् इस्तपादादिमस्यात् इत्यादिभ्यः । (११) असर्वज्ञत्वमस्तु ।
(१२) मुर्खः । (१३) वक्ता ।

निगमयन्नाह—तिदमे इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् इमे परेण उच्यमाना वक्तृत्वादयोऽहेतवः । कुतः ? इति चितः । अन्यथा इत्यादि । अन्यथानुपपित्रिरहितत्वात् ] न
तादात्म्यात्यादिरिहत्त्वात इत्यनेन दर्शयित तैस्यात्र भावादिति निरूपितम् । असर्वं वृंज्ञ ज्ञाता
(असर्वज्ञो वक्ता) सर्वदा तेषां दर्शनात् , कथं तद्रिहत्त्विमिति चेत ? विपक्षे वाधकाभावात् ।
कृतकत्वादिवत् विरोधो वाधक इति चेतः , नः "तद्माहकाभावात् । यदि हि संवेदनोत्कर्षे तद्यक्षः स्यात् , भवेद् विरोधगितः, न चैत्रम् इति । अनुपलम्भस्तत्र वाधकः ; तदाह—सर्वज्ञ इत्यादि । [सर्वज्ञो नास्ति अनुपलम्भात् ] इत्येवं साध्येन हेताः व्याप्तिसाधने अङ्गीकियमाणे । दूषणमाह—स्वोपलिब्ध इत्यादि । सर्वैनोपलभ्यत इति चेत् अत्राह—सर्वप्रामाण्य इत्यादि । कुत एतत् ? इत्यत्राह—सर्वज्ञानाम् इत्यादि ।

。 तदुपाभ (तदुपलम्भाभावान) सन्ति सर्वेज्ञाः, तत्कथं ते स्वं परं वा सर्वेज्ञमुपलव्य (भ)न्त इति चेत् १ अत्राह-[४२०क] **सर्वेज्ञाभा (ज्ञभा)चसन्देह** इत्यादि ।

# [ सर्वज्ञभावसन्देहेऽनुपलम्भो न सिध्यति । ततः स्यात्सर्वहेतृनां तत्रान्योऽन्यसमाश्रयः ॥५॥

'नास्ति सर्वज्ञः' इत्यत्र यथा अन्योऽन्याश्रयत्वं तथैव वक्तुः सर्वज्ञस्यानुपलव्धां। १५ एतेन रथ्यापुरुषादन्ये सर्वे पुरुषाः रागादिमन्तो वक्तृत्वादिभ्यस्तद्वदिति साकल्येन रागादिमन्त्वसाधनं प्रत्युक्तम् । तथा तत्साधने जं मि न्या दंरिप साधनान्न वेदः प्रमाण-मितरत् अन्यथेति ।]

सर्वज्ञानां यो भावः परेण इष्यते तत्र सन्देहें अनुपलम्भः सर्वानुपलिधने सिध्यति सर्वज्ञाना (ज्ञानां) स्वपरोलम्भवान (स्मसंभवान ) । पुनरिप नेषां तदनुपलम्भेनाभाव-२० साधने तदवस्थो 'दोषोऽनवस्था चक्रकमिविमन्वते (मिवावर्नते) । अथ मतम्—यः सर्वन्तुः भा-(सर्वज्ञः स आ)त्मानं पर [क्च] पश्यति 'इत्युच्यते; नासौ सर्वज्ञः पुरुपत्वादिभ्यो रथ्यापुरुषव-दिति चेत्; उक्तमत्र—'अन्यथानुपपत्तिरहित्तत्वात् नेते हेत्वः' इति । सर्वज्ञस्य पुरुषस्य-(त्व)वक्तत्वानुपलिधः (व्धः) प्रकृतव्याप्तिरिति चेत्; पुनरिप तद्वावर्नतं इति चक्रकम् ।

नतु[न] विपश्ने[ऽ] भावसिद्ध्या पुरुपत्वाद्यः कचित् सर्वज्ञा वा भावं (ज्ञाभावं) साधयन्ति २५ किन्तु यद्व्यायो (तद्व्याप्त्या) ; ननु सर्वज्ञाभावसन्देहे तद्व्याप्तिरिष कथं सिध्यति १ तयैव तद्सन्देह इति चेत् ; अन्योऽन्यसंश्रयः । तथाहि—सिद्धानां (द्धायां) तद्व्याप्तो तद्भावः सिध्यति तिसद्धो च साँ सिध्यति । तदाह—ततोऽनुपलम्भस्याऽसिद्धितः स्यात् तत्र सर्वज्ञाभावसाधने व्याप्तो वा सर्वहेतृनां पुरुषत्वा[दीना] मन्योऽन्यसमाश्रयः ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-नास्ति सर्वेज्ञ इत्यादि । सर्वज्ञाभावे सिद्धे सर्वाभावो(सर्वज्ञा-३० भावो)पलम्भनं सिध्यति, तत्सिद्धो च तद्भावः सिध्यति इति अन्योऽन्याश्रयत्वं यथा, तथेव

<sup>(</sup>१) तादारम्यादेः । (२)अन्यथानुपपत्तिरहितत्वस् । (३)सर्वज्ञे । (४)विरोधग्राहक । (५)वक्तृत्वा-पकर्पः । (६) सर्वज्ञाः । (७) अनुपलम्भः स्वस्य सर्वस्यवा १ इत्यादि । (८) व्याप्तिः । (९)सर्वज्ञाभावः ।

वैक्तुः सर्वज्ञस्यानुपलब्धी साध्यायाम् इतरेतराश्रयत्वम् । तथाहि—सर्वविदोऽभावे सिद्धे साक-स्येन वक्तुः सर्वविदो[ऽ]दर्शनं ततः 'तद्भावसिद्धिरिति ।

एतदन्यत्रातिदिशकाह[४२० ख] एतेन इत्यादि । एतेन प्रस्त्यमाण प्रस्तारु(मान-प्रस्तावेन) रागादिमस्वसाधनं प्रत्युक्तम् । केन रूपेण तत्साधनम् १ इत्याह—साक्तल्येन, रध्या-पुरुषाद् अन्ये सर्वे पुरुषाः रागादिमन्तः वक्तृत्वादिम्यः तद्वदिति । कर्थं प्रत्युक्तम् इति ५ चेत् १ उच्यते—तथा तत्साधने जै मि न्या दे रिष साधनांत(नाक्न)वेदाः[प्र]माणमितरत् अन्यथा । विवक्षितपुरुषस्यैव वैतत्साधने जै मि निः अन्यो वा तद्विपरीत इति तेन हेत्नां व्यभिचारः । शेषमञापि समानम् ।

एवं तावंति तत्त्वा (एवं तावत् तत्त्वात्) चोदनावचनस्य[अ]प्रामाण्य (ण्यं)व्यवस्थाप्य[अ]-धुना--

अदुष्टकारणार्च्ध (इधं)प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥" इति प्रकीयन्यायान् तदेव दर्शयन्ताह—प्रमाण(प्रामाण्य)मक्षवुद्धेश्व (इचेन्) इत्यादि ।

[प्रामाण्यमक्षयुद्धेइचेद्यथाऽबाधाविनिइचयात् । निर्णीतासंभवद्वाधः सर्वज्ञो नेति साहसम् ॥६॥

24

चक्षुरादिज्ञानस्य अन्यस्य वा अवाधितविषयत्वेन स्वयं यदि प्रामाण्यं ततः तेन प्रवचनस्यापि युक्तम् । अतः अस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणत्वात् सुखादि-नीलादिवत् । तत्र सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणं सिद्धं शास्त्रप्रामाण्यात् ]

अक्षतुद्धिमह्णम उपलक्षणमिति चोदनादिबुद्धिरिप गृह्यते, तस्याः तथा(यथा) येन प्रकारेण प्रवृत्ता तेन (प्रवृत्त्या तेन) एव धान (अवाधावि) निश्चयात् प्रामाण्यं चेत् यदि २० निर्णीतासं भवद्वाधः निर्णीतोऽसंभवत्वात् (वद्वाधो) यस्य स तथोक्तः सर्वज्ञे (ज्ञो)नेति साहसम् इति भावः ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-चक्षुरादिज्ञानस्य इत्यादि । अन्यस्य चोदनाङ्गानस्य वा स्त्रयम् आत्मना यदि प्रामाण्यम् । केन ? अत्रापि(अवाधि)तिविषयत्वेन ततः तेन[अ]नाधित- विषयत्वे[न] प्रवचनस्यापि सर्वज्ञप्रतिपादिका (पादका) गमस्यापि [४२१क] प्रामाण्यं युक्तम् । २५

प्रकृतं निरामयताह (निगमयन्नाह—) अत इत्यादि । अतः प्रवचनप्रामाण्याद् अस्ति सर्वज्ञः । इतः ? इत्याह—मुज्यु निश्चितम् असंभवद्वाधकं यस्य तत् तथोक्तं प्रमाणं शाखं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् । निदर्शनमाह—मुखादि इत्यादि । बाह्यतरभेदेन दृष्टान्तद्वयोपदर्शनम् । तत्र यथा सुखादिनीलादिषु सुनिश्चितासंभवद्वाध[क]प्रमाणं प्रत्यक्षादि नैवं सर्वज्ञे,

<sup>(</sup>१) सर्वविद्भावसिद्धिः। (२) अर्हतः। (३) रागादिमस्वसाधने। (४) वचनःवात् चोदना-वचनमप्रमाणम् इतरवचनवत्। (५) आष्ट्र। उद्धतोऽवस्-हेतुबि० टी० ए० ३३। प्र० परी० ए० ६३। त० स्रो० ए० १७३। प्रमेषक० ए० ६११। सम्मति० टी० ए० ३१८। नयोप० ए० ३३।

ततोऽसिद्धो हेतुरिति चेत् ; अत्राह-सुनिश्चितेत्यादि । शुनिविचतासंभवद्वाध[क]प्रमाणं तत्र सर्वज्ञे सिद्धं यत् परेणोक्तं 'प्रत्युक्तम्' इत्यनुवर्तते । कृतः ? इत्यत्राह-'शास्त्रप्रामाण्यात्' उक्तनीत्या तत्प्रतिपादकागमप्रामाण्यात् ।

अवरे 'शास्त्राप्रामाण्यात्' इति पठन्ति, तेषाम् अनन्तरमेव तत्प्रामाण्यः मेवेत्प्रामाण्यः - ५ समर्थनं ह कि विस्मृतं येन एवं पठन्ति ?

संप्रति-

\*''स्वतः स्रवेप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । नहि स्वताऽसती शक्ति(क्तिः) कतुमन्येन शक्यते॥''

[मी० इलो० सू० २ इलो० ४७] इति।

१० "अदुष्टकारणारव्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्" इति च परकीयं मतद्वयमाश्रित्य तत्प्रवच-नस्य [प्रा]माण्यं व्यवस्थापयन्नाह्—सर्वज्ञेऽस्ति इत्यादि ।

### [सर्वज्ञेऽस्तीति विज्ञानं प्रमाणं स्वत एव तत्। दोषवत्कारणाभावात् वाधकासंभवादपि॥॥॥

सर्वज्ञे अस्तीति विज्ञानं निह [न स्वतः प्रमाणम् ।]न च तत् दोपवन्कारणं तन्प्र-१५ तिपादकस्यापि शास्त्रस्य अपौरुषेयन्वात् वाधकप्रमाणाभावः सिद्ध एव । स्वापलम्भः । कस्यचिद्रजुपलम्भमन्तरेण व्यतिरेकासिद्धेरभावप्रमाणवैकल्यापत्तेः । साकल्येन स्वयं लिङ्गेन्द्रियादिनिरपेक्षस्य भावप्रतिपत्तेः सर्वज्ञाभावप्रतिपत्ते विरोधात् ।]

सर्वज्ञेऽस्ति इत्य(इति) प्रवचनार्ट् यद्विज्ञानं सर्वज्ञगोचरमुपजायते तत् प्रमाणं स्वत एव नान्यतः कारणात्। हेत्वन्तरमाह—दोपचन्कारणाभावात्। अपि शब्दो भिन्त-२० प्रक्रमः, अस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । सोऽपि कुनः १इत्याह—याधकस्यासंभवादिति (वादपि)।

कारिकां वियुण्वन्नाह—सर्वेज्ञं अस्त इति विज्ञानम् इत्यादि [२२१ख] । कुत एतत्? इत्यत्राह—निह इत्यादि । ननु तस्य ऑत्मिगिकं यन् स्वतःप्रामाण्यं तद्दोपवत्कारणजन्यत्वे[ना-] पांद्यते इति चेत् ; अत्राह—न च इत्यादि । न च नैव तत् प्रकृतं विज्ञानं दोपवत्कारणं दोपवत्कारणं यस्येति । कुतः ? इत्याह—तद् इत्यादि । [तन्प्रतिपादकस्यापि] सर्वज्ञप्रतिपादक-२५ स्यापि न केवय (वर्लं)वैदिकस्य शास्त्रस्य अपीक्ष्येयत्वात् दोषाश्रयपुरुषरहितत्वान ।

नतु वारमानं (यद् वाध्यमानं) तहोपवत्कारणम्, यथा[शुक्छे]शङ्के पीतज्ञानम्, वाध्य-मानं च सर्वज्ञेऽस्तीति[विज्ञानिमिति] चेन ; अत्राह्—बाधकप्रमाणाभावः सिद्ध एव । अनेन हेतोरसिद्धतामाह । अनुपलम्भो बाधक इति चेत ; अत्राह्—स्वोपलम्भ इत्यादि । प्रमाणान्तरं

<sup>(</sup>१) नुलना—''तदस्ति सुनिश्चितासंभवदाधकन्वात् मुखादिवत्"-लघी० स्व० १।४। त० इलो० ए० १८५। आसप०इलो० १०९। अष्टश् ० अष्टस० ए० ४४। प्र० मी० ए० १४। प्र० नि० ए० २९। पह्द० वृह० ए० १४। (२) व्याख्याकाराः । (३) 'मेवत्यामाण्यं' इति व्यथंभत्र द्विलिखितम् । (४) आगम-प्रामाण्यसमर्थनम् । (५) मीमांसकीयम् । (६) शास्त्रात् । (७) 'दोषवत्कारणाभावात्' इत्यस्यानन्तरम् ।

ृ बांधकमिति चेत् ; अत्राह—कस्यचिद्नुपलम्भगन्तरेण कस्यचिदपि सर्वज्ञस्य अन्यस्य वा अनुपलम्भमन्तरेण व्यतिरेकाऽसिद्धेः अभाव (वा) सिद्धेः अभावप्रमाणवैफल्यापत्तेः ।

माभूदनुपलम्भात् तदभावसिद्धिः प्रत्यक्षातु स्यात्। अभावप्रमाणवैफल्यमिति चेत् ; तदिष्यत एव, प्रत्यक्षाविशेपत्वात्तस्यै इति परः । तं प्रत्याह्-साकल्येन इत्यादि । प्रत्यक्षतः तदभावसाधने द्वैतं भवति कविशा(कचित् , सा)कल्येन वा ? प्रथमपश्चे(श्वोऽ)भिमतत्वात्र ५ दूषियतुमाशिक्कतः सर्वभावसत्त्वस्य सप्रतिपक्षत्वात् । द्वितीयेऽपि पक्षे द्वेतसेद्वेत (द्वैतम्-) सेन्द्रियाद् , अन्यतो वा ? अत्रापि प्रथमपक्षः श्रोत्रियस्य अनिभमतः सन्निहितमात्रे चक्षुरादि-व्यापारोपगमनात् नासंकिं (नाशिङ्कि)तः। केवलं [४२२ क]द्वैतद्वये त्य (अन्त्य)पक्षद्वयमवशिष्यते । तत्र साकल्येन अनवयवेन स्वयम् आत्मना लिङ्गेन्द्रियादिनिरपेक्षस्य मीमांसकादे[:] भावप्रतिपत्तेः सर्वज्ञाभावप्रतिपत्तेः विरोधात् तत्प्रतिपत्तेः इति भावः । तथाहि-साकस्येन १० स्वयं र्तद्भावप्रतिपत्तिक्वेन कस्यचिन् ; स एव सर्वज्ञ इति तत्प्रतिपत्तिः । सी चेत् न ; स मर्वज्ञ इति न वंत्प्रतिपत्तिरिति । यदि या, तथा तत्प्रतिपत्तेः सकाशाद् विरोधान् अ''सम्प्रयोग'' [मी० सू० १।१।५]ई त्यादेः बाधकप्रमाणाभावः सिद्ध एव इति । एवं तावत् परप्रसिद्ध्या धर्मादिवन सर्वज्ञस्य आगमान् सत्तां प्रसाध्यता (प्रसाधयता) तत्र \* 'प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते।" [मी० रुखे० अभाव० रुखे० १] "इत्यादि निरस्तम्। 80

अधुना अनुमानात् <sup>१२</sup>तां प्रसाध्य <sup>१३</sup>तन्निराकुर्वन्नाह्-**ज्ञानस्य** इत्यादि ।

## [ज्ञानस्यातिद्यायात् सिध्येद्विभुत्वं "परिमाणवत् । वैशयं कवित् दोषमलहानेस्तिमिराक्षवत् ॥८॥

यथा ' 'दोपा [वरणयोः क्षयात् वैशद्यम् मलहानेस्तिमिर' ']

ज्ञानस्य विभुत्वं सक्छक्षेययसाक्षात्करणलक्षणं सिध्येत्। क १ कचित् मछविप- २० क्षभावनापर्यन्तवति पुरुप(पं) । कुतः ? इत्याह्-अतिदायाद् वृद्धे[ः]ज्ञानस्येति । कस्य वा<sup>™</sup> ? इत्याह-परिणाम(परिमाण)वद् इति । एतेन तत्र मुगतादेरिप विमुत्वं व्याख्यातम् ।

ननु तस्य भवतु विभुत्वम् , न च सकलव्याप्तिज्ञानस्य वा[ऽ]विशदस्य सकलस्य वा स्यादिति चेत् ; अत्राह-वैद्यासम् इत्यादि । 'ज्ञानस्य' 'अतिदायात्' इति चानुवर्तते । तयोरति-शयात् । अत्र निदर्शननिः(नं मलहानेः)तिमिराक्षस्येव वद्दत् । 24

<sup>(</sup>१) अन्यथा। (२) अभावप्रमाणस्य । (३) ह्री विकल्पौ । (४) प्रतिपक्षसापेक्षत्वात् असरवसापेक्ष-सरववत् । (५) "सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना"-मी० श्लो० स्० ४ इत्लो० ८४। (६) सर्वज्ञा-भाव । (७) सर्वज्ञप्रतिपत्तिः । (८) साकरुयेन सर्वज्ञाभावप्रतिपत्तिः यदि न । (९)सर्वज्ञाभावप्रतिपत्तिः । (१०) "सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां यद् बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्"-मी० सू०। (११) 'वस्तुसत्तावबोधार्थ तम्राभावप्रमाणता' इति शेषः । (१२) सर्वज्ञसत्ताम् । (१३) प्रमाणपञ्चकमित्यादि अभावप्रमाणप्रन्थम् । (१४) तुलना-"एतद्धि वर्षमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य सातिश-वत्वात् परिमाणविदिति, यत्र काष्टाप्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञः।''-योगभा॰ १।२५। प्र० मी० ए० १२। (१५) 'वा' इवार्थः।

कारिका (कां) व्याख्यातुमाह-यथा इत्यादि । सुगमम् । कुतोऽस्य बैम्यम् (वैशद्यम्) इति चेत् ? अत्रकि (अत्राह-)दोष इत्यादि । निदर्शनमत्राह-निस्ति (मलहानेस्ति) मिर इत्यादि ।

स्यानमतम्-'दोषावरणयोः[४२२ख]श्चयात् ।' इत्राएपि (इत्यत्रापि) नात्यन्तं क्षयोऽ-दर्शनात् क्वचित्तस्य इति चेत् ; अत्राह-माणिक्यादेरित्यादि ।

#### [माणिक्यादेर्मलस्यापि व्याष्ट्रित्तरतिशयवती । आत्यन्तिकी भवत्येष तथा कस्यचिदातमनः ॥९॥

न ह्यत्रातिशयाद्धेतोः कचिद् व्यभिचारः इति । चैतन्याभावोऽस्त्येव, अज्ञानाद् '''आशास्त्रविदः]

माणिक्यादेः आदिशन्दा[त्सु]वर्णादेः अतिशयवती वृद्धिमती मलस्य किट्टि-१० कालिकादेः व्यावृत्तिः आत्यन्तिकी भवत्येव कस्यचित् मलप्रतिपक्षोपयोगप्रकर्पवतो विश्वा तथा तथा आत्मनोऽपि सा तथाविधा भवत्येव इति ।

ननु बुद्धिव्यावृत्तिरिष अतिशयवण्ववती (शयवती) दृश्यते इति सापि कचिद् आत्यन्तिकी स्यात् , इतरथा हेतोव्येभिचार इति चेत् ; अत्राह—न ह्यत्रइत्यादि । न[हि]खळ अत्र आत्मनि[अति]-श्यादिति[हेतोर्व्यभिचारः]ततो यथा अचेतनस्य कर्मणः आत्मन्यभावः तथा आत्मनोऽपि १५ कचित् अचेतनो (नेऽ)भाव इति साध्यान्तः पातित्वान्न व्यभिचारः इति । एतदेव दर्शयन्नाह—किचिद् इत्यादि । छोष्टादिक्षे पुद्रलादाव (तें) चेतन्याभावोऽस्त्येव । कुतः १ इत्याह—अज्ञान इत्यादि । आ कुतः १ इत्याह—आज्ञान

नतु जैनस्य न <sup>क</sup>निदर्शनमात्रतो हेतुर्गमकः अपि तु विपक्षे सद्भाववाधकवळात्, न च विभुत्वाभावे ज्ञानातिशयवाधकम् इति चेत् ; अत्राह्—ज्ञानम् इत्यादि ।

# २० [ज्ञानं निरुपमं नो चेत् वेद सर्वगतं स्वतः । सर्वज्ञविकलान लोकान् कुतो वेदानकृत्रिमान्॥१०॥

कृतमेतत् – उत्पादः । अतो ज्ञानं द्रव्यं स्वभावं व्यामात्यव । स्वविषये विषय्यः परतः तिमिरादः । प्रतिपक्षे सित रागाद्यपकर्षदर्शनात् , तत्प्रयोगातिशयवशात् दोषा- वरणविद्यक्तेः कैवल्यसिद्धिः स्वभावोपलव्धिरेव न पुनः स्वभावातिकान्तिः । तम लङ्क- २५ नादिदृष्टान्तोऽपि ज्ञानस्वभावातिशयकाष्ट्रावासिमुपरुणद्धि वेपम्यात ।]

ज्ञानं नो चे[त् ]नास्ति यदि कां(किं)भूतम् ? इत्याह—निरुपमं मलोत्तरम् अती-निद्रयं विद्यादमनाधम् । पुनरिप किंभूतम् ? इत्याह—सर्वगनं सर्वविषयपरिच्छेदनसमर्थम् , स्वतः स्वमहात्मा (स्वमाहात्म्यात) नेन्द्रियाद्यपेक्षातः कुनः प्रमाणाद् वेद वेत्ति मीमांसको लोकायतिको वा लोकान् जगन्ति[४२३ क]किंभूतान् ? इत्याह—सर्वज्ञविक-

<sup>(</sup>१) शोधकोषायप्रवत्तप्रकर्षं शीकस्य । (२) आत्यन्तिकी । (३) उदाहरणमान्नात् । (४) मकासी-तम् निर्मक्रमित्यर्थः ।

लानीति(निति)। यदि वा लोकान् पुरुषान् सर्वज्ञविकलान् इति द्रष्टव्यम् १ चेदान-कृत्रिमाननादिनिधनान् कुतो चेद १ निह तथाविधकानमन्तरेण तहेद[न]संभवः इन्द्रिय-क्वानस्य तत्रासामध्यीत् , अनुमानाभावात् ।

ननु 'इदमस्ति-विवादगोचरी [दे] शकाळी सर्वक्रविकक्तो (छी) तत्रावा ('तस्वात् आ) सम्भ-देशकालविदित चेत्; न; उक्तमत्र-अन्यथानुपपत्तिरिहतत्वादहेतव इति, अन्यथा कंचिद्देश ५ (शं) कालं वा पण्डितपुरुषरिहतं स्वमातृविवाहरिहतस्योपलंभस्य (रिहतं वोपलभ्य) सर्वे ('सर्वात् ) तथा किन्न साध्येतु (त्) ? पर्यायेण' नरान्तरेण वा तस्य दर्शनं [न] सर्वक्रम्येति किंकृतमेततः ? आग-मस्य 'तदभावे अप्रमाणत्वातः, 'विद्या (ध्या) दिविषयत्वाद्य । उपमानन्तु भूतं (त) देशकालं (छ) न-रसाक्षात्करणमन्तरेण दृरोत्सारितमेव, सर्वोपमानोपमेये तदयोगात् । अर्थापत्तिः पुनः सर्वक्र (क्रा)-भावमन्तरेण कस्यचिदनुपजायमानस्य अर्थस्य अभावातः अयुक्त वा (क्रिव) ।

एतेन बेदानादित्वमि चिन्तितम् । निह तत्रानुमानम् ; लिङ्गाभावात् । कर्तुरस्मरणाद्यः कृतोत्तराः । आगमात्र (मानद्) कृत्रिमत्वसिद्धिरिति चेत् ; कृतः तस्य प्रामाण्यम् १ तत एव इति चेत् ; अन्योऽन्यसंश्रयः—सिद्धे तदकृत्रिमत्वे ततः प्रामाण्यम् , अतदच तिसिद्धिरिति । न चापरं वाक्यं तथाविधमस्ति येन तत्साहद्वयाद् वेदस्य नित्सिद्धिः । स्यान् । नापि तदन्तरेण किञ्चित् प्रितिपन्नमनुपपन्नमस्ति [४२२ ख]येन अर्थापत्त्या [अ]कृत्रिमत्वप्रतिपत्तिः स्यान् । केवले (लं) १५ प्रत्यक्षमविशिष्यते । तश्चेद् (दं) अनाद्यनन्तकालविषधीकरणेऽसमर्थं चेत् ; तत्ततः कृतः तत्प्र- तिपन्ति [रिति] १

'ज्ञानं निरुपमं सर्वगतमस्ति' इत्येतद् व्याख्यातुमाह—कृतमेतद् इत्यादि । कृतं निरिचतमेतत् । किम् १ इत्याह—उत्पाद् इत्यादि । निगमयन्नाह—अत इत्यादि । अतो न्यायात् ज्ञानं कर्षे व्यामोति एव विषयीकरोत्येव । किम् १ द्रव्यम् । किंभूतम् १ इत्याह—स्वभाव २० इत्यादि । सर्वस्याविशेषात् तत्तद् व्याप्नुयादिति चेत् ; अत्राह—स्वविषयं (ये) लोकालोकरूपे तद्विपर्ययः तस्य ज्ञानस्य अप्रवृत्ति-अवेशद्य-मिध्यात्वलक्षणो विषययः 'जायते' इत्यध्याहारः । कृतः १ इत्याह—परतः कर्मणः । 'तिमिरादेः' इत्यादि अत्र निदर्शन (नम्) । कृतः तत्प-रिश्चयलक्षणा सिद्धिः १ इत्याह—प्रतिपक्ष इत्यादि । दोषावरणयोः प्रतिपक्षः सम्यग्दर्शनादिः तस्मिन् सित रागाद्यपक्षदर्शनात् "अत्यहपूर्वार्थदर्शनाद् उपनिबन्धादेः अनन्यकर्ष्वस्य प्रवर्त- २५ नात् । न चावरणविगमाभावे स्विषयोन्मुखता ज्ञानस्य, तिमिरोपहतलोचनस्य तथा [ऽ]दर्शनातः। ''तस्य प्रयोगः समप्रता तस्यातिसएवसात् (तियवशात्) दोषो रागादिः व्याख्यातः प्र मा ण

<sup>(</sup>१) "भतीतोऽपि कालः सर्वज्ञञ्जन्यः काल्यात् इदानीन्तनकालवत् ॥''-मी० श्रो० ता० ए० ७५। (२) देशस्वात् कालस्वाद्वा । (३) पारसीकदेशान् स्वभावृत्विवाहश्चन्यान्, कालांश्च पण्डितरहितान् । (४) क्रमशः, कालान्तरे कश्चिदपण्डितोऽपि पण्डितो भवति । (५) सर्वज्ञाभावे । (६) वेदागमस्य कार्येऽर्थे प्रामाण्यात् न तु स्वरूपे । (७) अकृत्विममस्वादेव । (८) प्रमाणसिक् वस्तु । (९) सर्वास्मनां स्वभाव-सञ्जावत् । (१०) सर्वथा नृतनपदार्थदर्शनात् । (११) प्रक्षिपशस्य सम्यन्दर्शनादे ।

सं प्रह्मा प्ये, आवरणं ज्ञानादिप्रच्छाद[कं]कर्म तयोः वियुक्तेः(विमुक्तेः)सकाशान् कैवल्य-सिद्धिः । किंभूता १ इत्याह—स्वभावोपलब्धिरेव ।

स्यानमत[म् अ]सर्वज्ञस्य सर्वज्ञत्वकरूपने [४२४ क]स्वभावातिक्रमो भवेदिति ; तत्राह-न पुन: नैव स्वभावस्य किञ्चिज्ज्ञत्वस्य अतिक्रान्तिः वत्करूपने जीवस्य तत्स्वभावात्

५ [अभावः स्यात् ] ।

तत्रे (दे) वम् आत्मस्वभावे सर्वज्ञत्वे सिद्धे सित सिद्धं फलं दर्शयन्नाह-तम्न इत्यादि । यत एवं ज्ञानस्यातिशयाद् विभुत्वम् आत्मस्वभावं मलक्षयसाध्यत्वादपुनय(र्य)त्नसाध्यं तत्तस्मा-तु (म्र)लङ्घनादिदृष्टान्तोद्व्या(न्तोऽपि, आ)दिशब्देन उदकतापपिरमहः, ज्ञानस्त(स्व)भावा-तिश्चयकाष्टाव्यापिम् उपरुणिद्धं निराकरोति, दृष्टान्तेन तया (तस्या )वपम्यात् ।

• स किं (तन किं) कारणं स्वभावोपछिधरेव सिद्धिर्न पुनः अविद्यमानधर्मा वा तिमिति (१)

चेत् ; अत्राह-नहि इत्यादि ।

[न हि तत्कर्तुमदाक्यत्वादक्षलिङ्गादिभिः [स्वयम्]। स्वविषयं व्याप्नुयाज्ज्ञानं नात्यथा । ।।।।।।।।।। न किञ्चित्प्रतिपर्यं त विप्रकर्पादयं कथम्॥ ।।।

१५ [हि]यतः तस्या[ः]कर्तुमशाक्यत्वात् अक्षिलिङ्गादिभिः आदिशव्दाद् आगमाभयासधर्मादिपरिमदः,स्विषयं सहेदासद्वर्म( सदसद्वर्ग) लक्षणम व्याप्नुयात् ज्ञानं नान्यथा
न स्वतो दोपावरणापाये इति स्थात् । निह आकाशादीनां चुद्ध्यादिसमवायिकारणत्वशक्तिरिहतं
(तत्त्वं)स्वतः अन्यतः तत्सिहतं क्रियते, पदार्थस्वभावव्यवस्थाभावापत्तेः। अथ आत्मनः सकलविषयमद्दणस्वभावज्ञानजनिका शक्तिः आत्मभूता[न]अन्येन क्रियते; आत्मनोऽपि क्रियाप्रसङ्गात्,
२० ज्ञानं तु क्रियते इति चेत्; उच्यते— परया शक्त्या स (स्वभाव) भूत्या स ज्ञानं निम्नम् उपजनयति , तयेव अर्थस्य प्राहकोऽस्तु कि भिन्नकल्पनया ? अथ भिन्नज्ञानमन्तरेण 'तद्प्रदणं नास्तः;
भिन्नशक्तिमन्तरेण तज्ञननं मा भूत् । तथेति चेत् ; युक्तम् अत्र शक्तरेव[३२४ ख]ज्ञानाभाव
(ज्ञानभाव :) मेर्व तत्समयकारिणम् (तत्समवायिकारणम् ) इत्यकारक आत्मेति तद्यस्तुत्वम् ।
समवायनिषेधा[त्]न सा तत्र समवेता । 'सतोऽपि तस्याऽविशेषाद्' आकाशादेरपि सा न किम् ?
२५ यदि पुनः सम्यन्यस्याविशेषेऽपि सम्वन्धिनोर्विशेष इष्यते ; स क्रुतो मतः ? स्वयोगता (योग्यता)
शक्तिः उन्य (च्य)ते,[त]स्या अपि ततो भेदे अनवस्था । अभेदे ; आद्यापि तथैवास्तु कि तद्भेद-कल्पनया इति स एव दोषः ।

किंच, शक्तोस्ततो भेदे नित्यत्वे च्यापित्वे च, अन्यथा न सर्वत्र सर्वदा ज्ञानीदयः, इति न

<sup>(</sup>१) स्वभावातिकान्तिकल्पने। (२) तस्त्वभावावात्। (३) ज्ञानस्वमावातिशयकाष्ठावासेः। (४) सहर्गः द्रव्यगुणकर्मरूपः सत्तासामान्यसम्बन्धवान्, असहर्गश्च सामान्यविशेषसमवायाःमकः सत्तासम्बन्ध-रहितः स्वतःसन् इत्यर्थः। (५) हितीयया। (६) आत्मा। (७) चेत्। (८) भिन्नज्ञान। (९) अर्थग्रहणम्। (१०) ज्ञानात्मकत्वपरिणतिः। (११) शक्तिः। (१२) समवायस्य। (१३) समानत्वात्।

युक्तम्—\* "सर्वगत आत्मा सव[त्र] उपलभ्यमानगुणत्वात्" इति । यदि पुनः अन्यत्र अन्यदा सा केनचित् क्रियते; कथं तद्रहितेन तत्करणम् ? अन्यथा गगनादाविष तत् स्यात् । अयोग्य-त्वान्नेति चेत् ; किं पुनः आत्मिन तद्योग्यम (ग्यताऽ)िस्त ? भिन्नं (अस्ति मिन्नाः) तथा चेद-नवस्थापरा ततो नित्यव्यापिनी च सा इति किम् आत्मना ? तत एव तत्कार्यसिद्धेः । सेव आत्मा इति चेत् ; अनुबद्धः प्रसङ्गा (ङ्गः—) ज्ञानोत्पाद-तदर्थमहणं त्वयैवाऽस्तु इति । यदि पुनः ५ भिन्नं ज्ञानत्व (ज्ञानं न) महणम् ; तर्हि भिन्ना शक्तिः [न] तज्ञननमिति, शक्तरेपि अपरा शक्तिः । इत्यनवस्था चक्रकं शक्त्यन्तरस्य नित्यत्वसर्वगतत्वे । तन्न आत्मनो भिन्ना शक्तिः ।

नतु यदि सैवार्थस्य प्राहिका, निर्हं तस्याः सर्वस्य सर्वत्र सर्वदाऽविशेषात सर्वोऽिप सर्व-दर्शी स्यादिनि चेत ; न ; तज्ज्ञानस्यापि ततः सर्वत्र सर्वदा सर्वस्योत्पत्तिप्रसङ्गादिति [४२५क] परपक्षेऽिप स एव दोषः। सहकार (रि) वैकल्यान्नेति चेत् ; यथा निर्हं तहेकल्यात् ज्ञानं न जन- १० र्यात ; तथा आवरण (णा) वैकल्यादर्थं न गृह्णाति । निर्य आवरणेन कि क्रियने ? नहेकल्येनं कि क्रियने ? निर्को चेत् ; आवरणेनापि न किख्रित । अर्थप्राहिका कुनो नेति चेत् ; ज्ञानवत् जिन्ता कुनो नेति समानम्। अर्थ निर्मया ईत्याः स्वभावो यतस्तहेकल्यात्र जनयति अपि तु सहकारिसाकल्याज्ञनयति; निर्हं ईत्रशोऽिप स्वभावोऽस्तु येन आवरणसङ्गवे न प्रकाशयति अर्थम् अपि तु तहेकल्ये, भावशक्तेः अचिन्त्यत्वात् इति । तस्वा (नदा) वरणेना (णेन) न चेत् तत्स्वकृष्यवण्डन- १५ (नम ;) कि नेन ? तच्चेत् ; साँगतमैनमिति चेत् ; सहकारिणा न चेत्तस्याः किख्रित् क्रियते ; नान्यथा (नापेक्षां किति) स एव दोषः। यथा गैतत्सान्निध्येन करोति, तथा आवरणसान्निध्ये न ज्ञानस्वभावातिशयकाष्टाप्सु परोव (काष्टापि, अपरेण) प्रकारेण अन्यथा कथमम्यं प्रतिपद्येत् । किम् श इत्याह्न न किह्नत् इ (किञ्चित् इत्यादि) । सुगतम् (सुगमम) । अत्र हेतुमाह- विप्रक्रपोदिवित (दिनि) स्वभावादिव्यवधानात्।

अनन्तरार्थस्य (थैं) \* ''दशहस्तान्तरं न्योस्तीत्योस्ति (व्योग्नि यो नामोत्प्छत्य गच्छिति।'' [तत्त्वसं० पृ० ८२६ पूर्वपक्षे] इत्यादिकं प्रकारान्तरेण निराकर्तुं 'यदि नाम' इत्यधिकां 'दशहस्तान्तरम्' इत्यादिकां कारिकामाह्—

[यदि नाम

दशहस्तान्तरं व्याम्नो नोत्ष्रवेरन् भवादशः । योजनानां सहस्रं किन्नोत्ष्रवेत पक्षिराडिति ॥१२॥

२५

वीर्यान्तरायक्षयातिशयवशात् लङ्कनादिशक्ते रतिशयप्रतिपत्तेः आगरुडाद्निवार-णात् सातिशयपुरुषोपपत्तिः।]

<sup>(</sup>१) योग्यताशक्तिः । (२) शक्तिरहितेन । (३) द्विनीया । (४) शक्येव । (५) सहकारियेकस्यात् । (६) आत्मनः । (७) सहकारियेकस्योन । (८) शक्तेः । (९) आनित्यत्वापत्तिरिति । (१०) सहकारियोऽपेक्षा न स्पात् । (११) सहकारिसाक्षिथ्येन । (१२) कुमारिस्मतम् । श्लोकोऽयं कुमारिस्लोक्षमिति कृत्वा तस्व-संग्रहे उद्धतः । 'न योजनशतं गन्तुं शकोऽम्यासश्तैरिप' इत्युक्तरार्धम् ।

दशहस्तान्तरं वयोम्नो नोस्नवेरं (रन्) भवादृशाः यदि नाम, योजनानां सहस्रं किस्नोत्स्रवेत यत्किरादुत्पप्र (पिक्षराद् ? उपष्ठवे) वेतेव । जीत्यन्तरत्वम् [४२५वः] अन्यन्नाऽनिवारित (तम्), युक्तं व्य मनुष्य इति स पत्रयेत मधुना नरैः वालिसिरिति (?) वैनतेयस्या-दर्शनात् योजनसहस्रोत्ष्ठवनम् असिद्धमिति चेत् ; न ; भेरुण्डादीनाम् इतरपक्ष (पक्ष्य) पेक्षया ५ सातिशयोत्यवनदर्शनात् वैनतेये तदनिवार्यम् इत्येवसुक्तवात् ।

नतु च भेरुण्डस्य तदुत्य्वनं जातिमात्रभावित्वात् सहजम्, पुरुषस्य तु ज्ञानाितशयो छङ्गनवद्भ्यासजः इ[ति]तद्विन्यतो युक्त इति चेत् ; अत्राह्—वीर्यान्तराय इत्यादि । वीर्यं सामध्यं
तस्य अन्तरायः सतोऽप्यावारंभः (प्यनारम्भः) कर्मविशेषः नस्य क्षयाितशयो विश्लेषविष्टद्धिः
तस्य वसा (वशात्) छङ्गनादिशक्ते रितशयप्रतिपत्तेः । आकृत (आ कृतः ?) इत्याह—आगरुडाद१० निवारणात् कारणात् साितशयस्य पुरुषस्य उपपत्तिः साितशयोपपत्तिः । एवं मन्यते—[न]
गरुडस्य सहजं छङ्गनम्, अपि तु तद्विघातिकर्मश्चयजम्, तथा प्रकृतमपि स्यादिति । कर्मोदि
(कस्मादि) दमवगन्यते ? आत्मिन वीर्यं सदेव केनिचद् आहतं तत्क्ष्याद् व्यव्यते, न पुनः
जात्यादेः असदेव भवतीित चेत् ; आत्मिवशेषगुणत्वा[त] ज्ञानविदित ।

नतु यदुक्तम्-'दोषावरणविमुक्तः कैवल्यसिद्धिः' इति ; नत (तत्र) दोषिवमुक्ते [ः]
१५ सर्वक्रेऽपि वक्तुर्य (वक्तरि अ) संभवात् क्वचित् , तत्प्रतिक्कायाः वचनिस्क्रजरा[गा] गतुमाने न बाधनात् । वचनं हि रागादिमत्कार्यभिति चेत् ; अत्राह—वचो रागादिमत्कार्यम् [४२६ क] इति ।

#### [वचो रागादिमत्कार्यं सर्वं चंचोदना कथम् । प्रमाणं नित्यता तासां वक्तारः किं करिष्यतं ॥१३॥

सर्वो वक्ता तन्त्रादेव रागादिमान् तत एव अविशेषण यद्यप्रमाणम् ; कथं वेदस्य प्रामाण्यम् ? वाक्यानां[नित्यत्वे]ताल्वादिच्यापार्वेफल्यम् अन्यथा अभिव्यक्तिः क्रियते न वाक्यमिति किंकुतमेतत् ? न च वैदिकवाक्यानि तन्त्वाविशेषेवि वक्तृदांपैनीपिलिष्ये रन् यतः प्रवचनमितरस्मात् विशेषयेत् , नान्यथा । न चवाक्यम् [इच्छाकार्यम् ]सप्तादौ अन्यथापि दर्शनात् । बुद्धि [करणपाटबहेतुकं वाक्यम् ] तच ज्ञानपाटवं स्वकार्यं पर- २५ स्मात् विशेषयेत् । न तिक्रत्यवाक्यं तत्ततः, ज्याख्याविप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात् । वाक्यान्तराणां चैतन्यनान्तरीयकत्वं न वेदवाक्यानामिति स्वभावातिक्रमां माभृत् । तत् ।

अत्रेदं विचार्यने—सर्वं वचनं रागादिमत्कार्यम् , अथ किञ्चित् ? किञ्चिक्चेन् ; यदा (यद) दृष्टकर्तृकं तत्तर्थां कुतोऽवगम्यते ? अन (अन्य) दृष्टकर्तृकसाम्या[न्]चेन् ; कुतः साम्यम् ?

<sup>(</sup>१) गरुडः पक्षिजातीयः, इतरस्तु मनुष्यजातीय इति भिन्नजातीयत्वम् । (२) वीर्यमुत्पद्यते । (३) दोपविमुक्तिप्रतिज्ञायाः । :(४) "अयं च वक्तृत्वाख्यो हेनुः 'यस्य ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुनस्वादिस्रक्षणाः'इत्यत्र आदिपदेन आक्षित्र एवंति ।''-तस्वसं । प० ए० ८८१ । (५) ''तत्तरचैतन्यकरणपाटवयोरेव साधकतमत्व-मिति ॥''-अष्टस० ए० ७३। (६) रागादिमन्कार्यमिति ।

वर्णादेः इति चेत् ; सोऽयं वर्णादिः सर्वत्र समानः 'तथा प्रत्यभिज्ञाना[न्न]वा किञ्चिद् इत्य-युक्तम्-\*"असदर्थाभिधानाद्" इति चेत ; असदर्थविषयं तिह वचनं रागादिमत्कार्य [मिति] तत्कर्तुरेव रागादिमत्त्वं नान्यस्य इति सिद्धसाधनम् । यदि पुनः सर्वं वचो वचनं सर्वतत्त्वादे (सर्वज्ञादेः) रागादिमत्कार्यं चेद् यदि चोदना वेदवचांसि कथं प्रमाणम् वतत एव तद्वत्

ननु सर्वकर्त् सर्व (वं) तत्कार्यम् उच्यते, चोदना पुनरकर्त्का नित्यत्वेन इति चेत् ; अत्राह—नित्यता इत्यादि । तासां चोदनानां सम्बन्धिनी नित्यता तासामेव कर्त्तार (बक्तारः) किं करिष्यते ? ने च तस्याः प्रमाणाभावेन निद्यतेष्ठमश [क्यत्वा]त् । न हि "सा सत्यपि प्रत्यक्षेण निद्यीयते, तन्निद्येतुः सर्व[इ]तापत्तेः । तदुक्तमत्रैवं — 'ज्ञानं निरुप-मम्' इत्यादि । केवलं कर्तुः [अ]स्मरणान (त) साध्यते ; तद्पि जीर्णकूपादिना व्यभिचारी- १० त्यभ्वायतन्न (रीत्यभिधाय तन) निरस्यति । यदि वा, व्यभिचारिणीं प्रवचनादौ भावा[त] इत्युक्तम् । यद्वा, अन्यथा विचार्यते —कृटस्थनित्यता, परिणामनित्यता वा हेतुः स्यात् ? प्रथमपक्षोऽ-युक्तः; प्रतिषिद्धत्वान् । द्वितीयाऽपि सुवर्णादौ तस्यामपि सुवर्णादौका (सुवर्णका) रादिसाफल्याने ।

कारिका क्या (को व्याख्या) तुमाह—सर्वो वक्तव्ये (वक्ते )त्यादि । [सर्वो]निरवशेषो वक्ता "तत्त्वादे [व]रागादिमान् "वचनं सर्विलङ्गम्' इति लिङ्गपरिणामेन सम्बन्धः । तत एव वक्तो १५ (बक्तुः) रागादिमन्त्वादेव [४२६ व्व]अप्रमाणमिवशेषेण यदि कथं वेदस्य प्रामाण्यम् १ वेदस्य कर्ना नास्तीति चेत् ; अत्राह—वाक्यानाम् इत्यादि । ताल्वादिव्यापारवेफल्यम् , अन्यथा व्यक्तिरयती (रिभव्यक्तिः) क्रियते न वाक्यम् इति किं कृतमेतत् १ निरूपितं चैतत् ।

नतु वैदिकाः शब्दाः स्वत एव अर्थमभिद्धति न पुरुपान् ; रितः कृत्रिमत्वेन अप्रामाण्यं तेपामिति चेत् ; अत्राह्—न च इत्यादि । [न च] नेव वैदिकवाक्यानि वक्तृदोषी ताप- २० (दोपैनीप)लिप्यर्न् [किन्तु] उपलिप्यर्न्नेत्वा (रन्तेव, तत्त्वाऽ) विशेषेऽपि पुरुपपूर्वकत्वाविशे- पेऽपि । न केवलं पूर्वोक्तविधिना [यतः] नित्यत्वविशेष (पो) वचनस्य सर्वज्ञत्वंप्रवचम (सर्वज्ञोक्तं प्रवचनम् ,) इत्रस्माद् वेदादविशेषयन (वेदान् विशेषयेत्) प्रमाणत्वेन भिन्नं तनो व्यवस्थापयेन् नान्यथा नप्रकारण (नान्येन प्रकारेण) ।

ननु चोक्तम्-'रागादिमत्कार्यं वनः सर्वम्' इच्छाया रागादिविशेषत्वादिति चेत्; २५ न च वाक्यम् इत्यादि । कुतः ? इत्याह्-सुप्तादौ आदिशब्देन अन्यत्रगतिचत्तादौ अन्यथापि <sup>13</sup>समनन्तरेच्छाहितप्रयत्नाभावेऽपि दशनाद्वास्येति (दर्शनात् 'वाक्यस्य' इति) किं तत्कारणम् ? इत्याह्-बुद्धि इत्यादि । सुप्तादौ बुद्धिव्यवस्थापनात् न व्यभिचारः" । अथ सर्वस्य ''तर्त्पूर्वकत्वा-

<sup>(</sup>१) वर्णस्वेन। (२) वसनस्वादेव। (३) रागादिमस्कार्यस्वात्। (४) नित्यता। (५) प्रस्तावे। (६) कर्तुरस्मरणम्। (७) नित्यता। (८) परिणामनित्यतायामपि। (९) कटककुण्डलादिपर्यायोत्पादने। (१०) वक्तृस्वादेव। (११) वचनकाद्यः। (१२) वदि पुरुषात् अधंमभिद्धेयुः तदा। (१३) अध्यवहित-पूर्वकाळीनेच्छाप्रेरितयलाभावेऽपि। (१४) बुद्धिकरणपाटवाभावेऽपि वचनोत्पत्तिलक्ष्मणः। (१५) बुद्धिकरणपाटवपूर्वकरवेऽपि।

विशेषे कथमन्योऽन्यं संमयानां भेद इति चेत्; अत्राह—न च (तश्च) क्षानपाटवं जीवादिक्षानपाटवं स्वकार्यं प्रवचन (नं) प्रस्मात् सुगतादिवचनात् विशेषयेत् । टश्यते हि तरक्षाति (तत्त्वेतरक्षानि) बचसां सत्येतरतया भेदः । तत्पाटवं नित्यं वाक्यं परस्माद् विशेषयेत् स्वकार्यम् इति
चेत्; अत्राह—तिकित्यवाक्यं तत्ततो [४२७क] [न] विशेषयेत् । कुतः ? इत्याह—व्याख्या' विप्रतिपत्तेरभावप्रसङ्गात् । एवं मन्यते—यदि नित्यत्वं स्वयं स्वार्थ (थे) प्रतिपादयेत्, युक्तमेतत्,
न चेवम् । तिद्वप्रतिपत्त्यभावप्रधानतो वा निर्देशः, न नित्यत्वं वाक्यं परस्माद् विशेषयेत् ।
कृतः ? इत्याह—व्याख्यानता (व्याख्याविप्रतिपत्त्य) इत्यादि । तत्र यदुक्तम् 'वाक्यं बुद्धिपूर्वकमेव इति नियमः स्यात्' इति ; तन्न सुभाषितम् ! वेदिकवाक्यस्य अन्यथा भावादिति चेत् ;
अत्राह—चेतन्य इत्यादि । चेतन्यनान्तरीयकत्वं बुद्धिपूर्वकत्वं वाक्यंनराणाम् (वाक्यान्तर राणाम्) प्रवचनादिवाक्यानां कथं साक्यकिष्पतानवयवत्वेनान (शक्यकिष्पतम् अवयवत्वेनं न)
वेदशक्यानां तैन्नान्तरीयकत्वम् इत्येवं यः परेण स्वभावातिक्रमः किष्पतः सर्वक्षवीतरागवादिनं प्रति स्वभावातिक्रमं दोषं वदतापि स् मा भूत्। कुतः ? इत्याह—तत्ते (तत् श्रुतेः इ)त्यादि ।
तत् सुप्तादो इच्छाव (इच्छाऽव्यिभ) चारि बुद्धिपूर्वकं कृत्वं (वक्तृत्वं) श्रुतेः वेदस्य पारिपयत्वं सावयवत्वे च (साध्यत्येव) यतः तत्साधने निःकछत्वात् (१) ।

१५ ननु वाक्यत्वं स्थात् न च श्रुतेः पौरुषेयत्वं साधियष्यित, विपश्च्यावृत्तेः सन्देहादहेतु [रित्याह-] पुरुषातिदायः सिद्धः इत्यादि ।

### [पुरुषातिशयः सिद्धस्तथैवेत्यनुमीयते । सर्वज्ञाभावसंवित्तेस्त्वन्यथानुपपत्तितः॥१४॥

नित्यं वेदं श्रुवतामि सर्वज्ञां वीतदोषः सिद्धः । कुतः १ सकलः यथासमयं ः २० कर्तुरस्मरणात् वेदनास्तिक्यवचनाद्योः नित्यत्वाविशेषात् । न च सर्वत्रः । कथं [सर्वज्ञोऽ- सर्वज्ञैः ज्ञायते] यतः प्रवृत्तिकामस्तत्प्रवचनं प्रतिपद्येत । तदन्यत्रापि समानम् ।]

तथैव इति श्रवणान् यथैव इत्यनुमीयने यत्तर्होर्नित्यसम्बन्धात् । ततोऽयमर्थः—
यथैव चान्यत्वा (वचनत्वाऽ)विशेषेऽपि आगमस्य वेदस्य नित्यता न परम्य, वक्तृत्वाद्यविशेषेऽपि
पुरुषस्यातिशयः सर्वज्ञवीतरागादिलक्षणः सिद्धः तथैव, अन्यथा तैन्नित्यतापि[४२७ख]माभूद२५ विशेषात् । नाविशेषे (षः)वेदे नित्यतानिबन्धनस्य प्रामाण्यस्य मा[वात्] पुरुषे त्वतिशयनिबन्धनस्य विपर्ययादिति चेत् ; नः अस्य (आगमस्य) तद्तिशयनिबन्धनत्वेन प्रतिपाद्यिष्यमाणत्वात्
अत्रैव । 'कर्त्रभावः तैन्नित्यत्वनिबन्धनम् ' इत्यपि ताद्योव । निह सकलदेशकालकलापव्यापी
व्यामीश (कलापव्यापी र्सः) तैद्तिशयमन्तरेण प्रत्येतुं शक्यः । तमन्तरेणात् (ण तत् ) प्रतीयते

<sup>(</sup>१) शास्त्राणाम् । (२) भागशः । (३) चैतन्यनान्तरीयकत्वम् । (४) मीमांयकेन । (५) बेदनि-त्यतापि । (६) प्रामाण्याम्यथानुपत्तैः नित्यो वेद इति । (७) बेदनित्यत्व । (८) कर्त्रभावः । (९) पुरुपार तिश्चयमन्तरेण ।

२५

इत्यनुक्तसमम् । यतः प्रा[ण]भूनमात्रदर्शनेन यदि पदार्थसत्तामात्रं व्याप्यते तद्दर्शनं च स्मरणेन, युक्तमेतत् स्यात् , न चैवमिति ।

स्यान्मतम्—सर्वक्कस्याभावात् न सं वेदस्य कर्ता, तस्यधेयतो (अन्यस्य च इयतो) प्रनथ-प्रवन्धस्य परोक्षेऽर्थे प्रमाणभूतस्य करणाऽसामध्यात् सिद्धाः तैन्नित्यता, नैवं तदित्रायः, एवं-विधा(धो) पायाभावादिति ; अत्राह्—सर्वेक्क (क्का) भावसंवित्तेस्वा (स्त्व) न्यथानुपप- पित्तः पुरुषातिद्वायः सिद्धः इति धनायमृदु (घटनात् । यतु) सर्वक्कस्याभावानु (वाक्र) स वेदस्य कर्ता इति, साकल्येन तैदभावे निरिचते सिति, शक्का [ऽ] निवृत्तिरन्यथां रेतिक्षश्चयोऽपि सर्वकाद् इति भावः ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—नित्यम् इत्यादि । नित्यं वेदं ब्रुवतामिप न केवलमन्येषाम् सर्वज्ञां वीतदोषः सिद्धां वाक्यत्ववत् वक्तृत्वादेरिप सदोषत्वात् इति । युक्त्यन्तरं दर्शयितुं १० 'कुतः' इति पृच्छिति । तदाह—सक्तेत्यादि । अनेन सर्वज्ञ[ः]सिद्ध इति दर्शयित, 'यथा समयम्' इत्यादिना वीतदोष इति च[४२८क] नित्यत्वादेवं वेदो[न]नास्तिक्यवचनादिकम् अनित्यम् अविशेषत इति चेत् ; अत्राह—कर्तुरस्मरणाद् इत्यादि । वेदनास्तिक्यवचनाद्यो[ः] नित्यत्वाऽविशेषात् । यदि वा, नित्यत्वाद् वेदः प्रमाणम् नान्यो विपर्ययात् ; तत्र हेतोः व्यभिचारं दर्शयन्नाह—नव (नच) इत्यादि । अनेन वेदवत् मात्रविवाहादेरप्रमाणस्यापि नित्यत्वं १५ दर्शयिति । प्रमाणं सोऽपि चेत् ; वेदार्थवद् अनुष्ठेयत्वम् । कत्ती तस्य स्मर्यत इति चेत् ; अत्राह—सर्वत्र इत्यादि ।

नतु भवतु सर्वज्ञः, सत्त्यसर्वज्ञोन (स तु असर्वज्ञंन)तज्ज्ञानक्रेयविज्ञानरहितानेवा (रहिते-नाव) गन्तुं न शक्यते । तदुक्तम्—

> \*''स[र्व]ज्ञोऽयमिति ह्येतत्तत्कालेऽपि बुभ्रत्सुभिः। तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैर्गम्यते कथम्।।''

[मी० इलो० चोदना० इलो० १३४]

सर्वज्ञेन ज्ञायते;तन्मतेन सर्वज्ञप्रसङ्गात् । एतद्प्युक्तम्-

\*''कल्पनीयाश्र सर्वज्ञा भवेयुः बहवस्तव । य एव स्यादसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥''

[मी० इलो० चोवना० इलो० १३५] इति ।

एतदेवाह - कथम् इत्यादि । मा झायता (तां) किं तेन झातेनेति चेत ; अत्राह - यत इत्यादि । यतो यस्मावृद्धि (स्मात्तिष्ठे) झानात् प्रवृत्तिकामः तत्प्रवचनं सर्वे झपवचनं प्रतिपद्येत । तदुक्तम् अ "सर्वज्ञो येन न ज्ञातः" [मी० उलो० चोदना० उलो० १३६] ईत्यादि । इति चेत् ; अत्राह - तद् इत्यादि । तत् परकीयचोद्यम् अन्यत्रापि परमतेऽपि समानम् ।

<sup>(</sup>१) सर्वज्ञः । (२) बेदनित्यता । (३) सर्वज्ञाभावे । (४) स्यादिति । (५) सदभावो यदि न निश्चितस्तदा । (६) साकल्पेन सर्वज्ञाभावनिश्चयोऽपि । (७) वेदः प्रमाणम् । (८) ''सर्वज्ञोऽनवबुद्ध येनैव स्यात तं प्रति । तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूळाज्ञानेऽन्यवाक्यवन् ॥''~मी० इक्को॰ ।

एतदेव दर्शयन्नाह-सर्वोत्मज्ञान इत्यादि ।

[सर्वात्मज्ञानविज्ञेयाज्ञे यतत्त्वं विवेचयन् । नो चेद्भवेत्कथं तस्य सर्वज्ञाभाववित्स्वयम् ॥१५॥ तज्ज्ञेयज्ञानवैकल्यात् यदि बुध्येत न स्वयम् ।३।

५ नहिः ''पुरुषविद्योषस्यापि वक्तृत्वादिसामान्यादसर्वज्ञत्वसाधनेऽपि समानमेतत् , विपक्षेऽभावासिद्धेः ]

सर्वे स्थावरप्रभृतयः सकलजगद्वासिन आत्मानो जीवाः तेषां च यानि[ज्ञानानि]
यह विज्ञेषं परिच्छेद्यम् अज्ञोशं(अज्ञे यम्) अपरिच्छेद्यं तस्व (स्वं) तद्विवेचयन् प्रत्यक्षेण जानन् , अन्यस्य तत्राच्यापारादिति निक्ष्पयिष्यते[४२८ख] मीमां[सकः] सर्वज्ञः स्यात्।
१० यथैव हि सर्वज्ञस्य ज्ञानं तद्विज्ञेयतृत्वम् (यतस्वं) वा जातना (वाऽजानता) 'सर्वज्ञोऽयम्' इति
ज्ञातुं न शक्यते, तज्ञातेव (तज्ज्ञाने च) सोऽपि सर्वज्ञः, तथा सर्वात्मना (नां) तज्ज्ञानानांविज्ञेयोयाञ्चेवं (विज्ञेयाञ्चेय) तस्वस्य वा[अ]साक्षात्करणे एतेनाम (एतेष्व) नुजानाति प्रवृत्तिम्
अन्यत्रते त्यजातेत् (अन्यत्र नेत्यजानन्) कथं साकल्येन सर्वज्ञाभावित् ? जानन् स एव सर्वज्ञः
इति । तथा च \*'धमें चादनेव प्रमाणम्' \*'नीन्यत् किञ्चन इन्द्रियादिकम्' [शावरभा०
१५ ११११२] इति भाष्यं स्तवते (प्लवते) । सर्वज्ञत्वेन आत्मानं यदि स्वयमेव जानाति अन्योऽपि
तथैव स्वं तथा जानाति इति तद्विषयानुपल्णिसिद्धौ (लिच्धरसिद्धा)। अतः कः ? सर्वज्ञसद्भावश्चाया(व एव) अनेन ज्ञायते [इति] स एव दोषः । तथा सति \*''कल्पनीयाद्य सर्वज्ञाः'' [मी०
दलो० चोदना० दलो० १३५] इत्यादि परपक्षेऽपि समानम् ।

किंच, तस्य ज्ञानं कचिन् कदाविद्यादि (कदाचिद् यदि) परिसमाप्तम् ; नावन्मात्रत्वम् २० आत्मनां ज्ञानानां चेति प्राप्तमिति कथम् अनाद्यनन्तता तेषामिति क इदानीं चेदस्य (वेदस्य) अनाद्यनन्ततां प्रतीयात् ? ततः परं तत्पाठको वा ? यतः संत्त्वं संभाव्येत ? अथ तत्परिसमाप्ताविर्षं न तेषां तावन्मात्रतां ; तिर्दि तेनापरिच्छिन्नस्वरूपाणामि भावात् , न वा कालस्यं किञ्चिज्ज्ञतासिद्धिः । यदि पुनर्न कचित् तत्परिसमाप्तमिष्यते ; न तिर्दि बद्वकरूपसद्स्त्रीरिप 'सर्वात्मज्ञानविज्ञेयाज्ञे[य]तत्त्वविचेचनम्' य एव तेन अज्ञातः तत्रवेष सर्वज्ञत्वाशङ्का २५ नात (न)निवर्त्तते ।

यस्यात्मकं(स्यान्मतम्) यथाभावमसी प्रत्येति तेनाऽयमदोपः ; अन्योऽपि सर्वज्ञः (ज्ञं)

<sup>(</sup>१) प्रमाणस्य । (२) पुरुषेण । (३) "चोदनाळक्षणोऽर्थोः धर्मः"-मी० स्० १।१।२। "चीदनैव प्रमाणन्चेत्येतद् धर्मेऽवधारितम्"-मी० इलो० चो० स्० इलो० ध। (४) "चोदना हि भृतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विष्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्यमवगमयिनुमलं नान्यत् किञ्चनेन्द्रियादिकम्" -शावरभा० १।१।२ । (५) सर्वज्ञस्य । (६) अवशिष्येत इति सन्वन्धः । (७) वेदस्य । (८) सर्वज्ञशान-परिसमासाविष । (९) आत्मनौ ज्ञानानौ वा । (१०) अपि तु तेनाज्ञातानामपि सद्भावात् । (१९) काल्यादिति हेतोः वर्तमानकाळवत् हति यः सर्वज्ञताऽभावः साध्यते स न हति भावः ।

तैथैव प्रत्येति इति तत्रास्य[४२९क]दोषा स्याद्भावात् । मयुक्तम् (दोषस्योद्भावनमयुक्तम् ।) एव-मन्यदिप परस्य दुइचेष्टितां (तं) चिन्त्यम् । ननु स्याद्यं दोषो यद्यसौ सर्वात्मज्ञानिवज्ञेयाज्ञेय-तत्त्वं विवेचयेत , यावता नैविमिति चेत् ; अत्राह—नो चेत् न यदि धयेत् (भवेत्) स्वयम् आत्मनैव सर्वज्ञा भाववित् कथं नैव । निरूपितमेतत् । सर्वज्ञ (क्षा)भावावेदने च \*'धर्मे चोदनैव प्रमाणम्' इत्यन्ययोगव्यवच्छेदेनै चोदनाप्रामाण्यसाधनमसारम् ।

किंच, तैद्भावसन्देहे वेदेऽकर्तृत्वं सन्दिग्धं कथं प्रामाण्यं साधयेत् यतः प्रवृत्तिकामोऽ-पौरुषेयाद् वचनान् ततः प्रवर्तेत ? सर्वज्ञस्य अस्मदाद्यहृदय[स्य]तत्कर्तुः सद्भावाशङ्काऽनिवृत्तेः। अस्मरणमपि तैद्भावं न साधयितः स्मरणं हि अनुभवकार्यं न प्रमेयकार्यम् , अविशेषेण सर्वस्यं ततः तत्प्रसङ्गातः [न]तदभावातः प्रमेयाभावान् प्रमेयाभावः; अन्यथां धूना (धूमा) भावान् सर्वा-भावः स्यान् । किन्तु यदि स्यान् तत्कारणस्ये अनुभवस्य स्यान् । न च अस्मदाद्यनुभवः १० सर्वप्रमेयकार्यः येन तद्भावे विविध्नतप्रमेयाभावः स्यान् । ततो वेदस्य [अ]कर्तृत्विमच्छता विद्रभावो ज्ञातव्य इति न प्रकृतदोषपरिहारः।

अथ तद्विवेचयन्तेव "तद्मावं वेति (वेति ;) तत्राह-'यदि' इत्यादि । तस्य सर्वज्ञेयस्य (सर्वज्ञस्य) ज्ञानं तस्य ज्ञेयंतत्र ज्ञानं तेन वेकल्यात् सुतरां सर्वात्मनामसर्वज्ञत्वम् स्वयं न युध्येत असर्वज्ञ इति । कम (कुतः ?) इत्यत्राह-निह इत्यादि । गतार्थमेतत् । स्याद्यं दोषो १५ यदि सर्वात्मनामसर्वज्ञत्वम् अध्यक्षेण प्रतीयेत, न चैवम [४२९ख]अनुमानेन तत्प्रतीतेरिति चेतः ; अत्राह-पुरुष इत्यादि । पुरुषस्यवि (रुपिव) शोषस्य (स्या) पि सुगतादेरसर्वज्ञत्वसाधनेऽपि न केवलं प्रकृतसाधने । कुतः ? इत्याह-वक्तृत्वादि इत्यादि । सुगतर्थ्यापुरुष्स्यो (रुपयोः) यद् वक्तृत्वादिसामान्यम् तस्मात् । तत्र किम् ? इत्याह-समानमेतद् अनुमानमिति । "सर्वात्मज्ञानिवज्ञेयाञ्चेयावेदने सर्वज्ञो (ज्ञे) तिषक्षे वक्तृत्वाद्यभावा सिद्धेः । शेषमत्र चित्रते (चित्रम्) २० चारुचक्षपा स्वयमेवोपेण (मेवोद्यम्) ।

एव (एवं) परस्य सर्वज्ञताप्रतिपादने यन् फलं प्राप्तं तद्दर्शयन्नाह-नर इत्यादि ।

[नरः शरीरी वक्ता वाऽसकलज्ञं जगद्विदन् । सर्वज्ञः स्यात्ततो नास्ति सर्वज्ञाभावसाधनम् ॥१६॥

सत्यिप पुरुषत्वादिसामान्ये यथा केचिदेव सर्वज्ञशून्यं जगत् तद्रागादिमन्त्रं वा २५ विदन्ति नेतरे तथेव यदि केचन सर्वज्ञाः स्युः किमोपपद्येत यतः सर्वज्ञो नैव स्यात् ?]

(१) वेदान्यस्मिन्-सर्वज्ञे योगस्य-प्रामाण्यसम्बन्धस्य यः व्यवच्छेदोऽभावः तेन रूपेण । (२) सर्वज्ञाभावे संशये सित । (३) कर्त्रभावोऽपि । (४) वेदस्य । (५) वेदकर्तुः । (६) कर्त्रभावम् । (७) जैनादिकस्यापि । (८) स्मरणाभावात् । (९) 'प्रमेयाभावात्' इति द्विकिंखितम् व्यर्थम् । (१०) अकार्यादपि यदि अकारणस्य अभावः स्यात् । (११) यदि स्मरणाभावादभावः स्यात् । (१२) सर्वज्ञाभावः । (१४) सर्वज्ञाभावः । (१४) सर्वज्ञाभावम् । (१६) असवर्ज्ञत्वे साध्ये ।

नर[:]पुरुषः शारीरी वक्ता वा सकलज्ञासकलज्ञ किंविज्ञत्वाजगद्विदतु (वा असकलज्ञम् , किञ्चिज्ञः जगद्विदन् ) सर्वज्ञः स्यात् ततो नास्ति सर्वज्ञाभाव-साधनम् , तत्साधनस्य तेन व्यभिचाराद् इति भावः ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-सत्यिष इत्यादि । सत्यिष न केवलम् असित पुरुषत्वादिसा-५ मान्ये यथा केचिदेव सर्व ज्ञशून्यं जगत् जै मि न्या द यो विदन्ति, कस्य (तस्य) सुगतादे रागादिमन्त्रं वा परोक्षस्य विदन्ति नेतरे रध्यापुरुषाः तथैव यदि सर्वज्ञः (ज्ञाः)केचन स्युः किन्नोष[प]द्येत यतोऽनुपपत्तेः सर्वज्ञ(ज्ञः) नेव न कचित् स्यात् ।

नतु स्यादयं दोपो यदि प्रत्यक्षेण जगत् तथा विदन्ति केचित् , किन्तु अनुमानेन । तथाहि—सर्वात्मज्ञानाति (नानि) प्रत्यक्षाभिमतानि विवादगोचरतां गतानि, इन्द्रियार्थसिन्नकर्षजानि । नियतविषयाणि ता (वा),तत्त्वात्, अत्रेदानोतद्यक्ष ज्ञानत्वं (दानीन्तनप्रत्यक्षज्ञानवत्)। तथा विषया विवादविषयाः [४३०क]प्रतिनियतार्थेन्द्रियाध्यक्षविषयाः, तत्त्वात् , विवक्षितविषयवत् । तद्युक्तम् (तद्युक्तम् –)

\*''यजातीयेंः प्रमाणेंस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम् । दृष्टं संप्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभृत् ॥''

[मी०इलो० चोदना०इलो० ११३]

इति चेत्; न; सत्यस्वप्नेन अस्य व्यभिचारात्। \* 'तिद्धि सत्यस्वप्नज्ञानम् इन्द्रियासंसृष्टं व्यवहितं चार्थमवैति'' इति प्र मा ण सं प्र हे निरूपितम ।

तर्हि वाधकवत् साधकस्यापि सर्वज्ञोभा (सर्वज्ञ ेऽभा-) वात् संशय इति चेत ; एतदेवाहसाधक इत्यादिना ।

## २० [साधकबाधका भावात् सर्वज्ञे संदायः कचित्। बाधकासंभवात् सिद्धं साधकस्यैव संभवात्॥१०॥

केन तद्इयस्याभावनिर्णयः ? तत्र बाधकाभावनिर्णयात् । तत एव प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यम् । यथादर्शनं तत्त्वप्रतिपत्तौ अतिप्रसङ्गात् । तन्न साकल्येन बाधकप्रमाणव्या- वृत्तेरन्यत् साधकं नाम, यतस्तस्य साधकवाधकप्रमाणाभावात् सर्वज्ञत्वं संशीतिमवतरत् । २५ साधकवाधकयोरन्योऽन्यं विधिप्रतिपंघलक्षणत्वात् ।]

अत्र दृपणमाह—याधकासं भवादि [त्यादि]। किचित् पुरुषिवशेषे सर्वज्ञत्वं सिद्ध (द्वम्।) कृतः ? इत्याह—याधकाऽसं भवात् । अनेनेतत् कथयति—वाधकाभावः परमार्थसत्त्वेन व्याप्तः, सुखादिस्वसंवदेने तथादर्शनात् , परमार्थत (स) त्वाभावे च शासमरीचिकादिनिराद्याकारो (बाह्यमरी- चिकादिनीराद्याकारे) वाधकाभावनिवृत्तेः । यन्निवृत्त्या यन्नियमेन निवर्त्तते तत्तेन व्याप्तम् , यथा

<sup>(</sup>१) जैमिन्यादयः । (२) प्रत्यक्षत्वात् । (३) विषयत्वात् । (४) घटादिवत् । (५) "स्वयं प्रभुरळङ्घनार्हः स्वार्थालोकपरिम्फुटमवभासते सत्यस्वप्रवत् ।"-प्रमाणसं । ए० ९९ । (६) "साधकवाधक-प्रमाणाभावात् सर्वज्ञे संशयोऽस्तु इत्ययुक्तम् …"-अष्टसः प्रः ४९ ।

है। नत्वं स्वसंबदेनेन, निवर्तते च<sup>ै</sup>तत्सत्त्वनिवृत्तो<sup>े</sup>तद्भाव इति ।

स्यान्मतम्—वत्सत्त्वाभावेऽपि स्वप्नादिदृष्टघटादौ वदभावा[त]न तेनं विद्व्याप्रिरिति ; तत्तत् (तन्न) स्वसंवेदनप्राद्याकारयोरिवशेषप्रसङ्गात् तदाकारिनवेदनात् । ततः स्वप्नादिप्राद्या-कारस्य असत्त्वमिन्छता त[द]वाधकसद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ।

अपरे मन्यन्ते-प्रागभावादौ तत्रासंबंध (सत्तासम्बन्ध) रहिते तैत्सत्त्वाभावेऽिष वाधक- प्रमाणाभावः इति नानयोः व्याप्यव्यापकभाव इति ; तन्न ; भावाद् भिन्ने[ऽ]भावे बाधकसतस्य (संभवस्य) दिशेतत्वात , सत्तासम्बन्ध वा (न्धे च) । ततो य[त] एव बाधकासंभवाद् भाविन इचयः तत एव तत्र [४३०ख] इाब्देहम्बवदतः (सन्देहं बदन्तः) मृहमतय इति ।

नतु न तर्त एकेर्न तत्स्वरूपात् केवलात् कचित् संशीतिरिष्यते, अपि तु साधकाभाव-सिंहतात् । साधकप्रमाणात्मको हि वाधकाभावो भावं गमयति । न च सर्वज्ञं सोऽस्तीति चेतः ; १० अत्राह्—'सावकर्स्यंवं(साधकर्स्यंव)संभवात्' इति व्यतिरेचको नियतोऽयं (निपातोऽयं") 'सिद्धम्' इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्टव्यः । साधकस्य संभवात् कचित् सर्वज्ञत्वं सिद्धे सच्(सिद्धमेत्र) तत्संभवो द्शितो नेह पुनरुपद्दयेते । यदि च (वा) आत्मनः सकलपदार्थसाक्षात्कारी कस्यचिद् (किद्यद्)अवस्थाविशेपः समस्तीति श्रीती वाधकरहिता श्रतीतिः तत्साधकं प्रमाणभिति ।

यत्पुनकृक्तं धर्म की ति ना-\* "साधकवाधकप्रमाणाभावात्तर्हि सन्देहोऽस्तु" १५ । देति ; तत्राह-केन प्रमाणेन तद्द्वयस्य साधकवाधकप्रमाणद्वयस्य अभावनिर्णयः न केनचिद् इति निवेदितमेतन । एवं मन्यते—सर्वेझे हेतोः सन्देहसाधनम् , हेतुना[च] सिद्धेन भवितव्यम्, अन्यथा "ततः "तत्साधनायोगात् , सन्दिग्धासिद्धा(द्ध)वचनप्रसङ्गादिति ।

ननु मा भृत् <sup>१६</sup>तद्द्वयाभावनिर्णयः, सन्देहो भवद्वि (त्वि)ति चे[त्;] तर्ते एव <sup>१८</sup>तत्र सन्देहः स्यान न तद्द्वयाभावात् इ [ति । अस्तु] तत एव सन्देह इचिति (इति) चेत्; अत्राह— २० बाधक इत्यादिना । [त]त्र शब्दः क्रमवाची, तन्न तत्सन्देहान्[त]त्र सन्देह इति भावः । तथापि तत एव तत्र सन्देहं (हः) चेत्; अत्राह—तत एव इत्यादि । बाधकाभावनिर्णयादेव । कृतः ? इत्याह—प्रत्यक्षस्यापि, न केवलम् आगमम्य[४३१क] तत एव प्रामाण्यं य[तः] इति ।

स्यानमतम्-प्रतिभासात् तत्प्रमाण्यं न "त[तः] इति ; तत्राहः-यथादशनम् इत्यादि ।

(१) परमार्थसस्वनिवृत्ती । (२) बाधकाभावः । (३) परमार्थसस्वाभावेऽपि । (४) बाधकाभावात् । (५) परमार्थसस्वेन । (६) बाधकाभावव्याप्तिः । (७) परमार्थसस्वाभावेऽपि । (८) बाधकाभावपरमार्थ-सस्वयोः । (१) बाधकाभावात् । (१०) केवलेन । (११) व्यावर्तकः । (१२) पृत्रकारः । (१३) तुलना—"साधकबाधकप्रमाणाभावमात्रं चात्र सन्देहेन लक्ष्यते ।"—प्र० वार्तिकाल० ४।९१ । "सेयं साधकबाधकप्रमाणानुपपत्ती सत्यां समानधर्मोपलब्धः विनश्यद्वस्था विशेषस्मृत्या सहाविनश्यद्वस्था एकस्मिन् भणे सती संशयज्ञानस्य हेतुरिति सिद्धम्।"—स्यायवा० ता० टी० पृ० २४७ । न्यायकुमु० स्त० २ पृ० ८। "साधकबाधकप्रमाणयोर्निर्णयात् भावाभावयोरविप्रतिपत्तिः अनिर्णयादारेका स्थात् ।"—अष्टम० अष्टस०, पृ० ४९ । स्वर्षा० स्ववृ० पृ० २ । प्रमाणनय० ३।११ । प्रमेयरत्नमा० ३।२९। प्र० मी० पृ० ५। (१४) हेतोः । (१५) सर्वज्ञसन्देहसाधनायोगात् । (१६) साधकबाधकाभावद्वय । (१७) साधकबाधकाभावद्वय । (१०) साधकबाधकाभावद्वय । (१०) साधकबाधकाभावद्वय ।

तत्त्वप्रतिपत्तौ प्रामाण्यप्रतिपत्तावङ्गीकियमाणायाम् अतिप्रसङ्गात् सकलज्ञानप्रमाणताप्रसङ्गात् , स्व चेतद्वास्यमपि (स्ववेदनवत् बाह्यमपि) निरारेक (कं)भवेत् ।

प्रकृतमुपसंहरन्नाह्—तस्र इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् न साकल्येन वाधकप्रमाणव्यायृत्तेः सकाशात् अन्यत् साधकं प्रमाणं नाम किन्तु सैव साधिका इति, यतोऽन्यस्य साधकस्य (स्या) भावात् तस्य सर्वज्ञत्वस्य [साधक] याधकप्रमाणाभावात् सर्वज्ञत्वं संशीतिमवतरेत् ।
एतदपि कुतः ? इत्याह्—साधक इत्यादि । साधकवाधकयोः अन्योऽन्यं परस्परं यौ विधिप्रतिपेधी तावेव स्रक्षणं ययोः तयोर्भावात् तत्त्वात् । तथाहि—वाधकप्रतिपेध एव साधकविधिः,
तस्प्रतिपेध एव स (च) वाधकविधिः, तथा वाध [क] विधिरेव साधकप्रतिपेधः तिद्विधिरेव वाधकप्रतिपेध इति । अन्यथा जीवन्छरीरे नैरात्म्यनिपेधः सात्मको न स्यात् , कृतकत्वादेवां हेतोः
रे॰ असति विपश्चे अभावाभावो भावात्मको न भवेत् ध म की तेः इति । तन्न 'वाधकनिवृत्तिक्रच
स्यात् न च सर्वज्ञसङ्कावः प्रतिबन्धाभावात्' इति ; सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तेः शेपवत् साधनम् ।

एतदेव दर्शयन्नाह-कथम् इत्यादि ।

# [कथं याधकनिवृत्तिः सा सती सर्वविदोऽत्ययं । जगत्सकलज्ञवैकल्यं तद्भावे हेतुरेव वा ॥१८॥

- १५ सती बाधकनिवृत्तिः सर्ववित्सत्तां साधयेत् नात्र संशयः । न व कम्यचिद्प्य-भावे बाधकप्रमाणमेव न स्यात् किन्तु तदभावे साधकप्रमाणं च न । तदियमेव निश्चिता सर्वज्ञसद्भावं कृतो न साधयिति, साधकव्यावृत्तेरसंभवात् । प्रमेयान्तरस्यापि सत्त्वमवाधि-तिवज्ञानज्ञेयत्वादेव । तदस्ति सर्वज्ञे ऽपि । साधकबाधकप्रमाणाभावे संशयोऽपिमा भृत् नैरात्म्यवत् । स्रप्तम् । इत्यलं प्रसङ्गेन ।]
- २० जगतः सकलज्ञवैकलये साध्यविषयंग्रह्ये सिति(सती) तद्वाधकितवृत्तिः संभ-वन्ती तत्सद्भावे (तद्भावे) हेतु [ः] सर्वज्ञसद्भावहेतुः, कथिमिति ? तत्रोत्तरम-[बाधक] निवृत्तिः इत्यादि । व्यतिरे [च]को [४३१ ख] नियतो ("निपातः) 'सती' तस्य (इत्यस्य) अनन्तरं द्रष्टव्यः । बाधकस्य या निवृत्तिः सा सत्येव । कस्मिन् सिति ? इत्याह-सर्व-विदोऽत्ययं सर्वज्ञामावं, तन्निवृत्तेः तत्सद्भावेर्नं व्याप्तत्वात् ।
- २५ ननु कथं 'तत्सद्भावाऽसिद्धों तेन 'तद्व्याप्तिः ? तिन्नवृत्तेः तिसिद्धिरिति चेन् ; अन्योऽ-न्यसंश्रयः। तथाहि—तिन्नवृत्तेः तद्व्याप्तिसिद्धां 'ततः ''तत्सद्भावः सिध्यति, पुनः तेन तद्व्याप्तिः इति ; तन्न ; शब्दानित्यत्वेन कृतकत्वादेव्याप्तिसाधनेऽप्यस्य समानत्वान् । अथात्र न धर्मिणि व्याप्तिसिद्धिः इष्यते, अपि तु सपक्षे घटादां ; तिर्हे त सर्वज्ञां धर्मिणि तिन्नध्यत्वसद्भातेन व्याधिः

<sup>(</sup>१) साधकप्रतियेध एव । (२) साधकविधिरेव । (३) ब्यावर्तक इत्यर्थः । (४) एवकारः । (५) बाधकनिवृत्तेः । (६) सर्वज्ञसञ्जावेश । (७) सर्वज्ञसञ्जावासिद्धौ । (८) बाधकनिवृत्तेः व्याप्तिः । (९) बाधकनिवृत्तेः । (१०) सर्वज्ञसञ्जावः ।

(तिहिन सर्वक्षे धर्मिणि 'तिन्तृत्तेस्तत्सक्कावेन' व्याप्तिः)साध्यते किन्तु सपक्षे सुखादौ । 'तत्र[न] 'तत्सस्विमिति चेत् ; यदोपित (घटादाविप न) शब्दाऽनित्यत्वम् । 'अत्र अनित्यत्वसामान्येन ; अन्यत्र सस्वसामान्येन व्याप्तिरिति समानम् । एवमर्थं चोक्तम्-'प्रत्यक्षस्यापि'हत्यादि ।

नन्वेवं बहिर्ग्याप्तिरुपसिता (रूपदर्शिता) स्यात्। तय (न च) एतावता हेतोगम (हेतोर्गमक) - त्वम् ; तत्पुत्रत्वादेरिप गमकत्वप्रसङ्गात् , अन्तर्व्याप्तेः तस्य गमकत्वोपगमात् , सा च धर्मिणि ५ एद्वाते । न चेतन्न निवृत्ते र स्ता (न चेतन् तन्निवृत्तेरिसा इ) ति चेत् ; अत्राह—सती इत्यादि । सर्वदे दि (सर्वविदि) धर्मिणि बाधकस्य निवृत्तिः सर्वविदः सत्तां साधयेत् नात्र साध्ये संद्ययः 'कार्यः' इत्यध्याहारः । अन्यथा चश्चरादिविषयेऽपि सत्तासन्देहः स्यात् । बाधकनिवृत्तेः अन्यस्य भत्तरस्य भत्तरस्य भत्तरस्य भत्तरस्य ।

ननु इदमनुमानम् "तदन्तरवाधितविषय (यं) कथं साध्यसाधकमिति १ तथाहि—नास्ति १० सर्वज्ञा (सर्वज्ञः) [४३२क] सुनिश्चितासंभवत्साधकप्रमाण त्वांतरा (णत्वात् । तदाह—) न वै इत्यादि । कस्यविद्ध्यं ह (कस्यचिद्ध्यं आई) तोऽन्यस्य वा सर्वज्ञस्य आभावे अङ्गीक्रियमाणे बाधकप्रमाणम्य न स्यात् उक्तविधिना सर्वज्ञस्य इति किन्तु अपि तु तस्याभावे साध्यं साधकप्रमाणं च न स्यात् साधकप्रमाणाभावः स्यादिति । न वै नैव सर्वज्ञाभावे साधक-प्रमाणाभावस्य निश्चेतुमशक्तेः, तस्य तदन्तरस्य वा तत्साधकप्रमाणस्य भावात् । तदभावान्नेति १५ चेत् ; कृतः "तदभावः १ अन्यत इति चेत् ; अस्य वैफल्यम् । अत इति चेत् ; अन्योऽन्य-संश्रयः—सिद्धे तदभावे साकल्येतदसा (ल्येन तत्सा) धक प्रमाणं न स्यादिति स्यात्भवे (साधक-प्रमाणाभावे) च तदभावसिद्धिरिति यत्किश्चिदेतत् ।

उपसंहरन्नाह—तत् तस्माद् इयं बाधकप्रमाणव्यावृत्तिरेव नान्यत् । किं कृता ? इत्याह—निश्चिता सती । किं करोति ? इत्याह—सर्व इत्यादि । साधकव्यावृत्तिः तद्भावं कृतो न २० साधयति ? इत्याह—साधकव्यावृत्तेरसंभवात् सर्वज्ञाभावे तन्निर्णया[संभवा]द् इति भावः । विषक्षे बाधकं दर्शयन्नाह—प्रमेयान्तरस्यापि सुलादिक्ष्यस्य न केवलम् अशेषवित्रप्रमेयस्य भस्त्रं परपार्थतत्त्वम् (सन्त्रं परमार्थत्वम् )अग्राधितित्रज्ञानञ्च यत्वादेव, "दर्शितमात्रस्य व्यभिचारित्वान्। अर्थिकियाकारणादिति चेत् ; न ; तद्प्रतिभासने ततः तदिति स्वपा (निर्चयाऽ) योगात । प्रतिभासनेऽपि उक्तम् । अश्रीकियाकारतिभासात् तद्व्यवस्था ; अन्यत्र समाना । ऐतेन अर्थिकियातः २५ तदिति निरस्तम् , अनवस्था च तत्रापि तदन्तरापेश्चणात् । सत्तासम्बन्धात्" इत्येके ; मरीचिकात्तोये शक्ततो (तत्कुतो) न ? बाधनादिति चेत् ; पतितोऽसि [४३२ख]मदुपदिष्टो धर्मन्य च मर्थं- (प्टे धर्मे इत्येवमर्थं) चैवकारकरणम् ।

<sup>(</sup>१) बाधकनिवृत्तेः । (२) सर्वज्ञसद्भावेष । (३) सुखादी । (४) सर्वज्ञसत्त्वम् । (५) शब्दा-नित्यत्वे साध्ये । (६) व्यासिरिति चेत् ; । (७) सपक्षे बहिच्चांसिमान्नेण । (८) गर्भस्थो मैन्नतमयः इयामो भविष्यति मैन्नतनयत्वात् इत्यादेः । (९) हेतोः । (१०) अन्तर्व्यासिः । (११) सत्ताकक्षणस्य । (१२) अनु-मानान्तर । (११) सर्वज्ञाभावः । (१४) द्वांतिं द्वांनिवच्चीभूतम् एतावन्मान्नेण प्रमाणत्वं नेति भावः । (१५) सरवम् ।

स्यानमतम् – अवाधितविज्ञानक्रेयत्वम् अशेषविदि असिद्धम् ; इत्यत्राह् – तद्वाधितक्रानक्षे-यत्वम् अस्ति सर्वज्ञे ऽपि, गतार्थमेतत् । तन्न सूक्त (क्तम् –) \* ''साधकवाध [क]प्रमाणाभावा-त्तत्र संशयः'' इति ।

दूषणान्तरमात्र (मत्रें) व दर्शयन्ताह—साधन (धक) इत्यादि । साधकप्रमाणं सर्वज्ञविषयं ५ ज्ञानम् बाधकं प्रमाणं तदभावविषयं तत् तदभावे तद्विपयज्ञानरहितत्वे अङ्गीकियमाणे संश्चयोऽपि मा भूत् । नहि धर्मिमात्रस्याप्यमहणे सं युक्तः । निदर्शनमाह—नेरात्म्यवत् वप्रक्रत्वे इव तद्वत् ।

ननु सर्वज्ञानम् आत्माधीनं "पञ्चत्वे तदभावात् कथं तदिति चेत् ? अत्राह-सुप्त इत्यादि । पूर्वं सौगतं परं मीमांसकं प्रति । एतेन धर्म्यसिद्धिनिरस्ता । परमण्यत्र वक्तव्यमस्ति इति दर्शयन्नाह-इत्यतं प्रसङ्गेन इति ।

ननु सत्यिप सर्वेज्ञे कथम् अईन्नेव सर्वेज्ञो नेतरः ? तदुक्तं सुक्तम् ।

#''सुगतो यदि सर्वज्ञः किपलो नेति का प्रमा। तानुभी यदि सर्वज्ञी मतभेदः कथं तयोः ॥''

[तत्त्वसं० इलो० ३१४९ पूर्वपक्षे] इति ।

एतदेव दर्शयन्नाह-सत्यपि इत्यादि ।

१५ [सत्यपि स्वानुभृतस्य तत्त्वमेकान्नवादिनः । अलक्षयन्तः कल्प्येरन् सर्वज्ञाः किं परीक्षकैः ॥१९॥]

तत्रोत्तरमाह-एकान्तवादिन इत्यादि । सुगतादयः तस्त्वं स्वरूपमलक्षयन्तोऽनि-दिचतवन्तः । कस्य ? स्तान्त्र(स्वानुभूतस्य) वस्तुनः सुग्वादिनीलादेः अनेकान्तात्मनोऽनुभूतस्य एकान्तरूपत्या लक्षणात् कल्पेरन्(कल्प्येरन्)सर्वज्ञः(ज्ञाः) किं परीक्षकः ? नैव । स्यान्मतम्-परचेतोष्ट्रत्तीनां दुरन्वयत्वात् कथमवगम्यने 'तदलक्षयन्तः' इति ? अन्यथा-भिधाना[४३३क] दूरनलिवांद्विप्रन्ति (द् विप्रलभन्ति) प्रायाः । तत्रापि-

> [सर्वस्यैव सतः सिद्धा स्थित्युत्पत्तित्र्ययात्मनः । कचित् कथञ्चिदुद्भृता वृत्तिरन्यतमात्मनः ॥२०॥

द्य उत्पत्तिरात्मलाभः, स्थितिः [सन्त्वम्], नाग्नः पुनः स्वभावप्रच्यवनम् च, एतत् परस्परैकार्थात्मकं कथम् ? अपरिणामिनोऽपि तावत् क्षणिकस्य कलान्तरस्थायिनो वाऽर्थस्य
यो यदात्मा यथाभृतः स तं सदैव लभते। न च ज्यात्मव्यतिरेकेण उत्पत्तिः
स्थितिर्विपत्तिर्वा युज्येत, द्रव्यान्तरव्याष्ट्रत्तिलक्षणत्वात् स्वस्त्रभावस्थितेः। परिणामिनज्ञ्चार्थस्य सतः पूर्वस्त्रभावप्रच्युतिरेव पुनः स्वभावान्तरप्राप्तिः। परिणामिकारणस्य स्वकार्या-

<sup>(</sup>१) ज्ञानम् । (२) संत्रायः । (३) शून्यत्ववत् इत्यर्थः कदाचित् स्थात् सृत्यर्थः । (४) शून्यत्वे । (५) प्रति । (६) द्वितीयम् । (७) 'सुक्तम्' इति निरर्थकं पुनर्किखितम् ।

रैमविवर्त प्रत्यन्यानपेक्षणात् । पूर्वस्य वैकल्यम् उत्तरस्य वैकल्यम् । सतो द्रव्यस्य दृश्यं पृथ्यरूपं कथन्त्रित्तरं अन्यथाः 'सर्वथाः । स्वसन्तानपतितग्रुत्तरपरिणाममप्राप्नुवतः परोपकारासंभवात् । सकलः । परस्परप्रवर्तनिवर्तनाभ्यामन्वयव्यतिरेकलक्षणत्वादन्योऽन्यं द्रव्याणाम् । तदन्ते क्षयदर्शनात् पूर्वमपि क्षयमिच्छन् मृथ्ये स्थितिदर्शनात् पूर्वापरकोट्योरिप स्वभावस्थिति निश्चेतुम्हति अविशेषात् । दृश्यादृश्याद्यात्मकमेकम् प्रत्यक्ष- ५
परोक्षवत् उत्भृतरूपस्पर्शादिपुद्गलवत् । प्रत्यक्षस्वभावस्यव कथन्त्रित्तर्गयतोपपत्तेश्च ।
निष्ठ तिद्वरुद्धम् ; संवित्तरिप अभावप्रसङ्गात् । तिन्मथ्येकान्ताभिनिवशवन्तः ः 'किच
उत्तरत्र निषेतस्यमानत्वात् ।

नतु (नतु) अनेकान्तात्मकत्ववत् एकस्य प्रतिक्षणं स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकत्वम् , न च मन्या (मण्या) दीना (नां) तैथोत्पत्तिव्ययों, चरमध्य (मान्त्य) ध्रणानां च स्थितिः प्रतीयते इति चेत् ; १० अत्राह्—सर्वस्यैव इत्यादि । सर्वस्यैव न नियतस्य चेतनेतरवर्गस्य सतो विद्यमानस्य, हेतु-पद्मेतन् । किंभूतस्य ? इत्याह्—स्थित्व (त्यि)त्यादि । तस्य किम् ? इत्याह्—सिद्धा निश्चिता । का ? इत्याह्—वृत्तिः । किंभूता ? उद्भूना । किं सर्वत्र सर्वथा ? न इत्याह्, क्रचित् कथ-किव्यू इति स्थित्युत्पत्तिव्ययानां मध्ये अन्यतमातमनः अन्यतमस्यभावस्य मन्य दौ (मण्यादो) स्थित्यात्मनः संसारिजीवादौ त्रयात्मनः ।

कारिकां व्याख्यातुं पूर्वपक्षयन्नाह्—उत्पित्तः इत्यादि । उत्पित्तः प्रादुर्भावः । का ? इत्याह्—आत्मलाभः आत्मनः स्वरूपस्य[लाभः], प्रागसतो न कारणसमवायः सत्तासमवायो वा इति भावः । तथाहि—पूर्वं स्वतः सतद्वेन् समवायः उत्पित्तः ; आत्मादिविभुत्वादीनां च स्यान । असतद्वेन ; शशिविषाणादीनां भवेन । पूर्ववत् पद्यवादि वेतामसत्त्वान् नेति चेत् ; किमिदं तदसत्त्वम् ? तत्सम्बन्धभावद्वेत् ; सोऽपि कुतः ? अभावाञ्चेन ; अन्योऽन्यसंश्रयः— २० तथाहि—सिद्धे तदभावे तत्सम्बन्धत्वाभावः, तस्माच्च तद्भाव इति । कारणाभावान् तैदभावे इदमे [व] वक्तव्यम् । तद्यथा कुतः तत्कारणाभावः ? अत्यन्ताभावम् पत्वान् । तद्येप कुतः ? कारणाभावान् ; अन्योऽन्यसंश्रयः । कथं [४३३ख] व (च) प्रध्वंसाभावो विद्यमानः ? यतो मुद्रप्रदिसाफल्यम् । नहि तस्य[स]मवायि-असमवायिकारणमिष्यते । 'निमित्तकारणमित्तः' इति चेत् ; इतरत्र(ईतरन् नेति) कुतः ? अदर्शनादिति चेत् ; तैत एव बुद्धिशब्दादीनाम् अत्यन्तिमन्नम् २५ आत्माकाशादि समवायिकारणं न स्यान् । नहि तदुपलभ्यते यथोपवण्यते परेण । निराधार्ता स्यान् चेत् ; अस्तु, को दोषः ? नि(नी)रूपता इति चेत् ; त ; प्रध्वंसेन व्यभिचारान् । गुणत्वाभावद्वचेत् ; किमिदं गुणत्वं नाम ? स्वरूपमेव इति नोत्तरम् ; प्रध्वंसेतिपि (सेऽपि) प्रसङ्गात् । एतेना (न)गुणत्व (त्वं) चिन्तितम् । द्रव्याश्रितत्वम् इति चेत् ; तद्पि कुतः ? गुणत्वादिति व भा (दुर्भा) चितम् , अन्योऽन्यसंश्रयात्—गुणत्वे तैदाश्रितत्वं ततो गुणत्वमिति ।

<sup>(</sup>१) प्रतिक्षणम् । (२) शशिवपाणावीनाम् । (३) शशिवपाणादीनामभावे । (४) इति चेत् ; । (५) कारणाभावे अत्यन्तामावरूपता सिद्ध्यति, तस्याश्च कारणाभाव इति । (६) समवायिकारणम् असमवायिकारणं च कुतो न १ (७) अदर्शनादेव । (८) शब्दादीनाम् । (९) द्रम्याश्चितत्वम् ।

यत्पुनरेतत्— \* ''खुद्ध्यादिः गुणः निषिध्यमानद्रव्यकमभावत्वे सित सत्तासम्बन्धित्वाद् रूपादिवत्'' इति'; तदिष न सुन्दरम्; प्रध्वंसेन व्यभिषारात्। न व्यभिषारः; तस्य
[सत्ता]सम्बन्धित्वाभावादिति चेत्; नः तस्य सत्तासम्बन्धोऽिष[भवतु]दोषाभावात्। कथमन्यथा
'प्रध्वंसः सन्' इति प्रत्ययः ? औपचारिक इति चेत् ; कृत एतत् ? तत्सम्बन्धाभावास्या(भापाच्चेत् ; तद)िष कृतः ? तत्प्रत्ययस्य औपचारिक[त्वाच्चे]त् ; अन्योऽन्यसंश्रयः। अध प्रध्वंसे
सत्प्रत्यय उपचरितो 'द्रव्यादिविषयउपचरितो' द्रव्यादिविषयत्वे सित तत्प्रत्ययत्वा[त] सामान्यादिवदिति ; 'तद्विषयत्वं कृतः ? तत्प्रत्ययोपचारात्'; पुनः अन्योऽन्यसंश्रयः। अध न
प्रध्वंसो [द्रव्यादीनामन्यतेमोन्याश्रयत्वेताप्रतितेच (न्यतमः, अन्याश्रितत्वेनाप्रतितेः। अ)त
एव बुद्ध्यादिरिषि[४३४ क]न स्यादिति तदेव आवर्तते इति चक्रकप्रसङ्गः।

स्यान्मतम्-प्रध्वंसाता (ध्वंसे सत्ता) सम्बन्धे अभावत्वं हीयते इति ; तस्योत्पादे अर्थ-क्रियाकारित्वे वा कुतो न हीयते १ ततो यथा तदिवशेषेऽपि तन्न हीयते तथा तत्सम्बन्धाविशेषेऽ-पि इति सर्वे सुस्थम् ।

किश्चित् (किश्च) तत्सम्बन्धाभेदेऽपि यदि द्रव्यादीनां भावाभावभेदः ; [अभावोऽपि]भिन्न [:] स्यात् , अवान्तरसामान्यस्य अभावेष्वपिं निषेद्धुमशक्यत्वात् । अन्यथतत्र (अन्यथा तत्र १५ अ)भावप्रत्ययाभिधानानुगमो दुर्लभो भवेत् । तन्न बुद्ध्यादीनां गुणत्वं प्रध्वंसवदिति न सम-वायिकारणसिद्धिः ।

अथ बुद्ध्यादेः का[दा]चित्कत्वं समवायिकारणं गमयित ; तदिप प्रध्वंसेन व्यभिचारि । 'भावत्वे सित' इत्यपि न सुन्दरतरम् ; प्रध्वंसवत् भावस्यापि कस्यवित् तथोत्पन्य (त्त्य)विरोधात्, चित्रत्वाद् भावस्वभावानाम् । अथ बुद्ध्यादेः समवायिकारणाभावे कृत उत्पत्तिः ? रुध्वंसवत् निमित्तकारणात् किन्न स्यात् ? इतरथा प्रध्वंसस्यापि न स्यात् । निर्हेतु प्रध्वंसभावे न कारणाभावप्रयुक्त [:कार्याभाव] इति चेत् ; साँविक्रते (सोऽपि कृतः ?) अभावत्वादित (ति) चेत् ; उक्तमत्र । अपि च, 'घटादीनां कारणं सत्तासम्बन्धो वा 'अस्ति' इति कृतः ? स्वरूपेण सत्त्वे तदिप चेतिते चेत् स्वत्व (तथेति स्वरूपसत्त्व) मायातम् । उभयमिप नेति चेत् ; पदार्थान्तरं तथाविधं किन्न स्याहतः (त् ? यतः) पदार्थसंख्यानियमो व्यवतिष्टेत । अदर्शनादिति चेत् ; अन्यत्र समानम् । २५ तस्माद् 'आत्मलाभ उत्पत्तिः' इति ।

स्थितिमाह स्थि[ति]रित्यादिना । पुनः इत्यादिना सं(नाशं)स्वभावशब्देन[४३४ ख] भावा[द्]भिन्नं स्वात्सं(नाशं)प्रतिपेधित प्रच्यवनम् इत्यनेन सतः तिरोभावम्, निरूपितं चैतत् । एतत् उत्पत्त्यादित्रयं परस्परस्य अन्योऽन्यस्य एकार्थ आत्मा स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम् ।

<sup>(</sup>१) तुल्ना-"गुणः शब्दो द्रध्यकर्मान्यत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात् रूपादिवत् ।" -प्रशः व्यो० पृ० ६४९ । (२) सिविति प्रत्ययस्वीपचारिकत्वे तत्सम्बन्धामावः, तिक्षित्र तत्प्रत्ययस्वीपचारिकत्वे तत्सम्बन्धामावः, तिक्षित्र तत्प्रत्ययस्वीपचारिकत्वमिति । (१) 'द्रव्यादिविषय उपचरितो' इति पुनिर्केक्षितं व्यर्थम् । (४) सत्प्रत्ययस्य द्रश्यादिविषयत्वम् । (५) चेत्; । (६) चेत्; । (७) 'मावत्वे सति कादाचित्कत्वात्' इति । (८) समवायिकारणाभावेऽपि । (५) प्रतिषेधति ।

"कथम्'इत्येतत् कारिकाव्याख्यानेन परिहरन्नाह—अपरिणामिनोऽपि इत्यादि । अपरिणामिनोऽपि न केवलं परिणामिनाः, तावत् शब्दः भावनायाम् । कस्य ? इत्याह—अर्थस्य । किंमूतस्य ? क्षणिकस्य कालान्तरस्थायिनो वा नित्यस्य इत्यर्थः । तस्य किम् ? इत्याह—यो (यो) यस्य क्षणिकस्य नित्यस्य आत्मा स्वभावो यथाभूतः क्षणिको नित्यो वा सोऽर्थस(र्थः त)मात्मानं सदैव लभते कदाचिन्नेति नायं विभागः अन्यथा सर्वत्र ५ सर्वदा क्षणिकम् आत्मादिकं वा नित्यं तस्या (न स्यात्) । तथा त्तया (तदा) त्मकोऽप्यर्थः 'तं सदैव लभते' इति भावः ।

स्यादेतदेवम् यात्म (यदात्म) कोऽर्थः स्यात् करणवसेत् (कारणवशात्) कदाचित् प्राप्तेः इति चेत् ; अत्राह—नचेत्यात्म्यं (न च इत्यादि । 'त्र्यात्म्यं) त्र्यात्मकत्वं तस्य व्यतिरेकोऽभावः तेन उत्पत्तिः नहि । उत्पत्तिस्यभावरहितं खरविषाणादि कारणाभावादनुत्पत्तिमत् न घटादिर्विप<sup>3</sup>- १० र्थयादिति चेत् ; उक्तमत्र ।

कि च, सद्धि (सद्पि) कारणम् अनुत्पित्सुस्वभावं नोत्पाद्यति, अन्यथा अविनद्दर (रं) विनाशयत्। न कस्यचिदुत्पत्तिरिति चेत् ; उक्तमत्र चक्रादिवैफल्यम् इति। तथा तद्व्यतिरेकेण न स्थितिः। न खल्ल स्थितिस्वभावगिहितं कृतचित् स्थाव न (कृतदिचत् स्थापन) मर्हति। निहि कर्म दत्तफल्लम् [४३५ क] ईद्रवरेणापि स्थापयितुं शक्यिध (शक्यिमिति) \* 'कार्यविरोधि'' १५ [वैशे० १।१।१४] इत्यस्य विरोधान्। अथ ईद्रवरस्य तत्स्थापनशक्तिः नास्ति; अन्यत्र कथम् १ अन्यथा उन्यस्पता ईशस्य। यथा वा[ऽ]शक्तो न स्थापकः तथा स्थितिशक्तिरिहतो न कृत-रिचत् तिष्ठति इति समानम्। एतेन स्थापने तद्वा (तद्व्यव)स्थापि निरस्ता।

नतु न स्थितिस्वभावताप्रयुक्ता स्थितिः, तस्यामि विनोश्रुत्यय (विनाशप्रत्यय) प्रणि-धाने घटादेविनाशदर्शनादिति चेत्; न; तस्ये विनश्चरस्वभावत्वात्। सर्वेदा कुतो न नशए २० (नाशमे) ति चेत् १ क एवमाह—ने तीति ('न एति' इति) १ केवलं तिरोधाना [द] तुपलक्षणं "सुवर्णे उष्णस्पर्शवत्। कारणभेदात् कदाचित्की श[क्ति]स्तु विनाश (शेऽपि) इति स्थितिस्वभाव एव तिष्ठति।

तथा तद्व्यतिरेकेण विषती वर्ष (विषित्तिष्ठी) विनाशो वा न युज्येत । निह तत्स्वभाव-रिहतस्य सामान्यधर्मपक्षस्य (धर्मवत् कस्य) चित् कुति चित् विनाशः । न विनाश इति चेत् ; कपाछादों विद्यादिष्क्षीनप्रसङ्गः । तिरोधानान्नेति चेत् ; तदस्थास्य (तद्वस्थस्य) वित्योगाव (त्) । २५ एतदेव दर्शयन्नाह—द्रव्य इत्यादि । स्वेद्रव्यादिन्योनेद्रव्यादुपः (स्वद्रव्यादिभ्योऽन्ये द्रव्यादयः) तदन्तराणि तेभ्यो व्यावृत्तिः स्रक्षणं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् 'वस्तुनः' इत्यध्याहारः ।

<sup>(</sup>१) ज्यारमनो भावः ज्यारम्यम् , उत्पादादित्रयारमकत्विमत्यर्थः । (२) कारणसन्नावात् । (३) नाशस्यभावरहितम् । (४) ज्यारमकत्वज्यतिरेकेण । (५) रहितम् : इत्यर्थः । (५) अदृष्टं धर्माधर्मादि । (६) 'कार्यविरोधि कर्म'—कर्मं स्वकार्येण फलेन विरुध्यते विनाश्यते दृश्यर्थः । (७) तन्वाशुरपादने । (८) शक्ताकरूपता । (९) सक्तिधाने । (१०) घटादेः । (११) तेजोद्रध्यारमके सुवर्णे उष्णस्पर्शानुद्भवो यथा । (१२) घटविनाशानन्तरसमुद्भृतसर्थं । (१३) तिरोधानायोगात् ।

एतद्पि कुतः ? इत्याह-स्वेत्यादि । स्वेन स्वभावेन स्थितेः सर्वभावानाम् , अन्यथा सर्वात्म-कम् अनाद्यनन्तं च सर्व(वै) स्यान् इति भावः । तदुक्तम्-

> \*''सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपर्यासात् न चेन्न व्यवतिष्ठते॥''

[आप्तमी० इलो० १५] इति ।

नंतु स (स्व)स्वभाविश्विः [४३५ख] क्षणिके ब्लेव भावेषु । तथा चोक्तम्- \* 'सर्वे भावाः स्वभावेन'' [प्र० वा० ३।३९] इत्यादि ; इति चेत् ; अत्राह-परिणामिन इत्यादि । पु (च) इत्यवधारणे परिणामिन एव अर्थस्य त स्थिते (तिस्थितेः) 'सदैवं (व) लभते' इति । कृत एतद् इति चेत् ? अत्राह-सतो विद्यमानस्य पूर्वस्वभावप्रच्युतिरेव साँगतेन इष्यमाणा पुनः एक्चात् स्वभावान्तरप्राप्तिः । यदि वा, तत्प्राप्तिरेव तत्प्रच्युतिः न पुनरन्यः प्रध्वंसः । तत्र यदा उत्तरकार्यमनन्तरं भवति तदा भवतु एतत् , यदा काले न भवति वा तदा कथमिति चेत् ? अत्राह-'परिणामि' इत्यादि । परिणामिकारणस्य उपादानकारणस्य स्वका[या]त्मनो यो विवर्तः तं प्रत्य[न्या]नपेक्षणा[त्] तत्प्रच्युतिरेक (रेव) तत्प्राप्तिः ।

स्यान्मतम्—न तत्प्राप्तिरेव तत्प्रच्युतिः किन्तु भिन्नो [ऽ]भाव इति चेन ; अत्राह-पूर्वस्य १५ वेकल्यम् अभावः उत्तरस्य केवल्यम् पूर्वाकाररहितता परस्य नतस्थः (तत्स्थः) प्रध्वंसः । तददा (तद् यदा) काछे न भवति वा तदा कथमिति चेत् ? अत्राह-परिणामीत्यादि । परिणामि-कारणस्य उपादानकारणस्य स्वका(या)त्मना यो विवर्तः तं प्रत्य [न्या]नपेक्षणात् तत्प्रप्रतीति (तत्प्रच्युतिरिति) । तर्हि पूर्वापराकारविनाशोत्पादमात्रं स्थितिः इति प्रसक्तमिति चेन ; अत्राह-न च इत्यादि ।

निगमयन्नाह—तदुत्पाद इत्यादि । तद् युक्तं तदात्मकगता (कम्, अतो) नानवस्था परोदिता । अथ मतं यत्र निरन्तरं सप (रूप) त्रयं लभ्यते [त]त्र स्थितिप्रतिपत्तिरस्तु, यत्र मध्यरूपमेर्वं तत्र [४३६क]कथिमिति चेत १ अत्राह—सत इत्यादि । सतो द्रव्यस्य इत्यं यत् मध्यरूपं तत् पूर्वापरकोत्र्योरनुपलभ्यम् सदेव कथिन्चत् न सर्वात्मना । कुतः १ इत्याह—अन्यथा तदसत्त्व-प्रकारेण । शेपं स्वगमं (सुगमम) । कुतः १ इत्यत्राह—सर्वथा इत्यादि ।

२५ यदि मतम्-पूर्वं तत सदश्रुतिः(सदस्तु, असतः) कारणोत्पत्तिविरोधात ,पञ्चात कुर्तः ? [इत्याह] स्वम्(स्वसन्तान) इत्यादि । स्वसन्तानपतिवम् (पतितम् ) उत्तरपरिणामं नुपाप्रेक्षण (उपादेयक्षणम)प्राप्नुवतः सत[ः]परोपका[रासंभवा]द् विजातीयकार्यकारणा (करणा) संभवात् । तथा [ऽ]दर्शनातः , रसाद् रूपानुमानाभावप्रसङ्गात् । मा भूत् तत्राप्युपकारः; इत्यत्राह—सकल इत्यादि । कुद (कुत) इदमवगम्यते तत्परिणाममप्राप्नुवतः तदुपकारासंभवः ? इत्याह—परस्पर

<sup>(1)</sup> इतरेतराभावाभावे सर्वात्मकम्, प्रागमावाभावे-उत्पत्त्यभावे अनादि, प्रध्वंसाभावाभावे अनन्तं स्यादिति भावः। (२) बौदः। (३) स्वाभावान्तरप्राप्तिरेव। (४) पूर्वंस्वभावप्रच्युतिः। (५) तसिन् विष्ठतीति तत्स्यः, प्रवावस्थाभावी। (६) उपलभ्यते। (७) कारणादुत्पत्तिविरोधात् खरविषाणवत्। (८) सत्। (९) अन्यथा।

हैत्यादि । परस्परम् अन्योन्यं प्रवर्तनं समर्थरूपेण उत्पादनं प्रयृत्तिः असमर्थरूपेण निवर्तनं नियृत्तिः ताभ्याम् अन्वयः अनुमामो (अनुगमः) व्यतिरेको व्यायृत्तिः तावेव लक्षणं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् । कस्य ? इत्याह-अन्योऽन्य इत्यादि । केषाम् ? इत्याह-द्रव्याणाम् इति । तथा अन्यदा दर्शनादिति भावः ।

एवं सित यत् सिद्धं तद् दर्शयननाह—तत् इत्यादि । यत एवमनन्तरं संवृत्तं [तत्त]स्मात् ५ अन्ते विसदृशकार्योत्पादकाले कार्यानुत्पादसमये वा श्वयदर्शनात् द्रव्याणां पव्येपि अर्यतिष्ठि कृत् (पूर्वमिप श्वयमिच्छन् )सीगतो मध्ये स्थितिदर्शनात् पूर्वापरकोट्योः अधि (अपि) स्वभावस्थिति निरुचेतुमहिति । अथ अत्र प्रमाणवाधनम् तत्पूर्वत्र (न पूर्वत्र) ; इत्याह्—अविशेषादिति । मध्ये व्यवस्थितिदर्शनमुक्तमिति नेहोच्यते ।

नतु दृइयादृइयस्वभावयोर्भेदात् [४३६ख] कथमेकं दृइयेतररूमिति चेत् ? अत्राह्- १० दृइय इत्यादि । आदिशब्देन चिलतेतरादिरूपपरिष्रद्दः । अत्र निदर्शनमाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । निरूपितमेतन-\* ''वित्ते विषयनिर्भासवित्रेकानुपलम्भतः'' [सिडिवि० १।२०] इत्यादिना।

वैशेषिकादिकं प्रति निदर्शनमाह—उद्गृत इत्यादि । [उद्भृतानुद्भृतौ]ह्रपस्पर्शो आदी येपांगनधादीनां ते तथोक्तात, द्मृ(क्ताः, उद्ग्रू) तानुद्भृता(त)ह्रपस्पर्शादयो यस्य युगलोत्रा-(पुद्गलस्य, अत्रा)न्यपदार्थः, तस्येव तद्वदिति । तथाहि—पृथिव्यां ह्रपादयः सर्वेऽपि सामान्येन १५ उद्भूता दश्याः, विशेषापेक्षया तु उभयथा विभक्ति (भवन्ति) अप्सु गन्धोऽनुद्भूतो नेतरे , तेजसि गन्धरसी , वायौ स्पर्श एव उद्भूतः ।

अथ जलादों गन्धादयः सत्ता (सन्तः इ) ति कुतः प्रतीतिरिति चेत् ? स्पर्शवत्त्वात् पृथि[वी]वत् । अन्यत्र नजा (तजा) तीये उद्भृतिः स्यादिति चेत् ; नः पृथिव्यां तद्भावाद् अदो-षात् । कथं तस्याः तज्जातीयत्वम् ? कथं हेमजातीयत्वम् ? हेमजातीयत्वम् अग्नेः तेजोद्रव्य- २० त्वात् ; 'पुद्रल्प्तात्' इति समानम् । कथं तत्र ? होत्रि (हेम्नि) कथं तेजस्त्वम् ? निह अपरं तत्र त्सामाहाति (तत्साधकमस्ति) विवादाभावप्राप्तेः । उपदेशसहायादिन्द्रियात् तत्प्रतिपत्तिः पुद्रल्प्तेऽपि समान (ना) । भासुरक्षपदर्शनात्र (नात् तत्र् ) त्रैत्रानुभीयते ; अनुमीयतां यदि अर्थ अव्यभिचारः स्यात् । न चैवम् , पीतत्त्रागन्धनिर्नेल (पीतत्वस्य निर्मेल) मस्रणपाषाणमिद्ने वस्त्रे तहर्शनात् । तथा स्पर्शदर्शनात् पुद्रल्प्यमनुभीयता[म]विशेषात् । इत्तरच पुद्रल्द्रव्यविशेषा भूम्या- २५ दयः परिणामपरिमहदर्शनात् , जलादेः [४३७क] मुक्ताफलादिभावादिव (भावात् । एव) मर्थ च 'पुद्रलवत्' इत्युक्तम् ।

गुणिना (नो) गुणानां [च] र्भेदात् न तद्द इयेतरत्वा स्या (त्वात्मकत्वं) र इयते इति चेत् ; न; अस्य पक्षस्ये निषेधात् । भेदेऽपि प्रतिभासमानगुणसम्बन्धिनेव (तैव) र इया नेतिरेति (नेतरेति) स एव प्रसङ्गः । ''तस्या अपि र इयत्वे सकलगुणप्रहः, ''तदभावे तत्सम्बन्धिताऽप्रहणात् , अन्यथा र इय- ३०

<sup>(</sup>१) स्थितिपक्षे। (२) बहुव्रीहिसमास इत्यर्थः । (३) रूपरसस्पर्शाः । (४) अनुद्मृतौ । (५) इति चेत् ; । (६) तेजस्त्वम् । (७) सुवर्णे । (८) भासुररूपादेः । (९) गुणगुणिनोर्भेदैकान्तस्य । (१०) इतरगुणसम्बन्धितायाः । (११) गुणमहणाभावे ।

मानगुणप्रहणेऽपि तत्सम्बन्धिताप्रतीतिः[न स्यात् ] । स्यापिकिन्नेवि (सीपि अन्येवेति) चेत् ; कथं तस्य ? सम्बन्धाच्चेत् ; अन्या तत्सम्बन्धिता पुनर्रि अन्या पुनर्रि अन्या इत्यनवस्था । ततो दृश्येतरात्मकम् एकं युक्तम् ।

'तंत्रैव युक्तं' तत्रैव युक्त्यन्तरमाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षः स्वभावो यस्य शब्दादेः ५ तस्यैव, नान्यस्य धर्मिणोऽसिद्धेः अनुमेयतोपपत्तेइच 'हृझ्याहृझ्यादि' इत्यादिना सम्बन्धः ।

नतु तत्स्वभावस्य किमसुमेयवयेनिषेद (यत्वेनेति चेत्; अ)त्राह—कथिश्वत् शब्दादि-रूपेण न क्षणक्ष्यादिरूपेण तत्स्वभावस्य वत्तुमानवैफल्यापत्तेः । अनिदिचतिवस्यया[ऽभावा]-न्नेति चेत्; स एव दोषः—उभयरूपता इति । समारोपव्यवच्छेदोऽपि विहितोत्तर[ः] ।

ननु दृदयस्वभावकाले अन्यस्यादर्शने कथं तयोरेकत्वम् भुतो (\*न्युतो)त्पन्नपदार्थान्तरविति

१० चेत् १ अत्राह—निह इत्यादि । कृतः १ इत्यत्राह—संवित्ति (त्तेः) इत्यादि । न केवलं विहन्न शन्दाधि (बिहःशब्दादे) रिप तु [संवित्ते रिप] ज्ञानमात्रस्यापि अभावप्रसङ्गात् । अधिकत्वोत्तर-कार्यजनकत्वाप्रतिभास (से) सर्वाप्रतिभासनात् , सर्वस्य विभ्रममात्रे समवेसान (समावेशात् न) किञ्चित् कचित् शक्तम् । एव (एवं) दृदय[त्वादृदयत्व] विरुद्धधर्माध्यासेन [४३० ख] असत्त्वाद् अन्यस्याप्रतिभासेनासत्त्वात् नैकस्य दृदयेतररूपतेति चेत् ; अत्राह—तिन्मध्येकान्त इत्यादि ।

१५ तत् संवित्तिमात्रमपि मिथ्येति पर्यम् (योऽयम्) एकान्ताभिनिवेशः तत्त्वतः (तद्वन्तः) स्वग (सुग) ताद्यो गृह्यन्ते । शेषं सुगमम् । किंच इत्यादिना दोषान्तरमाह—तत्रोत्तरं नु (उत्तरत्र) सुगतस्य निषेतस्यमानत्वात् ।

वैशेषिकादि (दिं) निराकुर्वन्नाह-ससं(सत्सं)प्रयोग[ज]त्वेन इत्यादि ।

[सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्धा सफलज्ञना । प्रागसकलज्ञस्य कुनः पद्दचान्नित्यस्य साञ्न्यतः ॥२१॥

आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसिन्नकर्पात् कथं निरवशेषज्ञानम् ? सत्यपि तपःप्रभावे इन्द्रि-याणां सम्प्रयोगानतिक्रमात् नियतविषयत्वात् । अणोर्मनसोऽष्टष्टवशात् बहिरर्थसिन्न-कर्षवेशद्यकल्पनायाम् युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गं न भवेत् ।]

ननु नित्यमि तस्य शानमित, तेन कि सा[ऽ]विरुद्धा येन तद्त्र दूषियतुं नाशङ्क्यते ? २५ नो चेत् ; तत्तिर्ह्हं तदाशङ्कृतीयम् । अथ ईश्वरिनराकरणे तिनरस्तमिति नाशङ्क्यते ; तिर्ह् अणिकनिरंशवस्तुनिषेधेन "अन्यस्यापि निषेधा[त्त]दिष नाशङ्कृतीयम् । प्रपद्धार्थमिति चेत् ; नित्यमिष तथैव इति चेत् ; न ; तदभावात्" । सतो हि भावस्य धर्मचिन्ता नासतः । तदभावः

<sup>(</sup>१) गुणसम्बन्धितापि । (२) 'नजैव युक्तं' इति व्यर्थं पुनिष्ठं खितस् । (३) अन्यथा क्षणक्षयानु-सानवैयर्थ्यं स्पादिति भावः । (४) विनष्ट । (५) क्षणिकत्वं च उत्तरकार्यजनकत्वं च तथोरप्रतिभासे । (६) "युगपञ्जानानुत्पत्तिर्मनसो लिक्सम् ।"-न्यायस्० १।१।१६ । (७) द्वंश्वरस्य, वेशेषिकस्य वा । (८) सक्लज्ञता । (९) विरुद्धा खेत् । (१०) सुगतज्ञानस्पापि । (११) नित्यज्ञानाऽभावात् ।

कथिमिति चेत् १ प्रमाणाभावात् । न तत्र प्रत्यक्षम् ; अतीन्द्रिये तद्दृत्तेः । नानुमानम् ; लिङ्गान् भावात् । न ज्ञानत्वं लिङ्गम् ; अस्मदादिज्ञानेन व्यभिचारात् ।

एतेन 'विभुद्रव्यविशेषगुणत्वे सित विभुत्ववत्' इति निरस्तम् । सर्वेविषयत्वे सित इति चेत् ; न; इतरयोगिक्कानेनै । 'सर्वेदा तद्विषयत्वे सित' इ[ति] चेत् ; यदि तस्यैव तदेव साध्यं तदेव हेतुविशेषणम् इत्यसारं परस्या(स्य)नित्यत्वम् । न चात्र निदर्शनम् ।

स्यान्मतम्-'ईश्वरह्नानं नित्यं[सत्त्वे]सित धर्मादिकारणाजन्यत्वात् [त]द् विभुत्ववत्' इति । न चेश्वरस्य धर्मादिरस्तिः, तत्कारणाभावात् । न च परधर्मादेः तिद्वह्नानम् ;[४३८ क] आत्मगुणानाम् आत्मान्तरगुणाकारणत्वादिति । किं पुनः ईश्वरह्मानं न किंचित् करोति ? तथा चेत् ; कुतोऽशेषकार्यजन्म ? महेश्वराच्चेत् ; न ; बुद्धिनिरपेश्नस्य पुंसः कार्यव्यापारे अचेतनकर्मणोऽविशेषः । सत्यपि बुद्धिः अनुपयोगिनी । अथ पदार्थप्रहणे [न]तज्जन्मिनैं ; सर्व- १० स्यापि बुद्धेः तत्रेवं व्यापारो न कार्यजन्मिनि, इति 'इदं बुद्धिपूर्वम् , इदमथा (मन्यथा)कार्यम् ' इति व्यवहारिविलोपः । अथ 'तत्सिहतेन पुंसा कृतम्'इति उपचारेण 'बुद्धिकृतम्' इत्युच्यते ; त्यापि तत्करणे को विरोधः ?

किं च, यदि नान्यात्मगुणः अन्यात्मगुणिनिमित्तं कथं मिन्त्रण (णो)ध्यानाद् अन्ययोपितः तं प्रति प्रत्यो(प्रत्याकर्षणम् ?)अन्यमन्त्रोऽपि (मन्त्रेऽपि)आत्मन एव तच्च (तद्धे)तुत्विमिति चेत् ; १५ न ; धर्मादेः सर्वत्रानुपयोगापत्तेः, आत्मन एव उपयोगात् । अथ मिन्त्रणोध्यानं चित्तविकारकारण्म् ; ईव्चरज्ञानमपि तथैव स्यात् । भवतु को दोष इति चेत् ; तद्वद् अन्यधर्मादिः "तत्कारणम् इति कारणाभावोऽसिद्धः । तन्नानुमानमत्र" ।

ननु यथा भवदीये मते सर्वज्ञः तेन' तदन्तरेण' वा ज्ञायते, तथा मदीये तदेव ज्ञानम् आत्मिनित्यत्वमवैति तदन्तरे स्वोन् ("तदन्तराभावादिति) चेत् ; न; एकत्वसंवेदनतापत्तेः, ईश्वर- २० कल्पनमनर्थकम्, तावनैव तत्त्रयोजनसिद्धेः। ' यथा ज्ञानत्वाऽविशेषेऽपि तदेव नित्यं तथा गुण-त्वाविशेषेऽपि तदेव ' अनाश्रयम् इति । ' अन्यत्र अनित्यानित्यत्वा (अनित्यत्विनित्यत्व) ' दर्शन- द्वयम्। एकत्र उक्तो दोषे (षः) अन्यत्र [सत् ]सम्प्रयोगजत्वेन इत्यादिकः। [४३८ ख]तन्न नित्यं ज्ञानम् इत्यवशिष्यते ।

तत्र सता अर्थेन सम्प्रयोगः सन्निकर्षः इन्द्रियाणां तज्जत्वे न ज्ञानस्य विरुद्धा २५ सकलज्ञता कु मा रि छो क्ताऽशेषदोषापरिहारात् इति भावः । दूषणान्तरमाह—नित्यस्य आत्मनः सर्वज्ञता कुतः कारणात् ? न कुतिश्चित् , नित्यत्विवरोधात् । स्वभाविकी सा

<sup>(</sup>१) प्रमाणम् । (२) नित्यज्ञाने । (३) व्यक्षिचारात् । (४) आत्मान्तर । (५) विशेषाभावः । (६) कार्योत्पादे व्यापारः । (७) पदार्थमहणे एव । (८) बुद्धिसहितेन । (९) बुद्धियेव । (१०) ईश्वरज्ञानो-त्पिकारणम् । (१९) प्रमाणम् । (१२) स्वेन । (१६) सर्वज्ञान्तरेण । (१४) ईश्वरज्ञानान्तराभावात् । (१५) ज्ञानमान्नेणव । (१६) नतु निराश्चयं ज्ञानं कथं स्यादित्याशङ्कायामाह । (१७) ईश्वरज्ञानमेव । (१८) ज्ञानसामान्ये । (१९) ही विकल्पी इत्यर्थः । (२०) सकलज्ञता ।

इति चेत् ; अत्राह-कुतः प्रमाणात् 'अवगम्यते' इत्यच्याद्दारः । आत्मस्वभावस्य उत्कर्षवतः तथा दर्शनात् ।

नतु कारणेन भिन्न (न्नं) ज्ञान [म] शेषविषयं जन्यते, तत्सम्बन्धात् तस्य वसा इति चेत्; अत्राह-असकलज्ञस्य तस्य प्राक्, पञ्चाज्ज्ञाने उत्पन्ने स्मा कुतः १ नहि स्वयम् अर्थन् प्रहणाभिमुख्यरहितस्य अन्यतः तद् युक्तम् ।

कारिकां विवरीतुमाह-स्वस्व (आत्म) इत्यादि । आत्मा च इन्द्रियं च मनइच अर्थइच तेषां सन्निकर्पात् संयोगादिरूपान् कथं निरवशेपज्ञानम् इतर(इति)यावत् । तपःप्रभावात् , निरवशेषविषयं ततोऽपि ज्ञानमिति चेत् ; अत्राह्-तपःप्रभाव इत्यादि । तपसः प्रभावः सामध्या (ध्य) विशेषः तस्मिन् सत्यपि न केवल[म]सित [इन्द्रियाणां]सम्प्रयोगानतिक्रमाद् १० विज्ञानस्य । नहि तत्र सति ज्ञानं "प्रयोगनिरपेक्षम ; परमतसिद्धेः । यदि च (वा,) 'इन्द्रिया-णायु तत्त्रयोगानतिक्रमात्'इति व्याख्येयम् । न खलु तस्मिन् सति इन्द्रियाणि सत्सम्बन्ध-(द्ध) मर्थं[न] गृह्वन्ति ; तैरेव सन्निकर्पसाधकहेतूनां व्यभिचारप्रसङ्गात् । अथ 'अस्मदादिचक्षुः सम्बन्ध (द्ध) मर्थमवे (वै) ति तत्प्रभावरहितत्वे [४३९ क] सति इन्द्रियत्वात् स्पर्शनवत् '[इति चेत्;] न ; तद्रहितत्व (त्वाऽ) सिद्धे[ः], जन्मान्तरे तद्रनिपंधात् । 'यस्य यावर्ता मात्रा'विशेषण-१५ मत्त्वात् हेनोरगमकत्वात् अतिप्रसङ्गान् । अथ<sup>®</sup>तत्प्रभावाद् इन्द्रियाणि तथाविधानि ज्ञायन्ने याति (जायन्ते येन) मर्वविषयैः अति (गतिः) संपद्यते ; तत्राह्-नियत इत्यादि । नहि स्पर्शनादिकं तत्त्रभावतः शरीरं विहास (विहाय) प्रतिविषयं भ्रमति, नेन सह भ्रमणे तस्य सर्वगतत्त्रम्। चक्षुर्दमीनां सर्वत्र गमनेऽपि रूपस्यैव सर्वस्य प्रदृणं स्यान् न रसादेः । तेनैव तस्यापि[प्रदृणे] इतरेन्द्रियबैफल्यम् । तदाह-नियत इत्यादि । मानमं योगिनो[ऽशे]पगोचरमध्य(चरमध्यक्षं) २० न चक्षुरादिजमिति चेन् ; अत्राह-मनस् इत्यादि । मनसः अणो[ः]सका[शा]द् बहिरर्थ-सिन्न [कर्षे]वैद्यद्यकरपनायां कुतः ? इत्याह-[अ]दृष्टवशाद् धर्मादिसहा[या]न् ; केवलस्य तत्संवित्तिवैशयकारण (णाऽ) सामध्यांक् अतीतादी (दें) तन्मानसमंवित्तिवदे (वदिति) वचनम् ।

ननु स्वप्नादिप्रत्ययानां मनस एव वैश्वामिति चेन्; अन्येपामिष स्यात् तदिवशेषात्। अपि च, तत एव योगिनोऽशेषार्थज्ञानवेशयं सर्वस्य मात्त (स्यात् , त)स्य सम्ब[न्ध]सम्बन्ध- २५ स्य (चाऽ)भेदान् । न चेवम् , अतोऽहष्टमेष्टत्यम् । तस्याम् [किम् १]इत्यत्राह—युगपत्ज्ञान इत्यादि । सर्वेन्द्रियविषयसन्निभानेऽपि या युगपज्ज्ञानानामनुत्पत्तिः सा मनसो लिङ्गम् न भवेत् । तद्वैशयवत् १ तद्वनुत्पत्तेरपि अदृष्टत ए[व भा]वादिति भावः ।

एतदेव दर्शयन्नाह-['तद्' इत्यादि]

<sup>(</sup>१) निष्यस्यात्मनः । (२) सर्वज्ञता । (३) सर्वज्ञता । (४) सिक्षकपं निरपेक्षम् । (५) जन्मान्त-रीयतपसः संभावना वर्तते इति भावः । (६) तपःप्रभावात् । (७) चक्षुपेव । (८) रसादेरि । (९) आत्मना मनः संयुक्तम्, तेन च सर्वेऽधाः इति परम्परासम्बन्धस्य । (१०) भेदाभावात् । (११) अशेषार्थ-वेशस्यवत् । (१२) युगपञ्जानानुत्पसेरि ।

[तद्वैचित्र्याच्य केषाञ्चित् स्याचुगपत्संविदन्यथा।
स्मृतीनां युगपदुत्पत्तिः सत्यपीत्थं प्रसज्यते ॥२२॥
तदात्मसन्निकर्षस्य चाणोस्तेनानपेक्षिणा।
प्रदेशतद्वद्व्यतिरेकात् स्यादवस्तुत्वमित्यतः ॥२३॥
तद्व्यतिरेकवतः कोऽर्थः पट्पदार्थप्रवादिनः।
तेषामन्येन मनसा वा संयोगः कुतो यतः ॥२४॥
द्व्यातिरेकाद्विभागश्च स्मृतिः स्यात्कदाचित्।
न चात्मत्वं समवेतं प्रदेशेषु तदात्मनः ॥२५॥
भेदप्रसङ्गात्प्रत्यात्मं सन्निकर्षान्नाप्यनात्मनः।
प्रदेशतद्वतोभेदं नाईन्त्यात्मनि सुखादयः ॥२६॥

आत्ममनोऽक्षार्थसिक्षकर्षाद्धहिरर्थज्ञानोत्पत्तां युगपज्ज्ञानोत्पत्तिः किन्न भवेत् ? मनसामेकत्वे एकेव बुद्धिः स्यात् । प्रत्येकमेकेकात्मसम्यन्धस्य नियमायोगात् । यदि तद्ये त्तस्य ताद्यस्य कमश्चः कचित् ज्ञानसम्बन्धात् सर्वज्ञत्वम् ; कि पुनरसर्वेज्ञस्वभाव्यम्बन्धविकलस्य तत्समवायिकारणत्वमसंभाव्यम् असमवायिकारणत्वं च ।]

तद् इत्यनेन तद्वेशद्यकारणम् अटच्टं परामृदयते, तस्य वैचित्र्यात् कारणात् [४३९ ख] विदिरन्तश्च केषाञ्चिद् ईरवरप्रभृतीनां युगपत् संचित् स्यात्, तपःप्रभावविकलानाम् अन्यथा क्रमेण इत्थं व्यवतिष्ठेत ।

नतु अनुमानगम्यस्य एवमभावायोगात्, इतर्था सर्वत्र कार्ये दृष्टस्यापि कारणस्य वैफल्यं भवेत्, अंत एव तन्निष्पत्तरिति चेत्; नः तिहङ्गस्य कचित् तेन प्रतिबन्धादृष्टेः, अदृष्टस्ये २० वाषवस्य मा (स्यैवावत्रयम) भ्युपगमनीयत्वात् । अत एव लिङ्गं न भवेत्; इत्याह्— । दृष्णान्तरमाह—सत्यपि इत्यादि । न केवलमसनि किन्त्व (किन्तु) सत्यपि मनसि स्मृतीनां युगपदुत्पत्तिः प्रसज्येत (ज्यते) ।

कुत एतन् ? इत्यज्ञाह—तदातम इत्यादि । तच्च मन आतमा पुरुषः तयोः सन्नि-कर्पस्य अपेक्षेका(अपेक्षिणा)चितो (त्तो)त्पत्तेः । केन ? इत्याह [ते]न इत्यादि । यदि वा, २५ तदातमसन्निकर्षस्य च युगपदुत्पत्तिः स्यादिति च व्याख्येयम् । कुतः ? इत्याह—[ते] नानपेक्षित्वेन (क्षिणा) इत्यादि । कस्य ? इत्याह—अणोः इत्यादि । स्मृतीनामयोगपचे अक्षीकियमाणे किम् ? इहाह—(इत्याह—)प्रदेश[इत्यादि ।]

ननु चक्षुरादिबुद्धीनामपि तत एव परेण यौगपद्यं नेष्यते, ततः सामान्येन 'संवित्तीनाम्' इति वक्तन्यम् । न च स्मृतिशब्दः सामान्यवाची तैद्विशेषवाचित्वात् , तन्न युक्तम् 'स्मृतीनाम्' ३० इत्येतदिति चेत् ; चक्षुरादिधियां .कदाचिद् यौगपद्यमपि स्यात् , तथा प्रतिभास नानुमाम

<sup>(</sup>१) अरष्टादेव । (२) संवित्तिविशेष ।

्(नात् न तु) सविकल्पानां विपर्ययात् । अस्त (अस्तु) वा, तिष्ठतोद्भावचनमिति (१) प्रदेशत-द्वतोः संस्कृतप्रदेशात्मनो[ः] व्यतिरेकात् परस्परं भेदो (भेदात् अ) व्यंतिरेके अन्यतरित्येयदेव (त्येक एव) स्यादित्येवं वचनम् , तत्प्रदेशानाम् अवस्तुत्व (त्वं) स्यात् । कुतः १ इत्याह – षट्पदार्थ इत्यादि । ततोऽन्यस्य पदार्थस्य अनभ्युपगमात् परेणे इति भावः ।

५ तैद्व्यतिरिक्ता अपि ते सत्य (सन्ति) इत्येके; तम्न (तत्राह्—) क्रोडर्थ इत्यादि । द्रव्यगुण-कर्माण अर्थाः \* "द्रव्यगुणकर्मस् अर्थः" [वैशे० स्० ८।२।३] इति वचनात् । तेभ्यो व्यतिरेकवर्तः पदार्थस्य सत्तायाः संमवाय समवायासंभवात् \* "त्रिपदार्थसत्करी सत्ता" ईत्यभिधानात् । सामान्याविपत्ते सन्त (न्यादिक्षपापत्तेः सन्तः) इति चेत् ; अत्राह्— [द्र]व्येत्यादि । तेषाम् आत्मप्रदेशानां मनस्य (सा अ) न्येन वा शरीरादिना वा संयोगः १० अन्यत[र]कर्मकः (जः) संयोगजाया (जो वा) कुतः ? नैव । विभागश्च कुतः ? तस्य संयोग-पूर्वतत्त्व (वैकत्वातः) तद्भावेऽभावात् ।

कुतो न स्यान् ? इत्याह—द्रुट्यातिरेकात् द्रव्याद् भेदान् तेषाम् इति, द्रव्यस्य च तदन्तरेण[कुतः] संयोगादिःगुणः ? यतः संयोगात् । कुतिश्चद् अदृष्टादेः सहकारिणः द्रव्या-नितरेर्कः तेषामिति चेन्; अत्राह—तवे ('न च'इ) त्यादिना । तात्पर्यमिदमत्र—आत्मनो व्यतिरि-१५ च्यमानाः तत्प्रदेशाः यदि द्रव्यम् , यथा घटाद् व्यतिरिच्यमाना कपालादयः ; तदात्मद्रव्यम् , तदन्तरं चा स्युः ? तत्र आद्ये पश्चे आत्मत्वसमचायाद् आत्मद्रव्यं ते प्रथमात्मवन् ; तद्यायुं-(युक्तम् ;)युक्तिविरोधात् । तदाह—न च नैव आत्म[न्व]मवान्तरं सामान्यं प्रदेशेषु सम-चेतम् ।

कृतः ? इत्याह—प्रत्यात्मम् आत्मानम् आत्मानं प्रति प्रत्यात्मम् आत्मानं (नो)
२० भेदप्रसङ्गाद् बहुत्वप्राप्तिः । एवं मन्यते—एकत्रात्मिनि "तद्वहुत्वे [४४०ख] अवयवारम् (२६)-त्वादिप्रसङ्गः । किञ्च, तेषाम् असर्वगतत्वे आत्मसर्वगतत्वेकान्तप्रतिज्ञाद्दानिः । तेषां च मनसा संयोगे अदृष्टसमवायोऽपि तेषामेव तत्संयोगजन्यत्वात् , १ तस्य संयोगजन्यत्वात् तस्य संयोगजः 

\*"अदृष्टः आत्ममनःसंयोगजः" दैत्यिभधानात् । न च अन्यसंयोगजः अन्यं समवेति (वैति) सत्त्वान्तरेऽपि तत्प्रसङ्गात् । अदृष्ट फलं च विवेवास्तु \*"कृत् पत्रद्वायी" दैति वचनात् । तेषां २५ च लोकान्तरगमने क्रियावत्त्वम् , अवामने (अगमने) संसारभेद्विलोपः । ता (ना) प्यन्यस्यादृष्टाद् अन्यस्य संसारः ; अतिप्रसङ्गात् । विन्त्यम् । प्रदेशमनःसंयोगः परमाणुसंयोगवत् सदोष 
दृति न असर्वगतत्व (त्वम् ।) सर्वगतत्वे प्रथमवत् प्रसंघातवस्था (प्रसङ्गात् अनवस्था) च ।

<sup>(</sup>१) अभेदे। (२) वंशेषिकेण। (३) षट्पदार्थंभिका अपि। (३) भिक्षस्य। (५) 'समवाय' इति व्यर्थम्। (६) तुल्लना—"सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मं सु सा सत्ता।"—वेशे० स्० १।२।३८। (७) संयोगा-भावे। (८) अभेदः। (९) प्रदेशानाम्। (१०) प्रदेशाः। (११) प्रदेशबद्दुत्वे। (१२) प्रदेशानाम्। हे प्रतद्न्तर्गतः पाठो न्यर्थः। (१६) "आत्ममनसोः संयोगाद्धमीत्पत्तिरिति"—प्रशः आ० प्र० ६३८। (१४) आत्मप्रदेशेषु। (१५) "कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुः"—प्रशः आ० प्र० ६३७। (१६) तदन्तरमितिपक्षे।

तत्परिकल्पनवैफल्यं वा, प्रथमात्मता (का) त् कार्यनिष्पत्तेः पुनरिष स एव दोषः । पुनरिष तत्परिहाराय तत्प्रदेशकल्पने तदेव आवर्त्तत इति चक्रकम् इति न किञ्चिदेतत् । द्वितीयपश्चे दोषं दर्शयन्नाह—नाष्यनात्मन इत्यादि । पश्चान्तरस्वापि (सूचने अपि शब्दः) अनात्मनं (नः) प्रदेशस (स्व)रूपस्य द्रव्यान्तरस्य मनसा यः सन्निकर्षः तस्मात् न सुग्वादयः स्मृतयो भवितुमईन्ति । कुतः ? इत्यत्राह—आत्मन्यादि (आत्म इत्यादि) । दूषणान्तरमाह— ५ प्रदेशतद्वतोः इत्यादि । सुगमम् ।

पुनरिष महात्म्य (पुनरिष दूषणमाह- आत्म) इत्यादि । 'आत्मा मनसा युज्यते, मनः [४४१क] अक्षेन (अक्षेण) इन्द्रियोता (येण अ)क्षम् अर्थेन' इति य आत्ममनोऽक्षार्थसिक्षकर्षः संयोगादिसम्बन्धः तस्पाद् बहिरर्थज्ञानोत्पत्ती सत्यां युगपज्ज्ञानोत्पत्तिः किन्न भवेत् ?

नन्त्रेकत्वा[नम]नसो न तेनै सर्वेन्द्रियाणां तैरश्चीनां युगपत् सम्बन्ध इति चेत् ; अत्राह— १० मनसाम् इत्यादि । एकत्वे मनसो युगपत् एकेव बुद्धिः स्यात् । न चैवमस्ति, अनभ्युपग-मान् । तयैव (तथैव) आत्मान्तरेषु ज्ञानानुद्यप्रसङ्गात् । तत एव तैदुद्ये एकत्रापि युगपदेक-(दनेक) ज्ञानोदयोऽनिवार्यः, अनेकत्रोत्पादाय इतिति (यतित) नैकत्र इति किंग्रतो विभागः ?

स्योदतत् बहुत्वेऽपि एकेनैव मसाऽतीकः (मनसा आत्मेकः) संयुज्यते ; इत्यत्राह्-प्रत्येकम् इत्यादि । एकम् एकं मनः प्रत्येकैकस्य आत्मनो यः सम्बन्धः तस्य नियमेन अवद्यंभावेन १५
अयोगात् आत्मनां व्यापित्विविरोधात् इति भावः । कष्णदृष्टस्य घटनानियाम (कँष्टा अदृष्टस्य घटनात नियम) कल्पना ; उक्तं (क्त) दोषदुष्टत्वान् । अथ अतदे (अप्रदे) शस्य आत्मनः प्रदेशदोषयोजना कीदृशी ? इत्यत्राह्-यदि इत्यादि । बुतः ? इत्यत्राह्-तद्र्थ इत्यादि । तम्य आत्मनः ।
दूषणान्तरमाह्-तादृश इत्यादि । तादृशस्य कूट[स्थ]स्य क्रमशः क्रमेण पुनः पुनः इति किचित्
कस्यांचिद् अवस्थायाम् ज्ञानसम्बन्धात् सर्वज्ञत्वम् 'अमंभ (भा)व्यम्' इति वक्ष्यमाणेन २०
सम्बन्धः । तिर्हि (न हि) तस्य सम्बन्धेऽपि विषयप्रहृणोन्मुखता पूर्ववर्तः ।

युक्त यन्तरमाह-कि पुनः इत्यादि । पुनः इति पूर्वदूषणदस्यानिश्रय (णादस्य निस्तय) - सूचकः । असर्वज्ञस्वभावमज्ञहतः किं सर्वज्ञत्वम् ? इदम् दमत्त्वेवं पर्यत्र [४४१ख] (इदममत्त्वा एवं पर्यनुयोगः तं) त्सम्बन्धात् पूर्वविषयानिभमुखस्वभावो गगनादिवत् असाचते (अस्त्येव, उत) तद्भिमुखस्वभावः ? प्रथमपश्चे पूर्वं वाक्यं (पूर्ववत् वाच्यम्"।) द्वितीयेऽपि २५ सक्तविषयाभिमुखः, कतिपयपदार्थाभिमुखो वा अस्य स्वभावः ? तत्र आद्ये विकल्पे अनिम-मात्रस्य सक्तव्रक्तत्वाम् (सक्तव्ज्ञत्वम् ) इति । द्वितीये द्वितीयमिति ।

नत्व चोत्तरज्ञानं सति (ननु च उत्तरज्ञानं प्रति) समवायिकारणत्वमेवास्य विषयाभिमुखं (मुख्यं) नापरम्, सहकारिविशेषात् कदाचित् कीटक्षज्ञानं प्रति तस्य तद् अ इति चेत् ? अत्राह-

<sup>(</sup>१) मनसा । (२) इन्द्रियेः । (३) आत्मान्तरे ज्ञानोद्ये । (४) कठिना इत्यर्थः । (५) प्रदेश-रहितस्य । (६) आत्मनः कृटस्थस्य । (७) ज्ञानसम्बन्धेऽपि । (८) नित्यत्यात् पूर्वावस्थावत् । (९) ज्ञानसम्बन्धात् । (१०) उत्पद्मते इति क्षेपः । (११) 'न हि तत्सम्बन्धेऽपि विषयप्रहणोन्युस्तता पूर्ववत्' इति:दूषणं वक्तन्यम् । (१२) प्राणिमान्नस्य । (१३) सर्वज्ञत्वमसंभाग्यमिति । (१४)समवायिकारणस्यम् ।

प्राग् इत्यादि । प्रागिव(प्राग् अव) स्थितज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं न ज्ञान (तज्ज्ञान) स्वभावसम्बन्धः-विकस्य (न्धविकलस्य) तज्ज्ञानमेव स्वभावः स एव सम्बन्धः तेन विकल्पस्य (लस्य) अचेतनस्य इत्यर्थः, तत्समवायिकारणत्वं ज्ञानसमवायिहेतुत्वम् असंभाव्यम्। तथाहि न्म (यत) ज्ञानस्वभावं (भाव) सम्बन्धविकल त(लं न तत) ज्ञानसमवायिकारणम् यथा पृथिव्यादि, तथा च परस्य आत्मा ५ तद्विकलः, इत्ररथा पृथिव्यादिरपि तत्कारणं भवेत ।

ननु कैर्यस्य पृथिव्यादेः तैत्कारणत्वे प्रत्यभिक्षाविलोपः, शरीरादेरिनित्यत्वादिति चेत् ; परमाणूनां स्यान् । तेपामदर्शनान् नेति चेत् ; किं पुनः परपरिकल्पितात्मना(त्मनः) दर्शनमस्ति ? तथा चेत् ; परमाणूनामस्तु । ज्ञानस्य गुणत्वाद् आधारमात्रं सिध्ये तु शा(त् , तैच्चा)त्मा परमाणवो वा इति न निश्चयः । तेषां तत्कारणत्वे तद्गृपादिवद् बुद्धेः अस्मदादिभिरम्हणमिति १० चेत् ; आत्मनोऽपि तैत्कारणत्वे तद्विभुत्ववत तद्यहणं किन्न स्यात् ? अत्र गुणवैचित्र्यं न परत्रे-[ति] न[४४२क] विभागहेतुः ।

अथ परमाणृनां बुद्धिगुणत्वे व्यापित्वं व्योमवन् स्यात् । तथाहि—'परमाणवो विभवः नित्यत्वे सित अस्मदादिप्रत्यक्षगुणाधारत्वाद् व्योमवन्' इति चेत् ; न ; घटादिना व्यभि-चारात् । ऐकान्तिकनित्यत्वस्य सर्वत्र निषेधान् । नतो यथा नित्सम्बन्धविकरुत्वात् न परमाणवः १५ तत्समवायिकारणं तथा आत्मापि मा भूत् । असमवायिकारणत्वं स्यादिति चेन् ; अत्राह्—असमवायिकारणत्वं च इति सर्वमसंभाव्यम् ।

<sup>(</sup>१) अनित्यस्वभावस्य । (२) ज्ञानसमवायिकारणःवे । (३) हेतोः । (४) आधारमाश्रम् । (५) पृथिव्यादिवरमाण्नाम् । (६) ज्ञानकारणःवे । (७) विद्यते हित होवः । (८) ज्ञानसम्बन्ध । (९) समवायिकारणादिश्वम् । (१०) ज्ञानस्वभावसम्बन्धिवक्रसमि । (११) ज्ञानसमवायिकारणम् । (१२) उत्तरवाव्दस्य कारणम् आकाशः तत्र समवायि । (१३)पटरूपस्य कारणं पटः, तस्य कारणं तन्तवः, तेषु समवायि समवायसम्बन्धेन वर्तमानं तन्तुरूपम् । (१४) ज्ञानस्य एकं कारणम् आत्मा, अवरव्य कारणं मनः, उभयन्न समवायसम्बन्धेन वर्तमानः आत्ममनःसंयोग हित । (१५) 'तस्य' इति व्यर्थम् । (१६) संस्कारोत्पत्तो । (१७) तुरुमा—"ज्ञानजो …" प्र० वार्तिकारु० ३।५२७ । (१८) सारणस्य कारणम् आत्मा तत्र समवेतः संस्कारः हित । (१९) ज्ञानस्वभाविकरुस्य आत्माः ।

\* भन्नतु आत्मनः प्रदेशाः, ते च(न)ततः कथञ्चिद्धिमा इति चेत् ; अत्राह-यदि पुनः इत्यादि ।

[यदि पुनः

प्रदेशतद्वदैक्यं चेत् प्रतिपत्ताऽयं न लक्षयेत् । स्याद्द्रव्यपर्यययोस्तत्त्वं जयेद् धार्ष्टवेन सौगतान् ॥२०॥

आत्मादीनां प्रदेशतद्वतोः भेदंऽपि स्वभावत एव कथिन्चतादात्म्यं सम्बन्धान्तरा-भावात् । गुणगुणिनोः सहभूतयोः जातितद्वतोश्च न कथिन्चत्तादात्म्यिमिति स्वमनी-षिकया तत्त्विमिदन्तया प्रतिष्ठापियतुकामः वैयात्येन कृतकिविश्रमात् स्वार्थोकारयोः तादा-त्म्यपरिणामं प्रतिक्षिपतः शौद्धोदनिशिष्यकान् विजयते । नहि प्रदेशतद्वतां घटपटवत् स्वातन्त्र्यं समवायासंभवादन्यत्र तादात्म्यात् ।]

प्रदेश-आत्मनोः कथिक्चत्तादात्स्येऽपि अत्र तचन्नेति (अन्यत्वं नेति) चेत् ; अत्राह्[४४२व] तद्वदेस (प्रदेश) तद्वदेक्यं चेद् इत्यादि । प्रदेशतद्वनोः ऐक्यं प्रपत्तप्रतिपन्वः (प्रतिपत्ता) प्रतिपत्रवानयं नैयायिको न लक्ष्ययेचित् (लक्षयेत् चेत्) स्यात् कथिबद् द्रव्यपर्या(य) ययोः[तत्त्वम्] एकतानात्व (तानत्व) मेव लक्षयेद् इत्यर्थः । जयेद्वापट्येन सौगतान् द्रव्यपर्याययोः ऐक्यम् अलक्षयतः ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-आत्मादीनाम् आदिशब्देन गम (गग) नादिर्ण्हाते, प्रदेशतद्वतोः मेदेऽपि कथंचित्तादातम्यं स्वभावत एव । कुतः ? इत्याह-'सम्बन्धा' इत्यादि । तादा-त्म्यसम्बन्धाद्न्यस्य सम्बन्धस्य अभावात् । न तावत्तयाः संयोगः ; मनःसंयोगवन प्रसङ्गात् । न चैवम् आत्मादीनाम् तेषु नेया (ते वा प्रदेशाः)स्युः, इतरथा घटादयोऽपि संयोगाऽविशेषात् । घटादीनामपि स्वप्रदेशैः संयोग एव स्यात् । अयुतसिद्धत्वमन्यद्वा प्रकृतेऽपि समानम् । नापि २० समवायः , तेपां तदारन्धत्वप्रसङ्गात , तथा च घटादिवदनित्यत्वम् , स्वारम्भकावयवसन्निवेश-विशिष्टत्वेन ईश्वरस्याप्यन्येश्वरपृत्रंकत्वम् । तत एव संयुक्तसमवायादयो दृरोत्मारिता एव । न गुणगुणिनोः कथञ्चित्तादातम्यम् , अपितु भेद एव । किंभूतयोः ? इत्याह-सह इत्यादि । पुनर्पि कयोः ? इत्याह-जातीत्यादि । चेति समुच्चये । इत्येवं स्वमनीपिकया तत्त्वम् इदन्तया भेदैकान्तरूपतया च नानेकान्तश्रणिकादिरूपतया प्रतिष्टापयितुकामः शौद्धोदनिशिष्यकान् २५ च वैमात्येन विजयते । किंकुर्वतः १ इत्याह-तादात्म्यपरिणामं प्रत्यक्षं प्रतिक्षिपतः कुतर्क-विभ्रमात् । [४४३क] कथं तं प्रतिक्षिपतः ? इत्याह-स्वार्थाकार इत्यादि । प्रपञ्चेन चर्चित-मेतत् । प्रदेशतद्वतोरिप तादात्म्यं नेति चेत् ; अत्राह-नहि प्रदेशतद्वतां घटपटवत् स्वातन्त्र्य (न्त्र्यं)भवेद् इति भावः । समवायादेर्भावात् नैवं चेत् ; अत्राह-समवाय इत्यादि । किं सर्वथा र्तदसंभवः १, इत्याह-अन्यत्र इत्यादि । तादात्म्याद् अन्यस्मिन् सम्बन्धत्वे इष्यमाणे तद्- ३० संभव:, तादात्म्ये तु संभव एव ।

<sup>(</sup>१) प्रदेशतद्वतोः । (२) भारमादीनाम् स्युः । (३) प्रदेशानाम् । (४) स्यादिति । (५) न स्वातन्त्र्यम् । (६) समवायासंभवः ।

एतदेव दर्शयन्नाह-संयोग इत्यादि ।

#### [संयोगसमवायाभ्यामन्यत्र विसुद्रव्यवत् । स्वतः स्वभावतादात्म्यादृते न व्यवतिष्ठते ॥२८॥

सर्वत्र तथापरिणामं मुक्तवा नापरः संयोगः समवायो वा सम्बन्धः परिकल्प्यः। 
पतदभावे सर्वगतानां स्वप्रदेशकृत्तेरप्रतिबन्धात्। तद्भेदैकान्ते समवायकृतेः समवायस्य विशेषणीभावोऽत्र सम्बन्धक्वेत् ; सर्वत्र अयमेवास्तु । नवै तत् : : ]

स्वतः स्वभावतादातम्याद् ऋते विना अन्यन्न अन्येषु परस्परं भिन्नेषु कुतः सम्बन्धो व्यवतिष्ठेत(छतं)? दष्टान्तमाह-विभुद्गव्यवद् इति । संयोगाते (दि) व्यविष्ठेत इति [चे]त् ; अत्राह-संयोगसमवायाभ्यां न व्यवतिष्ठते इति ।

१० कारिकार्थ[मा]ह—सर्वत्र इत्यादि । न्यथा(तथा)परिणामम् अविनिर्भागपरिणितं हुक्त्वा नापरः पुरुषदण्डयोः सम्बन्धः परिकल्प्यः । कोऽसो १ इत्याह—संयोगः, किन्तु तथा परिकल्प्यः । यदि पुनर्द्धयोः कथिन्वत्तादात्म्येन वर्तमानः संयोगः स्यात् , तस्य पुरुषदण्डाववयवौ सं च अवयवी इति असक्तम् कपालघटवदिति तथा च एकाकर्पणात् नियमेन सर्वाकर्पणम् । आत्मशरीरयोरि अन्योऽवयवी , न चैवम् इति । तथा गुण्यादीनां तथा परिणामं तादात्म्य- परिणाम (मं) मुक्त्वा नापरः सम्बन्धः परिकल्प(प्यः) । कः १ इत्याह समवाय इति । कुतः १ इत्याह—तद्भावे तथा परिणामाभावे सर्वगतानाम् आत्मादीनाम् स्वप्रदेशेषु वृत्तेरप्रतियन्धभावात् (न्धात् ) सम्बन्धभावात् तथापरिणामः परिकल्पः (प्यः) । [४४३ख] करिमन् १ इत्याह—तद्भावे तत्प्रदेशतद्वतोः नानात्वैकान्त इति । समवायः प्रैतिबन्ध इति चेत् ; अत्राह—समवायवृत्तेः इत्यादि । समवायस्य स्वत एव वृत्तिः इति चेत् ; अत्राह—समवायस्य स्व

अँसम्बन्धः समवाय इत्येके ; तेषां गुणो गुणी समवाय ध्हेति प्रत्ययज्ञननात् तत्सम्बन्ध उच्यते ; नासकस्ये (न ; अशक्तस्य) पदार्थान्तरवत् तज्जननविरोधात् । शक्तद्रचेत् ; तिर्हे शिक्तयोगात्तथा [यथा] शुक्त गुणयोगात् शुक्तः । शक्तदेव तितो भेदे सम्बन्धासिद्धिः । पुनः समवायकल्पने नैवनेवस्था (लपने अनवस्था ।) विशेषणीभावात्र (वांऽत्र)सम्बन्धद्रच (इचेत् ) सर्व च
२५ (सर्वत्राऽ)यमेवास्तु किं समवायेन ? निह गुणादयो द्रव्यस्य न विशेषणम् । गुणानुरक्तप्रतीति[:] एव (वं) स्यान् न इहप्रतीतिः इति चेत् ; कथं 'समवाये शक्तिः' इति प्रतीतिः ? सोऽयं
विशेषणीभावः इर्ह इहेतिप्रत्ययहेतुः नान्यवै [सत्य]मीद्रवरिक्छिसतम् ! तत्सम्बन्धेति (न्धेऽपि)
र्तदन्तरकल्पने अन्याऽनवस्था । विशेषणीभावोऽपि भावस्य किं कुर्वाणः स्यात् ? अकिक्कित्करस्य
वस्तुत्वाऽयोगात् । किञ्चित्करत्वे सर्व तद्वस्थम् । शक्तिः तैतोऽभिन्नेति चेत् ; तथा गुणादयोऽपि

<sup>(</sup>१) संयोगः। (२) स्यात् , तयोः संयोगात्मकः। (३) सम्बन्धः। (४) अन्यः सम्बन्धो न विद्यतेऽस्येति असम्बन्धः। (५) समवायात्। (६) समवाये। (७) वृष्यादौ। (८) सम्बन्धान्तरकल्पने। (९) समवायात्।

तैहतो न व्यतिरिच्यन्ते । 'घटस्य रूपादयः' इति न स्यादिति चेत् ; 'तद्वतः शक्तिः' इति कथम् ? गुणगुणिनोरभेदे एकप्रहणे सर्वप्रहणीमिति चेत् ; किं पुनर्द्रव्यादिप्रहणे सिन्न (शक्ति) - प्रहणम् ? तथा चेत् ; मन्त्रादौ संशयादिः कुतः ? इति यकिञ्चिदेतत् । [३४४क] परमतम् आशङ्कते नवै इत्यादि । तुच्छब्देन आत्मानि (दि) परिप्रहः ।

तत्र दृषणभाह-निरंदा इत्यादि।

### [निरंशात्माणुसंयोगात् स्मृतिर्नित्यं प्रसज्यते । परमाणुबदिष्टं चेत् स्मृतिषट्कं सहेक्ष्यताम् ॥२९॥

आत्ममनसोः निरंशत्वैकान्ते सिक्षकर्पासंभवात् अकादाचित्वात्मविश्वत्ववव्यावव्द्र-व्यभावित्वात् कथं तत्प्रभवगुणविशेषस्य अन्यानपेक्षिणः कादाचित्कत्वं यतः कदाचित् समृतिः । अदृष्टकारणत्वे मनाऽहेतुकं स्यात् । सत्यपि अणी मनसि आत्मनः समृतीनां १० पण्णां सप्तानां वा सईवोत्पत्तिः स्यात् परमाणुवत् । तदेतत् तदागमपठितं करणमात्मा-न्तरं द्रव्यान्तरं सदपि विचार्यमाणं अन्तर्विहिश्वािकिञ्चित्करम् ।]

अणुरिति मनसोऽभिधान (नम्) निरंदाी यो आत्माणू तयोः संयोगाद् हेतेः (हेतोः) स्मृतिः नित्यं सदा, उपलक्षणमेतदिति सर्वत्र च प्रसज्यते । न खलु समर्थस्य कारणस्य सर्वत्र सर्वदा भावे कार्यकादाचित्कत्वमः ; अतत्त्वार्थत्वप्रसङ्गात् ।

नतु संयोगस्य द्रज्ये सर्वजाऽवृत्तेः नायं दोषः, निह परमाणूनां संयोगाः (गः) तावद्व्याप्य वर्त्तते । तदाह-परमाणुवद् इष्टं चेत् इति । यथा परमाणुषु संयोगो वर्त्तमानो न सर्वदा तदात्मिन वर्तते अयावद्द्रव्यभावित्वादस्य तथा आत्ममनसोर्ण्य (ग्प्ये) निद्धः चेत् ; अत्रो-त्तरमाह-स्मृतिषट्कं सह युगपद् ईक्ष्यताम् ।

एवं मन्यते-आत्मनो व्यापिनो मध्ये वर्त्तमानस्य अणुमनसोऽयावद्द्व्यभाविनोऽयद्यं २० घट (घट ) मंयोगाः आत्मन[ः], स्वात्मना तस्य पड्भिः ति्गिः सम्बन्धात , तथा च तयोः तदेव सावयवस्वम , अन्यथा कुतोऽम्य प्रदेशवृत्तित्विमिति ? अथ यथा जैनस्य परमाणूनां नैरन्तर्येण अवस्थानं संयोगः तथा ममापि आत्ममनसोः इति ; युक्तमेतत् , किन्तु न संयोगो गुणः सर्वन्यतत्वं(तः) मनोदेशपरिहारा[त]। भवन्तु तस्य युगपत् षट्मंयोगाः, तेभ्यस्तु स्मृतिः एकैय बज्जा (तज्जां) तन्तुभ्य एकपटवन् तत्संयोगेभ्यो वा इति चेत् ; न ; अन्यथाऽभिप्रायात् । तथाहि— ६५ यथा एकत्वेऽपि मनसः ततः सहात्मनि समवेताः संयोगाः षट् तथा स्मृति (त) योऽपीति [४४४ख] न तदेकत्वं स्मृत्येकत्वं (त्व) नियन्धनमिति ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-आत्म इत्यादि । आत्ममनसोः निरंश्वत्वैकान्ते अङ्गीकियमाणे सिक्षिकर्षस्य आत्ममनसोः संयोगस्य तयोरन्यस्य सम्बन्धस्य असंभवात् अकादाचित्त्वात्म- विश्वत्ववद्यावद्द्रव्यभावित्वात् कारणात् कथं तस्य तत्प्रभवगुणविशेषस्य तस्मात् सिन्न- ३० कर्षात् प्रभव उत्पत्तिः यस्य स वासो गुणविशेषश्च बुद्धादिः तस्य । न[नु]सद्पेक्ष(क्ष्य)स्य

<sup>(</sup>१) गुण्यादेः । (२) असिः १ (३) संबोगस्य । (४) भवति ।

सहकारिणः कादाचित्कत्वात् कादाचित्त्वम् इति चेत् ; अत्राह-अन्यान्यपेक्षिण इति । चर्चित-मेतत् । यतः तैत्कादाचि[त्क]त्वात् स्मृतिः कदाचित् 'स्यात्' इत्यध्याहारः । ततो यदुक्तम्— \*''सुखादिस्वप्नादिज्ञानानि इन्द्रियजनितानि, तच्वात् , चक्षुरादिजनितरूपादिज्ञानवत्, यत् तद् इन्द्रियं तत् मनः'' इति ; तन्निरस्तम् । ततः तद्भावे क (का)दाचित्कत्वमयुक्तमिति पन्यते । अहेतुकम् अविद्यमानित्कं मनः स्यात् ।

ननु चक्षुरादिज्ञानम् अदृष्टादुपजायत इतिः तंत एव तंत्रिष्पत्तेश्रक्षुरादिकम् अनर्थकं भवे[त्।] तत्प्रतीतेनेति चेत् ; मनोऽपि तत एव नाऽनर्थकप् अनन्तरानुमाना[त्] तत्प्रतीतेः इति चेत् ; न ; स्वसंवेदनव्यभिचारात् , तस्य च साधनात् । अधुना मनोऽभ्युपगम्य दूषणर॰ माह्-सत्यिप इत्यादि । मत्यिप न केवलमसित अणी सृक्ष्मे मनिस प्रदेशवत्त्वं सत्वत्य (त्रवेऽसत्य) प्यात्मनः समृतीनां पण्णां सप्तानां [४४५क] वा म ग्यनाप्या(वा मनसोऽप्या)त्मनः सम्बन्धा[त्]सहैवोत्पत्तिः स्यात् । ज्ञतः ? इत्यत्राह-परमाणुवदि[त्यादि]

स्यान्मत (तं) त्वम (त्वन्मं) तेऽपि मनोऽस्ति, तद्य्येवमहेतुकं स्यात् । आगमगम्यत्वान्नैवं चेत् ; मदीयं तथास्तु । तत्प्रयोजनस्य अदृष्टतः सिद्धेनैवं चेत् ; त्वदीयेऽपि समानम् । उभय-१५ कल्पनम् उभयन्नेति ; अत्राह—तदेतदात्म्य (दागमं) इत्यादि । तदागमयति (मपिठ)तमेतद् विचार्यमाणम् अतोऽ [किञ्चित्करम् ] किञ्चिदपि कर्तुं न समर्थ (र्थम्) । किंभूतम् ? सद्पि आगमपाठमात्रेण विद्य[मानमपि। नतु अन्यार्थकियाकरणात्तद] किञ्चित्करं कथं सप[स्या]दिति चेत् ? त[द]न्यस्य (स्व)कार्यकरणेऽपि सुखादिवेदनादां विकलेन्द्रियादिवद् अतुपयोगाद् र्ण्वमिभिधानात् । पुनरपि किभूतम् ? करणमिति। केन रूपेण तत्तत् ? इत्याह—आत्म इत्यादि । तद्व र्थान्त[र]त्वेन । पुनरपि किभूतम् ? इत्याह—द्रव्यान्तरम् , प्रतीयमानान चक्षरादिद्रव्याद[न्यद्व द्वया]न्तरम् इति । क्व अकिञ्चित्करम् ? इत्याह—अन्तर्विहञ्च । अन्तः सुखादिस्ववेदने, निह् सुखादिस्वव्यदेन न शेपिमिन्द्रयम् , अमनस्के) अन्यथा विभागोपगमान (?) बहिस्त (बहिश्च) घटादो । तत्र कस्यविद्यानस्य (स्विज्ञानस्य) चक्षरादेरपरस्यानुभवादे 'रपँरस्य अनुभवादे'र्भावात् । सिक्षायदि (शिक्षालापादि) प्रहणाप्रहणे २५ संस्कारद्यत्वेतरक्ते, मनुष्यस्य व्याकरणप्रकियाप्रहणेतरवन् । तद्दद्यतरत्वेतरे आवरणक्षयोपशम्मविश्चान्। 'सत्यिप' इत्यनेन आगमगम्यत्वम् , 'अकिञ्चित्करम्,' इत्यनेन तदसाधार णकार्योऽभावाद् अननुमेयत्वं दर्शयतिस्म ।

नतु (ननु) ैं आत्मप्रदेशावरणक्ष्योपशमरूपस्य भाषेन्द्रियस्य द्रव्यकरणापेक्षत्वान् [४४५ ख]

<sup>(</sup>१) सहकारि । (२) तुरुना—"सुखादयो वा करणपरिच्छेदाः ब्राह्मत्यात् रूपादिवत् ।"-प्रश् व्यो ए०४२५। "सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा अपरोक्षप्रतीतित्वात् । स्मृतः इन्द्रियजा ज्ञानःवात् ।"-प्रश् क० ए० ९०। (३) मनसः सकाशात् उत्पादे ।(४) अद्दृष्टादेव । (५) रूपादिज्ञानोत्पत्तेः । (६) जैनमतेऽपि । (७) 'तदेतदागम' इति वश्यमाणायाः वृत्तेः प्रतीकम् । (८) 'अकिञ्चिक्तरम्' इति । (९) 'रपरस्यानुभवादे' इति द्विलिखितम् । (१०) आत्मप्रदेशेषु वः अवारणक्षयोपशमः तद्वृपस्य ।

₹0

[तेत् ] सिद्धिरिति चेत् ; कु(क्व) तस्यै तैदा(द)पेक्षा ? रूपादौ इति चेत् ; तत्र चक्षुरादि-लिङ्गादेर्भावा[त् ] सिद्धसाधनम् । तत्र ततोऽप्यन्यस्य साधने ; साङ्क्षमतवद् अनवस्था ।

किंच, सर्वस्य तत्कृपे वे समस्य (तत्क्षयोपशमस्य) प्रमेये प्रवृत्तावधि (विषि) ज्ञानं परा-श्रयम् इति प्रत्यक्षत (क्षं न) स्यात् । कु (क्व) १ भाविनि सुखादाविति चेत् ; न; उक्तमत्र [अ]मनस्कसुखादिना व्यभिचारादिति ।

किं च, एवं वादिनः सर्वमध्य[अ़]म् इन्द्रियजं तत्त्वातृ कुतो न सिध्यति १ अन्यथा-नुपपत्तिवैकल्यातृ ; इतरत्र समानमिति स्थीयतामविवादेन ।

भवतु वा परपिक्ष (परि) किर्णितं मनः ततो ज्ञानं वा, तथापि यौगमते 'नै सर्वज्ञानं वा तथापि यौगमते' न सर्वज्ञः इति दर्शयन्नाह—स्वतः इत्यादि ।

> [स्वतोऽसत्यः पुनः संवित्यकाशासंभवाद्यतः। अत्यन्तमात्मनि परतः अनवस्थानतः कुतः॥३०॥

सत्यपि सर्वार्थसिकार्थे असर्वज्ञत्वं सदसदात्मकत्वात् वस्तुनः । यतोऽयं योगिन-र्मितेन्द्रियशरीरः ऋद्वां सर्वान् अनेकधा पश्येदनुस्मरेद्वा ।]

स्वतः स्वरूपेण अत्यन्तम् एकान्तेन आत्मिनि स्वरूपेऽस्तत्या(त्यः)तत्राव्या[प्रियमा]णायाः संविदो ज्ञानस्य प्रकाद्यासंभवात् तस्याः प्रतिभा[साभा]वात् कृतः पुनः १५
सर्वज्ञत्वम स्वबुद्धेरप्यमहणातः । तत्र युक्तम्-\*'सद्सद्धगः कस्यचिद् एकज्ञानालम्बनमेकत्वान् (नम् अनेकत्वान्) पंचाद्गुणवत् (पश्चाङ्गुलवत्)।'' इतिः तत्संविदा व्यभिचारात् ।
ज्ञानान्तरात तस्याः प्रकाशः ; इत्यत्राह-परतः अन्यतो ज्ञानात् तस्याः 'प्रकाद्यासंभवात्'
इति सम्बन्धः, अनवस्थानेतो(स्थानतोऽ)र्थमात्रस्थापि महणाभावात् ।

यद् यस्मान [सिन्निकर्ष]सत्वा (सत्त्वा) द्यं परीक्षमाण आत्मा सर्वान् अर्थान् पद्येत् । २० किंभूतः ? इत्याह-योग इत्यादि । किंभन् सित ? इत्याह-सिद्धा (ऋद्धा) वित्यादि । कथं किंच ? इत्याह-अनेकचा (धा) इत्यादि । तथा अनुस्मरेद् वा । 'यतः' इति वा आक्षेपे [४४६क] नैव [अनुस्मरेन ] ।

अथ संविद आत्मिन सत्त्वेऽि सिम्नकर्षवादिनः प्रकारान्तरेण सर्वज्ञत्वाभाव (वं) दर्शय-न्नाह-'सत्यिप' इत्यादि । संभवानायाम् अपि शब्दः । योगनिर्मितेन्द्रियशरीरस्यापि योगिनः २५ मनसः चक्षुरादेवी अर्थैः सिन्नकर्षस्य भावतो[ऽ]भावाद्रिद्धि (वात् । ऋद्धि) प्रादुर्भावान् पूर्वम् उत्पद्य विनष्टैः सिद्ध (तेद्) व्युपरमात् , ''ऊर्ध्व उत्पत्स्यमानैः सिन्नकर्षभावात् । तथापि उच्यते— सत्यिप सर्वतः सर्वार्थैः सिन्नकर्षे अस्य 'अयम्' इत्यनेन जातविभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात् । किम् ? असर्वज्ञत्वम् । इतः ? इत्यत्राह—सदात्मकत्वा सदा(सद्सदा)त्मकत्वात् सदात्म-[कत्वादसदात्म]कत्वाच्च । कस्य ? वस्तु [नः] इति । द्रव्यादीनां [नां सदात्मकत्वम् अ]सदात्मकत्वं ३०

<sup>(</sup>१) भावेन्द्रियस्य । (२) कृष्येन्द्रियापेक्षा । (३) तेन एकाद्द्रोन्द्रियस्वीकारात् । (४) अध्यक्ष-त्वात् । (५) इति चेत् ; । (६) 'न सर्वज्ञानं वा तथापि यौगमते' इति द्विकिंखितम् । (७) स्यात् । (८) परमार्थतः । (९) सक्षिकर्षस्य नष्टस्वात् । (१०) आगामिकाले । ऋद्विपादुर्भावानन्तरम् ।

प्रागभावादीनामिति । अपरापेक्षया इद्मुच्यते। अयमभिप्रायः—येषामर्थानामिन्द्रियसिक्कर्षः सदात्मनाम् तेषां तेन प्रहणमस्तु, असदात्मनानुमा(नां तु सत्ता)नास्तीति कथं तेन प्रहणम् १ घटादिप्रागभावादिः[न]इन्द्रियेण संयुक्तः अद्रव्यत्वात्। नापि तत्र समवेतः; तत्त्वस्त (तत्त्वतस्त)-त्प्रत्ययप्रसङ्गात्। अत एव सम्बन्धसम्बन्धोऽपि दुर्घटः।

अथ मतम्-घटसंयुक्तेन्द्रियस्य घट (टा) भावेन संयुक्तिविशेषणीभावसम्बन्धः, कृपाद्यभावेन संयुक्तसमवेतसमवेत्तिविशेषणीभावसम्बन्धः, कृपा (पत्वा) द्यभावेन संयुक्तसँमवेतसमवेतसमवेत- १० विशेषणीभावः, [४४६स्व] एवं कर्मादाविष वक्तव्यमिति ; तद्प्यसन् ; सु (स्व) समया(य)-व्याघातान् । यद (यो) हि घटस्य प्रा[गभावप्र]ध्वंसाभावाभ्या (भ्यां) साक्षान् सम्बन्धः सैव (स एव) अनित्यता इति । \*'उभयानव्यधि(न्तव्यवधि)सत्ताऽनित्यता'' [न्यायवा० पृ०२८४] इति किमनेन ?

किंच, विशेषणीभावसम्बन्धाप्रतिपत्तौ 'इदमस्य विशेषणम्' इति कुतः प्रतिपत्तिः १ न १५ हि संयोगाप्रतिपत्तौ 'इदमप्यस्य संयोगि' इति संवित्तिर्युक्ता ।

ननु यथा समवायाप्रहणेपा (णेऽपि 'इ) दमत्र समवेतम्' इति प्रतीतिः, तथा अत्रापीति चेत्; न; साध्यसमत्वात् निदर्शनस्य । 'समवेतम्' इति हि समवायापिक्षणी प्रतीतिः, यथा 'संयुक्तः' इति संयोगातप (गापेक्षिणी । नच तद्प्रतीतौ सां युक्ता, अन्यथा शुक्रताऽप्रतीतौ शुक्ष इति संवित्तिः स्यात् । नचेवम् इति । प्रतीयते सोऽपीति चेत्; 'तस्य इन्द्रियेण कः सम्बन्धः ? २० विशेषणीभाव इति चेत्; अनवस्था । अपि च, इन्द्रियघटसंयोगकाले न प्रागभावः प्रध्वंसो वा, [त]त् कथम् इन्द्रियस्य तेन पारम्पर्यसम्बन्धः । न हि असता सतः सम्बन्धः स्वरविषाणेनेव । प्राक्पश्चात्तस्थोभाव (श्चात्स्थो दिन्तः अभवः) इति चेत्; तदा न घटः नापि इन्द्रियसंयोगः । न च अभावोऽप्रतिपन्नो विशेषणम् , दण्डवत् । प्रतिपन्नश्चेत् ; न ताचेन् (तावतः) सह घटेन, 'तत्काले 'तदभावात् । नापि केवलः; तद्महणोपायाभावातः। अत एव स्मर्यमाणोऽप्यसी ' न २५ विशेषणम् ।

<sup>(</sup>१) द्रव्यद्रव्ययोः संयोगात् । (२) संयुक्तसमवायः समवेतसमवायादिको वा, विशेषणविशेष्यभाषो वा, न संभाष्यः, सम्बद्ध्योरेव तद्भावात्। (३) सम्बद्धः। (४) अभावेन। (७) घटस्यासद्भाषःत्। (६) एकः 'समवेत' शब्दोऽधिकः। इन्द्रियसंयुक्ते षटे रूपं समवेतं तद्विशेषणमभाषः। (७)
एकः 'समवेत' शब्दोऽधिकः। इन्द्रियसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वं समवेतं तद्विशेषणमभावः।
(८) तुल्ना—''यस्योभयान्तव्यवधिसत्तासम्बन्धवाचिनी। अनित्यताश्रुतिः = यस्य नैयायिकादेः उभयस्य
प्राक् पश्चाद् भावस्य अन्तस्य व्यवधायकः सत्तासम्बन्धः तद्वाधिनी अनित्यताश्रुतिरिष्टा''-प्र० वा०
मनीरथ० २।१११। "या उभयान्तपरिच्छिष्णवस्तुयत्ता सा अनित्यता''-न्यायवा०। (९) संयोगसमवायाप्रतीतौ। (१०) संयुक्त इति समवेत इति वा प्रतीतिः। (११) संयोगस्य समवायस्य वा। (१२)
प्राक्पश्चाष तिष्ठतीति प्राक्पश्चातस्यः। (१३) घटकाले। (१४) अभावस्य असद्भावात्। (१५) अभावः।

परः प्राह्—इन्द्रियसंयुक्ते घटे सत्ता समबेता तिह्वशेषणं प्रागभावादिः, ततः संयुक्त-समबेतिबशेषणीभाव इति ; तद्य्यसारम् ; नित्यायाः तस्याः [४४७क] तिह्वशेषणायोगात् आत्मादिवत् ।

किंच, प्रागभावो घटकाले विनश्यित तदा तैस्यापि प्रध्वंसोऽस्ति, तथा प्रध्वंसस्य प्राग-सतो भावे प्रागमावः, न च तत्रेयं प्रहणप्रद्विया (प्रक्रिया) ; सत्तासमवायाऽभावादभावस्य । न ५ च तस्यानित्यताव्यवदेशः ; वैभयान्तव्यवधिसत्तासम्बन्धाभावात् । नास्तीति चेत् ; पदादी-(पटादी) कः समाश्वासः ? उपचारात् स तत्रेति चेत् ; अन्यत्रापि ततः स्यादविशेषात् । विशेषणीभावो परतो व्यमानोऽवधाचात् (भावोऽपरतः सम्बध्यमानश्चेत् ) तस्यापि तेन कः सम्बन्धो येन प्रहणं भवेन ? विशेषणीभाव इति चेत् ; किं पुनरसाधनेकः (सौ अनेकः ?) तथा चेत् ; समवायोऽपि स्यात् । समवेतबुद्धेरभेदीन्तैवं चेत् ; तिन्नबन्धनापि बुद्धिर्न भिद्यत १० इति समानम् । तन्न असदात्मना इन्द्रियसन्निकर्ष इति न तस्य प्रहणम् इति [न]सर्वक्रत्वं सिन्नकर्पवादिनः इति स्थितम् ।

तथापि सर्वज्ञत्वोपगमे नैयायिकवत् सौगतस्यापि किञ्चित् स्वाभ्युपेतं तस्य (नश्य) तीति दर्शयन्नाह-प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

[प्रत्यक्षं सर्वविषयं भिन्नकालमनागतम् । वेत्ति चेदर्थसारूप्यात् प्रामाण्यं संविदां न वै ॥३१॥

१५

कुतिश्चिद्धीदृत्पन्नं ज्ञानं यदि तदितिक्रान्तावेव योग्यतया प्रत्यक्षम् ; अनागतेऽपि किन्न स्यात् ? तत्सारूप्यातिशयसंभवात् तदुत्पत्ते श्च तत्प्रत्यक्षत्वकल्पनायामति-प्रसङ्गात् । यस्य दर्शनयोः अलम् असद्ग्रहकल्पनया अतिप्रसङ्गात् । यथेव हि कारणा-भावलक्षणे भवतः स्वतन्त्रस्य कार्यत्वमत्यन्तमयुक्तं तथेव स्वकार्यकारणस्वलक्षणसंवेदनं २० च । यदि कुतिश्चित् संवित्तेः परिच्छेदसामध्यम् ; प्रमेयकाले एव स्यात् । दश्यदर्शनयोरु-पकार्योपकारभावस्य सर्वदा भावात् । तदेतद् द्रव्यं स्वत एव यथा परिणामलक्षणं तथेव जीवात्मकमेतत् स्वत एव ज्ञानस्वभावकं प्रत्येयम् । कारकज्ञापकशक्तेः स्वतः सद्भाविन्या एव परतः परिणामात्मोपकार्यविशेषप्रतिलम्भोपपत्तेः । तस्र कश्चिद्ज्ञानात्मा ज्ञानस्वमात् ज्ञाता नाम घटादिवत् । स्वत एव सकलग्रहणप्रकाशोऽपि । तद्यमात्मेव स्वतः २५ संविदात्मा सुखादिरूपेण, दोषावरणविग्रकः स्वलक्षणमनन्तज्ञानादि केवलं प्रतिपद्येत ।]

प्रत्यक्षं तत सर्वविषयम् , किंभूतम् ? अनागतं भावि, उपलक्षणमेतत तेन भूतमिप गृह्यते । तत् किं करोति ? इत्याह-भिन्नकालार्था(कालम् अर्थ) वेत्ति चेद् यि
भूतं भाविनो भावि भूतानिशे (जिःशे) पानिति प्रामाण्यं संविदा(दां) नवै नैव अर्थसारूप्यात्
किन्तु अन्यतः कुतिश्चद् अतिशयाद् भवेत् । निह भाविनो योगिनोऽपि ज्ञानं जायते, यतः ३०

<sup>(</sup>१) सत्तायाः । (२) प्रागभावस्यापि ।(१) प्रागभावप्रध्वंसाभावमध्यवर्तिन्याः सत्तायाः सम्बन्धाऽ-भावादित्यर्थः । अर्थात् यः उत्यद्यते विनञ्जति च स एवानित्यः । (४) विद्योषणीभावः । (५) भेदाऽ-भावाद्य । (६) विद्योषणीभावनिबन्धनापि । (६) अर्थात् ।

तदाकारं स्यात् , अन्यथा छर्चभाविभावकार्यकाल एव तेन भवितन्यमिति [४४७ख] न क्रायेत नात्र कार्यकाले, कस्य काले तेन भवितन्यम् इति । तथा अनादिसकलार्थकार्यकालेऽपि भवित इदम् । एवं वक्तन्यम् तथा एकस्माद् भिन्नकालं कार्यद्वयम् \* "नाक्रमात् क्रिमणो भावाः" [प्र० वा० १।४५] इत्यादिविरोधात् । अथ योगिनः सकलं वर्तमानमेव, न तस्य किन्चित् कारणं न च कार्यं नापितज्ज्ञाने स्वाकारसमर्पकम् इति; प्रश् (थ) मकार्यका (क) रणे च तज्ज्ञाने सकलं तथ्येव भवेत् । अथ न ज्ञानम् अतत्कार्यम् अतदाकारं प्राहकम्; सकलं तथास्तु, \* "यस्य यावती मात्रा" इति न सर्वाविश्वेषः । एतत् सौगतं प्रति । तथा संविदा (दां) तत् तस्माद् अर्थात् जन्म न वै । निह विविश्वितज्ञानं प्रति सर्वे भाविनो भूता वा अर्थाः कारणम् । कार्यकाले सन्निहितस्यव योगोः (योगैः) कार [ण]त्वोपगमात , इत्रयथा अर्थदेशे असन्निहितं तत्र चक्षुर्ज्ञानमुपजनयेत् । एतद् उभयं प्रति ।

कारिकार्थमाह—कुतिश्चिद् इत्यादिना । कुति दिचद् अनन्तराद्तीताद् भाविनो वा विज्ञान-समानकालाद्वा अर्थात् उत्पन्नं ज्ञानं यदि प्रत्यक्षम् अर्थसाक्षात्कारि । किम्मन् सिति ? इत्याह—तद्तिक्रान्तावे[व]तस्य अर्थादुत्पन्नार्थस्य अतिक्रान्तिः अतिक्रमः तस्यामेव योग्यतया १५ तत्त्व[स्य]प्रमेय तत्प्र (यस्य प्र)त्यक्षं तदुत्पन्नत्वादिति भावः। अनागतेऽपि अपिशव्दाद् वर्त्तमानेऽ-पि किन्न स्यात् ? 'प्रत्यक्षम्' इत्यनुवर्तते, तत्र च उक्तो दोपः [४४८क] । विपक्षे वाधां दर्श-यन्नाह—तद् इत्यादि । तेन प्रमेयेण सारूष्यातिश्यो यः तस्य संभवात् ततः प्रमेयादुन्पत्तेश्च तं प्रत्य(तत्प्रत्यक्ष)त्वकल्पनायाम् अतिप्रसङ्गात् । तत्र साम्प्यातिशयान्तकल्पनायाम् अतिप्रसङ्गं दर्शयन्नाह—यस्य दर्शनयोः इत्यादि । सुगमम् ।

२० अत्रैव दूपणान्तरं दर्शयन्नाह-अलम् इत्यादि । तात्पर्यमत्र-यदा प्राह्यतहे [तु]त्वमेव तदाकार (कारार्पण) भ्रमम् उच्यते तदा 'अमुत एव प्राह्यता' इत्युक्तं स्याद् अलं
पर्याप्तं असतो ग्रहकल्पनया । कृतः ? इत्याह-अतिप्रसङ्गात् । तत उत्पत्तेश्च तैत्कल्पनायाम् अतिप्रसङ्गं दर्शयमाह-यर्थव हि इत्यादि । यंनैव हि प्रकारेण कारणाभावलक्षणे
भावलक्षणे भवतः जायमानस्य । किंभूतस्य भवतः ? स्वतन्त्रस्य कार्यत्तम् अत्यन्तमयुक्तम् ।
२५ एतच नैयायिकेनापि उक्तं साँगतं प्रति । तथैव स्वस्य स्वस्य कार्यस्य यम् कारणस्वलक्षण(णं)क्षानकालेऽविद्यमानं तस्य संवेदनं च अन्यन्तमयुक्तम् । एवं मन्यते-यथा सौगतस्य[य]दि
नष्टं कारणं न कार्यजन्मिन व्याप्रियते कार्यं वा न 'तस्य' इति व्यपदिश्यते, तथा संवेदनकाले
अविद्यमानं न तद्प्राह्यशक्तिसमन्वितम्, संवेदनं वा प्रहणसामर्थ्यसहितम्, अन्यथा हेतुफलभावो भिन्नकालयोः प्राह्ममाहकवद् भवेदविशेषात् । अथवा, संवेदनस्य कारणं स्वलक्षणं तस्य
३० [४४८ख] संवेदनमत्यन्तमयुक्तम् कार्यविशेषत्वादस्य । कारणात्यये च जायमानं न 'तस्य'

<sup>(</sup>१) अग्नेः। (२) ''शिश्वकार्लं कथं ब्राह्ममिति चेद् ब्राह्मतां विदुः। हेतृत्वमेव युक्तिज्ञास्तदा-कारार्पणक्षमम् ॥''-प्र० वा०। (३) तत्प्रत्यक्षत्यकव्यनायाम्। (४) 'भावस्वक्षणे' इति व्यर्थम्।

इति व्यपिद्ययते विरत (चिरतरातीत) वत् । ति यथा कारणं कार्यकाले सदेव तैंदुत्पादयित तथा संवेदनं प्रमेयसमये सदेव तद् गृह्वाति, तत्फल्टत्वाद् इति नैयायिकः; तत्राह्-यदि कुतिश्चित् सम्बन्धात् तदुत्पत्तिलक्षणात् संवित्तेः परिच्छेदसामध्यमः अत्र दृषणम्-प्रत्येत्रं क (प्रमेय) ज्ञान-काल एव वस्तुनि स्यात् परिच्छेदसामध्यम् न अतीते न माविनि इति कथं कस्यचित् सर्वज्ञ-त्वमिति भावः । अतीतानागतं वा ज्ञानस्य कारणम् इति तत्रैव तत्सामध्यम् इति । निह ५ अतीताऽनागतसाद्ययमिप दर्शनस्य मिध्याबुद्ध्यवसायादन्यतः परस्य नि (इति) मन्यते ।

संप्रति दर्शनस्य न सम्बन्ध उपकाराभावादिति चेतः अत्राह-उपकार्योपकारकभावस्य दृश्यदर्शनयोः सर्वदा कालत्रयेऽपि भावात् मिथ्याविकल्पबुद्धेः सकाशाद् इति ।

नतु \* "ग्राह्मं न तस्य ग्रहणं न तेन" ईत्यादिवचनात् 'स्वरूपे(प) वेदनमेव सर्वज्ञत्वम् न सर्ववेदनम् इत्यपरः; तत्राह—तदेतद् द्रव्यम् इत्यादि । तत् तम्माद् उक्तान्न्यायात् एतत् १० प्रतीयमानं द्रव्यं स्वत एव[न]भिन्नपरिणामाद् यथा परिणामलक्षणं परिणामो लक्षणं यस्य इति तयेव जीवात्मकं भेनंतन्(एतत्) स्वत एव नान्यतो ज्ञानस्वभावकं स्वपरमहणपर्यायात्मकम् प्रत्येयं चित्रैकरूपस्य स्वपरमहणस्वभावाविरोधान् । चक्षुरादि[४४९क] व्यापार[रेणेव स्वयं त]-स्य तत्स्वभावकृत्वे (ववन्त्वं) स्यादिति चेत्; अत्राह—कारक इत्यादि । कारकं कर्जादि, जानातीति ज्ञापक आत्मा तयोः शक्तेः स्वतः सद्भाविन्या एव परतः चक्षुरादेरपि परि-१५ णामात्मोपकार्यविशेषप्रतिलम्भोपपत्तेः ।

नतु च ज्ञातृविचारे किमर्थम् अप्रस्तुतस्य कारकस्य प्रहणमिति चेदह (चेत् १ दृष्टा)न्तार्थम्। यथैव कारकस्य शक्तिः स्वतः सती शालिश्रीजादेः, परतोऽपि परिणामात्मोपकार्यविशेषप्रतिलम्भः नथा ज्ञातुरपि । नहि किश्या (कृष्या) दिना यववीजस्य शाल्यङ्कुरजातिका (जिनका) शक्तिः आर्थायते ।

निगमयन्नाह-तन्न इत्यादि । य [त एवं]तत्तस्मात् क्वचिद् आत्मा अन्यो वा अङ्गा-नात्मा ज्ञानस्वभावरहितो ज्ञानसम्बन्धात् न ज्ञाता नाम घटादिवद् इति ।

नतु प्रदादेः नैत्सम्बन्धोऽपि नास्ति तत्कथं निदर्शनमिति चेन ; न ; समवायस्य व्यापकस्य मर्वत्राविशेषा[त] निर्पधाच । स्वत एव झानस्वभावत्वे सर्वस्य सर्वदर्शित्वमिति चेत ; अत्राह—स्वत एव इत्यादि । तदन्ययेर्थान्तरसम्बन्धा व्यापप्रबोधद्रच (तदन्यया अर्थान्तरसम्बन्धिन्या ३५ वा स्वापप्रबोधद्रचेत आत्मनः) सकलग्रहणप्रकाशोऽपि । यत एवं तत् तस्माद् अयं स्व-संबद्धनाध्यक्ष आत्मव स्वतः संविदातमा नादा (न तु आ)त्मसंविदोर्भेद इत्यर्थः । स च किंभूतः ? इत्याह—सुखादिरूपेण इत्यादि । दोषावरणविमुक्तो दोषावरणवैकत्यात् स्वलक्षणं स्वस्वरूपम् अनन्तज्ञानादि केवलम् असहायं प्रतिपद्येत यतः स्वभावविभुत्वम् इति ।

भवन्तु तर्हि आत्मनः स्वभावभूताः [४४५स्व] प्रदेशाः ; इत्यत्राह-यथा इत्यादि । ३०

<sup>(</sup>१) कार्यम् । (२) प्रमेयम् । (३) द्रष्टम्यम्-ए० ४१९। (४) ज्ञानस्वभावकःवम् । (५) ज्ञान-समवायोऽपि ।

[यथात्मा सम्बध्येतानन्तप्रदेशीः स्वतः । तथार्थोऽनन्तपर्यायैः तन्नार्थाः समवायिनः ॥३२॥

कथञ्चित्...]

यथा अनन्तप्रदेशीः सम्बध्येत विस्तरातमादि(?)स्वतः न समवायादिवशात् ५ तथा अर्थः प्रमेयो घटादिः अनन्तपर्यायैः तत्तन्मा(तत्तस्मात्)नार्थाः समवायनः समवायवन्तः ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-कथिश्चित् इत्यादि । सर्वै[सुगमम् ] । आत्मप्रदेशाभावे पुनरपि दोषमाह-तद् इत्यादि ।

## [तत्प्रदेशोपचारेऽपि युगपज्ज्ञानसम्भवः। दृराच्छब्दश्रुतिरस्ति यथैवैकान्तवादिनाम्॥३३॥

परमार्थतः प्रदेशनानान्वाभावे आकाशस्य प्रत्येकं रूपादिज्ञानं प्रसज्येत । आकाशस्य कर्णः क्यं स्युः। कार्यव्यतिरेकोपलक्षणाच्च कारणभेदस्य। न हि अग्निरारोपितोऽपि दहति, सुन्व्यार्थाभावप्रसङ्गात् । कुतश्चित् प्रदेशनियमाभ्युपगमे तद्भे दोऽवश्यमभावी । विप्रकृष्ट-देशानामपि शब्दानां श्रुतिः स्यान् संयुक्तसमवेतत्वस्य ग्रहणकारणस्य भावात् आत्माकाशयोः १५ सर्वगततात् मनसञ्च सक्रियतात् । अद्दष्टनियमे मनः अतिरिच्यताम् ।]

तस्य आत्मनः प्रदेशोपचारेऽपि वस्तुनोऽप्रदेशस्यै उपचरित[प्र]देशोपगमेऽपि युगप-ज्ञानसंभवः । दूषणान्तरमाह-दूरात् शब्दश्रुनिरस्ति एकान्तवादिनां नैयायि-कानाम् ।

कारिकार्थं दर्शयन्नाह-परमार्थतः अनुपनारतः प्रदेशनानाताभावे भ्वाकामस्य (आका२० शस्य)प्रत्येकं रूपादिज्ञानं प्रसाज्येत । यदेव हि चक्षुरादीनामन्यतमेन मनः संयुज्यते तदेव
आकाशेन, ततः संयुक्तममवायाद् रूपादिग्रहणकाले गगनममवेतसर्वशब्दप्रहणिमिति । यदि पुनः
आकाशेन संयोगेऽपि न श्रोत्रेणं इत्युज्यते; अत्राह-आकाशस्य इत्यादि । कर्णे आदि (त्यादि)
परमतम् आशङ्कते दृपयितुम् । अत्र दृषणं कथ्यम् इत्यादि । स्युरेव । कृतः ? इत्याह-कार्य
इत्यादि । कार्यं शब्दः तज्ज्ञानं च आकाशस्य, तस्य व्यतिरेकः सर्वत्राभावः तेन उपलक्षणास्य
२५ कारणभेदस्य[ग]गनप्रदेशनानात्वस्य । उपचारिनः (चारतः) तस्य प्रदेशभेदः ततः श्रुतिभेदः इति
चेतः, अत्राह-नहि अग्निरित्यादि, कृतो न दहत्येव ? इत्यत्राह-[आरोपितोऽ]पीत्यादि ।
माणवकाद् अन्यस्मिन्नपि जलादो न दहति[४५०क] अयमिति यद्युक्योर्थः (यन्प्रुक्योऽर्थः)
तस्य अभावप्रसङ्गात् । उपचारस्य सर्वत्र कर्तुं[शक्यत्यान् ] सम्बन्धाद् उष्णस्पर्शाभावस्य च
अविशेषादिति भावः ।

<sup>(</sup>१) प्रदेशरहितस्य । (२) संयोगः । (३) यतोऽग्निरपि स्वतः उच्णस्पर्शरहितः, उच्णसम्बन्धादेव उच्जो भवति इत्यर्थः ।

सन्तु तत्त्वतः तत्त्रदेशा इति चेत्; अत्राह—कुतिश्चित् तदिवनाभाविकार्यात् प्रदेशनियमास्युपगमे 'कर्णशष्कुल्यवरुद्धः अन्यः तद्विपरीतः अन्यः प्रदेशः इति' नियमस्य अङ्गीकरणे
तस्य आकाशस्य मेदा(दोऽ)वश्यंभावी । तथा च एकत्वं गगनस्य दुर्लभम् , आत्मप्रदेशवत्
प्रसङ्गश्च चिन्त्यः । निष्प्रदेशत्वे तस्य पुनरिष दृष्णमाह—विप्रकृष्ट इत्यादि । यत्र न[भ]सि
समवेताः सर्वशब्दाः तत्र संयुक्तं मनः ततः संयुक्तसमवेतत्वस्य ग्रहणकारणस्य भावात् तं ५
च वरणमिति (तत्त्थवणमिति) तर्दि आसन्नेऽिष एतदेव श्रवणकारणम् । स्यान्मतम्—मनःसंयुक्तात्मप्रदेशसंप्राप्तः शब्दो मनसा गृह्यते, विभुद्रव्यविशेषगुणत्वे सति अस्मदाद्युपलभ्यमानत्वात् ,
सुखादिवन् , ततोऽयमदोष इतिः, तत्राह—आत्माकाशयोः सर्वगतत्वात् मनसश्च [स]कियत्वात्
विप्रकृष्टदेशानामिष शब्दानां श्रुतिः स्यादिति ।

एवं मन्यते-कियावत् मनः शब्दोऽकियः, ततः शब्ददेशं प्राप्य तत् प्रकाशकं चक्षुरिश्म- २० वत् । एवं च दृशदिप्रतीतिः सोगतकिएता न विरुद्ध्यते। वीचीतरङ्गन्यायेन अकियस्य शब्दस्य आगमनप्रयासपरिहारस्य । अध्य (अथ) दृश्देशानां अवणे कथं निकटा प्रतीतिः ? कथं सखो- (शाखा) प्रदेशे चन्द्रमसः प्रतीतिः ? [४५०ख] इन्द्रियस्याऽऽशुवृत्तेः ; अत्रापि मनसः शब्द- ग्रहणे तथेव आशुवृत्तिः । अथ मनः शरीरं विहाय नान्यत्र याति ; कथं चक्षुर्याति ? गमना- दर्शनम् उभयत्र ।

स्यानमतम— चक्षः अर्थदेशं गत्वा तं प्रकाशयित तैजसत्वात् प्रदीपवत् ; मनोऽपि इन्द्रियत्वात् नयनवत् इति समानम् । अथ ये शृयन्ते शब्दाः तदेशं तद्गमनम् नान्यत्र देशे ; केन कृतमेतन ? अष्टप्टेन इति चेत् ; अत्राह— अष्टप्ट इत्यादि । अष्टप्टेन नियमे मनः अतिरिच्य-ताम् अष्टप्टेन एव तदर्थसिद्धेः त[द]नर्थकमिति ययुक्तं (यदुक्तं) परेण गन्धैकस्य (प्रन्थे, \*''एकस्य) सर्वेः [मूर्ति]मद्भिः युगपत् संयोगः सर्वगतत्वम्, आत्मार(त्मादेः'') इति ; २० तं निरसत्वे (तिन्नरंशत्वे) अनुपपन्नम् इति ।

यद (तद् दूषय) न्नाह- प्रदेशा इत्यादि ।

[प्रदेशाः सन्तु मा वा सम्बध्येद् युगपद्विभुः। अनन्तैरपि पर्यायैः तथात्माप्यसकृत्स्वतः॥३४॥

विभोरात्मनः अन्यस्य वा यावद्भिः परस्परन्यावृत्तैर्मृर्तिमद्भिः संयोगाः तावन्तस्ते २५ परस्परन्यावृत्तात्मानः संयोगिनः तावतः स्वभावभेदान् अन्यथानुपपत्त्या साधयन्ति । ते पुनः प्रदेशन्यापदेशभाजो भवन्तु मा बा, भावस्तादात्म्यात्तैः स्वत एव सम्बध्येत । एतेन "पर्याय"। संयोगभेदाभावे तदन्यतपविभागे सर्वेषां सह विभागप्रसङ्गात् । तथा च कस्यचिच्छनं सर्वकार्यद्रन्यं सक्रदेव चलेत् सर्वत्र संयोगकत्वोपपत्तेः । तथा विश्वद्रन्यवत् परमाणोः स्वत एवानन्तपर्यायसिद्धिः ।]

प्रदेशा भागाः सन्तु मा व(वा)भूवन् प्रदेशा गगनादेः तथापि सम्बध्येत् विभुः

<sup>(</sup>१) आकाशस्य । (२) विसुद्रस्यम् सम्बे आकाशः । (१) त्यज्यताम् इत्यर्थः ।

सर्वगतः पदार्थात्मा (पदार्थ आत्माकाशादिः) युगपत् 'सर्वमूतैः' इतीपेक्षम् (इतीदमत्रापेक्ष्यम् )। ततः किं जातम् ? इत्याह-अनन्तैः पर्यायैः आत्मसम्बाध्येत (आत्मा संबध्येत)स्त्रत आत्मने (आत्मना) असकृत् कमशोऽपि तथा ।]

कारिकां विवृणोति— विभोः सर्वगतस्य आत्मनोऽन्यस्य वा गगनादेः यावद्भिः सह ५ संयोगाः । कैः १ इत्याह—मूर्तिमद्भिः असर्वगतद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः, तद्वद्भिः । किंभूतैः १ इत्याह—परस्यादि(परस्परेत्यादि) । किंभूतास्ते १ इत्याह— परस्परव्यावृत्तात्मानः ते संयोगाः तावन्त एव संयोगिन आत्मादेः तावतः स्वभावभेदान् साधयन्त्येव । केन हेतुना १ इत्याह— अन्ययानुपपत्त्या [४५०क] [अन्यथा] अन्येन तावतां स्वभावभेदानामभावप्रकारेण तेषां याऽनुपपत्तिः तथा । तेदि (तथाहि—) येन स्वभावेन नमोऽभिसम्बद्ध्यते एकेन परमाणुना, १० तेनैव सर्वद्रव्यैः ; तत्परमाणुसंयुक्तस्वभावे सर्वस्य प्रवेश [प्र]सङ्गा[त] । न वैव (वैव)मिति । ते स्वभावभेदाः, पुनरेतद् वितर्के प्रदेशव्यपदेशभाजो भवन्तु मा वा भूवन्, भावो गगनादिः तैः स्वभावभेदैः स्वत एव संयोगादित्व न पेक्ष्य (दिनिरपेक्ष) एव सम्बध्येत । कृतः १ इत्यत्राह— तादात्म्यादिति ।

नन्वेकः परमाणुः षड्भिः संयुज्यते, न च तस्य तावन्तः म्बभावभेदाः ततो व्यभिचार १५ इति चेत्; अत्राह् एतेन इत्यादि । कुतः १ इत्यत्राह् पर्याय इत्यादि । तद्नुपपत्त्यो (त्या) कि स्यादिति चेत्; अत्राह् संयोगभेदाभावे सर्वावयवानां संयोगकत्वे तेदन्य तद्दन्यतम् विभागे तेषां कार्यद्रव्यारम्भक-परमाण्नामन्यतमस्य परमाणोः विभागे संयोगभावे सित सह युगपत् सर्वेपायण्नां विभागप्रसङ्गात् । तथा कि स्यात् १ इत्यत्राह् तथा च सर्वेपां विभागप्रसङ्गात् । तथा कि स्यात् १ इत्यत्राह् तथा च सर्वेपां विभागप्रकारेण पक्षवित् (पक्षिवत् ) पटादा कस्यचित् परमाणो तंवने (णोरचलने) सर्वकार्यद्रव्यं २० सकृदेव चलेत् नास्यतु (नास्थात् ) । कुतः १ इत्यत्राह् सर्वत्र इत्यादि । सर्वपरमाणुपु संयोगे- (गै)कत्वोपपत्तेः कारणात् कस्यचित् परमाणोः चलने सर्वकार्यद्रव्यं सकृदेव चलेत् ।

आह परः —िकयाता विभागः, तन एकस्मिन् परमाणी कियायां तत्रैव में युक्तो नान्यत्र ।
निह देवदत्ता[द्] दण्डस्य विभागो (गे) [४५१म] सर्वतः सर्वस्य भिवतुमहित तत्कथमुच्यते—
'तदन्यत[म]विभामेमह (भागे सह)सर्वेषां विभागप्रसङ्गात्' इति १ तन्न ; संयोगिवनाशस्य
२५ विभागत्वात् , संयोगस्याधकत्वे (स्यैकत्वे) तेंस्याप्येकत्वात्। न हि एकस्य घटस्य बहवः प्रध्वंसाः।
अथ विभागात् संयोगिवनाशो न पुनः सं एव सं इति चेत् ; न ; तथाऽप्रतीतेः । नत्रे खलु
संयोगप्रतीति (संयोगिवनाशात् पृथक् विभागप्रतीति) रित्त, यतः मैंः सन् तस्यं विनाशक (कः) स्यात् ।
[तथा] प्रतीतिसद्भावे या (च) सकृदेव संयुक्तं विभक्तो (संयुक्तविभक्तो) पुरुदंडादिति (पुरुषदण्डाविति)
प्रतीतिः स्यात् । न चैवम् , विरोधात् । निह यदेव दण्डी तदेकदण्डी (तदेवाऽदण्डी) पुरुषो
३० भवति । अथ संयोगस्य विनश्यदवस्थायाः विभागः तेनायमदोषः; "तद्वस्था संयोग एव चेत्;

<sup>(</sup>१) पूर्वादिदिग्वर्तिभिः परमाणुभिः। (२) 'तद्ग्य' इति निरर्थकं पुनर्लिखितम्। (३) विभागः। (४) तद्विनाशरूपस्य विभागस्य। (५) भवति। (६) संयोगनाशः। (७) विभागः। (८) विभागः। (९) संयोगस्य। (१०) जायते। (११) संयोगस्य विभन्न्यवृत्तस्या।

स एव दोषः । अन्या चेत् ; यदि तत्कालभाविनी ; युगपत् त्रयप्रतीतिः—'संयोगः, तदवस्था, विभागद्रच' इति । अथ तदुत्तरकालभाविनी ; तदा न तिहं संयोगः । तथा चेत् ; न निह (न तिहं)विभागात् संयोगनाहाः । पूर्वं तस्य नाह्यात् तदंत (तत) इचेत् ; अन्योऽन्यसंश्रयः—संयोगनाहााद् विभागतः (गः, ततः) तन्नाहा इति ।

पर आह-विनाशसक (शक) कारणसमग्रता विनश्यद्वस्थेति ; तत्काळे संयोगस्य भावे ५ स एव दोपः -संयोगिवभागयोः सहप्रतीतिरिति, विभागस्येव तिष्ठनाशककारणत्वात् । अथ विभागजेन विनाशेन तिरस्कारात् न तैत्काळे तैत्प्रतीतिः ; तदसम् ; ताभ्याग्रुत्तरकाळभावी विनाशः कथं पूर्वसंयोगितिरस्कारकारी। निह रात्राद (व) विद्यमानो [४५२क] दिवाकरप्रतानः तदाकारा (तारा) - निकरितरस्कारकारी।

स्यानमतम्—विभागसंयोगस्यव (गवि) नाशयोराशुवृत्तेरेककालताध्यवसायः, ततो विभाग १० कालेऽपि अध्यारोपेण तद्विनाशस्य भावान् तेन तैत्तिरस्कारः ; तदपि न सुन्दरम् ; यतः अध्यारोपितस्य अर्थकियासामध्यीनविधान् ।

किं च, भावपक्षस्य बळीयस्त्वान् भावेन सता संयोगेन विनाशस्य तिरस्कारो युक्तः, इतरथा ज्ञानज्ञानव्यवाये विच्छिन्ना व्यवाये विच्छिन्ना(ज्ञानव्यवाये 'विच्छिन्ना) वंशादिस्वर्-धारा' प्रतिपत्तिर्न स्यान् ।

अपि च, कोऽयं तेने तस्य तिरस्कारः ? विनाशकरणं चेत् ; तिर्ह[न]विभागात् संयोगिवनाशः, ततः संयोगस्य [अ]भावतो विनाशो न विभागादिति प्राप्तम् । अथ सातस्थगतं (अथ तैस्थं
तत्) तदिप ; हश्यसा (स्य)स्वरूपाखण्डने युक्तम् । तन्न संयोगकाळ (ळे) विभागः । पुनः
स्यादिति चेत् ; तिहनाशसमये स्यादिति न विभागप्रयुक्तः तिहनाशः, सहभावात् । कुतस्ति हि
विनाशः ? कुतो विभागः ? क्रियत (क्रियातः) इति चेत् ; अत एव विनाशः, तथादर्शनात् । २०
न च तैहिनाशास्त (श-त)त्काळेऽपि विभागः प्रतीतिभाक् । ततः स्थितम्—'संयोगिवनाशो विभागः,
तस्य चैकत्वे विभागिकत्वम्' इति । एवमनैकान्तिकत्वे परिहृते यत्प्राप्त (प्तं तत्त) दर्शयन्नाह—
तथेत्यादि । तथा तेन प्रकारेण सित तत्परिहारे विभुद्रव्यवत् परमाणोः अनन्तपर्यायसिद्धिः
स्वत एव ।

निगमनमाह—तत इत्यादि । [४५२ ख] [ततः

24

30

क्रमेणानुभवत्तस्यं चेतनाचेतनात्मकम् । चैतन्यं संसारेतरव्यवस्थाप्रत्यनीकतः ॥३५॥ नान्यदेव ततो ज्ञानं सामान्यात्तदात्मनः । स्वतस्तादात्म्यपरिणामात् सम्बन्धादनवस्थितेः ॥३६॥]

(१) विभागकाले । (२) संयोगप्रतीतिः । (३) संयोगितरस्कारः । (४) इति । (५) विनाक्षेन । (६) विनाक्षात् । (७) तस्यम् तिष्ठतीति तस्त्यम् । (८) उच्यते उपचारात् । (९) एतत् उच्यमानम् । (१०) तद्विनाक्षकले तस्काले वा ।

20

क्रमेण तस्वमेकत्वम् अनुभवत् 'द्रव्यं भवति' इत्याध्याहारः । किंभूतम् ? इत्याह—चेतनेत्याह (त्यादि) । कीच (जीव) द्रव्यं चेतनात्मकम् चितनात्मक]न्यदिति । कृतः चेतनात्मकमिति चेत् ? अत्राह—चैतन्यमित्यादि। कथं संसारेतरव्यवस्था इति चेत् ? अत्राह—प्रत्यनीक इत्यादि । यत एवं ततो नान्यदेव ज्ञानम् आत्मनः । कृतः ? इत्याह—सामान्येत्यादि ।
५ सोऽपि कृतः ? इत्याह तादात्म्यपरिणामात् । एतदपि कृतः ? इत्याह—[सम्यन्धादनवस्थितेः] सम्वन्धान्तरकल्पनायामनवस्था[ऽ]निवृत्तेः । कृतस्तिवृत्तिरितः ? इ)त्याह—
स्वत इत्यादि । तादात्म्यसम्बन्धादेव नान्यतः ।

प्रकृतसुपसंहरन्नाह-तद्यम् इत्यादि ।

[तदयं चेतनो ज्ञाता संवेदनात्मा प्रतिक्षणम् । तत्प्रतिबन्धविद्दलेषे सर्वज्ञः सर्वार्थदृक् ॥३७॥ अन्यथाऽप्राप्यकारित्वात् कृतो व्याप्तिग्रहो यतः ॥३॥

यत एवं तत् तस्माधयं (द्यं) प्रत्यक्षवेद्यः । किं घटादिः ? नेत्याह—चेतनः । चेतना-सम्बन्धात् से इति चेत् ; अत्राह—संवेदनमेव आतमा स्वभावो यस्य स संवेदनातमा । [अ]भावमात्रात्मके इति चेत् ; नेत्याह—ज्ञाता स्वं परं च जनातीत्यर्थः । स किम् ? इत्याह— १५ सर्वज्ञः । किस्मन् सति ? इत्याह—[तत् ]प्रतिधन्धविद्यत्येषे । कुतः ? इत्याह—सर्वार्थं इत्यादि । कदाचित् सर्वज्ञः पुनिरितरः स्यादिति चेत् ; नेत्याह—प्रतिक्षणं पुनः प्रतिबन्धकार-णाभावादिति भावः । सन्निहितमेव जानाति नेतरतन्नेदिमिति (नेतरिदिति) चेत् ; अत्राह— अप्राप्यकारित्वाद्ये (च्चे) तनस्येति । कुत्तो ऽन्यथा द्याप्तिग्रहः ? यतो ऽनुमानं वेदार्थ-परिज्ञानं वा ?

विपक्षे वाधकं दर्शयन्नाह-सर्वज्ञ इत्यादि ।

[सर्वज्ञः करणपर्यायव्यवधानातिवर्तिधीः । परिक्षीणदोषावरणो नो चेत्रै भासयते हि कः ॥३८॥

तन्नापरतः कस्यचित् सर्वज्ञत्वं सत् ः इति सुभाषितम् । ]

करणानि इन्द्रियाणि, पर्यायः परिपादिः (टिः) कम इति यावन्, टयवधानं देशा-२५ दिना वि (ति) रोधानम्, त्य (नान्य) तिवक्ति (ते) इत्येवं शीला श्रीर्यस्य स तथोक्तः सर्वज्ञः। इतः ? इत्याह—[४५३क] परिक्षीणदोषावरणभास्त्रयतो (णो भासयते) नो चेत् इत्थम्भूतः सर्वे हो (हो) न यदि, कः सर्वे हाः ? न कि इचन्।

<sup>(</sup>१) चेतनः । (२) प्रतिमासमात्रत्वात् श्रून्यः स्यादिति शक्काकतुंशिभ्रप्रायः । (३) तुलना— "यदाइ अकलक्कः—यदि सूक्ष्मे व्यवहिते वा वस्तुनि बुद्धिरत्यन्तपरोक्षे न स्यात् कथं तर्हि ज्योतिर्ज्ञानावि-संवादः ? ज्योतिर्ज्ञानमपि हि सर्वज्ञप्रवर्तिमेव, एतस्माद्विसंवादिनो ज्योतिर्ज्ञानात् सर्वज्ञसिद्धिः । तदुक्तम्— धीरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे न चेत्पुंसां कृतः पुनः । ज्योतिर्ज्ञानाविसंवादः श्रुताचेत्साधनान्तरम् ॥ इति ।"—धर्मो० प्र० २० २४६ । (४) आदिशब्देन काल-स्वभावपरिग्रहः ।

कारिकातात्पर्यं दर्शयन्नाह-तम् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् नापरतः भिन्नज्ञानात् चक्षुरादेवी कस्यचिद् ईक्वरादेः सर्वज्ञत्वम् । कृतः ? इत्यत्राह-सत् इत्यादि । इत्येवं सुभाषितं 'मम' इत्याध्याहारः ।

एवं योगसोगतसायने (शासने) अशेषक्षी (ज्ञानं) निराकृत्य साङ्क्ष्यमते तन्निराकर्तुकामः तन्मतमुपन्यस्यव्यवका (न्यस्यति, अङ्क्ष्या) रेत्यादि-

### [अहङ्कारमनोबुद्धिचैतन्यादिविभागतः । उपयोगमात्मनोऽज्ञस्य साङ्ख्याः संचक्षतेऽचितः॥३९॥

चैतन्यवृत्तिमचेतनस्य 'स्वार्थमिन्द्रियाणि आलोचयन्ति मनः सङ्कल्पयति अहङ्कारोऽभिमन्यते वृद्धिरध्यवस्यति इति' विनियोजयन्तः कापिलाः केवलं । बृद्ध्यध्यचित्तमेवार्थं पुरुपञ्चेतयते इत्येकान्ते न कश्चित् सर्वदर्शी स्यात् चश्चरादिनिवृत्तेर्वुद्धेर्द- १०
र्श्वनात् । यदि पुनः स्यात् तर्थव पुरुषस्य वृद्धिरिति अध्यवस्यत्येव तत्र किमालोचनादिभेदकल्पनया ? अवग्रहादिज्ञानविशेपाभिधानबहुत्वात् परिसङ्ख्या विरुध्येत तदुपयोगविशेपाणां मतिश्रुतादिविपयत्वात् ।]

अहङ्कारादीनां कृतद्वन्द्वंजां (द्वन्द्वानाम्) विभागेन सह तासः (तेसः) तेन ततः, आत्मनो जीवस्य उपयोगं व्यापार्यवशेषं आलोचन-मनन-सङ्कल्पनाऽध्यवसायलक्षणसं- १५ (णम अ)ज्ञस्य अचेतनस्य । किं कृतः स न १ इत्याह—अपिनः (अचिनः) चितः पुरुषाद-न्यस्य द्वयर्थः । साङ्ख्याः संचक्षने कथयन्ति । तथा च तेषां राद्वान्ते \* \* "इन्द्रियाण्य-र्थमालाचयन्ति, अहङ्कारोऽभिमन्यते, मनः संकल्पयति, बुद्धिरध्यवस्यति, पुरुपश्चे-तयते । । दिति ।

अनेन चेतनात्मधर्मान् आलोचनादीन् अचेतने प्रधाने अध्यारोपयन्तः कापित् २०
मृद्यस्यः इति दर्शयित । निह् अन्यधर्ममन्यत्र जानन् स्वस्थः, इत्ररथा हेम्रो (म्नः) पीततां
शुक्ते शक्के पश्यन् स्वस्थो भवेत् । कथं ते तर्द्धमां इति चेत् १ कथं घटस्य रूपाद्यः १ तथा
दर्शनात् ; अन्यत्र समानम् चेतनाकप (कव) लितानाम् आलोचनादीनां वतीतेः, ज्ञानदर्शनोपलक्षणत्वादात्मनः । अथ तेषु चेतना समारोपिता प्रतिभांति (भाति) न मुख्यतः ; क पुनिर्यं
र्मुख्यतः १ पुरुषे इति चेत् ; न ; तेत्रैवोप[च]रिताऽस्तु [४५३स्व] अन्यतं (त्र तु) मुख्या । २५
तदा (न हि आ) लोचनादिव्यतिरिक्ततः (कः) पुरुष (धः) प्रतीतिभाक्, यस्य चेतना स्यात् ।
अथ परमार्थतः पुरुषस्येव सी बाधवर्जनात् , न तेषां विपर्ययात् ; कि पुनस्तेषां स्वतन्ये (चेतन्ये)
बाधकम् १ 'चेतनायाः परिणामित्वापितः' इति चेत् ; कि पुनः साङ्ख्यस्य परिणामित्वमसिद्धम् १ तथेति चेत् ; प्रधानमपरिणामीति न युक्तम्—"प्रकृष्ठ अः "प्रकृतेमेहान्" [साङ्क्ष्यका०
२२] इत्यदि । प्रकृतिः परिणामिनी, न चेतना इति किं कृतो विभागः १

<sup>(</sup>१) तत्पुरुषसमासः इत्यर्थः । (२) सिद्धान्ते । द्रष्टम्यम्-पृ० ९९ टि० ४ । (३) आत्मधर्माः । (४) इति चेत् । (५) चेतनाव्यासानाम् । (६) चेतना । (७) पुरुष एव । (८) आकोचनादौ । (९) चेतना । (१०) आकोचनादौनाम् । (११) 'श्रकृष्ट' इति स्पर्यम् ।

स्यान्मतम्-प्रकृतेः परिणामित्वेऽपि न पुंसस्तन् गोत्र (चित्र)त्वात् भावस्वभावानाम्, अन्यथा दहनवत् जलमपि वा (दा) हकं स्यादिति । स्यादेतदेवं यदि प्रधानपरिहारेण पुंस्ये [व] अविकारिरूपं कुतश्चित् प्रतिपन्नं स्यात्, जलपरिहारेण पावकस्य उष्णरूपवत् । न चैवमिति । आगमात् प्रतिपन्नम्, यदाह-\* 'न प्रैकृतिने विकृतिः पुरुषः'' [साह्म्थका० २३] इति ५ तन्नेद्मुत्तरम् ; अन्यत्र समत्वात् ।

किंच, तस्त (वैं: त) थाविधं पुरुषं कः प्रत्येति १ प्रधानमिति चेत् ; कथमचेतनम् १ अन्यथा बुद्धध्यवसितमर्थं चेतयमानोऽपि पुरुषः अचेतनः स्यात् । पुरुष इति चेत् ; आगमेन कियमाणा तस्य स्वप्रतिपत्तिः यदि कादाचित्का ; तदेव तत्परिणामित्विम वे (मिति । न चे) दागम-चैफल्यम् । अभिव्यक्तिरिप नित्यस्य निरस्तेति यत्किश्चिदेतन् ।

१० कारिकां व्याख्यातुमाह—चंतन्यवृत्तिम् इत्यादि।चंतन्यस्य वृत्तिम् आलोचनादिपरिणितम, अचेतनस्य प्रधानस्य विनियोजयन्तः [४५४क] तत्सम्बन्धिनीं कुर्वन्तः क(का)पिलाः । केन प्रकारेण ? इत्यत्राह—स्वार्थम् इत्यादि । ते किं कुर्वन्ति ? इत्याह—केवलम् इत्यादि । दूषणान्तरमत्रैव दर्शयन्नाह—बुद्ध्यध्यवसितम् इत्यादि । बुद्ध्यध्यवसितमनुकृतंनिवतं (तुकृतनिश्चयम्) निश्चयस्यापि(धि) गमरूपत्वाद् एवकारेण वाह्यस्य व्यवच्छेद स हा (दमाह) १५ अर्थम् अर्थाकारं पुरुषश्चेत्य[ते] इत्येवं यशेकान्तोऽवश्यंभावः [तिस्मन्] न कश्चित् क-पिलोऽन्यो वा सर्वदर्शी स्यात् । कृतः ? इत्यत्राह—चक्षुरादिति(दिनि)वृत्तेः चक्षुरादीनां व्यावृत्तेः । कृतः ? इत्यत्राह—दर्शनाद् बुद्धः पुरुषेण साक्षात्करणान् ।

स्वरि (सूरि)रेवं मन्यते-यदि बुद्धि पुरुषो न पश्यति ; कथं तदयवसि (तदध्यवसि)-तमर्थं पश्येत् ? नहि दर्पणाऽदृष्टी तद्गतमुखविश्वदृष्टिरस्ति ।

२० किंच, बुद्धेस्तेनाऽदर्शने कुतस्तस्याः सिद्धः, अर्थाध्यवसायसिद्धिर्वा १ पुरुषादिति चेत् ; 'र्स तों न पश्यित, ''तत एव तिसिद्धः' इति व्याहतम् अतिप्रसङ्गान् । स्वत इति चेन् ; सोगत-मतानुप्रवेशः, अर्थाकारस्य स्वसंवेदनस्य सोगतेनोपगमान् । अथ करणमन्तरेण अर्थमहाऽसिद्धः ''तिसिद्धः ; न ; चक्षुरादेरेव तथा सिद्धः (''तिसिद्धः) ततोऽप्यन्यकल्पनायामनवस्था—ततोऽ-प्यपरस्य कल्पनातु (तान् ) । पश्यतीति चेन् ; यदा (यदि आ) लोचनादिप्रक्रमेण अर्थवम त्त- १५ (वन् ; तद) युक्तम् ; तत्र अपरचक्षुरादिविरहानवस्थाप्राप्तार (प्राप्तेः । अ)न्यथेति चेन् ; अर्थ-मिष तत्रैव (तथेव' ) पश्यतीति सूक्तम्—'बुद्ध्यध्यवसितम्' इत्यादि ! ततः सूक्तम् 'चक्षुरादि- निवृत्तेर्दर्शनात' इति ।

अपरे [४५४स] पठन्ति 'चक्षुरादिषृत्तेर्दर्शनात्' इति । तत्रास (तत्राय) मर्थः -चक्षु-रादिष्टत्त्या दर्शनाद् अर्थस्य तस्या एव तेन सम्बन्धात् , पुरुषम्तु बुद्धिप्रतिविम्बमेव पश्यिति ३० नार्थ (र्थम् ) सुगतवदिति ।

<sup>(</sup>१) कारणम् । (२) कार्यम् । (३) युष्माकं मते । (४) 'प्रत्येति' इति सम्बन्धः । (५) सांस्याः । (६) आचार्यः । (७) बुद्धः । (८) पुरुषः । (९) बुद्धिम् । (१०) पुरुषादेव । (११) करणभूतायाः बुद्धेः सिद्धिः । (१२) अर्थे प्रहणसिद्धेः । (१६) बधुरादिकमन्तरेण । (१४) व्यास्थाकाराः । (१५) चधुरादिवृत्ते- रेव । (१६) अर्थेन ।

परमतमाशङ्कते—यदि पुनः इत्यादि । यदि इति पराभित्रायस्य पुनः इति पक्षान्तरस्य योतने यथा किर्नित् सर्वदर्शी स्यात् तथैव तेनैव आलोचनाद्यन्तरमन्तरेण प्रत्यक्षताप्रकारेण पुरुषयस्य (षस्य)बुद्धिः 'स्यात्' इति गतेन सम्बन्धः । अध्यवस्यत्येव निश्चिनोति तथैव 'बुद्धिः अर्थम्' इति सर्वमपेक्षम् (क्ष्यम् ) । एवकारेण कस्यचिद्दप्यर्थस्य अनध्यवसायो नास्तीति दर्शयति ।

एतद् दूषयन्नाह—'कि तन्न' इत्यादि । तन्न [त]स्मिन्ननन्तरोक्ते परमते किम् आलो-चनादिभेदकल्पनया ? \*''स्वार्थमिन्द्रियाण्यालोच्यन्य (लोचयन्ति)'' इत्यादिना किम् ? यथेव पुरुषः तद्भेदकल्पनामन्तरेण बुद्धि पश्यति, बुद्धिर्वा[अर्थम] इन्द्रियाणि तदालोचना-ति (नानि) मनः तत्संकल्पनम्, अहङ्कारं तद्भिमा[नम्] तदपरेन्द्रियादिकल्पनामन्तरेण [अ]ध्यवस्यति, अन्यथा अनवस्था । ततो न कश्चित् सर्वदर्शी स्यात्, तथा सोऽथै पश्येत् १० इति भावः ।

अधुना 'चैतन्यात्रान्या बुद्धिः' इति दर्शयितुं तदीयहेतोर्व्यभिचारविषयं दर्शयन्नाह्— 'अवप्रहादिज्ञान' इत्यादि । तात्पर्यमिद्मत्र-तथा (यथा) चैतन्यं बुद्धिः इत्यमिधानभेदमा-दा[य, तथा अ]वप्रहादिज्ञानविशेपाधात(पाभिधान)बहुत्वात् कारणात् परिसंख्या बुद्धिइचैतन्यमिति परिगणनं [४५५ क] विरुध्येत तत्त्वबहुत्वं स्यादिति ।

न्यानमतम्—तैदिभिधानबहुत्वं जैनस्य स्वेच्छाकिल्पितमिति; परमपि साङ्क्ष्यस्येति समान्मा । लोकप्रसिद्धिकभयत्र । स्यादेतत् , अवमहादिङ्कानिवशेषा बुद्धेरेव भेदाः ततस्तद्भिधानबहुत्वं बुद्धेरेव पर्यायशब्दबहुत्वमिति; तत्राह—सित (मित्त) इत्यादि । तस्य आत्मनः उपयोगिवशेषाः तदुपयोगिवशेषाः तेषां मितः अवमहाद्यात्मिका श्रुतं शाब्दं ज्ञानम् आदि (पदेन स्मृत्यादि)— परिम्रहः ते विषयो येषां तेषां भावात् तत्त्वात् परिसङ्ख्या विरुध्येत । एवं मन्यते—यथा अवम- २० हादेर्बुद्धावन्तर्भावः तथा तस्या आत्मनीति ।

भवतु वुद्धिचैतन्ययोरभेदः । तत्र को दोष इति चेत् ? अत्राह्-नास्ति ज्ञत्विमित्यादि ।

[नास्ति ज्ञत्वं प्रधानस्य चेतनाऽपरिणामिनः। पुरुषस्य न वै कदिचत् सर्वज्ञोऽनुभयात्मकः॥४०॥

यथैन हि शरीरयोगात् शरीरी प्राणयोगात् प्राणीति व्यपदेशक्नेतनस्य तथा २५ अर्थान्तरेण अहङ्कारादिना योगाद् अहङ्कारी बोद्धेति यदि व्यपदिक्येत ; दृष्टिक्च पृथक् प्रामोति । ततोऽयुक्तम् घटादेरिन अनेतनस्य आलोचनादिकम् । तन्नः अन्यथा । सतोऽपि अज्ञत्वाबुद्धिमस्याभ्यां न स युक्तः । कः सर्वज्ञः ? ]

[अयं]भावः-चेतना परिणामात्मिका बुद्धिर्न प्रधानस्य पुरुषस्य वाऽपरिणामिनः इति । ज्ञत्वं नास्ति प्रधानस्य अचेतनस्य । न च नैव इष्यते । साङ्क्ष्येन पुंसा झत्वं परि- ३० णामित्वक्रयाकपिलमास्ते (क्रियाकवलितमास्ते)को न किर्चत् सर्वज्ञोऽनुभयात्मकः

<sup>(</sup>१) आलोचनादिभेदमन्तरेण । (२) अवधहादिज्ञानविद्योपाभिधानमानास्वम् ।

प्रधानपुरुषस्वरूपाद् भिन्नस्वाभ्या (स्वभावस्या) न्यस्यानभ्युपगमात् । अथवा, तत्र क आत्मा सर्वज्ञः स्यात् तदुरूप (तदुभय) स्वभावाद् भिन्नस्वभावः ।

कारिकार्थं दर्शयन्नाह—यथैंव हि इत्यादि । यथैंव हि स्पष्टं शरीरयोगा द्वेतोः जीवः शरीरी प्राणयोगात् प्राणी इत्येवं व्यपदंशः चेतनस्य जैनमने अर्थान्तरमात्मनोऽनाच्छ (त्मनस्तच्छ)- ५ रीरादि, तद्योगादेवं, न स्वतः, तथाऽर्थान्तरेण अहङ्कारादिना योगाद् अहङ्कारी बोद्धा इत्येवं यदि व्यपदिश्येत साङ्क्ष्यः 'चेतनः' इत्यनुवर्त्तते । [४५५ख] एव (एतद्) दृषयन्नाह—दृष्टिश्चेन्त्यादि । दृष्टिरिप चेतन्यमि न केवलम अहङ्कारादि पृथक् भिन्नं पुरुषात प्राप्तोति । नैयायिकस्य न गाङ्क्ष्यस्य (नित साङ्ख्यस्य न नैयायिकस्य तेन)मनत्या(मनना)दिति भावः । न चेवम , अतो दृष्टिवद् अहङ्कारादिकं तैतोऽभिन्नमभ्युपेयम् । यत एवं ततोऽयुक्तम् । कस्य ? इत्याह— १० अचेतनस्य इत्यादि । किम् ? इत्याह—आलोचनेत्यादि । कस्येव ? इत्याह—घटादेरिव । प्रकृत-मुपसंहरन्नाह—तम् इत्यादि । विपक्षे वाधकमाह—अन्यथा इत्यादि । पुरुपस्य स म्यादिति चेतः अत्राह—सतोऽपि । साङ्ख्यं पुरयो (साङ्ख्यपुरुषस्य अ)प्रमाणकत्वाद्मन्नेव । तथाप्युच्यते— सतोऽपि पुरुषस्य न संयुक्तः (स युक्तः) कृतः ? इत्याह—अज्ञत्वाऽबुद्धिमन्वाभ्याम् । अन्यः सर्वज्ञ इति चेत् ; अत्राह—क इत्यादि । पूर्ववद् व्याख्याद्वयम ।

१५ साव्रतं पुरुषसाधकं पैरस्य व्रमाणं दृषयन्नाह-चेतनाचेतनमित्यादि ।

# चितनाचेतनं सर्वं चेतनं वाऽनुमीयते । परार्थं सङ्घातत्वात् कर्तृत्वं चक्षुरादिवत् ॥४१॥

परार्थाः [ चक्षुरादयः सङ्घातत्वात् शयनाद्यङ्गवत् ] इति चेतनसङ्घातेन चेतना-चेतनसङ्घातेन अपरार्थेनानेकान्तिकन्वादहेतुः । न हि चक्षुरादीनां सङ्घातन्वमन्यदेव । २० तत्समत्रस्थानमितरत्रापि विशेषाभावात् व्यामोहाभावात् ।]

चेतनं सर्व चेतनाचेतनं वा सर्वम् इति धर्मिद्रयम् न पुनः 'अचेतनं सर्वम्' इति वक्तव्यम् , परि (परं)प्रति सिद्धमाध्यतापत्तः, तेन तथाभ्युपगमान् । परार्थं परप्रयोजन-मनुमीयते अकापिलेन (कापिलेन) । कृतो हेतोः ? इत्याह—सङ्घातत्वा अधुरादि [विदि]ति । चेतनस्य सर्वस्य कर्तृत्वम् , अन्यथा चक्षुरादेरिव तेन्न स्यान् । निह् तस्यापि परोपकरणा- २५ दन्यन् । तथा च \* "अकत्ती निर्मुणः" ईत्यादि विरुध्यते । अथ नानुमीयने , तिर्ह तेनैव पुरुषसाधनस्य व्यभिचारः इति माः (भावः) । पर्श्वाकरणान्न [४५६क] तेनम् (तेन) व्यभिचार इत्य दि (पि) चेतनवर्गान् चेतनाचेतनवर्गाद्वा सोऽन्यः स्याद् यद्र्थं तिन्निमत्तं सकलं जगद् भवेदि [ति] । तन्न कश्चित् साध्यानवस्थितेः तत्राष्ट्यपरापरसाधनात् ।

कारिकां व्याख्यातुं परप्रयोगमाह-पँराश्वी एताद्यन्त (इत्यादि । तद्) दूषयन्नाह-चेतने-

<sup>(</sup>१) व्यपदेशः । (२) पुरुषात् । (३) साङ्ख्यस्य । (४) अनुमीयते । (५) कर्नृत्वम् । (६) द्रष्ट-व्यम्-पृ० २९९:टि० ६ । (७) 'परार्थाः चक्षुराद्यः सङ्खातत्वात् शयनासनाशङ्गवत्' इति ।

त्यादि । चेतनसङ्घातेन पुरुषसङ्घातेन चेतनाचेतनसङ्घातेन प्रश्रुतिपुरुषसङ्घातेन अपरार्थेन अनैकत्वा (कान्तिकत्वा) दहेतुः सङ्घातत्वादिति धर्मः ।

ननु यथं यादृशं सङ्घातत्वं चक्षुरादीनां न तादृशं विपक्षे, ततो न व्यभिचार इति चेत्; अत्राह—नहीत्यादि । [हि] यसमान्न चतुरादीनामिष न केवलं प्रकृतस्य सङ्घातत्वमन्यदेव अन्यत्र समबस्थानात् अविनिर्मागवर्तनादिष तु तदेव । भो तु (भवतु) तथापि न तद्विपक्ष इति ५ चेत्; अत्राह—तत्समबस्थानिमतरत्रापि प्रकृतविपक्षेऽप्यस्ति । न चक्षुरादीनां सङ्घातत्वम् एकत्वम्, न न(येन) [चेतनानां] चेतनाचेतनानां वा ततो[ऽ]विशेष इति चेत्; अत्राह—विशेषाभावादिति । 

\*'भेदानां परिमाणात्'' इत्यादिना [साङ्क्षका० १५] एकपरिमाणस्य कृपादेभात् (कृपादेशावात्) भेदस्य च सर्वत्र साधयतुं [श]क्यत्वात् इति भावः ।

यत्पुनकत्तम् –श्रयनाद्यङ्गविति । तत्रेदं विचार्यने –कस्तत्र परः यद्धं तत् ? शरीरमिति १० चेत्; न ; तद्भोक्तत्वापपत्तेः । अत एव न बुद्धिरि । पुरुष इति चेन् ; कः तत्तद्धं च प्रत्येति ? प्रधानमि[ति] नोत्तरम् ; उक्तत्वान् । सं एव स्यपरप्रकाशरूपत्वात्तस्येति चेन् ; चक्षुरादाविष स्वार्थमिन्द्रियादि स एव अवगच्छतीति किमधं तत्रानुमानम् ? व्यामोहव्यवच्छेदार्थ [४५६ख] (थं) ; शयनादौ तद्धं (तद्क्ति, यद्धं) नद्द्ति । न्युराद्यदा वरणम् (हा) भाषात् । तथेति चे[त्;] निदर्शनान्तरास (प)तिः अ[न]वस्थाकारिणी । चक्षुराद्यदा करणम् (१) अन्योन्यमप्रयमावकति १५ (अन्योऽन्याश्रयमाकर्पति) ।

किंच, स्वपरप्रकाशकत्वं पुंसः परिणामाविरोधि, सदेकस्वभावे तेंद्योगात्। ननु रदवे (ननु स्वे) तरप्रहणवन् कस्यचिन् कारणापि (कारणेऽपि) यदि तस्योपयोग[ः] किं विकथ्येत १ न किं[चिन्], केवलमकर्तृत्वं न स्यान्।

अपि च, आत्मग्रहणे यस्य (यदि) आलोचनादिकमपेक्षेत ; अनवस्थानम् । अन्यथा विषये २० स किं[तद्वेक्ष]ते ? ताथा (तथा) त्मानं तत्प्रत्येति , तद्वर्थ (र्थ) शयनादिकं न प्रतीयते (येत), उभय- प्रतिपत्तिनान्तरीयकत्व तत्परीतेहितिह्शांते (कत्वात्तत्प्रतीतेरिति हृष्टान्ते) सर्वमिसद्धम् ।

एतेन धर्म्याद्यसिद्धिरपि विक्तिता (चिन्तिता) । तन्न कपिलमते कश्चिद्शेपविन , नापि मुक्त इति ।

[तदेवाह-एइय-]दर्शनयोरित्यादि ।

24

[ईइयदर्शनयोर्मुक्तिर्नित्यव्यापकयोः कथम् । यतस्तापाद् विमुच्येत तदर्थं पुरुषो यतेत ॥४२॥

न प्रधानस्यापि परिणामातिक्रमः, चैतन्यस्य वा, अन्यथा अद्ययस्यभावं प्रधानस्य प्रामोति। दृश्यः तथाः। एतेन पुरुषकैवल्यार्था प्रकृतिप्रवृत्तिरिति प्रतिविहितम्,

(१) 'यथं' इति व्यर्थम् । (२) 'समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्व । कारणकार्यविभागाविभागाद्वेश-रूपस्य॥' इति शोषः । (३) पुरुष एव । (४) स्वपरप्रकाशकत्वायोगात् । (५) अन्यथा । (६) "तदुक्तमन्यप्र -दृश्यवृश्वकयोः" 'यतस्तापाद्विमुख्येत तद्यं च तपश्चरेत् ॥''-न्यायवि० वि०प्र० ए० २३२ । (७)"पुरुपस्य दृश्चनार्थं कैवस्यार्थं तथा प्रधानस्य । पद्यवन्धवदुभयोरिष संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥''-सांस्यका० २१ । प्रागिप प्रकृतिनिष्ट्रतेः पुरुषकैवल्यसिद्धेः । अत एव न कश्चित् ताप[विद्युक्तये यतेत] निहः। दोषदर्शनतद्यघाततद्वे तुप्रयत्नस्वभावैकपुरुषामावे क्षणिकत्ववत् हेयोपादेयेषु कुतः प्रष्टृत्तिरिति १ तन्नःः।

हर्गं प्रधानं दर्शनरूपः पुरुषः तगो[मु]िक्तः कथम् ? किंभूतयोः ? इत्याह-५ अनित्ये (नित्ये)त्यादि । यतो यभ्यां वक्तं (यस्मात्) तापाक्तापत्रयाद् विमुच्ये[त] तदर्थं वा तापविमोक्षार्थं वा यतेत । कः ? पुरुषः । यत इति [वा आ]क्षेपे, नैव विमुच्येत मतेन (यतेत) वा ।

कारिकार्थमाह-प्रधानेत्यादिना । ननु प्रधानं परिणामि न नित्यम् ; इत्याह-न प्रधान्तस्योत्याप्य (त्यादि । अ) भ्युपगमसूचको वि (ऽपि) शहरः, भीवतस्तत्परिणामाभावः, सर्वत्र १० आविर्भावतिरोभावोपगमात् । स एव परिणामाश्च (मश्चेत् ;) सोऽपि स्यादतः (द् अन्तः) करण-संयोगापाये तस्याभिव्यक्ते रूपगमात् । माभूत्तस्य तद्वितक्रमः पुंगो दर्शनशत्त्यतिक्रमः स्यादिति [४५७क] चेत् ; अत्राह-चेतन्यस्य वा इत्यादि । कुतः ? इत्यत्राह-अन्यथेत्यादि । हश्यस्वभावं जहाति प्रधानमिति चेत् ; अत्राह-अहश्यस्वभावम् इत्यादि । प्रधानस्य प्रामाति स्यात् । दर्शनभाव एव कुतः ? इत्यत्राह-हश्यत्यादि । तत्र यदि सर्वधा हश्यस्वभावतत्त्र त्र (वतां तैत् ज)हाति, स्यादयं दोषः, अन्यथा उभयक्षे(कृप) रहितस्य वन्ध्यास्ततत्वं (नन्धय-वैदसत्त्वं) यावता मुक्तात्मानं प्रति "तत्स्वभावपरित्यागोऽपि(गेऽपि) परं प्रति विपर्ययः, ईतथा (इतरथा) कपिछेन सह सकछं जगन्मुक्तिभाग् भवेदिति चेत् ; तदसत् ; यतः यत्र तदा तद्दश्यक्रपता, तत्र तदा सर्वेषां पुंसां दर्शनस्वभावानां भावानां भावान् । निह समान-दर्शनहर्यानां समानदेशानां घटादीनामयं विभागो हष्टः । अथ यथा प्रकृते[ः] हश्यस्वभावस्य २० परित्यागः, तथा तथा गिष्ठा दर्शनस्वभावस्य वन् ; अत्राह-तथेत्यादि ।

दृषणमेतदन्यत्र अतिदिशन्नाहै तेउत्पाद्य (न्नाह्-एतेन इत्यादि । ए) तेन 'हृद्यद्दर्शनयोः मुक्तिः नित्यव्यापकयोः कथम्' इत्यादिना, पुरुपकेवल्याथो पुरुषस्य केवल्यं मुक्तिः तद्थां, प्रकृतेः प्रष्टुक्तिः इत्येतन प्रतिविद्धिं (विहि)तं निरुष्ध (रस्तम्) । न ह्युभयो विद्यापिनित्यत्वे कस्यचिन् प्रवृत्तिर्युक्ता । निह् गरानं (गगनं) विद्यापिने कचिन् प्रवर्तते निवर्तते वा २५ कुतिश्चन् , व्यापिताहानेः ।

किंच, का तस्याः 'विद्धां प्रयुत्तिः १ तेन संयोगस्य करणमः नः, तस्य सर्वदा भावातः, कृतस्य कारणाभावात् । तत्संयोगश्च आत्मनः संयोगेन सदृशः एवेन दर्शितं चितं मथ (एतेन दर्शितं चित्तम् । अथ)कादाचित्का[४५७ख]तत्प्रयृत्तिरिष्यते ; तत्राह्-प्रागिप पूर्वमिप तत्प्रयृत्तेः

<sup>(</sup>१) परमार्थतः । (२) परिणामातिकमः । (३) इति । (४) प्रधानम् । (५) यदि सर्वथा ज्ञात् । (६) वन्ध्यापुत्रवद्भावः । (७) दृश्यस्वभाव । (८) संसार्वारमानं प्रति । (९) यदि संसार्वास्मानं प्रत्यपि दृश्यस्वभावतापरित्यागः । (१०) मुक्तरमनामपि प्रति । (१९) संसारिणं प्रति । (१२) मुक्तरप । (१६) प्रकृतिपुरुषयोः । (१७) स्यापि नित्यं च । (१५) प्रकृतिः । (१६) पुरुषविमोक्षार्था ।

प्रकृति[नि]वृत्तेः पुरुषकैवल्यासिद्धेः(ल्यसिद्धेः) प्रतिविहितम् । नहि मुक्तस्य संसारो नाम, अतिप्रसङ्गात् ।

दोषान्तरमाह—अत एव पूर्व (वै) केवल्यसिद्धे रेव । किम् १ इत्याह—त किवित् इत्यादि । कुतः १ इत्याह—तापेत्यादि । एतदेव भावयन्नाह—नहीत्यादि । सुगसं (गमम्) । पुरुषस्तर्हि य[ते]त इति चेन ; अत्राह—दोषदर्शन इत्यादि । दोषाणां रागादीनां च दर्शनं तेषां दोषाणा- ५ पपघातो विनाश[:]तद्धेतुश्च सम्यग्दर्शनादिः प्रयतश्च (त्नश्च) ते एव स्वभावो यास्यस्ववासा-वेक (यस्य स चासो एक) पुरुषश्च तद्भावे श्वणिकत्ववत् कुतः प्रवृत्तिः । कि १ इत्याह—हेयोषादेयेष्विति ।

निगमनमाह-तन्नेत्यादि । स्वक्ष्यपात्रवेदी सर्वज्ञ इत्येके । तत्राह-[ सर्वज्ञ इत्यादि]

[सर्वज्ञः सकलार्थः अद्योषदोषाषृतिच्छेदतः, स्यात करणः पुनरत्ययात् । इहानन्तरभाविनां[तु वचसां]ः पितः, विज्ञेयान्यविलक्षणाः च महतां ज्योतिर्गणानामिव ॥४३॥]

सर्वज्ञः स्याद् भवेत्। किंभूतः १ इत्याह्—सक्तलेत्यादि । स्वरूपमात्रवेदनस्य १५ संवित्राविशेषात् न तावता[अ]शेषज्ञ इति भावः । स्वभावतः स भवेदिति चेत् ; अत्राह्—अशोष-दोषावृतिच्छेदानिति (दतः इति) । कया १ इत्याह्—करणेत्यादि । कादे (१) स्यादिति चेत् ; अत्राह्—अपुनतृत्यादिति (१) ननु यद्यसौ वति (वाग्) विवक्षावान्त (वान् भ) वेदिति न[स]कलदोषविच्छेदः । अथ न ; किं तेनाऽनुपकारिणा इदिचे (इति चेत् १ अ)त्राह्—ईहान-न्तर भाविनामित्यादि । स्वापादावन्यथा भावादिति भावः । ननु वक्ता सर्वोऽपि रद्यो (रध्या) - २० पुरुपवत सदोप इति चेत् ; अत्राह्—विज्ञेयेत्यादि । [४५८क] महताम् अशेषविदां गतिः अन्यविलक्षणा प्राक्तनपुरुषविलक्षणा ज्ञातव्या ज्योतिर्गण(णा)नामिव ॥ छ ॥

इति र वि भ द्र पादोपजीव्य न न्त वी र्य विरचितायां सि द्धि वि नि श्च य-

### [ नवमः प्रस्तावः ]

#### [ ९ शब्दसिद्धिः ]

ननु यदीहै।नन्तरभावितां वाग्वृत्तिव्येभिचरित ; वाचः तर्हि का वार्त्ता इत्यत्राह-संस-र्गादित्यादि ।

> [संसर्गात् परमाणवः परिणता भावाः श्रुतेः गोचराः, तद्भेदः प्रतिलब्धवर्णपदवाक्यात्माऽभिलापः स्वतः । सिद्धार्थो यसुपेत्य वक्ति किमयमाहेत्येसङ्कीर्तितः, स्वार्थेऽक्षादिव भेदकाङ्कणमना सामान्यवंदी जनः ॥१॥

निःश्रेयसाधिगतेः : ]

4

80

श्रुतेः श्रवणेन्द्रियम्य गोचरा विषया भावाः शब्दा न सर्वे घटादयः । शब्दाः से न मा भूवन् तत्परिणामीः स्युः । तदुक्तम्-

> \*''अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदश्वरम् । विवर्ततेऽथेभावेन प्रक्रिया जगता यतः ॥'' [वाक्यप० १।१]

इति चेत् ; न ; तेषां तँदात्मकत्वेन प्रतीति[प्र]सङ्गात् गृहात्म (मृदात्म)कत्वेन घटादि-प्रतीतिवत् । निह मृदः न परिणामा घटादयोऽतदात्मकाः प्रतीयन्ते किन्तु तदात्मकाः । इँत-रथा नालिकेरद्वीपायातस्य दृद्दन[वत्त]दिभिधानाप्रतीतिः स्यादिति सर्वत्र सङ्कोतानर्थक्यम् ।

श्य भतम् — यथा भवतः शब्दे रूपादयो निह (योऽनिभ) व्यक्ताः सन्ति तथा ममापि शब्दो घटादो इति ; तदसारम् ; यतः तंत्र तेषामनिभव्यक्तानामनुमानतो व्यक्तिदर्शनादिति । प्रितपादियण्यते अनन्तरकारिकया । न च तथा घटादौ शब्दास्तित्वे अनुमानाद्य (नमस्ति । अथ) सङ्केतात्त्रत्र तत्प्रतितेः, पृर्वमपि सँ तत्रेति मितः ; सापि न युक्ता ; "ततोऽपि तर्त्रं" वदप्रतितेः । वक्तरि शब्दस्य, भूमावपं (मों अर्थ) स्य प्रतितेः । नापि देशभेदेन प्रतीयमानयोः " परिणा- २० मिभावः, सहचरघटपटयोरि तत्प्रसङ्गान । भ्रान्तेस्तत्प्रतिभासो द्विचन्द्रवन जलेतरचन्द्रवद्वा इति चेन् ; तिई स्वप्नादिवन "शब्द्घटप्रतिभासोऽपि भ्रान्त इति कः कस्य परिणामः १ वाधकाभावोऽन्यत्रापि ।

तत्त्व (नतु) तयार्देशमेदे कथं घट[पट]वन सामानाधिकरण्यम् १ अस्ति च, गौरयमिति

a continue to a graph a register that the first had a continue to the continue of the continue

<sup>(</sup>१) विवक्षाप्रभवताम् । (२) ते घटाद्यः, शब्दाः शब्दम्बरूपाः । (३) शब्दब्रह्मपर्यायाः । (४) शब्द्रह्मपर्यायाः । (४) शब्द्राय्मकःवेन । (५) 'न' इति निरर्थकमत्र । (६) सृद्दारमकाः । (७) यदि शब्द्राय्मकाः स्युषंटाद्यः । (८) यथा नालिकेरद्वीपायातस्य द्वनं न प्रतीयते तद्वत् अभिधानस्य प्रतीतिः न स्यात् इति व्यक्तिरेक्युदा- इरणमिद्म् । (९) शब्दे । (१०) शब्दः । (११) सक्वतिोऽपि । (१२) अर्थे । (१३) शब्दाप्रतीतेः । (१४) शब्दारमकस्य घटस्य प्रतिभागोऽपि ।

[प्रसीतेः इति] चेत् ; एवं सित 'स्थूलोऽहम्' इति प्रतीतेः नात्मा शरीराद्भिन्नः स्यात् , कुन्तेभ्यो वा पुरुषाः 'कुन्ताः प्रविधन्ति' इति प्रतीतेः । सहचरणाद् अत्राऽभेदोपचार इचेत् ; अन्यत्रे वाधकाभावादिति समानम् । हेतुफल्लयोस्तत्त्वादेव [४५९क] परस्परमभेदोपचारो भवति 'चक्षुषा पश्यित', 'अन्नं वे प्राणाः' इति, किमङ्ग पुनः बाच्यवाचकयोः न भवति ?

किंच, भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नधिकरणे प्रवृत्तिः सामानाधिकरण्याच्चाथं (ण्यम्, ५ तच्चे अयं )गोशाब्दयोरस्तीति तेयोरेव ऐक्यं युक्तं न गोशाब्दार्थयोः तदभावात् । न हि तयोरेकत्वार्थे (त्रार्थे) प्रवृत्तिः, तदपरस्याऽभावात् । एकविभक्तिकत्वं तदिति चेत् ; घटपटयोः स्यात् घटपटा (घटः पटः) इति प्रतीतेः । तादात्म्यं तदिति चेत् ; तदसिद्धं तयोः, तदेव च साध्यं साधनं चै । तस्माद्भेदोपचारेण अयं तत्र शब्द[ः] प्रवर्त्तते—अयं मांसपिण्डो गोसंज्ञः, तथा भेदेन च अस्य मांसपिण्डस्य गोरिति संज्ञा ।

अपरेषां तु परिहार:-'गोः शब्दो यस्य स गोशब्दः' इत्यस्य पदसमुदायस्य छुप्तो (प्ता) इन्तरा-वयवस्य प्रयोगः 'गोः' इति, यथा भीमसेने इति ; तेषां स न युक्तः । सर्वत्र संझाशब्देषु तथा कल्पनेन 'भीमसेनः' इत्याद्यपि न स्यान अपि तु 'भीमसेनशब्दः' इत्यादि स्यान् । न चैवम्, तथा शाब्दिकानां व्यवहारादर्शनात । केवलानां पदार्थानां संझिषुं योजनप्रतीतेः, अन्यथा 'गोः शब्दो यस्य' इत्यन्यपदार्थोऽपि न स्यान् , पृथक् पृथक् केवलयोः सिद्धयोरेव 'तहर्शनात् चित्रगुः १५ इत्यादितन् । तन्न शब्दात्मका घटादय इति स्थितम ।

भवतु (न्तु) श्रृतः गोचरा भावाः शब्दाः, ते तु नित्याः स्युरिति मीमांसकाः"; तत्राह—
परिणता इति । श्रुत्यगोचरम पर्परिहारेण तद्गोचराकारेण गताः परिणता निरुच्यन्ते [४५९स्व]
अन्यथा पूर्ववन पश्चादिप कुतस्तेषां श्रवणम् १ तदगोचरस्वभावत्वे तास्वादिव्यापारान् पूर्वमिष
चा (पूर्वमिव पश्चादिष अ) श्रवणम् । तद्दोचरस्वभावत्वे सेन्द्रियस्य प्रणिहितमनसः <sup>13</sup>पूर्वम [पि] श्रव- २०
णम् । व्यञ्जकाभावादिति चेन् ; आस्तां तावदेतन् , अन्यत्र विचारणान् , अत्रापि छेशतो विचारयिष्यमाणत्वात् 'तदिमं परमाणवः' इत्यादिना ।

[ग]गनगुणाः शब्दाः इत्यपरे । तत्राह्-परमाणवः इति । रूपरसगन्धस्पर्शवन्तोऽति-सूक्ष्माः पुद्गलाः परमाणवः ते श्रुतिगोचरत्वेन परिणताः शब्दाः ।

(१) त भिकाः स्युः। (२) शब्दे। (३) शब्दसामानाधिकरण्यम्। (४) अयं शब्द-गोशब्दयोः। (५) शब्दयंरंव। (६) गोशब्दगवार्थयोः। (७) स्यात्। (८) शब्दाल्यस्य। (९) भीमसंनः शब्दः संज्ञा यस्य स भीमसंन इत्यत्र 'शब्द' इति शब्दः लुप्यते तथा 'गौः' इत्यत्रापि 'गौः शब्दो यस्य' इति शब्दः लुप्यते तथा 'गौः' इत्यत्रापि 'गौः शब्दो यस्य' इति शब्दशब्दस्य लोपो व्रष्टव्यः। (१०) संज्ञावाचकेषु शब्देषु। (११) अन्यपदार्थप्रधानबहुवीहिदर्शनात्। (१२) "नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात्। नित्यः शब्दो मित्रमुद्धति। कुतः दर्शनस्य परार्थत्वात्। दर्शनमुद्धति। कुतः दर्शनस्य परार्थत्वात्। दर्शनमुद्धति। कुतः दर्शनस्य परार्थत्वात्। दर्शनमुद्धति। कुतः दर्शनस्य परार्थत्वात्। वर्शनमुद्धति। कुतः वर्शनस्य परार्थत्वात्। वर्शनमुद्धति। कुतः वर्शनस्य परार्थत्वात्। वर्शनमुद्धति। कुतः वर्शनस्य परार्थत्वात्। वर्शनमुद्धति। वर्शनमुद्धति। वर्शनमुद्धति। वर्शनमुद्धति। वर्शनद्धति। वर्शनद

ननु परमाणु-गगनयोः अत्यन्तपरोक्षत्वाऽविशेषे कथं गगनपरिहारेण परमाणुकारणः शब्दं(ब्दः) सिध्यतीति चेत् ; उत्तरमत्र—'नचाकारणगुणाः' इत्यादि भविष्यति । माभूदाकाशं तत्कारणम् , तथापि 'परमाणवः तत्कारणम्' इति कुतः सिध्यति ? न ताषत प्रत्यक्षतः ; तेन तद्प्रहणात् । तेन गृहीतेषु प्रत्यक्षतः इदं भवति—अस्मादिदं जातम् , अग्नेर्धूमवदिति । नाप्य- ५ नुमानतः ; तिहङ्गाभावात् । अथ पटवत् स्थूलस्य शब्दस्य ततोऽल्पपरिमाणेन उपादानेन भाव्य- मिति तिसिद्धिरिष्यते ; साऽपि न युक्ता ; स्थूलादपि मृत्पिण्डात् तैथाविध्यदोत्पत्तिदर्शनात् । कदाचित् स्थूलादपि सृक्ष्मसंभव (वाऽ)विरोधः, जीर्णहेमसृतकवते ।

स्यान्मतम्—यथा यत्र यद्दृष्यते तथा तत्र तद् भवति, यत्र स्थूलं दृष्यते तत्र तत् , यत्रेतरः तत्र इतरदुपादानम् । न च शब्दस्य द्वयोरन्यतरदुपादानमीक्ष्यते । [४६०क] न चाऽतु१० पादानं कार्यमिति अदृष्यकारणसिद्ध्या तिसिद्धिः ; न ; अदृष्यस्यापि स्थूलत्वाऽविरोधात,
तदुत्तरपरिणाम[कृपत्वेऽपि] तत एव अल्पं कारणमिष्यते । तस्य तत्त्वेऽल्पे यावन परमाणुरिति ;
न ; स्थूलादपि तत्प्रतिपादनान् । निरंशपरमाण्वस्थाप्राप्तौ तु किक्किद् भावस्य जंवितीति
(भवतीति)न प्रमाणमस्ति ।

किंच, सहतकारा ( असंहतकरा) भ्यामेव शब्दोदयदर्शनान तदुपादानः स इति युक्तम ।

१५ स्यादेतन्—उपादानोपमर्दनेवो (नेन उ)पादेयसिद्धिरिति शब्दोत्पाद[क] करादर्शनं घटोत्पात्रो (त्पत्तों) मृत्पिण्डादृष्टिवदिति ; तद्पि न सारम् ; चन्द्रकान्तेन व्यभिचारा[न] चन्द्रकरसंयोगात्तस्य जलपरिणामेऽपि तावन् (त) एव दर्शनान् ।

अन्ये पुनरेतद् इत्थं परिद्दर्गन्त-न तत्संयोगा तु (गान् च)न्द्रकान्तच्युतिः अपि तु विधकरा (विधुकरा) द्रवन्तीति ; तेषां प्रतिक्षणं कर्पृरादिद्रव्यं स्वरु (न तन् )परिमाणान् न्यून-२० परिमाणं स्यान् । सर्वदिश्च तद्र्पादिगमनान् तत्राऽपरप्रवेशो (शे) अन्यत्रापि स एवाऽस्तु । तन्न परमाणवः शब्दाः ।

यदि वा, वायवीयाः ते<sup>5</sup>; तथाहि—नाभित्रदेशाद् ऊर्ध्वमाक्रामन् वायुः कण्ठादिभिरभिहतः शब्द: इति ।

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्-नाप्यनुमानतस्तत्प्रतिपत्तिः लिङ्गाभावादिति ; तन्न ; द्र चेतनाऽचेतनयोः परिमाणा[प]कर्षस्याऽतिशयाः कचिद् व्यवस्थितात् सा(स्थिताः) तैन्वा[त ] तदुत्कर्षस्य अतिशयवत् । यत्र अचेतने सं व्यवस्थितात्मा स नः परमाणुरिति । न च तस्याऽ-दर्शनादभावः ; अनुमेयं तद्योगाद् अतिप्रसङ्गात् । न च साध्यविकलता निदर्शनस्य; [४६०ख] प्रसाधनात् सर्वज्ञस्य । भवन्तु परमाणवः, ते तत्तत्कारणिमिति कृतः ? किं तर्हि शब्दस्य उपा-दानकारणं मूर्तस्य ? न चानुपादानं कार्यम् ; अतिप्रसङ्गात् । दण्डभेर्यादिकमिति चेत ; किं

<sup>(</sup>१) स्थ्र । (२) सुवर्णात् पारदाच भसा स्थ्रमं भवति । (३) परस्परसंबद्दितहस्ताभ्यास् । (४) चन्द्रिकरणानि । (५) शब्दाः । इति शिक्षाकारा मीर्मासकाः । (६) अतिशयःवात् । (७) अपकर्पातिशयः । (८) अदर्शनमात्राद् अभावायोगात् । (९) ज्ञानोरकर्पातिशयवतः ।

सहस्वारिकारणम् ? तद्भावे च कार्यं न दृष्टमिष्टं वा कस्यचित् । औदृष्टं सहकारिकारणं नोपा-दानमिति किंकृतो विभागः ?

किंच, तास्वादीनां तदुपादानत्वे तदुपमर्दः तद्भावे, उपादेयाकारगमनलक्षणत्वाद् उपा-दानस्य । अथ तेद्वागाः केचन अहदयाः तद्र पृतया परिणमन्ते, अपरे च तैथाविधास्तत्र प्रविशन्ति, ततो न त्ततापितस्य(?) शब्दानां सर्वदिकं विसर्प [णिम]ति मितः ; सिद्धं तिर्हं नः समीहितम् ५ तद्वागानामेव परमाणुपदे (णुव्यपदे) शात् । कथमेवं [य]वा यदि नाम [अ] हष्टवीजाः शाल्यक्कुरः कि त्यादि उ(रे कि स्थान् येन स तदु) पादानो न स्थान् ? अन्यत्र बीजादर्शनादिति चेत् ; पूर्वम-हष्टस्थृलकारणस्य तिहपरीतहेतुपूर्वकत्वाऽदर्शनान् अन्यत्र समानम् ।

यो प्रिप मन्यन्ते (ते) -वायवीयः शब्दः इति ; सोऽनुकूलमाचरित, पुद्रलपर्यायाऽनितकमात्, वायोस्तत्परिणामंत्वातः । निर्वाते च भूमिगृहादी करनाडनान् कृतः शब्दः ? स्तिमितात्ततः इति १० चेत ; एतद्प्यनुकूलमेव । जीतिमूकस्य च प्रमाण वाय (प्राणवायु) सद्भावेऽपि न शब्दः । ति हशेष-कल्पनायां चरं (वरं) परमाणुकल्पनमम्तु इष्टकल्पनाऽविशेषात् इति ।

प्रत्येकं परिणताः प्रायेण स्युः इति चेत् ; अत्राह—संसर्गीदिति । सन्तु ध्वनयः परस्पर-संस्रष्टपरमाणुपरिणामविशेषाः, [४६१क] वर्णादिस्कोटः तद्व्यङ्गयो नित्यो व्यापकोऽमूर्तः स्यादिति चेत् ; अत्राह—तद्भेद इत्यादि । तेषां श्रुतिगोचरत्वेन परिणतानामणूनां भेदो विशेषः । १५ किंभूतः ? इत्याह—[प्रतिलब्ध इत्यादि] प्रतिलब्धो वर्णपदवाक्यात्मा येन सत्योक्तः । एवं मन्यते न श्रवणेन्द्रियप्राह्माकारादिव्यतिरेकेण ध्वनिः तद्माह्मो वा वर्णस्कोटः प्रतीतिभाक् । एवं पदवाक्ययोर्वाच्यम् ।

नतु न श्रोत्रेन्द्रियाध्यक्षगम्योऽसी अपि तु अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या अर्थापतिगम्यः इति चेत ; अत्राह्-अभिलाप इति । अभिल्प्यते अनेन इत्यभिलापः वाचकः, तद्भेदो २० वर्णाद्यात्मा, तत एव अर्थप्रतीतिदर्शनात् । तथापि अन्यतः तत्कल्पने अनवस्था, ततोऽप्यन्यतः कल्पनासंभवात ।

अथ एकपदार्थः बहुभिरयुगपद्भाविभिरस्थिरैर्घकारटकारविसर्जनीयैः प्रतियाद्यितुमसद्य

<sup>(</sup>१) अप्रत्यक्षीभूतम् । (२) ताब्बादिभागाः । (३) अदृश्यः । (४) "तथा च शिक्षाकाराः भाहुः बायुरापण्यते शब्दतामिति"—शाबरभा० ११११२ । (५) वायोः । (६) जन्मजातमूकस्य । (७) "नानेकावयवं वाक्यं परं वा स्कोटवादिनाम् । निरम्तभेदं पद्तश्वमेतत् ""—स्फोटिस० श्लो० २९-३६ । स्फोटमा० ए० १। स्कोट० न्या० ए० १। "तश्वतस्तु वाक्यमेवाखण्डमयूराण्डकललवद्विभागं भिद्यार्थप्रतीतिहेतुभूतं रफोटाल्यमभ्युपगन्तस्यम् ।"—स्फोटप्र० । "हृत्यनवयवः प्रत्यस्तमितवर्णपद्विभागो वाक्यस्फोट एव श्रेयान् ।"—स्फोटत० । स्फोटच० । "वर्णातिरक्तो वर्णाभिष्यङ्ग्योऽर्थप्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोट हृति तहिदो वदन्ति । अत एव स्फुट्यते व्यउपते वर्णेरिति स्फोटो वर्णाभिष्यङ्ग्यः स्फुटित स्फुटीभवत्यस्यादर्थं हृति स्फोटोऽर्थप्रत्यायकः हृति स्फोटशब्दार्थमुभयया निराहुः ।"—सर्वद० ए० ३००। वयाकरणभू० ए० २९४। परमलघु० ए० २। (८) स्फोटः । "प्रत्येकमप्रत्यायकत्वात् साहित्यामावात् नियतकमभववित्नामयौगपचेन संभूयकारित्वानुपपत्तेः नानावक्तृप्रयुक्तभ्यश्च प्रत्यवाद्वर्शनात् कमविपर्यये योगपचे च । तसाद्व वर्णन्यतिरेकी वर्णभ्योऽसंभवक्यंप्रत्ययः स्वनिमिक्तमुपकल्पयित ।"—स्फोटसि०ए०२८।

इत्येवेत (मशक्य इति एकेने)भाव्यमिति ; तद्दिष न सूक्तम् ; यतस्तद्पि एकमनभिव्यक्तं चेदत्र प्रतीतिहेतुः ; सर्वदा स्यात् इति घकाराद्युच्चारणमनर्थकम् । अभिव्यक्तं चेत् ; यद्यन्येने सः; एव दोषः घकारादिवैफल्यमिति । घकारादिभिरिति चेत् ; तिहं यया प्रत्यासत्त्या एकंप्रकां (एकं ) प्रकाशयन्ति वाचकम् , तया अर्थम् इति किमपरेण ? न च नित्यस्य कस्यचिद्धस्तुत्विमिति निरूप- ५ यिष्यतेऽनन्तरम् ।

किंच, एवं परम्परापरिश्रमद्दच घकारादिस्यो वांचकस्याभिन्यक्तिः, ततोऽर्थप्रतिपत्तिः तिस्योऽर्थगतौ न स्यान् । अनेकप्रतीतिप्रसङ्गद्दच-पृवं न्यञ्जकस्यं पुनर्न्यङ्गप्रस्यं [४६१ख] पुनर्र्थस्य । न चैवं न्यवहारः, तथापि तत्कल्पने धूमादेरन्यः प्रतीयते ततोऽग्निरिति स्यात् । एवं प्रत्यक्षेऽपि वाच्यम् । ततः तद् भेदोऽभिलापः स्वतः । तदाह-स्वतः अन्यवधानेन ।

१० ननु तद्भेदेन किञ्चिदिभिल्प्यते ? न तावन् सामान्यम् ; तद्भावान् , प्रयोजनाभावाद्य । निह सामान्यं वाद (ह) दोहादावुपयुज्यतं, विशेषाणामेव तत्रोपयोगात् 'लक्षितलक्षणयां प्रवृत्तिः' इति न युक्तम् ; तया (तथा) सामान्यप्रतीतां स एव प्रसङ्गः" । विशेषगतो, सात्तद्भवतिरन्तु (सा तैरन्तु), न चैवम् , अश्चसंहतेर्वे फल्यप्रसङ्गात् । ततः तद्भेदोऽनर्थक इति चेन ; अत्राह—सिद्धार्थे मिति (इति) । सिद्धोऽर्थो यस्य स तथोक्तः नद्भेदः । तथाहि—यथा चश्चरादिन्यापारान् १५ अथ (र्थ) प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिः प्राप्तिद्वन्, तथा शब्दादपि इति, निरूपयिष्यते शेषमत्रेव ।

अथ मतम्-प्रतिबन्धाऽभावान् कथमसी अभिलापः ? तथाहि—न इाव्हार्थयोः देशभेदात् तादाल्यक्पः प्रतिबन्धः । अर्थाभावेऽपि भावान् न तदुत्पत्तिः । न च विद्न्तरमस्ति इति ; तत्राह—स्वतः सिद्धार्थं इति । स्वतः स्वयोग्यतानः सिद्धार्थां नान्यनः । कुनः ? इत्यत्राह— यमुपेत्य इत्यादि । यं तद्भेदमुपेत्य अवणविषयतां नीत्वा वत्ति त्रृते । कः ? इत्याह— २० जनकभृना(जनः । किम्भृनः ?) असङ्कीर्त्तिनः सङ्केतरहिनः । पुनर्पि किभृनः ? सामान्यः वेदी 'यमुपेत्य' इत्येतदत्राप्यपेक्ष्यम , शब्दं अत्वा नद्वेदी इत्यर्थः । सामान्याभावान् नेव (वं) चेन ; न ; वस्तुपु[४६२क]समानपरिणामव्यवस्थापनान । किं वक्ति ? इत्याह । किमयमाह इति । अयं वक्ता 'किमाह' इत्येवम । यदि प्रथमं शब्दअवणान् सामान्यं नेन विदिनं किमर्थमेवं वृते ? नहि नीळे स्वक्ष्पेण झाने 'किमेतन' इति तद्रृपे प्रदनो युक्तः इति चेन ; अत्राह—भेद २५ इत्यादि । तम्य सामान्यस्य भेदोऽवान्तरिवशेषः तस्य काङ्कणम् महीतुनीहा तत्र मनो यस्य इति ।

<sup>(</sup>१) स्कांटेन । (२) "वर्णानां प्रत्येकं वाचकःवे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानर्थक्यप्रसङ्गत् । आनर्थक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे योगपद्येनात्पस्यभावात् । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिच्यक्त्या समुद्दायाभावात् । एकस्मृत्युपारूढामां वाचकःवे सरो रम इ-यादौ अर्थप्रतिपत्यविशेषप्रसङ्गत्, तद्व्यतिरिक्तः स्कांटो नादा-भिच्यक्त्यां वाचकः।"-पा० महाभा० प्र० पृ० १६ । स्कांट० न्या० पृ० २। सर्वद० पृ० २९९। (३) अभिव्यक्तं भवति तथा। (४) स्कोटम् । (५) स्कोटस्य। (६) धकारादिभ्यः। (७) ध्वनेः। (८) स्कोटस्य। (९) कश्चित् अग्निस्कोटः। (१०) बावदेन लक्षितं सामान्यम्, तेन लक्ष्यते विशेष इति लक्षितलक्षणा। (१९) प्रयोजनाभावादिरूपः। (१२) वाचकः। (१३) सम्बन्धान्तरम्।

🤹 नतु सामान्यवेदने भेदवेदनम्, अन्यथा सामान्यस्यापि कुतोऽतादात्म्येर्नं, उभयात्मकं तत्त्वमिति, न तत्रै काङ्क्षणम् । तादात्म्योऽपि प्रथमं सामान्यस्यैव कुत इव (एव) शब्दात् स्यात् इति चेत् ; अत्राह-अक्षादिव । क ? स्वार्धे रूपादौ । यथैव हि दूरे अक्षात् मनुष्यत्वादिसा-मान्यप्रतीतिः, पुनः तद्भिदा काङ्कणम्, पुनरपि देशनैकट्यादिसामगीवशात् तद्भेदावायः । तदुक्त-मन्नेव \* "समद्देविद्येषेहा" [सिद्धिव ० २।९] इत्यादिना। तथा इ ब्दातु (त्) प्रथमं सामान्यप्र- ५ तीतिः पुनः तद्भेदाकाङ्कणम् ततोऽपि सङ्कोतसामग्रीतो भेदनिश्चर्यौ (यो) नैतावता शब्दः स्वतोऽशक्तः; अक्षेऽपि प्रसङ्गात् । यथा च शब्दात् स्वार्थसन्देहः तथा अक्षाद्पि । कारणस्य रूपवत् सामर्थ्य-प्रतिपत्ताविप तत्र सन्देहदर्शनात् । अथ तत्र ज्ञानान्तरं सन्देहरूपम् , अन्यत्रापि तैदेव । नहि घटाभिधानादेव चटो (घटोऽस्ति) नास्तीति वा सन्देहो जायमानो जनेन विभाव्यते, ततोऽप्रवृत्ति-प्रसङ्गात । अथ शब्दाद्र्थप्रतीता वन् सुतोपि (तीतौ तत एव) कुतः सन्देहः ? स्वसंवेदनात् १० दानादिचेतसां स्वर्गप्रापणसामध्येप्रतिती ततोऽपि [४६२ख] सै कुतः । अथ तद्भावाभावयोः तत्प्रतीते[:] साधारणत्वान् स इति मितरि नत्र (ति: ; इतरत्र) समानम् । तथा सित कथं शब्दो-ऽर्थविषयः' इति अनेन निरस्तम् । निर्विकस्पिका तत्प्रतीतिस्ततोऽयमदोषः 🐈 चेतनत्वादपि (त्वादा-विष) स्यात । "तत्र निर्णयोत्पत्तेर्नेति चेत् ; "यस्य रूपसुखादी निर्णयरूपं मानसमध्यक्षं तस्य तत्सामर्थ्येऽपि दुर्लभः संशयः । इतरथा शब्दार्थेऽपि स तथा न भवेत् । "यस्यापि मानसो[ऽ] १५ विकल्पो[ऽ]निश्चयः, तेन तस्य स्वलक्षणप्रहणान्, अविकल्पेन गृहीतस्य अगृहीतकल्पत्वात् <sup>¹³</sup>तथा । यथा शब्दा (ब्दोऽ) वस्तुविषयः सन्देहहेतुत्वात , तथा प्रत्यक्षमपि <sup>¹४</sup>परस्य । ततोऽक्षात् सामान्यमह्णात् विशेषाकाङ्क्षणे विशेषाऽवायकारणाभावे यथा संशीतिः तथा शब्दाद्पि इति स्थितम् ।

स्यादेतत्—भाषान्तरे संकीत्तित (सङ्केतितत<sup>30</sup>) एव शब्दात् सामान्यं प्रतिपद्यते[न] अकृत-सङ्केतात , ततः सङ्केत एव पारम्पर्येण तद्धेतुरिति ; तर्हि इन्द्रियादिष पूर्वं प्रतिपन्नसामान्य एव<sup>36</sup> - २० ततः पुनः सामान्यं प्रत्येति इति । तदेवेन्द्रियमन्यदापि तद्प्रहणकारणम् । अत्य (अन्य) स्वमन्यत्रापि इति यत्किञ्चिदेतत् ।

नमु (ननु) निःप्रयोजनशब्दस्वरूपपरीक्षणेन किम् ? लोकत एक (एव) तत्स्वरूपसिद्धेः ; इत्यत्राह-निःश्रेयसाधिगतेः इत्यादि ।

किमाह इति चेन् ? अत्राह-दाब्द [४६३क] इत्यादि।

24

# ["इाब्दः पुद्गलपर्यायः स्कन्धः छायानपादिवत् । बुद्धिकार्यो विद्योषात्माभिलापः स्वार्थगोचरे ॥२॥

<sup>(</sup>१) वेदनमिति। (२) विशेषे। (३) वेदनम्। (४) भित् भिदा भेद इति यावत्। (५) सामर्थ्यशापकं ज्ञानम्। (६) शब्दान्तरं यत् सन्देहं करोति। (७) सन्देहः। (८) मतम्। (९) सन्देहाभावलक्षणो न दोषः। (१०) चेतनस्वादौ। (११) मीमांसकस्य। (१२) बौद्धस्य। (१३) सन्देहाभावः स्यात्। (१४) बौद्धस्य। (१५) सङ्केतितात् इत्यर्थः। (१६) पुरुषः। (१७) ''तथा चाहुर कलङ्कदेवाः-शब्दः पुद्रलपर्यायः स्कन्धः छायातपादिषत्।"-त० इको० पृ० ४२४।

अणवः पुद्गलपरिणामविशेषात् भेदसंसर्गप्रतीतेः । कथम् १ कथं च न स्यात् १ सर्वथा निरंशानां दिग्मागभेदेन प्रत्येकं षढंश्वतापत्तेः कथं संसर्गः १ किं पुनरसंसर्गिण एव पृथक् स्युः १ कथं तेषां व्यवधानम् प्रकृतविकल्पानतिष्टत्तेः १ स्वकार्यकारणक्षणाम्मां स्वत एव नैरन्तर्यमनुभवतः कालप्रचयभेदोपलक्षणात् न वै क्षणवत् कस्यचित् कैश्विन्नरे- ५ न्तर्येऽपि सांशत्वम्, व्यवधानाभावस्येव तत्संयोगात्मकत्वात् । अन्यथा कार्यकारणव्यवस्थेव मा भृत् । वस्तुस्वभावतः तव्व्यवस्थायां कृतः संयोगप्रवन्धः १ तत्सं- युक्तानामविशेषप्रसङ्गात् । स्वत एव प्रदेशमात्रस्य व्यवधायकतोपपत्तेः ; अनंशस्यापि स्वभावभेदात् प्राह्माद्याकारसं वेदनवत् । तदिमे प्रतिपिद्धं च । तथापरिणामस्येव तद्वुणत्वसंभवात् । कथ्य अत्यन्तपरोक्षस्य गुणः प्रत्यक्षः १ परिमण्डलानां तादा- १० तम्यपरिणामोपपत्तेः । वायोरपि [प्रत्यक्षत्वात् ] असमानम् । तदिमे चैतन्यविशेष [कार्याः ] वर्ण[पदादिरूपाः ] कथित्रवि अर्थसंसर्गयोग्यतां प्रतिपद्य व्यवहारपदवीमुपनीयन्ते नान्यथा शब्दान्तरवत् ।]

श्राबदः अवणेन्द्रियगोचरो भावः । सत्तापि स्यादिति चेन् ; किं पुनः सी तैनो भिन्ना येन एवं न स्यात् ? तथा चेत् ; असन् शब्दः । तत्सम्बन्धात् सन् इति चेत् ; उक्तमत्रै । तस्य तताऽभेदे १५ स एव सद्भ (सन् भ)वेन इति चेत् ; अत्राप्युक्तम् । कथित्रत् तत्समानपरिणामस्य अन्यत्रापि भावात् । एतेन गुणत्व(त्वं) चिन्तितम् । न च गुणः शब्दः । सिकम् ? इत्याह—पुद्गलपर्यायः । कृपादिमन्तः पुनः पुद्गलाः, तेषां पर्याघो विकारः, न तैत्पर्यायाः पुन्नलाः इत्रिधा शब्दानुगन्तस्य चक्षुरादिना घटादेर्भहणं भवेन , सदृपानुगतस्य इव ।

ननु यदि परमाणुरूपपुद्रलपर्यायः ; तद्रतद्रयामत्वादिवन् नर्हि तस्यै अम्मदादीन्द्रियेण २० अम्मदादीति चेत् ; अत्राह—स्कन्धः इति । स्कन्धः अवयविद्रव्यम् । "स्कन्धः शब्दः मूर्तत्वे अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सित सावयवत्वात् पटादिवत् । सः मूर्तः स्पर्शवस्वात् तद्वत् । स्पर्शवस्वं चास्यं मृदुखरादिप्रत्ययमाद्यत्वात्तद्वदेव । न चेतद्सिद्धम् ; सर्वलोकप्रसिद्धः । तथाहि—बीणादि-शब्दात् जयघण्टादिशव्दं खरं निगदन्ति जनाः । तथापि तद्सिद्धौ न किञ्चत् सिद्धं स्थात् । कर्णाभिधातदृष्टेश्च "तत्सिद्धः ।

<sup>(</sup>१) सत्ता । (२) शब्दात्। (३) समवायस्य सर्वत्राविशेषात् इत्यादि । (४) शब्दस्य पर्यायाः पुत्रलाः । (५) शब्दव्रक्षवादिवन् पुत्रलस्य शब्दपर्यायत्वे । (६) शब्दस्य । (७) तुलना—"सहा त्वंदप्पभक्षे संदो परमाणुसंघसंघादो । पुद्वेसु तेसु जायदि सहो उप्पाद्गो णिअदो ॥"-पञ्चास्नि० गा० ७९ । "पुत्रल-स्कन्धस्येकद्रव्यस्य शब्दाश्रयत्वोपपपत्तेः सिद्धसाधनत्वात् ।"-त० २लो० ए० ४२२ । न्यायकुमु० ए० २४२ । सन्मति० टी० ए० ६७० । "पौत्रलिकः शब्दः अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे अचेतनत्वे च सति क्रियावस्वात् वाणादिवत् ।"-प्रमेयक० ए० ५६३ । (८) तुलना—"द्वर्यं शब्दः स्पर्शात्यत्वमहत्वपरिमाणसंख्यासंवोगगुणाश्रयत्वात् ।"-प्रमेयक० ए० ५५३ । (८) तुलना—"द्वर्यं शब्दः स्पर्शात्यत्वमहत्त्वपरिमाणसंख्यासंवोगगुणाश्रयत्वात् ।"-प्रमेयक० ए० ५५० । न्यायकुमु० ए० २४३ । (९) शब्दस्य । तुलना—"कर्णशब्दकृष्ट्यो कटकटायमानस्य प्रायशः प्रतिघातहेतोर्भवनाद्यप्रधातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिस्स्पर्शत्वकल्पनामस्यं गमयति ।" -अष्टक्ष०-अष्टस०ए० १०७ । "स्पर्शवान् शब्दः स्वसम्बद्धार्थोन्तरामिधातहेतुत्वात् मुद्रशदिवत् । सुप्रतीतो हि कंसपाञ्चादिध्वानाभिसमम्बद्धेन श्रोत्राद्यसिधातः।"-प्रमेशक० ए० ५५० । न्यायकुमु० ए० २४३ । (१०) स्पर्शवस्य सिद्धिः ।

अपर आहं-तीत्रत्वमन्दत्वजातिसम्बन्धात् तत्प्रत्ययिषयत्वंते (यते) ति ; सर्वत्र तथा प्रसङ्गेन स्पर्शाभावप्रसङ्गात् ।

शब्दसहचिरतस्य वायोः तद्विषयता इत्येके ; तेषामिष वाश (वाय्व) सहचिरतस्य अन्यस्य विद्विषयता इत्येवमनवस्था[४६३ख]।

स्यानमतम् असर्वगतद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः न स्पर्शवत्त्वम्, अन्यथा मनसोऽमूर्त्तत्वं स्यात् ५ तदभावादिति ; तम्र ; शब्देऽप्यस्य भावा[त्] स्पर्शवत्त्वा[त्]द्रव्यत्वमसर्वगतत्वं केचास्य (त्वं च केनास्य)वार्यते ? परिमाणं दीर्घादिप्रतीतिविषयत्वात् सुप्रसिद्धमेव ।

किंच, तैंन्छक्षणम् अतिप्रसङ्गिः ; तस्य आत्मन्यपि भावात् सर्वगतत्वनिपेधात्तत्र । ततः सिद्धम् मूर्त्तत्वम् । अस्मदादिप्रत्यक्षत्वम् अविप्रतिपत्तिविषयम् ।

नापि 'साव[यव]त्वानं इत्यसिद्धम् ; सावयवो ध्वनिः अल्पमहत्त्वग्रहणग्राह्यत्वात् १० स्तम्भादिवन् । अथ व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मारोपान् तद्ग्रहणग्राह्यता न स्वतः, मुखस्येव दर्पणादौ ईति चेत् ; म्यादेतदेवम्—यदि एकरूपः सर्वदा शब्दः कुतिश्चन स्यान् । न च दृष्टान्तमात्रात् माध्यं सिध्यति, अतिप्रसङ्गान् । अतः स्कन्धः शब्दः ।

नन्वेवं छोष्टादिनेव शरीरावयवादिघातैः (घातः) तेनै, तद्वत्तस्यै नियतदेशगमनम्, एकत्र कर्ण (णें) प्रविष्टस्य "तदन्तराऽगमनम्, वायुनाभिहतस्य छोकान्तप्रसर्पणम्, इन्द्रियान्तरेण च १५ दर्शनम् इति चेत् ; अत्राह्-छाया इत्यादि । आदिशब्देन अन्धकारादिपरिमहः, तेन तुल्यं वर्नते इति तद्वत् इति । यथा अत्रे न ते दोषाः तथा शब्देऽपि इति दृष्टान्तार्थः । निह् अन्धकारस्य स्कन्धेऽपि स्पर्शादिना महणम् ।

अपीरुपेयः शब्दो गकारादिः इत्येके । तत्राह-बुद्धि इत्यादि । बुद्धेः कार्यं तदम्बय
बयितरेकानुविधानात । न हि यद् यस्य अन्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते [४६४] तद् अन्यहेतुक- २०

महेतुकं वा युक्तमतिप्रसङ्गात् । तद्भिव्यक्तिः तावनुविधत्ते इति चेत् ; न ; अनवस्था
प्रसङ्गात् , तत्रान्यस्य तदनुविधानकस्पनात् । कृतप्रतिक्रियश्चार्यं पक्षः अन्यत्र । स्न एव

<sup>(</sup>१) "अनिन्यः शब्दः तीव्रमन्द्विषयत्वात् सुखदुःखविद्ति।"—ग्यायवा० ए० २९०। (२) तीव्रादिप्रस्ययिषयता। तुल्ना—"नाद्वृद्धिः परा। १७। यच्चैवं बहुभिर्भेरीमाध्नद्धिः गोशब्दसु-ध्वारयद्भिः महान् शब्द उपलम्यते, तेन प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति गम्यते; नैवम्; निरवयवो हि शब्दः अवयवभेदानवगमात्। निरवयवन्वाच्च महस्वानुपपसिः। अतो न वर्धते। "तेन नाद्स्यैपा वृद्धिः न शब्दस्येति।"—जैमिनिस्० शाबरभा०१।११७॥ (३) शब्दस्य। (४) कस्यचित् अष्टष्टस्य। (५) "असर्वगतव्रव्यपिमाणं सूर्तिरिति हि पदार्थविदः।"—तस्वि० ए० १५८। (१) मृत्तेत्व-लक्षणम्। (७) अल्पत्वमहस्वप्रहण। (८) "न च स्थूलत्वसृक्ष्मत्वे लक्ष्येते शब्दवृत्तिनी। बुद्धितीव्रत्वमन्त्रवे महस्वालपत्वकलपना। सा च पद्वी भवत्येव महातेजःप्रकाशिते। मन्दप्रकाशिते मन्दा घटादाविप सर्वदा। एवं दीर्घाद्यः सर्वे ध्वतिधर्मा इति स्थितम्।"—मी० क्लो०, शब्दनि० ए० ७८५। (१) शब्दने। (१०) शब्दस्य। (११) कर्णान्तरः। (१२) स्पात्। (१३) तुल्वल—"पुद्रकस्वभावत्वे दर्शनविस्तारविश्वेपप्रतिभात-कर्णवृत्लेकशोत्रप्रवेशाखुपाळम्भो गन्धपरमाणुकृतमितिविधानतयोपेक्षामर्हति।"—अष्टश०, अष्टस० ए० १०८। (१४) छावायाः पुद्रकरूपत्वेऽपि। (१५) सीमासकाः। (१६) शब्दाभिज्यक्तिवादपक्षः।

विशेषे(षो)वर्णादिभेद आत्मा यस्य स तैथोक्तः । अनेन तद्व्यतिरिक्तः स्फोटात्मा निरस्तः । कृतः ? इत्याह—अभिलापः स एव यतोऽभिलप्यतेऽनेन इति । क ? इत्याह—स्वार्थगोचरे सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि व्यञ्जनपर्याये वा ।

'शब्दः पुद्रलपर्यायः' इत्यत्र साध्य (ध्ये) सूर्र्मनसि 'मूर्तिस्वात्' इति हेर्नुवर्त्तते । निदर्शन-५ मुक्त मेव । तस्य परमाणुभिवर्यभिचारः, न हि ते मूर्तित्वेऽपि तत्पर्यायाः ततः परस्य सूक्ष्मस्य तस्य अभावादिति । तं परिहरज्ञाह—अणवः इत्यादि । कुतः १ इत्यत्राह—[पुद्रल]परिणाम-विशेषात् । पुद्रलस्य परिणामीऽन्यथाभावः, स एव विशेषः स्थूलैकस्य सूक्ष्मनानारूपभेदः, सूक्ष्मनानारूपस्य वा स्थूलैकरूपभेदश्च तस्मात् । तद्पि कुतः १ इत्याह—भेद् इत्यादि । भेदो नानात्वम् संसर्गः एकत्वपरिणामः तयोः प्रतीतेः । एतदुक्तं भवति—यथा अनेकस्मात् अल्प-१० परिमाणात् संस्यृष्टाद् एक(कं) महत्त्वोपेतं जायमानं प्रागस[त् ] दृष्टमिति तत्कार्यम् , तथा एकस्मात् महत्त्वोपेतान् तृष्टिपरीतं प्रागसत् कपालादि दृष्टम् तत्कार्यमस्तु अविशेषात् । अथ कपालादीनां प्रागपि भावात् न तत्कार्यता ; साङ्ख्यदर्शनमायातम् , घटादेरपि तथा भावप्रसङ्गात् । अदर्शनान्तैवं चेत् ; तदन्यत्र समानम् । तन्तवः [४६४ख] पटे दृश्यन्ते इति चेत् ; नः , तदा पटस्यैव (वाऽ) भावात् , अन्यथा (थाऽसां गतः) सागतशासनम् । ततोऽन्य इति चेत् ; नः , तदा पटस्यैव (वाऽ) भावात् ।

किंच, यदि घटकाछे ततो भिन्नानि कपालानि सन्ति, तेषां तेन सह उत्पत्तेर्न समवायि-कारणत्वम् अन्योऽन्यभिव । तेषां प्रागपि भावान्नेति चेत् ; तथा घटस्यापि प्राग (ग् )भावां ऽस्तु । प्रमाणवाधकम् (नम् उ)भयत्र । अनुमानात् तत्साधनान्न तद्वाधनम् ; पटोऽपि महाकारणपूर्वकः घटवित्कन्तेष्यते ? तैत्र स्थूलस्य अत्रे सृक्ष्मस्यादर्शनम् । तन्तृनां वैयध्ये स्यादिति चेत् ; अत्र २० मृत्पिण्डस्य इति समानम् ।

ननु मृत्पिण्डस्य घटकारणत्वे तत्र स्थितस्य घटस्य उपलब्धिः तन्तुस्थितपटचन् " इति चेत् ; न ; कार्याकारण(कारेण)परिणतस्य उपादानत्वोपगमात् । तन्तवोऽपि पटीभवन्ति । ततो यथा बहूनां संसर्गादेकं " तथा तस्य विद्येषादनेकमिति कथन्न परमाणवः तत्पर्यायाः ?

अत्राह् सौगतः - कथमित्यादि ? तमाचार्यः प्रच्छिति - कं (कथं) च न स्यात् इति । स २५ उत्तरमाह - सर्वथा इत्यादि । अन्य न (अन्येन) कथिक्चित् सम्बन्धस्य प्रकारेण निरंशानां परमा-णूनां दिग्मागभेदेन प्रत्येकं पढंशतापत्तेः कथं संसर्गः ? परिहारोऽत्र - किं पुनः असंसर्गिण एव इत्यभिप्रायः । एवं संसर्गं दृषयताऽपि तेन बहिर्र्थमम्युपगच्छता बहीक्ष्पादिपरमाणवोऽभ्यु-पगता एव -

<sup>(</sup>१) तिहिद्दोषात्मा । (२) परमाणवः । (३) पुद्गळस्याभावात् यस्य ते पर्यायाः स्युः । (४) अनेकमल्परिमाणोपेतञ्ज । (५) द्वित चेतः । (६) वादी । (७) अवयवावयविभेदपक्षस्य । (८) पटे । (९) घटे । (१०) स्यात् । (११) जायते । (१२) "वट्केन युगपद्योगात् परमाणोः पर्वताः । वण्णां समान-देवात्वात् पिण्डः स्यादणुमाजिकः ॥"-विज्ञ० विंक्षिका पृ० ७। चतुःशत० पृ० ४८। तस्वसं० पृ० २०३।

\*''अर्थान्तराभिसम्बन्धाज्जायन्ते येऽणवोऽपरे ।
 उक्तास्ते सञ्चिताः ते हि निभित्तं ज्ञानजन्मनः ।।
 अणूनां स विशेषत्वा (पश्च) नान्तरेण (णाऽ)परानणून् ।''

पि० वा० २।१९५-९६] इत्यभिधानात् । [४६५क]

ते चासंसर्गिणः संसर्गरहिता एव । किं पुनर्नैव पृथक् १ पृथका(पृथग् व्य)वस्थिताः – ५ तद्रहिताः, सञ्चितास्तु संसर्गिणः ; अन्यथा स्तम्भादी अधो मध्योर्ध्वतिर्यग्भागादिषु अविच्छिन्ना प्रतिपत्तिरिति नैयायिकं प्रति एतैद् दूषणमसङ्गतम् – \* ''अविच्छिन्ना न भासेत ततस्तत्संवि-(त्संवि)त्तिः क्रमग्रहे ।'' [प्र० वा० २।२५६] इति तत्संवित्तिः ।

ननु च रूपादिमहणे सहैव सुखादिमहणमुपलभ्यते इति चेतः ; स्तम्भादौ भागप्रतिपत्ति-रविच्छिन्ना तथैव उपलभ्यते इति समानम् ।

अपरः प्राह्-नाविच्छेदप्रतिभासनात्तेषाम् अविच्छेद[स्य]सिद्धिः, तदभावेऽपि दूरस्थितविरलकेशादों तत्प्रतिभासनादिति ; तस्यापि तेषां[तथा]प्रतिभासने यदवभासते अविच्छिन्नं रूपं न
तत्तेपाम्, यन्नावभासते विच्छिन्नं तत्तेषामिति प्राप्तम् । तथा च संवेदने प्रतिभासमानं स्ववेदनं
तद्ग् पं न भवेन । तदभावे तदभावे इति चेन् ; कुत एतन् ? तद्रप्त्वात्तस्य इति चेन् ; तदपि
कुतः ? तथावभासनात ; अन्यत्र समानम् , अवाधनं च । न चेकत्र तदभावेऽपि तत्प्रतिभास- १५
दर्शनान सर्वत्र तथा कल्पनम् ; अतिप्रसङ्गान् । परमाणवो नावभासन्ते इति चेन् ; कुतो
प्राह्याः ? ज्ञानकारणत्वान् ; चक्षुरादों प्रसङ्गः । स्वाकारसमर्पणान् ; ज्ञानात्मिन तदाकारोऽन्योऽन्यविच्छिन्नः, तस्येव समर्पणमिति स एव दोषः । नीलतादिमात्रसमर्पणे ; सांशता इति
न पूर्वपक्षाद्विशेषः ।

किंच, तेषामप्रतिभासने [४६५ख] किं कल्पनेन १ नीलादिज्ञानं तु अन्यत एव रूपादि- २० रूपाद्वाह्यतः स्यात् । ते स्वयमविच्छेदविकलाः अविच्छिन्नं ज्ञानं जनयन्ति नान्यद् अरूपादि- स्वभावं रूपाद्याकारं ज्ञानमिति किं कृतमेतत् १ तस्मात् परमाणूनामभ्युपगमे तत्प्रतिभासोऽभ्युप- गन्तच्यः । स च अविच्छिन्न इति तेऽपि तथेति साधूक्तम्- 'किंपुनरसंसर्गिण एव' इति ।

दृष्णान्तरमिधातुं पूर्वपक्षमुत्थापयति—स्युरिति भवेयुः 'असंसर्गिणः' इत्यत्र वर्तते । उत्तरम्—कथम् इत्यादि । तेषां सञ्चितपरमाणूनां व्यवधानं विजातीयावस्थानम (याव्यवधानम् २५ अ)न्तराले तस्याऽभावान् । एतदपि कृतः ? इत्याह—प्रकृत इत्यादि । प्रकृतो विकल्पो व्यवधा-यकव्यवधीयमानयोः संसर्गोऽसंसर्गो वा तस्याऽनितृष्ठितः (तेः) ''एकत्र प्रतिज्ञाहानिः, ''अन्यत्र अनवस्था—पुनरपि अपरापर व्यवधानकल्पनान् । यदि वा, प्रकृतो विकल्पः 'सर्वथा अन्यथा' इति तस्यानितृष्ठतेः व्यवधानेऽपि । भवतु तेषां व्यवधानाभावः, नतु प्रसङ्गः षडंशतापत्तेरिति

<sup>(</sup>१) बीब्रेनोक्तम् । (२) अविच्छेदाभावेऽपि । (३) "यथा विरक्षदेशस्था अपि केशमशकमिकादयः एकधनाकारं प्रत्ययमुपजनयन्ति ।"-प्र० वार्तिकाळ० प्र० ९४। (४) परमाणूनाम् । (५) संवेदनाभावः । (६) इति चेत्; । (७) इति चेत्; । (८) यद्यपि नीकता जडता च कः, तथापि केवलं नीकताया ज्ञाने समर्पणम् । (९) परमाणवः । (१०) संसर्गस्वीकारे । (११) असंसर्गपक्षे ।

चेत् ; अत्राह-न वै कस्यचित् इत्यादि । [न वै] कस्यचित् मध्यवर्तिनः परमाणाः (णोः) कैश्चिद् दिग्भागव्यवस्थितैः परमाणुभिः नैरन्तर्येऽपि सांश्चत्वम् । कुतः १ इत्याह-व्यवधाना-भावस्यैव तत्संयोगात्मकत्वात् । तच्छब्देन परमाणुपरामर्शः । एतदपि कुतः १ इत्याह-पारि-मण्डल्यम् इत्यादि ।

ननु सर्वस्याभावस्य अँगुणात्मकत्वात् संयोगस्य च गुणात्मकत्वात [४६६क] कथगुच्यते 'व्यवधानाभावस्यैव संयोगात्मकत्वात्' इति चेतः नः अव्यवहिताङ्गुलिद्वयव्यतिरेकेण तैद्वप्रतीतेः, व्यवधानाभावे एव संयोग इत्यभिधानप्रवर्त्तनात्।

किंच, अवयवेभ्योऽवयविन इव संयोगिभ्योऽस्याँऽभेदे एँकाकर्पणे पादाद्याकर्पणवन् (णं स्यात )। एवं सित अवयविनो वेयथ्यम्, तत्प्रयोजनस्य अत एव सिद्धे रिति चेत ; अयमपरोऽस्य र॰ दोषोऽस्तु । तस्यापि प्रतिभासनात् नैवं चेत ; न ; घटाद्यवयवेष्वभिन्नपदार्थद्वय[प्र]तिभासनिस्हात्। एको हि अवयवम्पाद्यात्मकः प्रतीयते, स संयोगः अवयवी वा भवतु । संयोगस्य अवयवित्वे अनेकमस्त्राणि (मणि) समूहोऽवयवी भवेत इति, निरन्तरत्राद्धणचाण्डालसमृहो वा हित चेत ; अयमपि तस्यैव दोषोऽस्तु येन तेभ्योऽभिन्न एकः संयोग इष्यते नाऽस्माकं तेषां व्यवधानाभावं संयोगमिच्छताम । तन्न एनेभ्योऽभिन्नः स इति चेत ; उक्तमत्र समवायनिपे-रे धात्, सम्बन्धाऽसिद्धिरिति ।

तेभ्य उत्पत्तेः स तेषामिति चेन ; अत्रेदं विचार्यते – निरन्तराः सर्न्तः ते तं जनयन्ति, अन्यथा वा ? प्रथमपक्षे अवयविनमेव ते जनयन्तु कि संयोगजननेन परम्परापरिश्रमकारणान् । तथा दृष्टरेरदोषद्रचेन ; स्याददोषः यदि तथादर्शनं नं भवेन , न चैवम , निह ते पूर्वं संयोगं पुनः अवयविनं जनयन्तः प्रतीयन्ते । आशुवृत्तेस्तथाप्रतीतिरिति चेन ; युगपद् द्वयप्रतीतां दृदमुत्तरं २० स्यान , न चास्ति, अन्यथा संयोगमिष परं तमुत्पाद्य जनयन्तीति प्राप्तम् । [४६६ ख] द्वितीयेऽपि दूरिथताः तमुपजनयन्तु तत्रापि तिन्निमित्तिकयाभावात् । तत्त[:]स्थितम् – च्यवधानस्यैव इत्यादि ।

अपरे आहु:-नास्माभिः ज्ञानस्य अन्यस्य वा परमाणवः कारणिमण्यन्ते स्वयं तिन्नि चेधात्, तिन्न (तन्न) युक्तम्-'किं पुनः' इत्यादि ; तत्राह्-क्षणविद्त्यादि । श्वणवन् इति सामान्ये- व व व नेऽपि ज्ञानक्षण [ए]व इह गृह्यते, तस्येव परेण परमार्थेनाभ्युपगमान् क्षणस्य इव तद्वन्, न व कस्यिचित् कैदिचत् नेरन्तर्येऽपि सांश्चात्वम् । किं कुर्वतः क्षणस्य ? इत्याह—अनुभवतः । किम् ? इत्याह—नेरन्तर्यम् । केन ? इत्याह—स्वकार्यकारणक्षणाभ्याम् । स्वशच्देन दृष्टान्तीकृतो मध्यक्षणो गृह्यते, तस्य कार्यक्षण उत्तर उपादेयक्षणः कारणक्षणः उपादानक्षणः, ताभ्याम् । कुतः तद्नुभवतः ? इत्याह—स्वत एव न संयोगादेः इत्यर्थः । एतदपि कुतः ? इत्यत्राह—काल ३० इत्यादि । कालप्रचयभेदः ज्ञानसन्ताननानात्वम् तस्य उपलक्षणात् । अस्यानभ्युपगमे दृषण-

<sup>(</sup>१) गुणरहितःवात् । (२) संयोगस्याप्रतीतेः । (३) संयोगस्य । (४) एकाङ्गुस्याकर्षणे । (५) स्रवायविनोऽपि । (६) परमाणवः । (७) संयोगम् । (८) 'न' इति निर्धंकम् ।

माह-अन्यथा इत्यादि । नैरन्तर्याभावप्रकारेण अन्यथा कार्यकारणव्यवस्था उपादानोपा-देययोः सङ्गरादि परिहारेण स्थितिरेव मा भूत् ।

भवेन्मतम्—'जामत्प्रबोधज्ञानवत् वस्तुस्वभावत एव अन्यत्रापि नैरन्तर्याभावेऽपि तद्व्य-वस्थां' इति ; अत्रोक्तमुत्तरम् । तैदन्तरं वक्तुमाह—वस्तुस्वभावतः इत्यादि । वस्तु कार्यकारणे तयोः स्वभावो योग्यता ततः तद्व्यवस्थायां कार्यकारण[४७७क]व्यवस्थायाम् । कुतः ५ कारणात् संयोगप्रवन्धः । किमेकदेशेन सर्वात्मना वा संयोगः १ इत्याह—तत्संयुक्ता[ः]स्वपर-माणवः तेषां पराभ्युपगमादेवमुक्तम् , परमाणवोऽपि क्षणवस्तुस्वभावत एव संसर्गरहिताः स्थूल-मेकं परिणाम(मं) विश्वति इति मन्यते । सर्वेषां तत्त्रसङ्ग इति चेतः ; क्षणानामपि समानम् । शक्यं हि वक्तुम्—भिन्नकालं यावत प्रबोधस्य जाधिद्वज्ञानं कारणं तावत् अतीतजन्मान्तरज्ञानं कृतो न भवति १ अन्यत् ; उभयत्र समानम् । तन्तवस्तिहि पृथगवस्थिताः कृतो न पटकारणम् १० इति चेत् १ जाधिद्वज्ञानवत् कस्मान्न अग्निः धूमस्य कालव्यवहितः कारणम् १ तथा[ऽ]दर्शनम् अन्यवाप्युक्तरम् । एतदेवाह—अविशेषप्रसङ्गात् तद्व्यवस्थायाः स्वपरपश्चयोरिति ।

इदमपरं व्याख्यानम्-यद्यपि ततः कविद् व्यवधानेऽपि तद्व्यवस्था, तथापि तत्संयुक्तानां तन सध्यक्षणेन संयुक्तानाम् अव्यवधानन व्यवस्थितानां पूर्वापरक्षणानां धारावाहिनां कुतः संयोगः(ग)प्रवन्धः १ संयोगेन व्यवधानाभावे प्रवन्धः प्रवाहः कुतो न स्यात् १ इत्याह- १५ अविद्यापप्रसङ्गात् अविद्योपेण प्रसङ्गाहोपात् देशप्रचयवत् कालप्रचयेऽपि दोषादित्यर्थः ।

अथवा, यदुक्तं परेण-\*"किं स्यात् सा चित्रतैकस्याम्" [प्र० वा० २।२१०] इत्यादि ; तत्राह्-कुतः इत्यादि । तन विवक्षितनीलज्ञानपरमाणूनां संयुक्तानामपि न(मिव)- निर्भागद्यत्तिभाजाम अन्येषां नीलज्ञानपरमाण्नां कुतः [४६७ख]संयोगेनाविनिर्भागेन प्रवन्धः प्रकृष्टां विच्छेदरहितो बन्धः सहवर्तनं कुतो न स्यात् ? इत्याह्-अविद्योप इत्यादि ।

स्यानमतम् सौगतमते न कापि केनचित किञ्चित्संयुक्तमः ; इत्यत्राह्-स्वतः इत्याच (दि । अयम) भिन्नायः - नैरन्तर्याभावे सान्तरत्वं प्रसक्तम् , तच व्यवधायके सति नान्यथा, तस्य स्वतः एव अन्यनिरपेक्षस्य प्रदेशमात्रस्य निरंशस्य व्यवधायकताया उपपत्तेः नवं कस्यचित् कंदिच-केरन्तर्येऽपि सांशत्विमिति उपपत्तेः इति । अनेन तदनम्युपगमे अनवस्था स्यादिति दर्शयति ।

मा भूत कार्यकारणव्यवस्था तथापि न दोषः, प्रतिभासाद्वेतवादिना तदभ्युपगमादिति- २५ चेत्; अत्राह-अनं संख्यादि (शस्यापि) इत्यादि । न केवलं सांशस्य अपि तु अनंशस्यापि स्वभावभेदात् 'नवे' इत्यादि सङ्गतिः । निदर्शनमत्र ग्राह्य इत्यादि ।

निगमनमाह—तदिमे इत्यादि । कुतः ? इत्याह—निह इत्यादि । तदिप कुतः ? इत्य-त्राह—प्रतिषिद्धं च इत्यादि ।

वैशेषिकः प्रार्ह्-गुणः शब्दः निषिध्यमानद्रव्य कर्मत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात् रूपादिवत् । ३०

<sup>(</sup>१) आदिपदेन व्यतिकरः । (२) कार्यकारणव्यव्य्या । (३) परिहाराम्तरम् । (४) अन्यस्वमित्य-स्मिन्नर्थे अन्यत् हति । (५) द्रष्टव्यम् – ए० ६० टि० १० । (६) ''शब्दः कचिदाश्चितः गुणस्वात् ''' – प्रश्च व्यो० ए० ३२२। ''न द्रव्यकर्मजातीयः शब्दः श्लोत्रग्रहणयोग्यस्वात् शब्दस्वादिवत् । गुणः शब्दः द्रव्य-कर्मान्यस्ये सति स्वतासम्बन्धिस्वात् क्ष्पादिवत् ।'' – प्रश्च० व्यो० ए० ६४९ ।

गुणत्वादेव द्रव्याश्रितत्वम् । तैदाधारो द्रव्यं विभु नित्यत्वे सित अस्मदादिप्रत्यश्चगुणत्वात् आत्मवत् । यदच तथाविधः तदाधारः तदाकाशमिति चेत् ; अत्राह—तथा शब्दप्रकारेण परिणामो यस्य तस्यैव तद्गुणत्वस्य शब्दगुणत्वस्य संभवात् । न चैवम् आकाशं नित्यत्वे-नोपगतं रूपादिरूपम् ; [रूप] परिणामस्यैव [४६८क] [पैरेणापि] रूपादिरुणत्वोपवर्णनात् ।

दूषणान्तरमाह-कथं च इत्यादि । कथं च न । कथि छद् अत्यन्तपरोक्षस्य [गगनस्य] गुणः शब्दः प्रत्यक्षः अस्मदादीन्द्रयमाद्यः ? तथाहि 3—योऽत्यन्तपरोक्षगुणः नासी अस्मदादि प्रत्यक्षः यथा परमाणुरूपादिः, अत्यन्तपरोक्षगुणश्च परस्य शब्द इति ।

ननु च अत्यन्तपरोक्षगुणत्वं स्यात् प्रत्यक्षश्च इति सन्दिग्धविपक्षव्याद्यत्तिको हेतुः इति चेत् ; अत्राह्-परिपण्डलानां परमाणूनां स शब्द आत्मा स्वभावभूतो गुणो येषां तेषां भावः 
१० तादात्म्यं स एव परिणामः तस्य उपपत्तेः । यथा [अ]हत्रयस्याकाशस्य तथा वि (तद्वि) धानां परमाणूनां न स्यादिति भावः । अथ तैस्य परमाणुगुणत्वे तद्रूपादिवदप्रत्यक्षता स्यादिति चेत् ; आकाशगुणत्वेऽपि तद्विभुत्ववत् सां भवेदिति समानम् । अत्र गुणवेचित्र्यसंभवे अन्यत्र कोऽपरि-तोषः ? तत्र युक्तम् 'परमाणुगुगत्वे शब्दस्य तद्र्पादिवत् अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः' इति ।

यत्पुनरुक्तम् - 'शब्दाधारो द्रव्यं विभु नित्यत्वे सति अस्मदाद्विप्रत्यक्ष्गुणत्वान आत्म-१५ वत्' तदनेन निरस्तमः ; परमाणूनामपि विभुत्वप्राप्तेः । न चात्मनि ततः इत्युक्तम् ।

अथ अत्यन्तपरोक्ष्गुणस्य परोक्षत्वम् ; वायुगुणस्य स्पर्शविशेषस्य समानं तदिति चेत् ; अत्राह—असमानम् । कृतः ? इत्याह—वायोरिष इत्यादि । स्पर्शात्मन्। इति । अनेन स्पर्श-विशेषस्वभावतां वायोः दर्शयति अन्यथा [न] गुणगुणिभावः । कथं च वायुः प्रत्यक्षः ? [४६८स्व] अक्षेणाऽसिन्निकर्पात् ; स्पर्शेऽपि भवेत् , तस्य तत्सिन्निकर्पद्वारेण तेने सिन्निकर्पात् संयुर० क्तसमवायोपगमात् । अथ वायोः तेन सम्बन्धोऽस्ति, स तु तत्र ह्यानं नोपजनयति ; येन इन्द्रियं साक्षात्सम्बद्धं तत्र न ह्यानं संपादयित येन तद्द्वारेणं तत्सम्पादयित, तद्दिमायातम्—'यस्य भोजनं स्वण्डशराव इव । स्पर्शे उत्पादयद् दृष्टं तेन तत्र उत्पादयित, नान्यत्र विपर्ययात् । कृत एतत् ? स्पर्शप्रतीतिः (तेः) इति चेत् ; किं पुनः इयं प्रतीतिनोन्ति—'मृदुः ग्वरः अन्यथा वा वायुः मे लगिति' इति ? श्रान्तेरियमिति चेत् ; कृत एतत् ? अप्रत्यक्षेऽपि तन्मिन प्रत्यक्षत्वारोपात् । तद्पि ६५ कृतः ? तत्प्रतीतेः विश्वमात् ; अन्योऽन्यसंश्रयः—सिद्धे तद्विश्रमे तद्प्रत्यक्षत्वम्, अतः तद्वि-भ्रम इति ।

<sup>(</sup>१) शब्दाधारः । (२) प्रती अक्षरचनुष्टयं त्रुटितम् अतिषृष्टं च 'परेणापि' इत्येव पिठतुं शक्यते । (३) तुल्ना—"अमूर्तगुणस्य आत्मगुणवद् इन्द्रियविषयत्वादर्शनात् ।"-त० वा० ए० ६९। त० क्षो० ए० ४२१। पञ्चास्ति० टी० ए० १८५। "आकाशगुणत्वे च अस्मदादिप्रस्यक्षतानुषपत्तिः ।"-न्याय-इसु० ए० २४७। (४) शब्दस्य । (५) अप्रत्यक्षता । (६) तु त्ना—"यद्याकाशं व्यापकं न अवित तदा सर्वत्र शब्दोत्पत्तिनं स्यात् , समवायिकारणाभावे कार्योत्पत्त्वभावान् । दिवि सुम्यन्तिरक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्यसमवेताः शब्दत्वात् श्रूयमाणाद्यावद्वत् । श्रूयमाणाद्यावद्योश्च एकार्यसमवायः कार्यकारणभावेन प्रत्येतच्यः ।"-प्रश० कन्द० ए० ६२ । (७) स्वर्शस्य । (८) वायुसिक्वर्य । (९) इन्द्रियेण । (१०) सम्बद्धम् । (१९) अयमर्थः—यस्य भोजनं कृतं तस्य शरावः साण्डः स्विवदः ।

ं स्यान्मतम्, स्पर्शमात्रे वायोरारोपात् 'स छगति' इति प्रतीतिः न तेद्मह्णात् इति ; तहि कृपे घटारोपात् 'घटं पश्यामि' इति वित्तिः न तहर्शनात् इति सौगतमतम् । रूपोपाधिर्घटः प्रतीयते न स्पर्शोपाधिर्वायुः इति कृतोऽयं विभागः ? अथ द्वीन्द्रियमाह्यं द्रव्यं प्रत्यक्षम् , न च वायुस्तथा ; चन्द्राकादीनां प्रत्यक्षत्वं न स्यात् । पाद्र्ववितिनां तेषाम् इन्द्रियद्वयेम मह्णाद्दोषश्चेत् ; वायोरिप विशिष्टपुरुपेणं तद्द्वयेन महणाददोपोऽस्तु । किमत्र प्रमाणम् ? 'अन्यत्र किम्' इति समानम् । 'वस्य रूपादेरभावान्न विशिष्टेनापि तथा महणमिति चेत् ; चन्द्रादी स्पर्शादिरस्ति इति कृतः ? कृपवत्त्वात् ; प्रकृते [४६९क] 'स्पर्शवत्त्वात्' इत्यम्युपगमात् । शेषं चिन्तितमत्र ।

यदि चायमेकान्तः द्वीन्द्रियमाह्यमेवं प्रत्यक्षम् ; आत्मा प्रत्यक्षो न स्यान्मतम (स्यात्, मनस) एव तद्यहणे व्यापारो नान्येन्द्रियस्य । किं च,

> एकेकस्य नचेच्छक्तिः इन्द्रियस्येह तद्महे। तद्द्वयस्यास्तु सा कस्मान् येनैवमभिधीयते॥

तन्न किञ्चिद्तत् ।

अथवा, गगनवन् परमाणवोऽपि अत्यन्तपरोक्षा इति तत्परिणामोऽपि शब्दः प्रत्यक्षो न स्यादिति समानमिति चेत् ; अत्राह-परिमण्डलानाम् इत्यादि । तादातम्यपरिणामोपपत्तेः प्रत्यक्षत्वपरिणामोपपत्तेरसमानं दूपणमिति । वायुना व्यभिचार इति चेत् ; अत्राह-वायोरपि १५ इत्यादि ।

उपसंहारमाह-तिदिमे इत्यादिना । यत एवं तत् तस्मान् इमे शब्दाः । किंभूताः ? इत्याह-चेतन्येत्यादि । चेतन्यग्रहणेन अपौरुपेयशब्दव्युदासः, विशेषपदेन मिध्याज्ञानप्रसृत-ध्वांनपरिहारः । किंभूताः पुनरिष ? इत्याह-वर्ण इत्यादि । ते किं क्रियन्ते ? इत्याह-व्यवहार-पदवीमुपनीयन्ते । किं कृत्वा ? इत्याह-कथिश्व इत्यादि । केनिवत् उपपत्तिप्रकारेण प्रतिपद्य २० ज्ञात्वा । काम् ? इत्याह-शिर्थ इत्यादि ] अर्थे घटादी संसर्गः सम्बन्धो यस्याः शब्दानां योग्य-तायाः ताम् । ननु नार्थे शब्दानां योग्यतयापि सम्बन्धः, तथापि पुरुषप्रकारेण ते व्यवहारपदवीमुपनियन्ते इति चेतः अत्राह-नान्यथा इति । तदेव दर्शयन्नाह-कथिश्वत् इत्यादि । निदर्शन-माह- शब्दान्तरवत् इति । अवर्णाद्यात्मकसमुद्रघोषादिवदिति [४६९व्य] ।

ननु योग्यता कार्यदर्शनादनुभीयते, न च शब्दानामर्थप्रतीतिरूपं कार्यमस्ति, तेभ्यः अस्पष्ट- २'४ साधारणाकारस्येव प्रतीति(स्तेत)न्निरासार्थ न्वस्ति (१) तेषामिन्द्रियेऽन्यथा प्रतिभासनात् । भिन्नावभासिनोस्व (अ) ज्ञानयोः नैकविषयता रूपादिज्ञानेष्विप तत्प्रसङ्गात् । अथ योग्यतातः तत्कार्यव्यवस्था ; अन्योऽन्यसंश्रयः—योग्यतायाः "तद्व्यवस्था, अतश्च योग्यतासिद्धिरिति चेत् ; अत्राह—वाग् इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) वायुप्रहणात् । (२) चक्षुःस्पर्शनेति । (३) इति चेत् ; (४) तद्धिष्ठायकदेवेन । (५) योगिना । (६) बायोः । (७) द्वीन्द्रियेण । (८) वायौ रूपादिः । (९) चक्षुस्पर्शनेन्द्रियाभ्याम् । (१०) द्रम्यम् । (११) तस्कार्यन्यवस्था ।

# [बागक्षसंविदेकार्थगोचरत्वेऽपि युज्यते । प्रतिभासभिदा दूरासम्नैकार्थोपलम्भवत् ॥३॥

सामग्रीभेदात् प्रतिभासभेदेऽपि नार्थभेदैकान्तः प्रत्यासन्ने[तरज्ञानवत]। कथमन्यथा अञ्चान्तज्ञानेन वस्तु पश्यक्षयं श्रुक्तिकाया विशिष्टमेव रूपं न पश्यति? समानरूपासंभवात्। ५ तत्संभवे प्रत्यासक्षेन रूपद्वयोपलम्भप्रसङ्गात्। तद्यमासक्षवत् तदसाधारणं रूपं पश्यक्षपि न निश्चिनोति निश्चयप्रत्ययवैकल्यादिति उच्यमानं न जाघटीति। न हि प्रत्यासक्षेतर-विज्ञानयोः स्पष्टास्पष्टप्रतिभासविशेषमन्तरेण निश्चयप्रत्ययसाकल्यवैकल्यसंभवः। कथं च तयोः द्रेतरत्वादिसामग्रीभेदात् दर्शनस्वभावभेदो न स्यात् ? यतः प्रत्यासक्षवत् द्रस्यः स्पष्टमेव पश्येत् ? तक्षः

• वाचाम् अक्ष्माणां स्वकार्यभूताः संविदः तासाम् एकार्थगोचरत्वेऽपि यो(य)ज्यते । का १ इत्याह-प्रतिभासभिदा स्पष्टेतरप्रतिभासभेदः, निद्र्शनमाह-दृर इत्यादि ।
दृरासन्नी यौ पुरुषौ तयोः एकः साधारणो योऽर्थः वृक्षादिः तस्य उपलम्भयोरिव तद्भत् ।
यथा दूरस्य तत्रैवार्थो(थें)ऽस्पष्ट जपलम्भः आसन्नस्य इतरः तथा अणस्य अस्पष्टेकत्रार्थे संविदिति
न दोषः ।

१५ कारिकां व्याख्यातुमाह-सामग्री इत्यादि । शब्दाऽक्षादिसामग्रयाः भेदात् नानात्वात्हेः (त्वाद्धेतोः) प्रतिभासभेदेऽपि नार्थभेदैकान्तः । निदर्शनमत्र प्रत्यासम् इत्यादि ।

नतु दूरस्थस्य अविशदं ज्ञानम् अनर्थविषयमेव, तद्वभासिनो घनाऽविशदाकारस्य अर्थेऽ-भावात् । भावे वा आसम्रस्यापि 'तत्प्रतीतिप्रसङ्गः । विशदेतररूपद्वयसद्भावे उभयत्र उभ-यप्रतीतिः, न चैवम् । तम्नाविशदार्थगोचरमविसंवादः, प्रमाणान्तरात् (१) तथा चोक्तम् । २० %''ममेव (ममेवं)प्रतिमासो न स संस्थान[४७०क]वर्जितः ।'' [प्र० वार्तिकाल० २।१] इत्यादि । वस्तुविषयं तु शुक्तिकादिज्ञानं दूरेऽपि विशदमेव, तत्र रजतादिप्रतीतिः अन्या मानसी भ्रान्तिः तत्कथमुक्तम् सामग्रीत्यादि इति चेन १ अत्राह—कथमन्यथा इत्यादि । अन्यथा सामग्रीभेवाद् बुद्धिप्रतिभासभेदे अर्थभेदैकान्ते (न्त) प्रकारण दूरस्थः पश्यन् अभ्रान्तज्ञानेन अविकल्पेन वस्तु प्रतिपद्यमानोऽयं जनः ।

- तेन 'दूरस्थस्यापि शुक्तिकादिक्कानं परस्य प्रत्यक्षम् , ततः परं रजतादिश्रान्तिः मानसी, अन्यथा तद्धान्तेः न किञ्चिदुदाहरणम्' इति मनं दर्शयति—शुक्तिकायाः, उपलक्षणमेतन् नेन 'मरीचिकाचकरज्वादेः' इत्यपि गृह्यते, विशिष्टमेत्र सर्वतो ज्यावृत्तमेत्र रूपं स्वभावं न पश्यति कथमिति सम्बन्धः पश्यत्येवे[त्य]र्थः । तथा च आसम्रवद् दूरेऽपि रजतादिश्रान्तिः । निह्न नीले अन्यतो ज्यावृत्ते दृश्यमाने सीऽस्ति इति भावः ।
- ३० स्यान्मतम्-यथा दूरेऽपि विरलकेशेषु परस्परिववेकाप्रतिभा[से]सर्वसाधारणी कृष्णता प्रतिभाति ; तथा शुक्तिकायाः विशिष्टरूपादर्शनेऽपि शुक्तिकारजतसाधारणं चेकविश्व (चाकचिक्य)-

<sup>(</sup>१) वनेकाकारप्रतीति । (२) आन्तः।

मात्रं पश्चित इति ; तत्राह—समान्रह्मासंभवादिति । समान्स्य ग्रुक्तिकारजतसारशस्य ह्रमस्य स्वभावस्य संगतमतेऽसंभवात् । तथा च दूरे केशत्रतितिवत् श्रुक्तिकायामि समान्ह्पप्रतितिन्मानसी भ्रान्तिः स्यादिति मन्यते । तत्र तद्र प्रभावं दूषणमाह—त्त्संभवे समान्ह्पप्रंभवे प्रत्या-सन्नेन नरेण ह्रपद्वयोपलम्भप्रसङ्गात् [३००ख] तद्र प्रासंभवदिति । पश्यत्येव तिहं तैस्या विशिष्टमेव हृप्प अन्यथा अनेकान्तः स्यादिति चेत् ; अत्राह—तद्यम् इत्यादि । सोऽयं द्रस्थः ५ तद्साधारणं तस्याः श्रुक्तिकाया विशिष्टं हृपम् आसम्भवत् आसम्भवत् आसम्भवत् पासम्भवत् प्रस्यभि न निश्चनोति तद्र पम् । कृतः १ इत्याह—निश्चय इत्यादि । [निश्चयप्रत्ययवैकल्यात् ] दिति पवं परेणोच्यमानं न जाघटीति । कृतः १ इत्याह—निश्चय इत्यादि । हिर्यस्मात् न प्रत्यासन्तेनतरविज्ञान[योः]स्पष्टास्पष्टप्रतिभासविशेषमन्तरेण प्रत्यासमस्य विज्ञानस्य स्पष्टप्रतिभासभेदम् इतरस्य दूरस्य विज्ञानस्य अस्पष्टप्रतिभासभेदं विनाशमान(विना समान)प्रतिभास इत्यर्थः । १० निश्चयस्य प्रत्ययो हेतुः तस्य साकल्यवैकल्यसंभवः । अनुभवो हि तत्प्रत्ययः, स च द्वयो-रिप समानः, नैकत्र तस्य साकल्यम् अपरत्र वैकल्यम् इति भावः । दर्शनपाटवादिकमपि तत्कारणम्, तद् दृरस्थे नास्तिति चेतः ; अत्रदं चिन्यते—किमिदं तत्र दर्शनस्य पाटवम् १ प्रवृत्त्यभाव इति चतः ; कृतः तस्य श्रुक्तिवायां मानसो रजतविपर्ययः १ यत इदं स्यात्—

\*''नां चेद् भ्रान्तिनिमित्तेन संयु[यो]ज्येत गुणान्तरम्। १५ शुक्तां वा रजताकारः रूपसाधर्म्यदर्शनात्॥" [प्र० वा० ३।४३] इति ।

दर्शनाभावः रूपसाधर्म्यदर्शनं च इति विरुद्धम् । अथ सतोऽपि निरुचयजननासाम-धर्या[त् ] तदिष्यते शुक्रतामात्रेऽपि ततो निरुचयो न भवेदिति न तत्र दर्शनव्यवहारः । तत्र सामध्येम् [४७१क] अन्यत्र विपर्ययद्येत् ; न निरंशे तद्प्ययोगात् । एकत्र सामध्येमन्यत्र विपर्ययद्येत् ; न ; नित्यानिषेधप्रसङ्गात् । २०

किंच, स्वप्रहणशक्तिरेव परप्रहणशक्तिः इति न बहिरर्थप्रहणनिषेधोऽपि। यदि पुनः अवैशद्यम् अपाटवम् ; तर्हि इदमायातम्—'इतरविज्ञानाऽस्पष्टप्रतिभासिवशेषे सित निश्चयप्रत्ययकैह्य-संभवः' इति, स्वभ्यासादिमतोऽपि दूरस्थस्य तन्निश्चयः इति न तर्हेक्ह्यं तत्र तदभावहेतुः । अथ अद्रत्वमपि निश्चयप्रत्ययः, ततो दूरस्थस्य तत्प्रत्ययकैह्यसंभव इति चेत् ; अत्राह—कथं च इत्या द्य (दि । अयम) भिप्रायः—यथा प्रत्यासन्नेतरयोः शुक्तिह्रपानुभवाऽविशेषेऽपि निकट-२५ त्वाऽनिकटत्वप्रत्ययभेदा[त्]निश्चयानिश्चयों, तथा अर्थाविशेषेऽपि तयोः दूरेतरत्वादि-सामग्रीभेदाद् दर्शनस्य स्वभावभेदः विशवेतरह्रपिवशेषः कथक स्यात् १ स्यादेव, यतो दर्शनस्यभावभेदाभावात् प्रत्यासक्रवत् दूरस्थ[ः]स्पष्टमेव पश्येत् । यतः इति वा आक्षेपे नैव पश्येत् । यदि च, यथा आसन्नः तथा दूरस्थोऽपि शुक्तो विशिष्टं स्पष्टमेव ह्पं पश्येत् ; तिर्हि दूरस्थितविरस्थकेशानामपि तथाविधमेव ह्र्पं पश्यित्, निश्चयप्रत्ययवैक्षस्यात् न निश्चनोति ३०

<sup>(</sup>१) श्रुक्तिकायाः । (२) अत्र पाठस्त्रुटितः प्रतीयते । (३) रूपद्वयाभावात् । (४) भवतः । (५) प्रत्यासम्नेतरयोः ।

इति स्थात् । तथा च \* "अणवो द्रविरलकेशवत् घनैकाभासमितहेतवः" [प्र० वार्ति-काल० २।९२] इति प्रज्ञा क र स्य वचनं प्रवते । ध में की तेंः \* "चन्द्रद्वयज्ञानम् इन्द्रि-यज्ञम्" इति । [४७१ ख]शक्यं हि वक्तुम्-प्रथममेकं त (मेकेन्दु) दर्शनं तदनन्तरं तद्द्वय-विकल्प इति । कथमस्य वैशद्यमिति चेत् १ कथं स्थूलैकघटादिविकल्प[स्य १] ।

नतु च उक्तमत्र \*''मनसोर्यु गपद्वृत्तेः'' [प्र० वा० २।१३३] इत्यादि । सत्यमुक्तम्-ततु अन्यत्राप्युत्तरम् । 'अँक्षभावाभावानुविधानं कथम् ?' इत्यपि न चोद्यम्; अस्य तद्विकल्पेऽ-पि समत्वात् । न च तत्र तन्नास्ति ; लोकस्य तथैव व्यवद्दारात् तदुक्तम्-\*''अक्षज्ञानमने-कान्तमसिद्धे रपराकृतेः ।'' [प्रमाणसं० १।४] इति ।

अक्षजदर्शनान्तरभावित्वात्तत्र तद्विभ्रमः इति चेत् ; तथा चोक्तम्-

१० \*''प्रत्यक्षासस्रवृत्तित्वात् कदाचिद् भ्रान्तिकारणम्'' इति ; तदपि ताहगेव ।

यत्पुनरेतत्— अन्यत्र \* "दृष्टस्मृतिमपेक्षेत" [प्रव्वाव २।२९८] इति ; तद्येतेन निरस्तम् ; निह तद्विकल्पः तामपेक्षते किचित्तदर्शनाऽनम्युपगमान् । तद्वासनातः तद्विकल्पः इति चेत् ; न ; सर्वस्य सर्वदा तस्य भावात् । व्यवद्विता सा ; तद्वयविकल्पेऽपि । कामागु-पंछववत् बहिरर्थाभावः स्यादिति चेत् ; अत एव संवेदनस्यापि स्थूलकाकारवत् न द्विचन्द्रा-१५ कारस्य विकल्पगोचरत्वेऽपि सन्तानान्तरे वाचकैः समर्पणम् । यदि पुनः तथापि तैमिरिकः चन्द्रादेः [वि]शिष्टं रूपं न पद्मयति ; दृरस्थः शुक्तिकादेरपि तन्न पद्मयति । तथाप्यस्य वस्तु-विषयत्व (त्वे)शब्दस्याप्य त्वे (प्यस्तु । ए)तदेव दर्शयन्नाह—तन्न इत्यादि ।

ननु सामान्यं शाब्दे ज्ञाने प्रतिभाति । तच्च (न च)वस्तुनो भिन्ने (न्नं) तद्र्यमित विरो-धान्, ततो निर्विषयं तदिति चेत् ; अत्राह—दाब्द इत्यादि । [४७२ क] ।

### [शब्दसंसर्गयोग्येतरिन भीसैकविकल्पवत् । स्याद्गेदो बहिरर्थस्य ततस्तत्त्वं द्वयात्मकम् ॥४॥

यथैव हि ... ततः परमार्थसन् शब्दबुद्धां प्रतिभासेत । यदि पुनरयं स्थिरस्थूला-कारः असन्नेव कथं प्रत्यक्षः कथं वा स्वार्थिकियाकारी यतो लोकव्यवहारः ? तथा विकल्पस्वलक्षणस्य तदतदात्मकत्वमनिष्टमप्युपपद्येत । तथा च बहिरर्थस्य कस्यचित् २५ अक्षशब्दज्ञानविषयत्वं कथन्नाङ्गीकियते यतः शब्दानां विकल्पानां च मिथ्यैकान्तताऽ-वसीयते। न चैतद् युक्तम् , कस्यचित्सम्यक्त्वमन्तरेण तन्मिथ्यैकान्तप्रतिपत्तेरयोगात् । तत्तत्त्वविकल्पसंभवे कथं सर्वविकल्पमिध्यात्वम् ? तथाऽविकल्पसंवित्तेः निर्णयविरोधात् ।]

दाब्दस्य तेन वा संसर्गः सम्बन्धः तस्मै योग्यः इतरोऽयोग्यः तौ आकारौ निर्भासौ तयोरेकः साधारणो विकल्पः। नतु सोऽपि असाधारणरूपमग्नोऽविकल्प

<sup>(</sup>१) "यथा विरखदेशस्थिता अपि केशमशकमिकादयः एकवनाकारं प्रत्ययमुपजनयम्ति ""-प्रव वार्तिकाद्यः । (२) 'प्छवते' इति सम्बन्धः । "नीळद्विचन्द्रादिधियौ हेतुरक्षाण्यपीत्ययम् ।"-प्रव वाव २। २९४ । (३) इन्द्रियात्वयव्यतिरेकानुविधानम् । (४)अन्यसम्ताने ।

एवेति चेत् ; आस्तां ताबदेतत् । तस्येव तद्वत् । स्याद् भेदो बहिर्धस्य ततः तत्त्वं द्वयात्मकम् सामान्यविशेषात्मकम् ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-यर्थव हि इत्यादि । निगमनमाह-तत इत्यादि । यत एवं ततः परमार्थसन् न संवृतिसन् शब्दबुद्धौ प्रतिभासेत ।

ननु विकल्पस्वलक्षणस्य अभिलापसंसर्गयोग्यत्वेनाभिमत आकारः ततो न व्यतिरिच्यते ५ इति स्वलक्षणमेव, तन्न दृष्टान्तसिद्धिरिति चेत् ; अत्राह्-यिद् पुनः इत्यादि । अयं परि-दृश्यमानः स्थिरस्थूलाकारः शब्दवाच्यो यदि पुनः असन्नेव अविद्यमान एव विकल्पवृद्धि निरंशासेति (निरंशेति) यावत् कथं प्रत्यक्षः स्वमंवेदनाध्यक्षप्राद्धः १ येन प्र ज्ञा क र गुप्त स्य इदं व[च]नं शोभेत- \* 'प्रमंयद्वे विध्यं प्रमाद्वे विध्यसाधनं प्रत्यक्षतः प्रतीयते'' इति । रह्यसङ्ख स (निह् असत् शश्) विषाणमध्यक्षगांचरः ; तथा च स्वलक्षणमेकमेव प्रमंव प्रमंव प्रमं र० यम , तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणं न द्वितीयप्रमाणावकाश इति भावः ।

स्यान्मतम्—स एव तदाकारो विशेषेषु समारोपितः सामान्यम् , ततोऽयमदोषः इति ; तत्राहः—कथं च (वा) इत्यादि । शब्दवृत्तिः अनुमानप्रवृत्ति[इच]स्वाथिक्रिया तत्कारी विकल्पबुद्धेरयमाकारोऽसन्नेव कथम् ? 'वा' इति दृषणसमुच्चये, यतः तत्का (तत्करणातः) लोकस्य व्यवहारः [४७२ ख] प्रवृत्त्यादिक्षपः ।

इदमत्र तात्पर्यम्—आकारोऽयं विशेषेषु किं तेनैव विकत्पेन आरोप्यते, विकल्पान्तरेण वा ? येनोच्यते प्र ज्ञा क रे ण—\* "स एवाकारोऽस्पष्टः ततोऽच्यतिरिच्यमानतनुः
स्वलक्षणमपि भिन्ने खण्डादी चारोप्यमाणः सामान्यम्" इति । तत्राद्ये पक्षे सिद्धा
विकल्पस्य अभिलापसंमर्गयोग्यता, (?) अन्यत्र आरोप्यक्षपस्य भ्रान्तस्यापि स्वीकारात ।
न चैवं परस्य मतम् । एतेन द्वितीयोऽपि विकल्पिदचन्तितः ; तथादि—द्वितीयोऽपि विकल्पः २०
प्रथमविकल्पस्य आकारमन्यत्र आरोपय रि[यति]स्वस्य नेति तस्यापि भ्रान्ते[त]रक्ष्पापरित्यागः । अथ तस्यापि तत्र तदारोपः (?) स्वाकारत्वान स्वलक्षणम् ; अत्रापि स एव दोपः
'असन्नेव कथं स्वा—' इत्यादिकः । पुनर्राप विकल्पान्तरेण तस्य तत्र तदारोपे अनवस्था,
पुनर्पि तदन्तरकल्पनात ।

किं च, आद्य एव अन्यत्र म्वाकारमारोपयतु किं द्वितीयेन १ तत्र सत्यिप एकत्र विश्व- २५ मेतरत्वानिष्टत्तेः । भवतु आद्य एव तथा विकल्पः तथापि न भवतोऽभिमतसिद्धिः, आरोपिता- कारस्य असत्त्वान , तत्रोऽनेकान्तेऽपि तथा म्यात् परमार्थाकारानेकान्तोपगमादिति चेत ; अत्राह—स्वलक्षणस्य इत्यादि । विकल्पस्वलक्षणस्य तद्तदात्मकत्वम् आरोपितेतराकारा- तमकत्वं तथा तेन अनन्तरोक्तप्रकारेण उप[प]द्येत । किं भूतम् १ इत्याह—अनिष्टमपि सीग-

<sup>(</sup>१) ''विषयद्वैविध्यं प्रत्यक्षत एव सिद्धम्''-प्रव्वार्तिकालः ३।२।(२) 'प्रमेव' इति व्यर्थम् । (३) अर्थक्रियाकरणात् । (४) "रूपाद्य एवाविशेषेण सामान्यमनुमानगोत्तरम् । व्यक्त्यन्तरापरित्यागे हि व्यक्त-प एव सामान्यमुख्यन्ते ।''-प्रव्वार्तिकालः ए०१९२ । (५) द्वयरूपतापत्तिरित्यर्थः । (६) विकल्पान्तर ।

तस्य अनिभमतम् । निह निरंशैकान्तबादिनो[४०३ क]भ्रान्तोऽपि द्वितीयोंऽशः सुखाय । अपिशब्दः तथा इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तथा च तदनिष्टानुषङ्गप्रकारेण च बहिरर्थस्य घटादेः कस्यचित् जैनोपगतस्य नापरस्य अक्षशब्दज्ञानिषयत्वं कथं नाङ्गीक्रियते ? एकत्र भ्रान्तेतराकारद्वयाविरोधे अभ्रान्तसाधारणेतराकारद्वयाविरोधोऽपि दुर्निवार इति भावः । ५ यतो मंगी(यदङ्गी)करणान् शब्दानां विकल्पानां च मिथ्येकान्तता अवसीयते । विकल्पा-कारस्य शब्दसंसगंयोगस्य(स्य)सत्त्वमम्भुपगम्य इद्युक्तम् ।

अधुना तत्रा(तन्ना)स्तीति दर्शयन्नाह-न चंतद् युक्तम् इत्यादि । न च नापि एतद् विकल्पस्वछक्षणस्य तदात्मकत्वम् आरोपिताकारात्मकत्वं युक्तम् उपपन्नम् । कृतः १ इत्याह-कस्यचित् इत्यादि । कस्यचिद् विकल्पस्य सम्यक्त्वं यथार्थत्वमन्तरेण तेषां विकल्पानां यो १० मिथ्यात्वकान्तः तस्य प्रतिपत्तरेयागात् । अस्त्येव स विकल्पः सम्यक् , यतः तदेकान्त-प्रतीतिरिति चेत् ; अत्राह-तत्तन्त्व इत्यादि । स तिमध्यात्वकान्तः तन्वं परमार्थो यस्य विकल्पस्य तस्य संमवे कथं सर्वविकल्पमिथ्यात्वम् १ 'विवादगोचरापन्ना विकल्पा मिथ्या 'तत्त्वात् ईश्वरादिविकल्पवत्' अतोऽनुमानात् तत्प्रतीतिः । तन्य अतत्त्वविषयमपि प्रमाणम् अविसंवादात् , सोऽपि पारम्पर्येण वस्तुनः उत्पत्तेः । तथा चोक्तम्-

\*''मणिप्रदीपप्रभयोमीणबुद्ध्याऽभिधावताः। मिथ्याज्ञानाविद्येषेऽपि विद्येपाऽर्थिकियां प्रति।।''

[प्रथ्वा २१५७]
[४७३ ख] तत्कथमुन्यने तत्संभव (तत्तत्त्वसंभवे) इति १ तद्ध्यसत्यम् ; यतः अनुमानस्य अतत्त्वविषयत्वे ततः तत्त्वाऽसिद्धेः, अन्यथा प्रधानादिविकस्पाद्पि तत्प्रसङ्गान । २० अस्य वस्तुन्यप्रतिवन्धान् नेति चेन ; मर्राचिकाजलज्ञानाद्पि तत्त्वसिद्धेः तद्पि प्रमाणं भवेन , तस्यापि पारम्पर्येण तत्र प्रतिवन्धान् । तथाहि—मर्राचिकाम्यः तद्दर्शनम् , अतो जलविकस्पः इति । \*'नो चेत्' [प्रथ्वाण् ३।४३] इत्यादि वचनादस्तु प्रमाणमिति चेन ; प्रमाणान्तरं स्यान् । न प्रत्यक्षम् ; विकल्पत्वान । नाष्यनुमानम् ; अलिङ्गजत्वान । इत्रथा अ'अनुमानानुमानिकम्' [प्रथ्ममु७ १।८] इत्यनेन पर्याप्तमिति अ'भानितसंवृतिसंज्ञा २५ (सज्ज्ञा)नम्' [प्रथ्ममु७ १।८] इत्यन्त्रकम् । जलस्यासनो प्रहण(णं)तु प्रमाणमनुमानम् , तस्मान् सात्मनो (स्वात्मनो) प्रहणान् । लोक एवं न मन्यते ; यो मन्यते तं प्रमाणे ति (णमिति) कि स्यादप्रमाणम् १ इत्रथा शुक्लशङ्काद्वाने पीतादिज्ञानं विसंवादिधयं प्रति प्रमाणं स्यादिति

<sup>(</sup>१) विकल्पःवात् । (२) अनुमानम् । (३) मामान्यविषयमि । (४) अविसंवादोऽि । (५) सारु न्याभिमत । (६) तश्वसिद्धित्रसङ्कात् । (७) प्रधानादिविकल्पस्य । (८) वस्तृनि । (९) "नो चेद्आन्तिनिमित्तेन संयोऽयेत गुणान्तरम् । शुक्तौ वा रजताकारः रूपसाधर्म्यंद्शंनात् ।"-प्र० वा० । (१०) "आन्तिसंवृतिसञ्ज्ञानमनुमानानुमानिकम् । स्मार्ताभिकापिकं चेति प्रत्यक्षाभं सतैमिरम् ।"-प्र० समु० । आन्तिज्ञानं मृगतृष्णिकायां जलावसायि, संवृतिसत्तो द्रष्यादेशांनम् , अनुमानं लिङ्गज्ञानम् , आनुमानिकं लिङ्गज्ञानम् , स्मार्तं स्मृतिः, आभिलापिकं चेति विकल्पप्रभेद आचार्यदिग्नागेन उक्तः ।"-प्र० वा० मनोरथ० २। २८८ ।

સ્પ

तत्रातुमानोत्थापनमयुक्तमिति चेत् ; उच्यते-अव्याख्यातारः खल्वेवं विवेचयन्ति''[प्रव्वाव स्वय्व १।७२] 'इति वचनात् तेषां तत् प्रमाणं न स्यात्।

अय ते विवेचयन्तोऽपि गत्यन्तराभावात् इ इयविकल्प्ययोरेकीकरणात् प्रवर्तते (न्ते) ; तर्हि दूरस्थोऽविशद्प्रतिभासाद् विवेचनचतुरधीरपि प्रवर्तते इति तद्वस्थम् अनुमानोत्थापनमनर्थकम् । प्रवर्ततो को विरोध इति चेत् ? अनुमानवत् प्रमाणम् । अस्तु इति चेत् ; किं नाम ? प्रत्यक्ष- ५ मिति चेत् ; अनुमानमपि स्यात् । अवैशयान्नेति चेत् ; अत्र (अन्यत्र)समानम् । छिङ्गजत्वान्नेति चेत् ; एवं तर्दि कारणभेदात् [४७४क] मीनभेदो न प्रमेयभेदात् । तथा सति अक्षजन्मनी मानसादि प्रमाणान्तरं स्यादिति न प्रमाणसङ्ख्यानियमः ।

स्यान्मतम्—स्वलक्षणगोचरत्वात्तदपि प्रत्यक्षम्, दूरस्थानुमानज्ञानयोः साधारणाविशद्-विषयत्वादेकप्रमाणत्वमम्तु । अथ व्याख्यातुणां नानुमानं प्रमाणम् ; कुतः ते स्वयं तत्त्वमव- १० बुद्ध्यन्ते परं वा प्रबोधयन्ति, येन ध र्म की ति प्रज्ञा क र गुप्ता द यो व्याख्यातारः स्युः ?

अथ मतम्-परप्रसिद्धानुमाने न तेषां हैं त्तिरिति चेत ; न ते चार्बाकेभ्यो विशिष्यन्ते । तन्न युक्तम-\* 'प्रमाणेतरसामान्य स्थितः'' ईत्यादि । स्वयं चानुमानमनिक्छन्तो \* ''निरालम्बनाः सर्वे प्रन्ययाः इति कोऽर्थः ? स्वरूपालम्बनाः'' [प्र० वार्त्तिकाल० ए० ३६५] इति कथं मृयुः तत्र प्रत्यक्षादृत्तेः इत्युक्तम् । अर्द्धतं च निराकृतम् । अथ अनुमानमर्थविषयमिति तेषा- १५ मिप प्रमाणं न मरीचिकातायक्षानम् ; आगतास्तेऽपि तिहे मदीयं पन्थानिमिति साधूक्तम् सर्विविकलपिमध्यात्विमिति ।

अपरः प्राह्-व्यवहारंण अनुमानं प्रमाणमिष्टम "प्रामाण्यं व्यवहारंण" [प्रव्वाव्य १।५] इति वचनात । व्यवहारत्यागे तत्त्यागो भाण्डत्यागे शुक्ता (दुग्ध)त्यागवत् , तत्त्वं पुन-रिवकल्पाध्यक्षात् सिद्ध्यति ; इत्यत्राह्-अविकल्पसंवृत्तेः (संवित्तेः) इत्यादि । कुतः १ इत्यत्राह्- २० तथा तेन मिथ्या सर्वे विकल्पा इति प्रकारेण निर्णयविरोधात् अविकल्पसंवित्तेः इति । तथाहि-

विकल्पानुकृतेस्तस्य अविकल्पकता कुतः ।
तेषां तया न निर्णातिः [४७४ख]ताद्र्ष्यत्ययमिन्छताम् ॥
साम्ष्यमन्यथा वित्तो निराधारं अजेदधः ।
स्वस्र्येतरसंवित्तो नाविकल्पकताप्यतः ॥
तिनमध्यात्वस्य निर्णीतो तया तस्या भवेत्कथम् ।
अविकल्पकता नाम अणभक्तं यतोऽनुमा ॥
नमं (नन्व) निर्णयज्ञानं प्रत्यक्षं कैश्चिदीक्ष्यते ।
निरस्ता प्रन्थतोऽस्मात्ते समदोपानुषङ्गतः ॥

<sup>(</sup>१) ''ब्याख्यातार पूर्व विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः, ते तु स्वालम्बनमेव अर्थक्रियायोग्यं मन्यमाना दृश्यविकल्पार्थविकीकृत्य प्रवर्तन्ते ।''-प्र० वा० स्वषृ० १। ७२ । (२) प्रमाणभेदः । (३) निर्विकल्पात् । (४) प्रबोधनव्यवहारः । (५) 'अन्यधियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिवेधाच्य कस्यवित् ।' इति होपः ।

यदि वा, तथा 'सर्वं विकल्पज्ञानं मिथ्या' इत्यनेन प्रकारेण अविकल्पसंवित्ते' सकाशात् निर्णयविरोधात् । विचारितमेतत् \*''अभेदात् सदशस्मृत्या'' [सिद्धिवि० १।६] इत्यादिना।

नतु तस्य दर्शने न कश्चिद् विकल्पो नाम, स्वरूपमात्रवेदने तद्योगादिति चेत ; उक्तमत्रस्थूलंकाकारप्रतिभासादिति । तथाप्यविकल्पकत्वे विकल्पे नामान्तरम् । अथायमाकारो न
प ज्ञाने नाप्यर्थे, वनादिवद्विचार्यमाणस्यायोगात , केवलमविद्यावलादाभातीति ; तत्राह-स्वप्राह्याकारं विकल्प(कारवैकल्य)मित्यादि ।

# [स्वप्राह्याकारवैकल्यं संवित् संवृण्वती स्वतः। भेदेऽप्यभेदग्रहणात् स्वभावानपि स्वार्थयोः॥५॥

चित्तस्वलक्षणं कथिंच्चत् प्रतिभासनं स्वार्थयोः प्रतिभासेत प्राह्मा[द्याकारत्वात् ] १० यतः, ततो न युक्तम् अनंश[विषयं]प्रत्यक्षादि, विकल्पकं निर्विषयम् इति । ]

ग्राह्याकारस्य स्थृलाकारस्य वैकल्यम् अभावः तत्र ज्ञानस्य स्वरूपमेव । स्वं च तद् ग्राह्याकारवैकल्पं च इति तत् । संव(संवि)द् बुद्धिः संखृण्वती स्वत आत्मनैय सदिप स्वयं विषयतामनयन्ती, इत्तरथा न स्थृलाकारावभामः स्यात् । निह् नीलिविविक्तयाते वद्य(के पीते वेद्य)माने नीलस्य विभ्रमतोऽपि प्रतिभामः । अथ तदाकाराद्भिन्तमात्मानमसौ वेत्ति १५ %"नीलादिश्वरीरच्यतिरेकेण संवेदनस्यान्यस्याप्रतिभासनात्" इत्यस्य विरोधात ।

किंच, अयमाकारः [४०४क] संवेदना[न]चेद्भिन्नः; कथमाभाति ? स्वतक्ष्चेत् ; संवेदनान्तरम्, तत्र चोक्तो दोषः –िवरुद्धधर्माध्यासैकवस्तुसिद्धिरिति, अ''मायामरीचित्रभृतिप्रतिभासवद्सस्वेऽप्यदोषः'' [प्र० वार्तिकाल० ३।२११] इत्यस्य विरोधक्च । संवेदनत्वेऽप्यसस्विमिति चेत् ;
न ; अ''अज्ञातार्थप्रकाद्यः इति परमार्थलक्षणम्'' [प्र० वार्तिकाल० १।५] इत्यस्य विरोधात् ।
२० विश्रमाच्चेत् ; न विश्रमसिद्धिः । पुनरि संवेदनाद्भेदे अनवस्था । अविद्यावभासे एकस्य
विश्रमेनरम्पता । अथ विकल्पेन आरोप्यने स तत्राकारः ; न , स्पष्टनाप्रसङ्गान ।

किंच, संवेदनानस्य भेदेनावभामे साकारश्रान्तिनं स्यान । निह नीलाद्भेदेन पीते प्रति-भासमाने तत्र नीलाकारेण साकारत्वश्रमः कस्यचित । अथ अभेदाः यारोपादभेदश्रमः ; म कुर्तेष्मतः ? उत्तरिकल्पात ; संहताशेपविकल्पदशायां न स्यात , अभ्यासात प्रवर्त्तमानस्य च । २५ तत एव संवेदनाच्येत ; निनु च तेन तत्र तद्व्यापारो (तद्व्यारोपो) अभेद्महणान्नापरः । एव-मिति येत ; निह भेदेऽपि अभेदमहणात् तत्मंत्रण्वती इति सुक्तं भवत्ववन्येव (भवतु, एव)मिति चेत ; अत्राह—स्वभाव इत्यादि । स्वभावान् श्राणकत्वादीनिष संवृणोति । कयोः ? इत्याह—स्वार्थयोः इति ।

कारिकां विवृण्यन्नाह-चित्तस्यलक्षणम् इत्यादि। चेतसो निरंशत्वप्रतिपादनार्थं स्यलक्षण-

<sup>(</sup>१) कृतं स्यात् । (२) ''नीलादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारम्यानुपलक्षणात् । (ए० ३४५) सुखादिनीलादिन्यतिरिक्तमपर्रामइ जगति संवेदनं नास्तीति सुखादिवत् स्वसंवेदनं नीलादिकमपीति युक्त एव निर्णयः।''-प्र० वार्तिकाल० ए० ४५४। (३) निर्विकल्पावस्थायाम् । (४) 'न स्यात्' इति सम्बन्धः ।

प्रहर्णम् , परस्य तन्नेव स्वलक्षणत्वोपगमात् , कथिन्वत् प्रतिभासेत् न सर्वथा । किं कारणम् ? इत्याह—स्वार्थयोः इत्यादि । किं कुर्वाणम् ? इत्याह—कथिन्वत् [४७५ख] सच्चेतनादिप्रका-रेण न धर्मान्तरे[ण]प्रतिभासमानम् । एतदपि कुतः ? इत्याह—प्राह्य इत्यादि । यत् इति यत् एवं ततो न युक्तम् । किम् ? इत्याह—प्रत्यक्षादि । कुतः ? इत्याह—अनंश इत्यादि । विक-ल्पकं निर्विषयम् इति । तदविकल्पकवदन्यस्यापि[अ]साधारणगोचरत्वादिति मन्यते ।

प्रत्यक्षस्य असाधारणविषयत्वसाधिकां परकीयां युक्तिमपनुदन्नाह-प्रत्यक्षम् इत्यादि।

[प्रत्यक्षं स्वार्थदाक्तेः स्वार्थाकारानुकारि चेत्। सविकल्पमनस्कारदाक्तेः स्यात् सविकल्पकम् ॥६॥

ततः चैकत्वप्रसङ्गात् कस्यचित् केनचित् क्रमाक्रमनैरन्तर्यविप्रकर्षादि व्यवस्थैव न स्यात् ।]

प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तं ज्ञानम् । किंभूतं तत् १ इत्याह—स्वाधीं क्ष्पादिपरमाणवः तद(तदाकारा)नुकारि चेत् यदि स्यात् । कुतः १ इत्यत्राह—स्वाधिस्य राक्तेः सामर्थ्यात् । अत्र दूपणमाह—सविकल्पमनस्कारराक्तेः सामर्थ्यात् स्यात् सविकल्पकं 'प्रत्यक्षम्' इत्यत्रक्ते । तथाहि—सौगतप्रत्यक्षम् अनुमानसिकक्ष्पकमुपादाय उपजायते, तथा कामशोकाद्युपप्रवः, एतदुभयोरिष नाल (तुल्य)त्वात कुतस्तयोः अन्योऽन्यतो व्याष्ट्रतिः येन १५ व्यपदेशभेदैः स्यात् । अथ ज्ञानस्य अर्थाज्ञा (अर्थाज्जा)तत्वेन, अर्थस्य ततो जङ्क्वेनै ; कुत एतत् १ एकेकस्वभावस्यान्यासदृशस्यापि अन्यत्राभावादुच्यते ; तयोः सदृशेतरतां (ता) प्रसङ्गः । अपि च, येन स्वभावेन तयोः अकार्यकारणेभ्यो व्याष्ट्रतिः तेन चेत् परस्परमकारणता [तयोरैक्यम्] ।

तदेतेन अनुपादानोपादेयव्यावृत्तिरिविश्वको चिन्तिता। येत च स्वभावेन घटव्य-पदेशभाजः परमाणवः मेरूपरमाणुभ्यो व्यतिरिच्यन्ते, तेन चेदन्योऽन्यम्, समृहाभावः। सुगत- २० ज्ञानं स्वोपादानानुमानभ्रणात् येन क्रपेण व्यावर्त्तते तेन यदि स्वोपादेयोत्तरभ्रणात्; तस्योपादे-यत्वमेवं न उपादानत्वम्। एतदेव दर्शयन्नाह—तत्वक्च तस्माच एकत्वप्रसङ्गात् कस्यचित् कारणभ्र-णस्य कार्यभ्रणस्य वा केनचित् कार्यभ्रणेन[कारणभ्रणेन]वा यः क्रमः कस्यचिद् रसादेः केनचिद् रूपादिना यश्च अक्रमः कस्यचिष्णापिद्धज्ञानस्य केनचित् पूर्वज्ञानेन नैरन्तर्य(य) प्रत्यासितः स्वाप-व्यवहितप्रवोधित (प्रवोधेन) विप्रकर्पः, आदिशब्देन जङतेतरत्वादिपरिष्रहः। यदि वा, घटे २५ कस्यचित् परमाणोः केनचित् परमाणुना नैरन्तर्यं प्रत्यासित्तिः] द्रव्यान्तरपरमाणुना विप्रक-प्रादिः तेषां व्यवस्थैन न स्थात्। एतेन द्वितीयोऽपि पश्चः चिन्तितः। तथाहि—चित्रज्ञानं येन स्वभावेन केवलनीलक्कानाद् व्यावृत्तं पीतेन तेन चेत् तथा विज्ञानान्तरेभ्यः; पीतमेव स्यात्

<sup>(</sup>१) श्रुतमयी चिन्तामयी च भावने अनुमानरूपे, तत्प्रकर्पंपरिप्राप्ती सुगतज्ञानं भवति । (२) सुगतज्ञानं प्रमाणम्, कामासुपप्छवः तदाभासमिति । (१) अस्ति प्रतिभासभेदः । (४) व्यतिरेकस्तर्हि । (५) स्यात् किन्तु ।

इति कुतः चित्रं नाम ? पूर्वमत्र यथासंभवं योज्यम् । विज्ञानपरमाणुसमुचयदर्शने अर्थपरमा-णुसमुक्चयवद् वक्तव्यम् ।

ननु यदुक्तम्-\*''तत्र दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाऽखिलो गुणः'' [प्र० वा० ३।४४] इति ; तदसारम् ; दृष्टस्य अदृष्टस्य स्पायोगात् अतिप्रसङ्गात तस्येति सम्बन्धाभावात् शशिव-५ पाणवत् । [४७६ख] न हि दृष्टस्य घटस्य अदृश्यं शशिवषाणिभिति भ[व]ति व्यपदेशः । पश्चा-तत्रैव प्रतीयमाने[ने]ति चेत् ; न ; अत्र प्रमाणाभावात् इति ; अत्राह—हृश्यादृश्यातमभेदेऽ-पि इत्यादि ।

### [इइयाहइयात्मभेदेऽपि तादात्म्यं रसादिषु । स्वसंविद्याद्यनिर्भासविवेकादिवदञ्जसा ॥७॥

१० एकद्रच्य ः स्वसंवेदनवत् ।]

उपलभ्यानुपलभ्यस्वभावनानात्वेऽपि तादातम्यम् एकत्वं स्यात् । क १ इत्याह-रसादिषु । निदर्शनमाहात्र-स्वेत्यादि । स्वश्चामा संविद्ग्राद्यानिभीसविवेकश्च स आदिर्यस्य चित्रज्ञाननीलाद्याकाराणां ने तथोक्ताः तेष्विव तद्वत् । अञ्जसा परमार्थेन ।

कारिकार्थमाह-एकद्रव्य इत्यादिना । अत्र निदर्शनम-स्वसंवेदन इत्यादि ।

> [तत एवोपाधितद्वत्भेदाभेदानुषङ्गिणः । अनवस्थादिदोषाः स्युस्तदनेकान्तहेतवः ॥८॥

यञ्चेदम्-उपाधितद्वतोर्भेदैकान्तं सम्बन्धां न सिध्येत्। तदुपकारेऽपि तदे-कोषाधिद्वारेण सर्वोषाध्युपकाराङ्गैकात्मनां धर्मिणां ग्रहणे प्रमाणान्तराष्ट्रितः। तदुपकारि-२० कशक्तीनां परस्परता भेदकल्पनायामनवस्था। माभूदनवस्थिति तद्भेदकल्पनायां कृत एतत् समस्तमनेकान्तसाधनम् उपाधि तदेकापाधिविशिष्टस्य धर्मिणः प्रतिपत्ता-विष प्रमाणान्तरम्, तदन्यविशिष्टस्य तस्याप्रतिपत्तेः। व्यवसायात्मकस्य [प्रवत्के-त्वात्]। यद्थेसामध्योत्पन्नं तदाकारमेवानुकराति प्रत्यक्षं तदनन्तरवत्; नायमेकान्तः चित्स्वभावाभावप्रसङ्गात्। तदनेकान्ते सामग्रीभेदात् सविकल्पादिरूपता।

२५ तन एव तेषां तादात्म्यादेव। किम १ इत्याह-उपाधि इत्यादि। उपाध्यः विशेष-णानि तद्गन्तो विशेष्याः तेषाम् अन्योऽन्यम् एकान्तेन यो भेदाभेदौ तदनुषङ्गिणो ये अनवस्थादिदोषाः आदिशब्देन विरोधादिपरिप्रहः, स्युः भवेयुः। किंभूताः १ इत्याह-तदनेकान्तहेतवः।

कारिकां विवृण्वन्नाह-यच्चेदम् इत्यादि । पूर्वपक्षसमुच्चये चशब्दः । यत् 'परं

<sup>(</sup>१) अन्यत्।

परेणीक्तम् उपाधितद्वतोर्भेदेकान्ते अङ्गीकियमाणे सम्बन्धो न सिध्येत् । समवायादेरन्यस्य सम्बन्धस्य निषेधात् ।

नन्वेतम् अग्निधूमयोरिष स न सिध्येत ; इत्यत्राह—यद्यनुपकारः इति । तयोर्थशुपकाराभावः तदा न सिध्येत , उपकारे तु सिध्येदेव । उपकारोऽस्ति चेत ; अत्राह—तदुपकारेऽिष इत्यादि । तयोः परस्परम् एकस्मादेकस्य [४७६ क]चोपकारेऽपि प्रमाणान्तराष्ट्रतिः । ५
किस्मिन् सित ? आह—धर्मिणो ग्रहणे सित । केन ? इत्याह—तदेकोपाधिद्वारेण, तस्य
धर्मिणो य एक उपाधिः विशेषणं तद्द्वारेण । किभृतस्य तस्य ? इत्याह—सर्वोपाध्युपकाराङ्गेकात्मनः । सर्वस्य उपाधेः य उपकारः तस्य अङ्गं निमित्तम् एकोऽभिन्नः आत्मा स्वभावो
यस्य तस्य इति । एवं मन्यने परः—एकोपाधिद्वारेण सकळोपाध्युपकारशत्त्रयात्मा तद्वान् प्रतीयमानः सकळोपाधीआह (धीर्माह) यित, तदमहे तदमहान् इति कुतः प्रमाणान्तरवृत्तिरिति । १०
अथ तदुपकारशक्त्यो भिन्नाः तेनायमदोषः ; तन्नाह—तदुपकार इत्यादि । तेपामुपाधीनाम् उपकारिकाः तादच ताः शक्तयञ्च तासाम् भेदकल्पनायाम् । कुतः ? इत्याह—
परस्परत् इत्यादि । तथाहि—शक्तिशक्तिमतांभेदेकान्ते सम्बन्धो न सिध्येत् यद्यनुपकारः ।
तदुपकारेऽपि पूर्ववदक्तव्यम् । पुनरपि तद्भेदकल्पनायां स एव दोषः इत्यनवस्था स्यात् ।

सांख्यस्य मतमाशङ्कते पैरो दृष्यितुम् मा भृत् इत्यादि। माभृद्नवस्था इति हेतोः तयोः १५
उपाधितद्वतोर्भेद्कल्पनायां सांख्येन कियमाणायाम् ? किम् ? इत्याह—कृत इत्यादि। स्वयमेतिन्तराक्कवन्नाह—एतृत् परेणोच्यमानं समस्तं निरवशेषम् अनेकान्तसाधनम् । कृतः ? इत्याह—
उपाधि इत्यादि। नतः किं जातम् ? इत्याह—तद्कोषाधि इत्यादि। तत् तस्मात् तयोः
[४७ अव] कथिक्चतादात्स्यात् एकोषाधिविशिष्टस्य धर्मिणः प्रतिपत्ताविष प्रमाणान्तरं 'प्रवनेते' इत्यध्याहारः । कृतः ? इत्याह—तद् इत्यादि। तस्मात् उक्तादुपाधि न्यरोपाविना (धेर- २०
न्येन उपाधिनाऽ)विशिष्टस्य तस्याऽप्रतिपत्तेरिति।

स्यान्मतम्-'प्रतिपन्नस्य अप्रतिपन्नं रूपम्' इति कुतोऽवगम्यते ? इत्यत्राह्-व्यवसा-यात्मकस्य इत्यादि । व्यवसायात्मकस्य सामान्यविशेपात्मकवस्तुविषयस्य [प्रवर्तकत्वात्] न प्रतिपरमाणुनिष्ठाजं (निष्ठम)भ्रान्तमविकल्पकम् इन्द्रियझानं चाभ्यामे प्रवर्त्तकं केषाश्चित् ।

एतेन सुखादिसंवेदनं व्याख्यातम् । तद्पि अभ्यासजंपरस्य । अभ्यासद्य नाऽविकल्प- २५ कस्य ; चक्षुरादिज्ञानं च चिरप्रयृत्ति (त)केवल्यविकल्पसन्तानान्तरभावि । नहि तस्याविकल्पकारणं पूर्वं सन्निहितमस्ति । 'चिरविनष्टं उपादानं च' निरस्तम् । तेषां च सविकल्पकत्वे तत्सन्ता-

<sup>(</sup>१) तुलना—''योऽपि मन्यते उपाधयः परस्परमाश्रयाच्च भिक्षा एव, तिलवन्धनाः श्रुतयोऽपि तदाधारे तत्रव वर्तन्ते, तद्यमप्रसङ्ग इति; तस्यापि नानोपाधीनामुपकाराङ्गराक्तिभ्योऽभिन्नात्मनः सर्वात्मना प्रद्वे कृते उपकार्यस्य को भेदः स्पादनिश्चितः। (स्ववृत्तिः) तयोरात्मनि सम्बन्धादेकज्ञाने द्वयप्रदः। धर्मोपकार- शाक्तीनां भेदे तास्तस्य कि यदि । नोपकारस्ततस्तासां तथा स्यादनवस्थितिः॥ एकोपकारके प्राद्धौ नोपका- रास्ततोऽपरे। दष्टे यस्मिन्नदृष्टास्ते तद्प्रद्वे सकलप्रदः॥''-प्रमाणवा० स्ववृ० ए० १३२-२८। (२) बौदः। (३) प्रज्ञाकरादीनाम्। (४) इति ।

किंच, इतरबद् योगिनो भ्रान्तत्वं सविकल्पकत्वं च, तदाकारो योगिन[ः]स्वलक्षणं मा भूत् १५ अन्यस्य भविष्यतीति चेत ; अभिलापसंसर्गयोग्याकारोऽपि व्याख्यातृणां मा भूत् व्यवहारिणां भविष्यति । अनर्थिकियाकारित्वान्नेति चेत् ; तदाकारः किमर्थ[किया]कारी ? तथा चेत् ; परमाणुकल्पनाम (नम) नर्थकम् । व्यवहारिणां स तत्कारीति चेत् ; अभिलाप्याकारोऽपि । निह ते । शब्दाऽश्च्ञानगोचरयोः भेदं मन्यन्ते । व्याख्यातारो मन्यन्ते इति चेत् ; तदनुसरणे शृन्यतैव भरणम् । वत्रन

२० न विकल्पो नाम्य (नाप्य) विकल्प इति [प्रवदन्ति] कोविदः । कोविदो अ (दोऽ) धीता येनाऽद्वैतादि [वि]कल्पना ॥ कोविदः स्यान् निपेधात्तित्रराशक्को विदोऽत्यये ।

तृतः सिद्धं व्यवहारतः[४७८स्व]शब्दाक्षज्ञानयोः सामान्यविषयत्वम् ।

विर्विकल्पकसिद्धौ परकीयां युक्ति दर्शयन्नाह—यद्धे इत्यादि । प्रत्यक्षं यस्यार्थस्य २५ सामध्येन उत्पन्नं तस्याकारमेव न जात्यादेरजुकरोति । निदर्शनमत्र, तस्य प्रत्यक्ष- जनकस्य अर्थस्य अनन्तरम् उपादेयोऽर्थस्वलक्षणित्र तद्वदिति । दृपणमत्र—नायमेकान्त इति । कृतः ? इत्याह—चित्स्वभावाभावप्रसङ्गात् प्रत्यक्षस्य । तथाहि—यथा तत्" तथा भितत्तस्यं नीलनां तथा जडतामनुकरोति द्वितीयार्थक्षणवत् [जडत्वापितः] । अन्यथा

<sup>(</sup>१) सिवकस्पत्वमेव ! (२) बायते इति । (३) सिवकस्पकमेव ! (४) विकस्पात्मकात् । (५) प्रत्यक्षळक्षणे । (६) 'भानं द्विविधं मेयद्वैविध्यात्''—प्र॰ वा॰ २।१। (७) ''यथैव केशा द्वीयसि देशेऽसंसका अपि धनसिनवेशावभासिनः, परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः ।''—प्र॰ वार्तिकाल पृ॰ २९६। (८) अर्थिकियाकारी ! (९) ध्यवहारिणः । (१०) शून्यतायाम् । (१९) 'तत् तथा' इति निरर्थकमन्न । (१२) प्रत्यक्षम् । (१३) स्वलक्षणार्थस्य । (१४) खेन् । (१५) जहमेव स्यात्।

विषयसांशत्वम् इदं निराक्तयात् \*''शब्दाद्धेप्रतीती अक्षसंहतेवे फल्यम्'' इति । ननु पित्रोराकारमनुकुर्वदिष अपत्यं न सर्वधा यथानुकरोति तथा इदमर्थस्य इति चेत् ; अत्राह—तदे(तदने)कान्त इत्यादि । तस्य अर्थस्य अनेकान्ते अङ्गीकियमाणे । किम् १ इत्याह—सिवकल्प इत्यादि । [अयम्]अभिप्रायः—अनेकान्तेऽपि तत उत्पत्तेः तदाकारानुकरणेऽयं दोषो नान्यधा इति, सिवकल्पे त्याद्यनेन व्याख्यातम् ।

स्यान्मतम् —यथा[तत् ] अर्थस्य नील्रत्वमनुकरोति न जङ्खं तथा तैन्मनस्कारात् चिद्र पतामात्रं नाभिल्राप्यमाकारम् ; इत्यत्राह् —सामग्रीभेदात् इत्यादि । तात्पर्यमिदमत्र—यथा कुति चित्र प्रत्यासत्तेः प्रत्यक्षम् अर्थस्य नील्रतामात्रमनुकरोति नाचेतनां तथा शाब्दं हानं तन्मात्रं तस्य गृह्णाति न वैशद्य-मिति । ततो यदुक्तम् — \* ''यदि विश्वदोऽन्यथा वाऽर्थः तथेव उभयत्रापि प्रतिभासेत'' ; [४७५क] तन्निरस्तम् ; अन्यत्र दोपात् ।

यथा अर्थस्य चेतनाद् व्यावृत्तिरन्या अन्या बा(चाऽ)नीलव्यावृत्तिः नीलस्य, अन्यथा नीलानुकरणे जडतानुकरणमवद्यंभावि, तथा एकस्य यतो व्यावृत्तिः तद्र्पापेक्ष्या परमार्थभूता-स्तावत्यो वावृन्तयः (व्यावृत्तयः) प्राप्नुवन्तीति दर्शयन्नाह्—एकस्य इत्यादि ।

# [एकस्य सर्वतोऽन्यस्मात् व्याष्ट्रस्याऽनन्तरूपता । तन्न दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः ॥९॥

कस्यचित् ' 'निह किव्वदेकस्माद् व्यावृत्तः तदेकत्वप्रसङ्गात् । अविकल्पप्रत्यक्षस्य अन्यस्य च एकदा प्रवृत्ती कृतः पुनः प्रवृत्तिः, तस्य तद्ग्राह्यस्य चार्थस्य व्यवसायोप-पत्तेः । अत एव अक्षशब्दज्ञानानां कथिन्चत् परमार्थेकविषयत्वम् प्रत्यक्ष' ' ]

एकस्य भावस्य अनन्तररूप(नन्तरूप)ता। कया ? इत्याह्-द्याष्ट्रस्या, जात्य-वेश्वया एकवचनम् व्यावृत्तिभिः इत्यर्थः । कुतस्तया ? इत्याह्-सर्वतः साजा[तीयाद् विजा- २० तीया] अन्यस्मात् परस्मात् । ततः किं जातम् ? इत्याह्-तन्न इत्यादि । यत एव तत् र्तस्मात् हष्टस्य[भावस्य] उपलक्षणमेतन् अनुमितस्य शब्दप्रतिपादितस्य च न हष्ट एव इदमप्युप-लक्षणम् अनुमित एव अम्बिलो गुणः जडतावद् अन्यस्यापि अदृष्टस्य विरोधात् ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-कस्यचित् इत्यादि । तदनभ्युपगमे दूपणमाह-निह एकस्मात् इत्यादि । येन स्वभावेन किद्विच् एकस्माद् व्यावर्त्तते तेन परस्मादिप इति सौत्रान्तिकस्य । २५ योगाचारस्य दर्शनम् अन्यस्यात्रातिकारात् (अन्यस्मात्) । तत्र प्रथमपक्षे हिर्यस्मात् न किद्विच् भाव एकस्मात् चेतनाभिमतात् व्यावृत्तः । कृतः ? इत्याह-तदेकत्वप्रसङ्गात् ।

<sup>(</sup>१) आपाद्यमानं कर्त् । (२) उच्यमानम् । (३) तुलना-"न तद् वस्तु अभिषेयस्वात् साफस्यादश्वसंहतेः ।"-प्र० वा० २।११। "यदि समस्ताः सामान्यज्ञानेन प्रतीयन्ते तदा शस्दादुरपद्यते वस्सामान्यज्ञानं तेन सक्लस्यिकस्वरूपप्रतिपत्तेरश्चसंहतेवैकस्यप्रसङ्गः ।"-प्र० वार्तिकालः प० १९२। (४) सविकस्पचित्रात् । (५) अनुकुर्यात् प्रत्यक्षम् । (६) अन्नार्य पूर्वपक्षः-"तस्माद् दष्टस्य भावस्य दष्ट प्रवास्तिलो गुणः ।"-प्र० वा० ३।४४।

तच्छव्देन येभ्यो व्यावृत्तः ते गृह्यन्ते, तेषामेकृत्वं समानरूपता तस्य प्रसङ्गात् । तथाहि—यथा ज्ञानाज्ञडतामादाय व्यावृत्त इति [४७५ख]म(न) ज्ञाने जडता तथा अन्यतोऽपि इति, ततः तस्यापि जडता न स्यात्, एकत्रैव सा भवेत् । अथ जडता यथा एकत्र[त]धा अन्यत्रापि इति मितिः ; हनर्हि (न तर्हि) यथैकस्मान् व्यावृत्तः [तथाऽन्यस्मादपि ।]

किंच, नील्रज्ञानार्थयोः यैवाऽतन्नीलात् स्वभावभूता व्यावृत्तिः सेव चेत् परस्परम् ; तदा [अ]नीलाद् व्यावर्त्तमानस्य ज्ञानस्य ततो विधा नीलव्यपदेशः तथा विहर्ण्यादपि व्यावर्त्तमानस्य से एव स्या[त] न व्यपदेशान्तरं तिन्निमत्ताभावात् । अथ तयोरनीलान्नीलतया व्यावृत्तिः न तया ज्ञानस्य नीलार्थातः ; कृत (कृतः अ) विकल्पप्रत्यश्चस्य अन्यस्य च अनुमानादेः प्रवृत्ती सत्याम एकदा पुनः पश्चात् प्रवृत्तेः (तिः)तत्रैव व्यवसायात्मकस्य इति घटनात् । कृतः ? इत्याह—तस्य इत्यादि । तस्य प्रत्यक्षस्य अन्यस्य वा तद्ग्राह्यस्य चार्थस्य व्यवसायोपपत्तेः । पुनिरत्येतद्त्रापि द्रष्टव्यम् । 'उपपत्तेः' इत्यनेन एतद्दर्शयित—यथैकचित्रज्ञानं स्विनिर्भानेषु युगपदा-वर्तते तथा क्रमेणापीति, [अ]त एव अनन्तरन्यायाद् अक्षश्चद्ज्ञानानां कथंचित् परमार्थेक-विषयत्वं 'सिद्धम्' इत्याध्याहारः । कृतः ? इत्याह—प्रत्यक्ष इत्यादि ।

तदेव दर्शयन्नाह्-प्रत्यक्षस्ये[त्या]दि।

### [प्रत्यक्षस्य पूर्वापरकोट्योः शब्दादेस्तथा । स्वहेतुफलसन्तानो यथा स्वापप्रबोधयोः॥१०॥

मध्यरूपं पूर्वापरकाट्योरिप कथिन्त उपलम्यं स्वभाविषरद्वानुपल्य्थेः । न हि दश्यात्मकमेव एकं स्तम्भाद्यवयवरूपमुन्त्रेक्षामहे, संवित्तिमात्रस्याप्यभावप्रसङ्गात् । तदे-कान्ते यतोऽर्थिक्रियानुपपत्तिः विरुद्धकार्योपलिन्धरेव । तदेतत् द्रव्यंदश्यादश्यान् सह-२० भूतान् स्वान् स्वभावानसङ्करेण स्वयं स्वव्यापकतया लक्षयेत् स्वलक्षणमाश्रित्य मिथ्या-सन्तानव्यवस्थापनात् । स्वापप्रवोधादिषु तद्तिप्रसङ्कोषालम्भेन कृतः सन्तानकत्वं प्रति-पद्येत ? ]

[प्र]त्यक्षस्य मध्यावस्थायाम् अक्षज्ञानस्य वैशयस्य (ग्रं) द्राज्दादेः तथा परोक्षता । क्षेत्याह (क ? इत्याह) — पूर्वापरकोट्योरिति । दृष्टान्तमाह — स्वहेतुफले उपादानोपादेयक्षणे, तयोः [४८०क] सन्तानो येन यथा प्रतीत्यादिप्रकारेण प्रत्यक्षः सन् परोक्षः तथा प्रकृतमपि । क स तथाभूतः ? इत्याह — स्वापप्रयोधियोरिति । स्वापेऽयं हि परोक्षः प्रवोधे प्रत्यक्षो भवति, पुनः तय प्रत्यक्षः स्वापे परोक्ष इति ।

कारिकां व्याक्यातुमाह—उपलभ्य[म्]इत्यादि। उपलभ्यं मध्यस्त्पं पूर्वापरकोट्योरिप न केवलं मध्य एवाऽस्तु । तर्हि पूर्वमेव परमेव वां स्यादिति चेन ; अत्राह—कथि चिदिति । कुतः ? ३० इत्याह—स्वभाव इत्यादि । 'स्वभाव' इत्यनेन एकान्तस्वस्पं परामृहयते तस्य विरुद्धो नित्याद्ये-

<sup>(</sup>१) नीलझानस्य। (२) अनीलच्यावृत्तेः। (३) नीलझानध्यपदेश एव स्यात्। (४) तदा। (५) प्रबोधे।

कार्न्तैः तस्य अतुपल्रिधः (ब्धेः) सुविवेचितमेतदसकृत् । निह इत्यादिना एतदेव दर्शयित । हि र्यस्मात् दृश्यात्मकमेव एकं स्तम्भाद्यवयविरूपं व्यवस्थितप्रुत्प्रेक्षामहे युगपत् क्रमेण च कथ-व्यवदृश्ययति । एतदपि कृतः १ इत्याह—संविचीत्यादि । संविचिरेव तन्मात्रं तस्यापि न केवलं वहिरर्थस्यैवाभावप्रसङ्गात् । तदपि कृतः १ इत्यत्राह—तदेकान्त इत्यादि । तदेकान्ते संविदोऽन्यस्य वा दृश्यात्मकैकस्वभावैकान्ते अर्थक्रियानुपपत्तिः यतोऽर्थस्य उत्तरकार्यस्य क्रिया ५ तद्नुपपत्तिरिति विचारितमेतन् ।

ननु संवित्तिमात्रदर्शने तदनुपपित्तिरिष्यते । \* "अशक्तं सर्वम्" [प्र० वा० २।४] इति वचनात् , न च [तं]दनुपपत्तेः संवेदनमात्रस्य प्रतीयमानस्याप्यभाव इति चेत् ; अत्राह— [४८०ख] विरुद्ध इत्यादि । तदेकान्तविरुद्धाऽनेकान्तः तस्य कार्यं पूर्वस्य उत्तरपरिणामलक्षणं तस्य उपलब्धिरव नानुपलव्धः । संवित्तिमात्रमभ्युपगच्छतापि चित्रमेकमभ्युपगन्तव्यम् , तच १० तदिवरुद्धमिति मन्यते ।

निगमनमाह-तिद्त्यादि । यत एवं तत्तम्मादेतत् प्रतीयमानं जीवादि द्रव्यं लक्ष्येत् चिह्नयेत । कया १ इत्याह-स्वव्यापकत्या स्वेन कृषेण न समवायेन या व्यापकता तया इति । कान १ इत्याह-स्वान् स्वभावान् स्वयं नेश्वरेण । किभूतान् १ इत्याह-सह इत्यादि । पुनरिष किभृतान् १ इत्याह-ह्वयेत्यादि । केन १ इत्याह-असङ्कर् इत्यादि । कुतः १ इत्याह-स्वलक्षणं १५ न द्रव्यमाश्रित्य मिध्यासन्तानव्यवस्थापनात् सागतेनित । तदनभ्युपगमे दोषमाह-कुत् इत्यादि । कुतः कारणात् प्रमाणाद्वा सन्तानकत्वं प्रतिपद्यत्वित्। सागतः १ न कुतिश्वत् । केन १ इत्याह-निदित्ति (तदिति)प्रसङ्गोपालम्भेन-तस्य द्रव्यस्य अतिप्रसङ्गोपालम्भो \* ''सर्वस्योभयरूपत्वे'' इत्यादिकः [प्रव्वाव्वारिटिश्ति । केन इति । क १ इत्याह स्वापप्रवोध्वादिवित ।

तु (नतु) स्वापे यत एव चेतन्यं नोपलभ्यते तत एव नास्ति, तत्कथं तम्निदर्शनेन एकस्य दृश्येतरतासाधनमिति चेत् ? अत्राह**-परोक्ष** इत्यादि ।

# [परोक्षक्षणिकानन्ताणुवर्णपरिमण्डलः । स्यात्प्रत्यक्षस्थिरैकात्मस्थृलोऽर्थः स्फुटदर्शनात् ॥११॥

न हि...परिस्फुटम्, तद्तिक्रमे दश्यादश्यव्यवस्थानुपपत्तेः । सुदूरमपि गला २५ दश्यादश्यात्मैकरूपस्य चित्तस्य इतरस्य वा प्रतिक्षेपे अभावात् कि केन प्रमीयेत ।]

अर्थः स्यात् भवेत् । किंभृतः स्यात् ? इत्याह्-परोक्षम् इन्द्रिय (याऽ) माह्यं क्षणिका-नाम् अनन्तानामणूनां वर्णपरिमण्डलं यस्य स तथोक्तः । पुनरिप किंभूतः ? इत्याह्-[४८१क] प्रत्यक्षात्य : [प्रत्यक्षश्चासौ] स्थिरः कालान्तरस्थायी एकः साधारण आतमा स्वभावो यस्य स चासौ स्थूलश्च । कुतः ? इत्याह्-स्फुटदर्शनात् । स्थिरकात्मनः स्थूल- ३०

<sup>(</sup>१) अर्थकियानुपपत्ते: । (२) 'तद्विशेषानिराकृतेः । चोषितो दिव खादेति किसुद्रं नाभिधावति ॥' इति शेषः ।

स्यार्थस्य विशददर्शने प्रतिभासनात् नाविशद्कल्प इत्यर्थः । ततो यद्यदर्शनात् स्वापचैतन्याभावः; तत एव अर्थस्य क्षणिकानन्ताणुवर्णपरिमण्डलाभाव इति सौत्रान्तिकः, सर्वदा स्वापाकान्तः अन्यथा हेतोरनेक (नेन) व्यभिचार इति भावः । अथ तत्परिमण्डलस्यैव प्रत्यक्षता ; स्वापचैतन्यस्यस्वास्तु (स्याप्यस्तु) । स्वापाभावः स्यादिति चेत् ; कोऽयं स्वापो नाम ? चैतन्यरहिता मिद्धदशा इति चेत् ; कथमदृश्यस्य चैतन्यस्य तदा[ऽ]भावः ? अदृश्यानुपलक्ष्येर्गमकत्वापपत्तेः । व्यवहार (गि)जनात् ; स हि स्वप्रदर्शनविरहिणीं तां दशां मन्यते इति चेत् ; स एत (एव) तर्हि तत्परिमण्डलदर्शनविकलां सकलां सकलकालकलापकलितां तां मन्यते इति समानम् । कथमन्यथा विवादः यतः तद्रथं शास्त्रप्रयनम् ?

किं च, स्वापेऽपि स चैतन्यं पश्यित स्ववेदनदर्शनात्, तत्र तिक्षश्चयविरहात् पुनः जाय-माना मिथ्याविकल्पबुद्धिः तदभावं व्यवस्यित । संहृतविकल्पदशायां ज्ञानहेतुत्वाते हिश्याः ; प्रबोधहेतुत्वात् स्वापिचतं दृश्यम् । कथमन्यस्य दृश्यत्वमन्यस्य इति चेत् ? परमाणुपु कथम् ? २० तदाकारता च नेष्यते, परेणाष्यनेकाकारप्रतिभासोपगमात् । यदि सद्भावेऽपि सर्वत्र नीलज्ञाना-भावात् परमाणवोऽनुमीयेते (यन्ते) ; मृतशरीरं अन्त्यिचत्तसद्भावेऽपि प्रवोधादर्शनात् सुप्रस्य 'प्रवोधाऽदर्शनात्' स्वापं चॅतन्यमनुमीयताम् । जामिकत्तानत्त्रवोध इति चेत् ; स्थूलात्तत्प्रतिभास् इति न परमाणुसिद्धिः ।

अथ केशेषु तदाकारिहतेष्विप तत्प्रत्ययदर्शनान्न तिसिद्धिः ; परमाण्वभावेऽपि कामिलक-२५ केशादिप्रत्ययदर्शनात् तदवस्थो दोषः । ज्ञानवदर्थेऽपि स्थृलाकाराऽविरोधात् । तथापि परमाणव एव तत्कारणं कल्प (प्य)न्ते त्वया मया स्वापिचत्तप्रवोधकारणं कल्प्यते ।

ननु चित्तं चेत् ; कथमदृश्यम् ? अदृश्यं चेत् ; कथं चित्तमिति चेत् ? उच्यते—[४८२क] परमाणवश्चेदालम्बनकार्यं (कारणम् ) कथम् अतदाकारज्ञानहेतवः ? तथा चेत् ; कथमालम्ब[न]-कारणम् ? अन्यथा नीलज्ञानस्य पीतं स्यात् । अथ न तेन (ते) तदालम्बनकारणम् ; अन्यदेव

<sup>(</sup>१) तथा सति । (२) दूषणम् । (१) इति चेत् । (४) बीद्धः । (५) परमाणवः। (६) इति चेत् । (७) अस्तु । (८) 'प्रबोधादर्शनात्' इति व्यर्थमत्र पुनर्किसितम् । (१) 'क्षास्त्रम्वर्ग स्यात्' इति योजनीयम् । (१०) परमाणवः ।

तद्वक्तंत्र्यम्, तस्याप्यणुरूपत्वे अन्यद्वाच्यमित्यनवस्था । नीलतामात्रेण स्वाकारज्ञानहेतव इत्य-दोष[इचे]त् ; कथक्रित् प्रत्यक्षतेति आत्मनोऽपि स्वापेऽप्रत्यक्षस्यापि प्रबोधे प्रत्यक्षतेति सर्वे सुस्थम् ।

अपरः प्राह्-स्वापेऽपि प्रत्यक्षं चित्तमिति चेत् ; सोऽप्यनेन निरस्तः ; तत्परिमण्डल-प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । विज्ञानवादिनो न यं(नायं) दोष इति चेत् ; न ; तस्यापि स्थिरैकात्मस्थूल- ५ ज्ञानसम्भवे यथाप्रतिभासं तत्त्वसिद्धिः । किंनु (किं च,) दृश्येतरता एकस्याविरोधिनीति प्रति-पादितम् । तदसंभवो(व) सोत्रान्तिका[द]विशेषः ।

कारिकायाः विवरणमाह-निह इत्यादिना । [कथं] तिह तत्र प्रतिभासते १ इत्याह-परिस्फुटमित्यादि । क्रियाविशेषणमेतन्, प्रतिभासत इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । (१) तद्तिक्रम इत्यादि । तस्य यथोक्ताकारप्रतिभासस्य अतिक्रमे दृश्ये(इयो) घटादिः, अदृश्य ईश्वरादिः १० तयोः व्यवस्थायाः अनुपपत्तेः ।

नतु दृद्यव्यवस्थानुपपत्तिरिति वक्तव्यम् ततोऽन्यस्य अदृद्यस्याऽभावात्, न पुनः अदृद्यव्यवस्थानुपपित्तः इति ततोऽन्यस्य सर्वस्या[स्य] दृद्यव्यवस्थानुपपितः अन्यस्य तत्परिमण्डलस्य प्रतिभासोपगमे [४८२ख] तद्वदाकाशकुशेशयादेरि तदुपगमापत्तेः अदृद्यव्यवस्थानुपपित्तिरिति । माभू [त् दृद्याऽ]दृद्यव्यवस्था, सकलशृत्यतोपगमादिति चेत् ; अत्राह्—सुदूर- १५
मिप् इत्यादि । सुदृरं सकलशृत्यत्वम् अशेषसौगतमतान्ते व्यवस्थानात्, तदिषि गंधाम (गत्वा न)
केवलमृत्रं सौत्रान्तिकादिमिति (मतं) किम् शृत्यतादिकं केन प्रत्यक्षादिना प्रमीयेत ? न
केनचित् । कृतः ? इत्याह—अभाव इत्यादि । किम्मन् सिति ? इत्याह—प्रतिक्षेषे । कस्य ?
चित्ते (त्तस्ये)तरस्य वा वचनस्य । यदि वा, इतरस्य वा बाह्यस्य च । किम्तस्य ? दृद्यादृश्यात्मकरूपस्य ।

ननु चित्तस्य यथास्थिताशेषार्थप्रहणस्वभावत्वात् कथमदृश्यात्मना अन्यसम्बन्ध (न्धः ?) तदेकत्वे अन्यतरदेव । तथापि स्वकृपनानात्वे अन्यत्य (अन्यत्वम् अन्य) त्राऽकिञ्चित्करिमिति तद्वस्थ (स्थं) चित्तस्य स्वपरयोः सर्वात्मना प्रहणमिति चेत् ; अत्राह-

> [तदेतिबत्तमन्यद्वा यन्धं प्रति परस्परम् । एकत्वेऽपि लक्षणतो हेमादिइयामिकादिवत् ॥१२॥ नानात्वमजह्जातिं तथापरिणामलक्षणाम् । अनुरुणद्ध्येव तद्बुद्धौ वस्तुनोऽप्रतिभासनात् ॥१३॥ वर्णाकृतिपरिमाणादिधर्मैः विकलात्मनः ॥ ३ ॥

व्यपोहस्य भेदात्मकत्वे "समारोप" निर्विकल्प" विकल्पोत्पादात् । तन्नाक्ष-विज्ञानस्य सदेकान्तविषयत्वम्, प्रत्यक्षस्य अतीतविषयत्वाभ्युपगमात् । शब्दोत्थापित- ३० विकल्पस्यापि स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात् । कथम्"

<sup>(</sup>१) स्थिरैकारमस्थूलक्षानासंभवे । (२) अत्र किञ्चित् त्रुटितमिति भाति ।

तदेतिश्चित्तमन्यथा (मन्यद्वा अ) बेतनं कंर्म वस्तु परस्परमन्योऽन्यं खन्धं संयोग-विशेषं प्रति एकत्वेऽपि लक्षणतो लेक्षणेन नात्व(नानात्वम्) हेमादिइयामिकादिवत् अजह [द]परित्यजत् तथा तेन दश्यादश्यात्मैकरूपपरेण परिणामलक्षणामेव नान्यथा जातिम् आत्मलाभम् अनुरूणद्धि स्वीकरोति । कृतः १ इत्याह—वर्ण इत्यादि । तद्बुद्धौ 'चित्तेतरप्राहिकायां बुद्धौ अप्रतिभासना[त्] चित्तेतरवस्तु[नः] किं स तस्य (किन्भूतस्य १) इत्याह—वर्णः नीलादिः आकृतिः वर्तुल्लादिः परिमाणम् इयत् तोन्या(इयत्ता तानि आ)दिभूतानि [४८३क] येषां अनुगतेचेत (गतचेतनाचेतन)धर्माणां ते तथोक्ताः तैः विकलात्मनः ।

नतु नार्थः शब्दगोचरः अपि त व्यापोह्त्वा(तु व्यपोहगोचरत्वाच्छ)ब्दविज्ञानस्य असदे-१० कान्तविषयत्विमिति चेत्; अत्राह्—व्यपोहस्य इत्यादि । व्यपोहनं व्यपोहः अनिभमतव्यावृत्तिः तस्या तदा (तस्य भेदा)त्मकत्वे स्वलक्षणात्मकत्वे अङ्गीक्रियमाणे 'किं केन प्रभीयेत' इति सम्बन्धः ।

नतु शब्देन छिङ्कोन वा समारोपे व्यवच्छिन्ने तेन स्वलक्षणं प्रमीयत इति चेत् ; अत्राह्—समारोप इत्यादि । तदपि कुतः ? इत्याह्—निर्विकल्प इत्यादि । कुतः ? इत्याह्— विकल्पोत्पा१५ दादिति । तम् इत्याद्युपसंहरन्नाह्—अक्षविज्ञानस्य सदेकान्तविषयत्वं न । कुतः ? इत्याह्—
प्रत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य अक्षविज्ञानस्य अतीतविषयत्वाभ्युपगमात् , उपलक्षणमेतन्
तेनाअगत (तेन अनागत) विषयत्वाभ्युपगमादिति च गृह्यते, ततो व्यवहारे शब्दविज्ञानस्यापि
असदेकान्तविषयत्विमिति भावः । शब्दोत्थापितविकल्पस्यापि न केवलम् अध्यक्षस्य स्वमंत्रेद्दनप्रत्यक्षत्वात् । अतिप्रायो (अयमभिप्रायो) यथा अर्थव्यापारः तथा आत्मव्यापारेऽपि, तदिक२० कल्पस्य शब्देनान्यथा तदतज्जन्यक्षपत्या स एको भवेन । अथ स्वसंवेदनक्षपता पृवंज्ञानात ;
कुत एतत् ? यस्मिन् सति भावाच्येत् ; शब्देऽपि सति समानम् । तदभावेऽभावादिति चेत् ; इदमपि समानम् । नद्दि शब्दिवकल्पाः तदभावे स्वरूपं लभन्ते, [र्क्ष]तत्कार्यताप्रसङ्गात अभ्यत्विकल्पाः शब्दयोनयः" इति प्लवते । अथ स्वसंवेदनक्षपता [४८३स्य] शब्दाभावेऽपि प्रत्यक्षेऽस्तीति न तैज्जन्या ; तिर्हि विकल्पस्पतापि सङ्कतभाविनि शब्दे तदभाव इति (वेऽस्तीति) सापि
२५ तज्जन्या न भवेत् । अन्या सा इति चेत् ; अन्यत्रापि समः समाधिः । उभयं तत इति चेत् ;
उभयमसत्यं न वा किञ्चित् । न चैवमिति मन्यते ।

स्यान्मतम्—अध्यक्षस्य अतीतात् भाविनौ वा उत्पत्तेः स्वकृषेण तादात्स्यात् तद्विषयता, न शब्दस्य अर्थविषयता विपर्ययादिति चेत् ; एतदेवाह—कथमित्यादि ।

परिहारमाह-यथार्थेत्यादि ।

<sup>(</sup>१) पुद्रकात्मकं ज्ञानावरणादि कर्म । (२) चेतनस्वाऽचेतनस्वरूपेण । (३) पूर्वज्ञानाभावे । (४) काब्दे समानम् । (५) काब्दाभावे । (६) वाब्दाकार्यस्वप्रसङ्गात् । (७) द्रष्टव्यम्-ए० ३१९ टि० ८ । (८) काब्द्रजन्या ।

# [यथार्थविभ्रमैकान्तो न सिध्येद् विभ्रमात्स्वयम् । तथार्थोप्रतिबन्धत्वात् सर्वमुक्तं मृषेत्यपि ॥१३॥

वहिरर्थप्रतिक्षेपे सर्वज्ञानानां विश्वमैकान्तः। विश्वमैकान्तात् यथा विश्वमो न सिघ्यति तथैव साकल्येन शब्दानामर्थानभिधानम् अर्थाप्रतिबन्धात्। सत्यपि बहिरर्थे विकल्पानां विश्वमैकान्ते तद्विश्वमैकान्तासिद्धेः निर्विकल्पस्य[अनिर्णयात्मकत्वात्]तद्विवक्षाविषयैकान्ते ५ कृतः सत्यमिथ्याव्यवस्था यतो जयपराजयव्यवस्था कल्प्यते ?]

अयमभित्रायः —यदि अर्थाप्रतिबन्धान्निर्विषया एव शब्दाः तन्निर्विषयताप्रतिपादनाय न शब्द्रश्योगः श्रेयानिति । तथाहि —यथा येन प्रकारेण अर्थविश्वमैकान्तः 'स्तम्भादिक्षान-मशेषं भ्रान्तम्' इत्येकान्तः । यदि वा, अर्थे विश्वमैकान्तो विकल्पानामभित्रेतो न सिध्येत् । कृतः ? इत्याह —विश्वमात् । निह विभ्रमाद् विभ्रमसिद्धिः । अथ सिचत् (अथ असिधत् ) १० स्वयं बोद्धस्य तथा तेन प्रकारेण सर्व निरवशेषमुक्तं वचनम्, 'उच्यते सम उक्तम्' इति व्युत्पन्तः, मृषा मिथ्या इत्यपि सिध्येन् । कृतः ? इह (इत्यत्राह —) अर्थाप्रतिबन्धत्वादिति । अत्रोऽर्थ (अत्र अर्थः ) सर्वशब्दमिथ्यात्वं पराभ्युपगतं गृह्यते तत्राऽप्रतिबन्धत्वात् तैन्मि-ध्यात्वप्रतिपादकं शब्दानां 'तथा च सर्वे मृषा शब्दाः' इत्यपि न भाषणीयम् तदर्थानिभधानात् । तथापि भाषणे असाधनाङ्गवचनं वक्तुः निष्रहस्थानम् ।

स्यान्मतम्-व्यवहारी न मन्यते सर्वशब्दमृषात्वम् ,[४८४क] अतः तैमिरिकवद्परतैमि-रिकेण स मिण्याशब्देन प्रतिबोध्यत इति ; तदसारम् ; यतः 'घटमानय' इत्यादौ भवतु काचिद् गतिः ' वस्तु वाचामगोचर(रम्') इत्यभिधाने तु साकल्येन यद्यसौ वर्धा प्रतिपद्यते, न त<del>रवं</del> प्रतिपादितः स्यान् । निहं शब्दान् सर्वशब्दिमिण्यात्वं प्रतिपद्यमानः तत्प्रतिपद्यते, न तत्त्वं प्रति-पादितः यात् । नहि शब्दात् सर्वशब्दिमध्यात्वं प्रतिपद्यमानः तत्प्रतिपद्यते नाम विरोधात् । २० तथाहि-यदि ततः तत्प्रतिपद्यते ; न सर्वशब्दमृषात्वम् । [न]प्रतिपद्यते चेत् : न ; ततः तत्प्रतिपत्तुमहीति । निह शब्दस्य अन्यस्य वा मृषात्वं जानन्नेव किञ्चत् तदस्त (ततः त) दवैति । यतोऽवैति नत्तस्य तन्नावैति इति चेत् ; कुत एतन् ? ततस्तत्परिज्ञानान् ; पटादिशब्दान् पटादि-कमवैतीति तस्यापि तन्न प्रत्येतीति समाना (नम्) । नहि व्यवहारी सर्वप्रत्ययानां मिध्यैकान्तं (कान्तत्वं) मिथ्याप्रत्ययान् तथाऽवगतादवगच्छति । एवमर्थं च 'अर्थविश्वमैकान्तो न सिध्येत् २५ विभ्रमात् ' इत्युच्यते, अगत्या तत एतत्प्रतीयताम् । प्रत्यक्षादिति चेत् ; आस्तां तावदेतत् । अथ अर्थविषया न शब्दाः तत्राऽप्रतिबन्धात् हेत्वाभासवत (त् ; कुत) इद्मवगम्यते ? तद-प्रतिबन्धोऽपि कुतः ? प्रत्यक्षादिति चेत् ; न न्न क्त (त् ; तन्नोक्त)म् , आस्तां तावदेतदिति । तैंदभावेऽपि प्रवृत्तेरिति चेत् ; उक्तमत्रोत्तरं पूर्वम्-अक्षज्ञानस्यापि तदभावे प्रवृत्तेः । ॲन्यत्वम् ; उभयत्रापि । मिध्याविकल्पयोनित्वाच्चे[त् ]; तदुक्तम्-30

<sup>(</sup>१) शब्दमिथ्याःव । (२) 'वाचामगोचरम्' इति सर्वशब्दमृषात्वं वा । (३) इति चेत् । (४) भर्थाभावेऽपि । (५) अर्थाभावे प्रवृत्तिमञ्ज्ञानमन्यत्, अन्यञ्च तस्सद्गावे प्रवृत्तिकारि ।

\*"विकल्पयोनयः शब्दाः विकल्पाः शब्दयोनयः । [४८४ख] विकल्पाः शब्दयोनयः । [४८४ख] विषामन्योन्यसम्बन्धा (न्धो) नार्थान् शब्दाः स्पृश्चन्त्यमी ॥" इति ;

ननु सर्वविकल्पानां मिथ्यात्वैकान्ते इदमपि दुरवसेयम् । अत एव उच्यते-'अर्थे विभ्रमें-कान्तो विकल्पानान्न सिध्येद् विभ्रमात्' इति ।

५ किंच, सर्वशब्दमृषात्वप्रतिबद्धः, अन्यथा वा तत्प्रतिपादकः शब्दो भवेत १ आदो विकल्पे सिद्धं नः समीहितम्, तद्वदन्यस्यापि स्वार्धप्रतिवन्धसंभवात् । द्वितीये तदप्रयोगैः । निर्ह्ध जानन्नेव सौगतः साध्याप्रतिबद्धं वस्तु, तेन व्यवहारमुपरचयितः, प्रेक्षाकारिताहानेः । अगत्या तेनापि रचयित इति चेतः किम् इदानीमध्यक्षस्य अन्यस्य वा तंदुत्पादि (त्पाद)कल्पनया १ स्वयमप्रतिबद्धाद् व्यवहारं कुर्वन्नन्यस्मै तैत एव तं कुर्वाणाय कुप्यतीति कथं स्वस्थः १ तिद्धि- । विकायां तत्प्रतिवन्ध इति चेतः । अत्रोत्तरम्- सदसद्वस्तुभेदेन इत्यादि भविष्यति । तत प्वाह-अर्थाप्रतिबद्धात् इत्यादि ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-बहिर्धप्रतिक्षेप इत्यादि । बहिर्धस्य प्रतिक्षेपे कियमाणे निरा-चारेण योगाचारेण । किम् ? इत्याह-सर्वज्ञानानां विश्रमैकान्ते वहिर्धवन स्वरूपम्यापि प्रतिक्षेपप्रसङ्गान , "स्वरूपवन् अर्थस्यापि प्रतिभासनान्" । चिन्तितमेतन । ततः किम् ? १५ इत्याह-विश्रमैकान्ताद्यथा विश्रमो न सिध्यति तथैन साकल्येन शब्दानाम् अर्थानिभ-धानं न सिध्यति । कृतः ? इत्याह-अर्थाप्रतिबन्धात् साकल्येन शब्दानामिति । [४८५क] यथा वा सौत्रान्तिकस्य सत्यपि बहिरर्थे विकल्पानां विश्रमैकान्ते तद्विश्रमैकान्तासिद्धिः तच्छव्देन विकल्पानां परामर्शः, तवैवे(तथैन इ)त्याद्यत्रापि पूर्ववन् । अविकल्पात्तत्सिद्धिरिति चेत् ; अत्राह-निर्विकल्पस्य इत्यादि ।

२० ननु 'सर्वे शब्दा निर्विपयाः' इत्यस्यां विवक्षायां प्रतिवन्धोऽस्ति मदीयस्य शब्दस्य, ततोऽयमदोप इति चेतः; अत्राह्—तद्विवक्ते (क्षे)त्यादि । निर्विपयाः ' चेत्रं सर्विषयाः' सर्वे शब्दा इति वाष्ट्या तद्विवक्षा विषयां यस्य तस्य भावः तत्ता तदेकान्ते कृतः सत्यमिध्या सर्वे शब्दा विह्यं। रहिता इति वचनं सत्यम् , तत्सिहता इति च मिध्या तयोः व्यवस्था कृतः यतो जयपराजयव्यवस्था कल्पते (कल्प्यते) ? विवक्षाव्यभिचारः ; उभयत्रापि । अर्था- २५ प्रतिपादनं चे ।

<sup>(</sup>१) 'तेवामन्यांन्यसम्बन्धे' न्यायमं० ए० १५८ | 'तेवामत्यन्तसम्बन्धो' नयचक्रवृ० ए० २४३ | 'कार्यकारणता तेषां नार्थान् शब्दाः स्पृष्ठान्त्यपि'-न्यायावता० टी० ए० ४४ | रत्नाकराव० ए० ९ | स्या० मं० ए० १७५ | 'तेवामन्योग्यसम्बन्धः'-न्यायकृषु० ए० ५३७ | स्या० र० ए० ७०१ | (२) 'सर्व मृषा' इत्याकारकः । (३) शब्दप्रयोगो न कर्त्तम्य इति । (४) वस्त्वप्रतिबद्धेनापि शब्देन । (५) अर्थादुत्पाद । (६) शब्दात् । (७) चार्वाकाय । (८) अप्रतिबद्धात् शब्दात् हेतोर्था । (९) क्यवहारम् । (१०) शब्दविवक्षायाम् । (१६) अन्यथा । (१२) तत्सस्वं स्थाविति भाषः । (१६) 'सर्विपयाः' इति स्थामन्न पुनर्किस्वतिमव । (१४) उभयत्रापि ।

स्यान्मतम्—मदीया विवक्षा परम्परया अर्थप्रतिबद्धा नेतरा, ततः तद्व्यवस्था इति ; तदपि मदीयमतानुकूलम् ; बहिरर्थेऽपि तथा प्रतिबन्धसद्भावात् ।

अत्रैव दूपणान्तरं दर्शयन्नाह-सदसद्वस्तु इत्यादि ।

#### [सदसद्वस्तुभेदेन विवक्षायामनादरात् । तद्वस्तु चिन्त्यतं यत्र प्रतिबद्धः फलोदयः ॥१४॥

शब्दार्थविवक्षामनादृत्य सर्वोऽर्थिक्रियार्थी तत्समर्थमेव शब्दार्थं परिक्षेत तत्रैव तत्त्र त्या त्या स्वा कर्वाणः तद्येप्रतिपादनायेव कर्तुमहित नान्यथा। न चायमेकान्तः सर्वत्र अर्थप्रतियन्धादेव बुद्धीनां प्रामाण्यम्। क्रिचित् रूपमात्रप्रतिभासनात् वर्णरसादिप्रतिवन्धाविशेषेऽपि तज्जन्मसारूप्ययोग्यस्तुत्वात् सर्वथा तद्नुपपत्तेः स एव प्रतिवन्धोऽस्तु अन्यत्र विकल्पघटनात्। यद्ययं निर्वन्धः ''नाकारणं विषयः'' प्रत्ययस्येति ; १० कथमनुमानज्ञानं किचित् प्रमाणम् १ कथं च न १ संविदितप्रतिवन्धविशेषस्य प्रत्यक्षः सिद्धत्वात्। तदन्यत्र प्रतिबन्धासिद्धेः कथं प्रमाणम् १ सामान्येन ; कि पुनरन्यापोहः १ तदनुमानकल्पनायामनवस्थानात्। न प्रमाणमन्तरेण तत्प्रतिपत्तिः ; अन्यत्रापि प्रमाण-कल्पनामर्थक्यात् । साद्ययलक्षणजातिमन्तरेण कथं पावकादिकमन्यव्यावृत्तमेकत्वेन प्रतीयात् १ विवक्षितज्ञानपदार्थस्य अन्यव्यावृत्तेः सर्वत्राविशेषात्।]

नद् वस्तु चिन्त्यते परीक्ष्यते यन्न वस्तुनि प्रतिवह् (तिबद्धः) आयतः फलोदयः फलात्मलाभः शब्दाविषयत्वेनि (शब्द्विषयत्वेन इ)त्यध्याहारः। कथं चिन्त्यते ? इत्याह्—सचा [ऽसच्च] सदसत् भावाऽभावावित्यर्थः, सच्च (सदसच्च) तद्वस्तुभेदश्च सः तेन । 'कस्य शब्दस्य बहिरशोंऽस्ति, कस्य नास्ति' इत्यनेन रूपेण विवक्षा कस्मान्न चिन्त्यते ? इत्याह—विवक्षायामनादरा[त्]। नहि तैन्यां जलाहरणादिफलं प्रतिवद्धम्, अन्यथा न विहः २० कश्चित् प्रवर्तेत । सर्वस्य वा फलं (ल) सम्बन्धः सर्वत्र विवक्षाभावा[त]। [४८४ख] विवक्षा चेच्छव्दार्थः; नत्रैव प्रवृत्तिः स्यात् न वहिरथें। न हि शब्दादन्यप्रतिपत्तौ अन्यत्र प्रवृत्तिः, इत्यथा गोशब्दाद् अश्वे प्रवृत्तिः । अथ विवक्षा अर्थप्रतिवद्धा, ततः तत्प्रतिपत्त्यौ तेत्र प्रवृत्तिः; नन्वेवं मीमांसकस्य प्रति (प्रतीत) परसामान्यस्य विशेषे वृत्तिरविरद्धा स्यात्।

स्यादेतन् , विवक्षितस्यार्थस्य स्वलक्षणे समारोपाद् भ्रान्त्या तत्र वृत्तिरिति ; तन्न सारम् ; २५ यतः सर्वस्य सर्वत्रारोपात् प्रवृत्तिप्रसङ्गात् ।

अथ मतम्-गोविवक्षारूढस्य स्वदा(खण्डादा)वेवारोपः सादृत्यात् , नान्यर्त्रं विपर्ययात् ; सिद्धं तिर्धं विवक्षाविकल्पस्य बहिरर्थगोचरत्वम् । निह प्रत्यक्षस्यापि सादृत्याद्परं तत् । सर्वथा सादृत्यं सर्वत्र दुर्छभम् ।

ननु नियतपृत्तयो भ्रान्तयः ततः काचित् कचिदिति न सर्वत्र प्रपृत्तिरिति चेत् ; कुत ३०

<sup>(</sup>१) "नाकारणं विषय:"- प्र० वा० मनोरथ० २।२५७। (२) विवक्षायाम् । (३) स्यादिति । (४) अर्थप्रतिपत्त्या । (५) अर्थे । (६) अड्वादी । (७) बहिरर्थगोचरत्वम् ।

एतत् ? य एव हि पारम्पर्येण तद्विकल्पवासनाप्रवोधकाः तत्रैव तद्विकल्पस्य दर्शनात्, कथमेव-मानवन्ता (कथमेवम् अनुमानवत् ना)र्धप्रतिबद्धजन्मानो विकल्पाः, यतस्तद्योनयेः शब्दाः तैथा न स्युः ? भवन्तु तत्परिवद्वा (तत्प्रतिबद्धाः) ननु (नतु) तद्विषया इति चेत् ; प्रत्यक्षस्य तैद्वि-षयता न भवेत् । सारूप्यादिति चेत् ; कृतः तस्य तेत् ? तस्मादुत्पत्ते रिति चेत् ; अविकल्पादु-५ त्पत्ति (त्ते )विकल्पस्यापि स्यादित्युक्तम् ।

किंत्व (किं च,) पारम्पर्येण स्वलक्षणादुत्पत्तेः तद्वय (तद्ध्य) वसायी चेद् विकल्पः ; चक्षु-राद्यव्य (द्यध्य) वसायी स्यात् । अयोग्यत्वान्नेति चेत् ; स्वलक्षणे योग्यत्वं कृतः ? [४८६क] तद्गुभवादुत्पत्तेः ; तस्यानुभव इति कृतः ? [तर्त ]उत्पत्ते इचेत् ; चक्षुरादेः स्यात् । 'अतद्रृप-त्वान्न' इत्यपि नोत्तरम् ; स्वलक्षणेऽप्यस्य समानत्वात् । तत्र[ः] स्थितम्-'शब्दाद्विवक्षाप्रतीतौ १० अर्थे प्रवृत्तिने स्यात्' इति ।

कारिकार्थमाइ-शब्दार्थ इत्यादिना । शब्दस्य अर्थः 'स विद्यमानोऽसत्त्वा[द]विद्य-मानो वा' इति तद्विवश्वाम् अर्थवाञ्छाम् अनावृत्य(दृत्य)सर्वः । कः ? अर्थक्रियार्थी जला-द्याहरणार्थी तत्समर्थ[मेव अर्थ]क्रियायोग्यमेव शब्दार्थं परीक्षेत । इतः ? इत्याह-तत्रैव इत्यादि । यत एवं 'तर्त एवं' ततः [व्यवहारं] शास्त्रं च कुर्वाणः सुगतोऽन्यो वा तदनायैव अर्थिकयासमर्थप्रतिपादनायैव कर्त्त महीति १५ (तद्यप्रतिपादनायैव) नान्यथा नान्येन विवक्षाप्रतिपादनप्रकारेण, तत्प्रतिपादनेऽपि प्रयोजनाभावादिति । कथं पुनः अर्थाऽप्रतिबद्धजन्मनः शब्दाद् अर्थप्रतिपत्तिः इति ? अत्रैव पुनरपि दृषणमाह्-नवैत्यादि (न च इत्यादि) न च नैवा-यमेकान्तः। कोऽसौ ? इत्याह-सर्वत्र मेय (प्रमेये)बुद्धीनां प्रामाण्यम् अर्थप्रतिबन्धादेव इति। कुतः ? इत्याह-'इन्द्रिय' इत्यादि । युक्तयन्तरमत्रैव दर्शयन्नाह-क्वचित् इत्यादि । कचित् २० चक्षुविज्ञाने रूपमात्रप्रतिभासनात् , मात्रशब्देन रूपविशेषस्य क्षणनाशादेरप्रतिभासनात् , वर्णरसादिप्रतिबन्धाविद्येषेप्या [४८६स्व] · · · · · [४८७क]सत्त्वविद्येपान् (१) ै नापि व्यतिरिकानुविधानेन; संशयादिज्ञानस्य अर्थाभावेऽपि भावान्, अपि चक्षुरादिषु समर्थेषु सत्स्वपि अर्थाभावे ज्ञानाभावः । तदनुविधानं तच (नं च) न तेनैव ज्ञानेन प्रतीयते ; तदा तदभावात्, अन्यथा तिहरोधः । अन्येन प्रतीयत इति चेन् : उभयद्शावलिन्वना तेन भवितव्यम्, इतरथा २५ तेन तद्महणायोगात । तस्यापि स्वद्(स्वार्थ)कार्यता, अन्येन तद्नुविधानप्रहण इत्यनवस्था । ततः स्थितम्-तज्जनो (तज्जन्मसारूप्ययोर)वस्तुत्वात् सर्वथा [तद]नुपपत्तेः स एव प्रतिबन्धोऽस्तु । तथा (सर्वथा तस्य) साम्प्यस्य सर्वेण सर्वात्मना[न] कथख्रित प्रकारेण अनु-पपत्तेः ज्ञानजडत्वानेकान्तप्रसङ्गान्, स एव अम्तु इति । यदि वा, सर्वेण प्रत्यक्षानुमानप्रकारेण

<sup>(</sup>१) विकल्पाजायमानाः । (२) अर्थप्रतिबद्धाः । (३) अर्थविषयाः । (४) अर्थविषयता । (५) सारूप्यम् । (६) चश्चरादेरपि परम्परया तदुःपत्तिदर्शनात् । (७) इति चेत् ; । (८) स्वलक्षणात् । (९) 'तत एवम्' इति निर्श्यकमत्र । (१०) अत्र आदर्शप्रती '४८६ स्न' तमे एहे पङ्किह्यं रिक्तमिकिसितम् , '४८७ क्र' तमः एष्टइच संपूर्णो रिक्तः ४८७ स्न एष्टे च पङ्किरेका रिक्ता वर्तते ।

तद्गुपपत्तेः इति माह्यम् । तथाहि—क्वानार्थयोः द्वयोरिप दर्शने इदमनेन समानमिति भवति निश्चयो यमलकवत् । न च पैरस्यार्थद[र्शनमस्ति अ]न्यत्रोपचारात् । सोऽपि न युक्तः, यतः पूर्व (वै) द्वयो[ः]दर्शने, पुनरन्यतरदर्शना[त् ] तत्सदृशान्यदर्शनाध्यारोपस्य (पः स्यात् ) तत्त्वा[त ] चैत्र-मैत्रदर्शनाध्यारोपवत् । द्वयोर्द्शने वा तद्कारोण चेतसाः, तद्वस्थो दोषोऽनवस्था । भ्रा[न्त्या] तद्कारोण चेदने सिद्धं नः समीहितम् ।

प्रत्यक्षं च सदात्मान (नं) नीलाद्याकार्वर्जितम् । वेत्ति तस्मात्र सारूप्यं सिद्धं ज्ञानार्थयोः कचित् ॥ घटादिकमहं वेद्यि [४८७च] देशभिन्नं परिस्फुटम् । इति लोके यतो हुष्टो व्यवहारो ह्यविगानतः ॥ अहंप्रत्ययतो नान्या संवित्तिर्वीक्ष्यते मतम् । Q o सारूप्यं साँगतैर्यस्या मानत्राणसमन्वितम् ॥ प्रत्यक्षवाधनात् सिध्येत् साम्र्प्यं नानुमानतः । प्रत्यक्षवाधितः पश्चां नान्यतः सिद्धिमृच्छति ॥ द्वयोरकेन रुष्टिश्च रुष्टत्वान विरुध्यते । सममन्यश्च तेन स्यादेकस्मान कार्यमन्यथा ॥ 24 वासना कारणं विचेः चिन्तनीया मनीषिभिः। बहिरर्थप्रहे दोपैः सापि योज्या समस्तवैः (?) ॥ यस्याप्यहेतुकं ज्ञानं चित्तमेकमनाविलम् । तस्यापि चार्थसंवित्तिरविरुद्धेति साधितम् ॥ निरंशानेकविज्ञानवादः पूर्वं कृतोत्तरः । 20 एकानेकविकल्पादिशन्यं हि सर्वथा ततः ॥

सारूप्यस्य सर्वथानुपपत्तेः स एव प्रतिबन्धोऽस्तु किं सर्वथा तज्जन्मसारूप्ययोरवस्तुत्वम् ? न ; इत्याह-अन्यत्र विकल्पघटनात् विकल्पे[घट]नान् अन्यस्मिन् परमार्थपक्षो (क्षे) वस्तुत्वं तद्घटनातु वस्तुत्वमेव इत्यर्थः ।

ननु \* 'प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [प्रव्वावशाय] इत्यिभधानात् सौगतेन[न] संवृत्या २५ तया त एव दोषाय इति चेन्; न; अन्यथाभिप्रायात् । तथाहि—तज्जन्मसारूप्यवत् विकल्प- घटना[त] निराकारमेव ज्ञान वस्तु(मस्तु) तथैव छोके व्यवहारादिति ।

पुनरिप तत्रैव दूषणान्तरमाह-यद्ययं निबन्धः (निर्बन्धः) इत्यादि । [न] प्रत्ययस्य ज्ञाना(नस्य अ)कारणम् अपितु कारणमेव विषयः इति ; कथम् न अनुमानज्ञानं [४८८क] किचित् पावकादौ साध्ये प्रमाणम् ? परः पृच्छति—'कथं च न' इति ? तस्योत्तरमाह—संब्रिदित ३० इत्यादि । संविदितः प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नः प्रतिबन्धविशेषः तदुत्पा(त्पत्त्या)दिछक्षणो यस्य

<sup>(</sup>१) योगाचारस्य । (२) अविवादतः । (१) कस्पनया ।

महानससम्बंधिनोऽग्न्यादेः तस्य प्रत्यक्षसिद्धतात्, न तत्र तैत प्रमाणमिति। अन्यत्र प्रमाणमिति। चेतः ; अत्राह—तद्न्यत्र इत्यादि । तस्माद्न्यत्र प्रत्यक्षादन्यत्र परोक्षे प्रमाणं कथम् ? कुतः ? इत्याह—प्रतिबन्धासिद्धेः अन्यत्र इति ।

स्यानमतम्-धूमसामान्यम् अग्निसामान्येन व्याप्तमेकदा प्रतिपन्नं सर्वदा प्रतिपन्नमेव इति

५ वेत् ; तदाह—सामान्येन इत्यादि । परं प्रच्छित 'किं पुनः' इत्यादिना । पर आह—अन्यापोहः सामान्य[म् इत्यादि । अन्य]स्माद् विजातीयादपोहः व्यावृत्तिः, अन्यस्य वा अपोहः, अन्यो वा अपोह्यतेऽस्मिन् विकल्पाकारे इति । विकल्पान्तरवदपोह्दविषयत्वेन प्रत्यक्षस्य विकल्पकत्वप्राप्तेः इति मन्यते । अथ अनुमानात् तत्प्रतीतिरिष्यते ; सत्राह—तद्नुमान इत्यादि । तस्य व्याप्यव्यापकापोहसामान्यस्य अनुमानकल्पनायां सत्याम अनवस्थानात् कथमनुमानज्ञानं कचित्

१० प्रमाणमिति ? तथाहि—सामान्यम् अनुमानात् प्रतीयते । तदिष लिङ्गादुदयवत् , तत्रापि सामान्येन प्रतीवन्धवेदनम् , तत्रापि तदेव वक्तव्यं यावन्न कचिद्वस्थानमिति ।

स्यान्मतम्—प्रमाणमन्तरेण तत्प्रतीयते इति ; तत्राह्—प्रमाणमन्तरेण न तस्य अपोह्स्य प्रतिपत्तिः तत्प्रतिपत्तिः । कुतः ? इत्याह्—अन्यत्रापि इत्यादि । [४८८ख] अन्यत्रापि प्रत्य-क्षानुमेयाभिमतेऽपि प्रमाणकल्पनाऽनर्थक्यात् प्रकृतसामान्यवद् अन्यस्यापि तैदन्तरेण प्रतीतेः । १५ व्यवहारेण तस्य सार्थकत्वे प्रतिवन्धज्ञानं तथास्तु । योगिप्रत्यक्षं तदस्तीति चेन ; उक्तमत्र 'सर्वस्मात् स्वविपयात् तदनुत्पत्तेः' 'इत्यत्तेः' इतरथातर्तं एव साध्यसिद्धेः किमनुमानेन ? तत्रापि सामान्येन प्रतिवन्धप्रहणे सविकल्पं तत्रहति । दूपणान्तरमाह्—साह्यय इत्यादि । सहशपरिणाम् स्क्षणं(णां)ज्ञाति सामान्यमन्तरेण कथम् अन्यव्यावृत्तम् अन्यस्मात् विजातीयादपस्ततं पावका-दिकम् एकत्वेन अभेदेन प्रतीयात् ? न कथिक्षत् । स्वयं हि साह्ययाद् व्यावर्त्तते नान्यं महश-२० परिणामलक्षणजातिसद्भावे च किमन्यापोहसामान्येन इति भावः । कृतः न कथिक्षत् प्रतीयात् ? इत्याह्—विविक्षित् इत्यादि । विविक्षितं ज्ञानम् अशेपं स एव पदार्थः पदाभिष्यः तस्य अन्यस्माद्म् हानात् पटात् व्यावृत्तिः तस्याः सर्वत्र घटादाविद्योपात् । तथा च अज्ञानात् पटाद् व्यावर्त्तमानं यथा ज्ञानं ज्ञानपदाभिषेयं तथा घटादिकमपि स्यात् । अथ स्वयं ज्ञानमेव ततो व्यावर्त्तमानं तद्वयपदेशमागुच्यते ; तिर्हे साध्वेतत्—सद्य इत्यादि ।

२५ ननु न परमार्थतः साहदयमण्येवं सामान्यमिन, केवलमेकप्रत्यवमर्श्ज्ञानहेनुत्वान् धियामभेदः, सदभेदाद् व्यक्तीनामभेद इति । तदुक्तम्-[४८९क]

अ"एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुलाद्धीरभेदिनी ।

एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥" [प्र० वा० ४।१०८] इति ; तत्राह—सादद्येन इत्यादि ।

<sup>३०</sup> [साद्दयेन विनार्थानां प्रत्यभिज्ञाबलात् किल । प्रतिपत्ता तदतद्वेतृनर्थान् विभजते खयम् ॥१५॥

<sup>(</sup>१) अनुमानम् । (२) अनुमानमपि । (३) अविनाभावसम्बन्धः । (४) प्रमाणमन्तरेणः । (५) 'इत्यत्तेः' इति निरर्थंकमत्रः । (६) योगित्रत्यक्षादेवः । (७) घटपदाभिष्येयं स्थात् ।

तदेकप्रत्यवमर्शस्य "]

साहरूपेन सहशपरिणामेन विना तदन्तरेण । केषाम् ? अधीनां पावकादीनाम् प्रत्यभिज्ञाबलात् प्रतिपत्ता सौगतोऽन्यो वा अधीन् विभाजतं विभागेन व्यवस्थापयित । किंभूतान् ? तदलद्धेतृन् [तद्धेतृन् ] उदकाद्यादरणहेतृन् घटान् अतद्धेतृन् पटादीन् स्वयम् आत्मना किल इति अरुची, साहश्याभावे प्रत्यभिज्ञानस्थापि दुर्लभत्वात् । निह त्द्रनपुनर्जात- ५ केशादाविप तैदित, अन्यथा तृणदर्शनादिप त एव केशा इति स्थात् इति मन्यते ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-तदेकप्रत्यवमर्शस्य इत्यादि । तेषां खण्डादीनाम् एकप्रत्यव-मर्शस्य । शेषं गतार्थम् ।

अत्र दूषणमाइ-विषय इत्यादि ।

### [विषयविषयिव्यवस्थैवं सर्वत्रोतसन्नैव किल । वर्णादिप्रतयभिज्ञानकृतंर्वर्णादिसंविदः ॥१६॥

१०

'''किंचन व्यवस्थापयेत् यावता तत्संविद्धेतुत्वात् वर्णादिमन्त्वं साद्यवत्। ततः किं कस्य कारणं कार्यं वा यताऽयं व्यवहारः प्रवर्तते । न वर्णादेः प्रत्यक्षात् व्यवस्थाः स्ट्यात्मनः प्रत्यक्षत्वात् । न प्रतीतेः प्रमेयव्यवस्थाः एवं हि वर्णादिव्यवस्थापि मा भूत्। तदेको हि स्थवीयानाकारः समक्षसन्त्रिवेशी परिस्फुटमवभासते । तदप्रत्यक्षत्वे न कोऽपि १५ प्रत्यक्षार्थः ।]

विषयो रूपादिः विषयि तिद्धानम् तयोठ्यवस्थैव(वं)सर्वत्र बहिरन्तरच उत्सन्नैव स्यात् किलशब्दः अनेन व्याख्यातः। इतः ? इत्याह—वर्णादि इत्यादि। वर्णाः शुक्लादिः रूपमादिर्यस्य रसादेः तस्य प्रत्यभिज्ञानं मानसो विकल्पविशेषः तस्य कृतेः कारणात् वर्णादिसंविदः रूपादिसंवित्तयः वर्णादसंविदः हेतुः वर्णादिः (देः)स्यात् न ततो वर्णादिः २० स्यात् । अथ मतम्—वर्णाद्यभावे स्वरविपाणवत् न तत्संविदः, तद्भावे न तत्प्रत्यभिज्ञानमितिः, समानमेतदन्यत्रापि ।

कारिकां विदृण्वन्नाह—किंच ते (चन इ) त्यादि। कुतो न व्यवस्थापयेत् १ इत्याह—यावता इत्यादि। वर्णा[दि] प्रत्यभिक्षाताद् (नाद्) वर्णादिसंविदो व्यवस्थाप्यन्ते [४८९ख] तत्संविदां वर्णादिधियां हेतुत्वा[त्]मानानां वर्णादिमस्वं न स्वभावतः सादृश्यवत् इति निदर्शनम्। ततः २५ तस्मान् भ[मा]वानां तत्त्वा (स्व) व्यवस्थाभावात् किं चेतनमचेतनं वा कस्य तथाविधस्य कार्णं कार्यं वा न किव्चित् कस्यचित् इत्यर्थः। यतोऽयं कस्यचित् कार्यकारणभावात् व्यवहारः प्रवर्तते। परमतमाशक्कते दृषयितुं वर्णादिः(दः) इत्यादि। तात्पर्यम्—वर्णादेः प्रत्यक्षाद् व्यवस्थाः, न प्रत्यभिक्षानात्। अत्र दृषणम्—'न' इत्यादि। न इति परपक्षनिषेधे। कृतः १ इत्याह—सद्यात्मनो वर्णादेः प्रत्यक्षत्वात् । तथाहि—समयरिहतस्य अन्यत्र गतचित्तस्य वा कचित् ३० खण्डमुण्डादिदर्शिनः 'एते समानाः' इति प्रतीतिः, अस्या अपलापे सकला (ल) प्रतीतिविलोपरः

<sup>(</sup>१) साहरूयं विना प्रस्थभिज्ञानमस्ति । (२) सङ्कोतरहितस्य । (३) सहराप्रतीतेः ।

(छोपः) । परः प्राह्न प्रतीतेः प्रमेयव्यवस्था इतरथा मरीचिकायां जलव्यवस्था तत्प्रतीतेः स्यादिति ; सोऽनेन निरस्तः ; एवं हि वर्णादिव्यवस्थापि मा भृत् । शक्यं हि वक्तुं न तत्प्र-तीते[ः] तद्व्यवस्था मरीचिकाजलबदिते (दिति) । बाधकामावं नैवं(भावान्नैवं) चेत् ; सादृश्य-प्रतीतेः किं बाधक (कम् ?) प्रत्यक्षमिति चेत् ; किं पुनः तद् आत्मानं बाधते ? सादृश्यमात्र ५ इति चेत् ; भेदमात्र इति समानम् । प्रतीतेः इतरत्रापि सास्ति ।

किंच, तदात्मिन वाधितेतररूपद्वयं प्रतिपद्यमानमेव (न एव) अन्यत्र सदद्देतरस्वभावद्वयं न सहत इति महती प्रेक्षाकारिता ! किंच तेन तत्र वाधनम् ? अपहणमिन चेन ; तदसिद्धं वर्णादिमात्रेऽपि प्रसङ्गात् । तदप्रहणे प्रत्यक्षाभावः; अन्यत्रापि । अतिस्मस्तंद्प्रहङ्गापनमनेन [४९०क] चिन्तिर्व (चिन्तितम्) वर्णादिवद् अन्यत्रापि न तथाप्रतीतिः । तन्न प्रत्यक्षं वाधकम् ! अत एव नाऽनुमानमपि ; तेंदभावे [ऽ]भावात् । व्यक्तिव्यतिरेकेण तददर्शनं वाधकमिति चेत ; किं पुनः वर्णादेः तद्व्यतिरेकेण दर्शनमस्ति ? स एव व्यक्तिरिति चेत ; सादद्यमण्यस्तु । निह नैयायिकेनेव जैनेन तद (तद् -) भिन्नं सामान्यमिष्यते । व्यक्तय एव स्युः इति चेत ; भवन्तु का नो हानिः ? केवलं परस्परं सद्यात्मान इति । निरंशपरमाणुदर्शनात् न तौसां सद्यति [र]ह्मावनायाम् । कः ? इत्याह—तदक्तो हि इत्यादि । तस्य वर्णादेः एकः १५ साधारणः हिर्मावनायाम् । कः ? इत्याह—आकारः । किंभूतः ? स्थवीयान् । पुनरिष किंभूतः ? समक्षसस्त्रिवेशी । कथं किम् ? इत्याह— परिस्फुटं यथा भवति तथा अवभासते इति । अस्यानभ्युपगमे दूषणमाह—तदम्रत्यक्षत्वे तस्य आकारस्याऽप्रत्यक्षत्वे तको (न कोऽपि) न कदिचत् प्रत्यक्षार्थः । विचारितमेतत् अनेकधा, न पुनरुच्यते । एवं मन्यते—यदि अयमा-कारः चहुपु परमार्थसन् खण्डादिषु सदशपरिणामोऽपि स्यादिति ।

प्रज्ञा क र गु प्रस्त्वाह— % "न तदाकारदर्शनाद् बहिः तथा वस्तुसिद्धिः द्रविरलक्षेशादो तदाकारप्रतिभासेन व्यभिचारात्" इति ; स प्रष्टव्यां भवति— किं वहिर्ण्यमािश्रत्य एवमुच्यते, उत ज्ञानमात्रम् , विश्रममात्रम् , शृन्यतामात्रं वा १ प्रथमपक्षे बहिर्वणािदिव्यवस्थापि मा भूत शुक्ले शङ्के पीतप्रतिभासनेन व्यभिचारात् । न सुवर्णादो पीतभासावऽ (पीतावभासः) तत्प्रतिभासात् ; मधुरे क्षारे [४९०य] पित्तव्वरिणः कटुकप्रतिभासेन अनेकान्तात् । "निम्वादौ २५ कटुकता तत्प्रतिभासात् । एवं सर्वत्र योज्यमिति साध्वी साम्ब्यव्यवस्था ! वाधकाभावोऽन्यत्रापि । द्वितीयविकल्पं बहिरित्र ज्ञानेऽपि स कथम् आकार इति चिन्त्यम् १ नार्स्तात् चेत् ; किं पुनः नीलादेरन्यदिज्ञानम् १ तथा चेत् ; नीलादिः किम् १ न किञ्चिदिति चेत् ; विज्ञानमपि तथास्तु । प्रतीत्यपलापे परं (वरं) सर्वालापः । एवं हि सुतरां क्लेशविच्छदः । भ्रान्त इति चेत् ; तेन तर्हि व्यभिचारात् न प्रतिभासात् कस्यचित् स्वसंवेदनसिद्धः । नीलादिरेव ज्ञानमिति चेत् ; कथं ३० तत्र तदाकारः पारमार्थिकः १ अन्यथा अर्थेऽपि स्थात् । अथ दूरविरलक्षेशेषु व्यभिचारात् न तत्र

<sup>(</sup>१) वर्णादिव्यवस्था । (२) प्रत्यक्षम् । (३) इति चेत् । (४) प्रत्यक्षाभावे । (५) अनुमानस्था-प्यनुत्पत्तेः । (६) व्यक्तिभिद्मम् । (७) व्यक्तीनाम् । (८) 'न' इत्यन्नापि योज्यम् ।

से तथा ; तत एव ज्ञानेऽपि न स्यात् । अथ ज्ञानपक्षे तत्केशानामभावात् न तैर्व्यभिचारचोदना; परपक्षे तैरसद्भिः साँ कथं क्रियते ? पराभ्युपगमादिति चेत् ; भवद्भ्युपगमाद् विज्ञानवद् अर्थेऽपि स आकारः परेण किन्न साध्यते ? सन्देहः स्यादिति चेत् ; तथिहि किं ज्ञानवर्थेऽपि स सन् उत तत्केशवदसन् इति ? तदेतदसत् ; यतः ज्ञानेऽपि सन्देहानिवृत्तेः । तद्यथा स्तम्भाग्रथवत् ज्ञाने सन् अयमाकारः अहोस्विन्न[ख]केशादिव[द]सन्निति । भवेदयम् अर्थवादिनः ५
सन्देहो व्यभिचारविषय (ये) तेनाङ्गीकरणे भूममिव (मिषिवि) पर्ययादिति चेत् ; न ; सारमेतत् ; यतः
यथैव पराभ्युपगतव्यभिचारविषयमादाय परस्य सन्देह उत्पद्यते, तथा आत्मन्यपि उत्पादनीयः,
एवं हि मध्यस्था (स्थ)ता स्थात् । [४९१क] परो वा यदा एवं वदति—बिहरिव ज्ञानेऽपि तत
एव व्यभिचारात् नायमाकारः सत्यः ; तदा किं त्वया वक्तव्यः—'तद्भ्युपगमादेव स व्यभिचारः
स चाभ्युपगमो न प्रमाणम्' इति चेत् ; न ; अप्रमाणात् संसित्प्रत्या (संवित्प्रतिपाद) दनायोगात्। १०
अर्थ(अथ) परो यथाकथं विद्वक्तव्य इति, तत एव संशयगर्त्तपाती क्रियते; तर्हि बौद्धोऽपि परेण यथा
कथं चिद्वक्तव्य इति व्यभिचारविषयमनाहत्य विज्ञानवद्धेंऽपि तदाकारसत्यता साध्यते । अभ्युपगतपरित्यागो दोष इति चेत् ; न ; यत्परित्यागेऽपि बहुतरं सिद्ध्यति स्वपक्षे परपन्नक्षस्थकारी
तत्परित्यागेऽप्यदोषात् । तदुक्तम्—

\*''त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥'' तदिति ।

१५

२०

24

अथ ज्ञानेऽपि न स परमार्थतः ; तर्हि तेन व्यभिचारात् वर्णादिरपि तत्र तथास्तु । तन्न द्वितीयोऽपि पक्षः श्रेयान् । इदानीं तृतीयो विचार्यते—येन विश्वमोवि (मोऽधि)गम्यते तत्प्र- तिभासस्य विश्वमेण (सस्याविश्वमे तेनैव) व्यभिचारान्न सत्यता । मा भूत् इति चेत् ; उक्तमत्र— विश्वमासिद्धेरिति ।

चेतुर्थः पश्चतां नीतः पक्षः पूर्वं यथाविधि । प्रमाणवाधनात् सत्तत (सत्यं त)स्माद्भावा यथोदिताः ॥

ननु यया प्रत्यासत्त्या किंचित् सादृ इयं केचन भावाः स्वीकुर्वन्ति तया स्वयमतदात्मकाः तथावभासिष्यन्त इति चेत् ; अत्राह-स्वीकुर्वन्ति इत्यादि ।

[स्वीकुर्वन्ति गुणानर्था यया दाक्त्याऽगुणा न किम् । तया तत्संविदः कुर्युर्भिन्नाइचेदेकसंविदः ॥१७॥

यथा तत्सामान्यमेकं व्यक्तय उपकुर्वन्ति न पुनरेकबुद्धिमिति न युज्येत तथैकं घटादितन्त्वमात्मिन स्पर्शादीन् विभित्तं न पुनः स्पर्शाद्याकारप्रत्ययानेव करोतीति न घटां प्राश्चिति, ततो निराकारोऽर्थः स्यात् ।]

<sup>(</sup>१) तदाकारः। (२) पारमार्थिकः। (३) व्यभिचारचोदना। (४) बौद्धेन।(५) श्रून्यतामात्रमिति पक्षः। (६) पद्धतां नाशतां प्राप्तः। (७) उद्घतोऽयम्-न्यायवि० वि० प्र० पृ० ४०८।

स्वीकुर्वन्ति गुणात् रूपादिश्वानादीन् अर्थाः [४९१ख] घटादयः यया शक्तत्या अगुणा गुणरिहताः न किं तया शक्त वा तत्संविदो गुणसंविदः कुर्युः भिन्नः (भिन्नाः) परस्परविलक्षणाः अर्थाश्चेत् यदै (यदि ए) कसंविदः एका संविद् येपामिति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—तत्सामान्यम् इत्यादि । तत्सामान्यं सादृश्यसामान्यम् एकं ५ सकलवादुलेयादिवयक्तिसाधारणग्रुपकुर्वन्ति आत्मिन धारयन्ति व्यञ्जयन्ति वा । काः ? व्यक्तयः स्वण्डादिविशेषाः । न पुनरेषां(रेक)बुद्धं गौगौंः इति प्रत्ययं कुर्वन्ति व्यक्तय इत्यवं यथा येन तद्बुद्धिकरणप्रकारेण न युज्येत किन्तु तदेकबुद्धिमेव कुर्वन्ती[ति] युज्येत [त]त्रैव सामर्थ्य-दर्शनात, तथा एकमखण्डं घटादितत्त्वम् आत्मिन स्वस्कर्षे स्पर्शादीन् गुणान् विभित्ति न पुनः स्पर्शाद्याकारप्रत्ययानेव करोति इत्येवं न घटां प्राञ्चति अपितु अतद्गुणमिष तत्प्रत्ययान् १० करोतीति घटां प्राञ्चति । ततोऽनन्तरन्यायात् निराकारोऽर्थः स्यात् ।

एवं हि (एवं वहिः) निराकारमर्थं प्रतिपादावु तान्तः (द्य अधुना अन्तः) प्रतिपादयन्नाह-जीव इत्यादि ।

### [जीवः सुम्वादिपर्यायानेति ज्ञाक्तया यया तया । ज्ञाक्तिमानिव लक्ष्येत चित्रबुद्धिः यथा खयम् ॥१८॥

१५ यया ''ततो भेदैकान्ते क्व दर्शनप्रत्यभिज्ञानादयः कथि चर् व्यवहारपदवीमव-तरेयुः ?]

जीवः आत्मा सुग्वादिपर्यायान् एति गच्छिति द्याक्तत्या योग्यतया यया तया शक्तया द्याक्तम वा (द्याक्तिमा)निव लक्ष्यत अनुभवोत्तरिवकल्पबुद्धश व्यवसीयेत नानुभवेन गृह्यत (ह्येत) । परप्रसिद्धनिदर्शनमाह—चित्राहे (त्रे)त्यादि । चित्रमेव (मेच)कादौ २० प्राह्यादौ वा बुद्धिः स्वयमचित्रापि यथा 'चित्रापि यथा' चित्रानेव (चित्रेव) लक्ष्यते ।

कारिकाविवरणमाह—यया इत्यादि । [४९२क] ततः किं जातम् १ इत्याह—ततः तस्मात न्यायान् क वहिरन्तर्वा न कविद् दर्शनप्रत्यभिज्ञानादयः कथिवद् व्यवहारपद्वमेव (दवीमव)तरेयुः कभेयुः (भवेयुः) । क १ भेदैकान्ते इति ।

भेदेंकान्ते एकप्रत्यवमर्शमभ्युपगम्य दृपणमुक्तम , इदानीं य (मै) एव नास्तीति दर्शय-२५ नाह-अर्थो इत्यादि ।

# [अर्थाः प्रत्यवमर्शस्याहेतवोऽविषयीकृताः । नतस्तत्प्रतिबन्धस्य अविनाभावो न लैङ्गिकम् ॥१९॥

निह प्रत्यभिज्ञानं स्वयमविषयीकृतान् प्रत्यवमृश्चति, प्रमेयाधिक्याच प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गात्। ततस्तत्र प्रतिबन्धाऽसिद्धौ साकल्येन व्याप्त्यसिद्धेश्च कृतोऽनु-३० मानम् ?]

<sup>(</sup>१) 'चित्रापि यथा' द्विलिंखितम्। (२) एकप्रत्यवसर्गं एव।

अर्थाः परपरिकल्पितक्षणिकपरमाणुरूपा घटादयः प्रत्यवसर्शस्याहेलवः अकारणम् । किंभूताः १ इत्याह-अविषयीकृताः अदृष्टा इति यावत् । ततः तदहेतुत्वात् तत्प्रतिष्ठस्य तेषां लिङ्गलिङ्गभूतार्थानाम् अविनाभाव[ः] स्यात् न लैङ्गिकमनुमानं स्यात् ।

'निहि' इत्यादिना कारिकार्थमाह—न खलु स्वयं प्रैत्यिमिज्ञात्रा अविषयीकृता ननुभूता ५ नर्थातु प्रत्यिभ (न् अननुभूतार्थान्) प्रत्यिभिज्ञानं प्रत्यवसृशिति तैथाविधे विषये तदुदया-भावान्, अन्यथा सर्वत्र तदुदयः स्यादिति मन्यते । अथाविषयीकृतानि प्रत्यवसृशिति इति ; तत्राह—प्रमेय इत्यादि । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अविकल्पलिङ्गजाभ्याम् अन्यत् प्रमाणं तदन्तरं तद्भावः तत्त्वं तस्य प्रसङ्गात् प्रत्यभिज्ञानस्य इति । 'निहि' इत्यादिना सम्बन्धः । कृतः १ इत्य-त्राह—प्रमेयाधिवाक्या(धिक्या)च इति । प्रत्यक्षानुमानाविषयीकृतप्रमेय (ये)प्रवर्त्तनात् 'प्रमेया- १० धिक्यान्' इत्युक्तम् । च शब्दात्म (त् स)विकल्पालिङ्गज्ञत्वात् इति ।

लव्यं फलं द्र्ययन्नाह—ततः स्वयमविषयीकृतस्य प्रत्यभिक्वानेनाऽपरामर्शान् तत्र निरंशे तत्त्वे प्रतिबन्धासिद्धौ [४९२ख] लिङ्गस्याविनाभावाऽनिश्चये कृतो लिङ्गादनुमानम् ? न कुनश्चित् । भवतु वा सन्निहिते प्रत्यक्षतः विषयीकृते प्रत्यभिक्वानेन प्रत्यवमर्शः, तथापि साकल्येन तद्भावान्नानुमानमिति द्र्ययन्नाह—साकल्येन इत्यादि । च शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । १५ सामस्त्येन व्याप्त्यसिद्धेश्च कृतोऽनुमानम् ?

इन्द्रियजात् प्रत्यक्षात् तथा व्याप्तिसिद्धिः इत्येके । योगिप्रत्यक्षात् इत्यपरे । मानसात् इत्यन्ये । अनुमानात् इति केचन । व्यापकानुपलब्धेः इत्यर्थः । तत्राह-प्रत्यक्षात् इत्यादि ।

# [प्रत्यक्षात् कचिद् व्याप्तिरनुमानेनानवस्थितिः। व्यापकानुपलम्भइच व्याप्त्यसिद्धौ न सिध्यति ॥२०॥

यावान् ः इत्यविचारितेन नामात्मना प्रतिबन्धं व्यवस्थापयतीति सुव्यवस्थितः

(१) प्रत्यभिज्ञानकर्ता । (२) अननुभूते । (६) सामान्यकक्षणाप्रत्यासस्या अलैकिकप्रत्यक्षेण । (४) नैयायिकाः । "लिक्कलिक्किसम्बन्धदर्शनमार्धं प्रत्यक्षम् ।"—न्यायवा० पृ० ४४ । "भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः । ज्ञायते भेदहानेन किच्चापि विद्येषयोः ।"—मी० इलो० अनु० इलो० १२ । "भूयो-दर्शनयलादिनिधूमयोदेशादिक्यभिचारेपि अध्यभिचारग्रहणम् ।"— प्रद्या० व्यो० पृ० ५७० । "तस्माद-भिजातमणिभेदतस्यवत् भूयोदर्शनजनितसंस्कारसिहतमिन्द्रियमेव धूमादीनां चक्कवादिभिः स्वाभाविक-सम्बन्धग्राहीति युक्तमुत्पश्यामः ।"—न्यायवा० ता० पृ० १६७ । ता० प० पृ० ६९७ । प्रद्या० किरण० पृ० २९५ । प्रद्या० कन्द० पृ० २०९ । तस्विच० अनु० पृ० २१० । (५) तुलना—"अन्ये तु व्याप्तिग्रहणकाले प्रतिपत्तुर्योगिन इवाशेपविषयं परिज्ञानमस्तीति ब्रुवते । अन्यथा हि सर्वो धूमोऽग्निं विना न भवतीति स्वाधिस्मरणं न स्यात् ।"—प्रद्या० व्यो० पृ० ५७० । (६) "तस्य प्रद्यं प्रत्यक्षानुपलम्भसहायात् मानसात् प्रत्यक्षात् । भूममग्निसहचरितमिन्द्रियेणोपकम्य अनम्बेश्च जकादेष्यांवर्तमानमनुपलम्भन ज्ञास्वा मनसा निहचनोति भूमोऽग्निं न स्यान्यस्वरतिवि ।"—स्यायक्षि० पृ० ३ । न्यायम० पृ० १२३, १२३ ।

प्रतिबन्धः ! तदनुमानकल्पनायाम् [अनवस्था]क्षणिकत्वेन[व्यांप्त्यसिद्धौ व्यापकानुप-लक्ष्मञ्च न सिध्यति । ]

ननु विचारितमेतत्-\* 'भृता भच्या भवन्तो वा सर्वे भावाः' [सिद्धिव०३।८] इत्यादिना तत्किमर्थं पुनक्रच्यते इति चेत् ? तत्र साक्षादनुमाननिरूपेण (पणे) तदुक्तम, अत्र तु ५ शब्दस्य प्रतिबन्धाभावे अगमकत्वे लिङ्गस्यापि तैत स्यादिति प्रदर्शनार्थम् इत्यदोषः । क्विचिद् बहिरन्तर्वा कार्यस्वभावे वा प्रतयक्षान् (त्) कुतश्चनापि व्याप्तिने सिध्यित न तद्विषयतां गच्छित । अनुमानात् सिध्यतीति चेत् ; अत्राह-अनुमानेवं (नेन अङ् )गीकियमाणे अन-वस्थितिः सत्त्वस्य द्यापक्रम् अर्थक्रियाकारित्वं(त्वं) तस्य नित्येऽनुपल्रम्भः सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन न्याप्तिं साधयतीति चेत् ; अत्राह्-व्यापकानुपलम्भइच न सिध्यति सत्त्व-व्यापकस्य अर्थिकयाकारित्वस्य अनुपलम्भोऽपि अक्षणिके साकल्येन न सिध्यति । निर्ह अर्थ-क्रियाविकलमक्षणिकं सर्वं द्रप्टुं शक्यं येन तत्र तदभावे सत्त्वाभावः स्यात् वृक्षाभावे शिशपा-भाववन् । अथा (अथ) क्षणिकत्वाभावान् [४९३क] तत्रै अर्थक्रियाकारित्वानुपलम्भः ; कुतः १ तदभावेऽदर्शनादिति चेन् ; मीमांसकस्यापि दर्शननिवृत्तिः मर्वज्ञसत्तां नि[वर्तयेन् इति] साधू-क्तम् -सुगतो न सर्वज्ञः वक्तृत्वादिभ्यो रथ्यापुरुपवदिति । अथ अक्षणिके सर्वादर्शनं न सर्वज्ञः १५ (क्रो), तत्र स्वयं सर्वज्ञान्तरेण दर्शनसंभवात । प्रैंकृते सर्वादर्शनं कुतः सिद्धम् ? तद्दृष्टः (तेद्-द्रप्टुः) कस्यचिज्ञगति भवतोऽदर्शनान् । मीमांसकेनापि सर्वदृष्टः (द्रप्टुः) तत्र कस्यचि[द]दर्शनान् इति समानम् । तैस्य सर्वज्ञता स्यादिति चेत् ; भवतोऽपि । भवतु इति चेत् ; परस्यापि । ँवेदाप्रामाण्यं स्यादिति चेन् ; भवतोऽनुमानर्स्य । नहि सर्वज्ञम्य अनुमानेन किंचिन<sup>े</sup> । परार्थं तदिति चेत्; परस्यापि इच्छामात्रेण अशेपज्ञत्वात्।

२० ननु यदि किञ्चदक्षणिकदर्शी स्थात , स यदि इन्द्रियज्ञानेन ; तन्न शक्यम् ; तस्यै वर्त्तमानमात्रविषयत्वात । अथ अनुमानेन ; तन्न ; "तदभावेऽभावात । न च प्रमाणान्तरादिति चेत् ; कथितव्वगतम्-'सर्वमभ्रज्ञानं वर्तमानविषयमेव' ?

स्यान्मतम्-अखिलिमिन्द्रियज्ञानं वर्त्तमानविषयं तत्त्वान् अस्मदादित निह् (दिक्कानवन् इति ; तिर्ह्) 'सुगतो न सर्वज्ञो वीतरागो वा पुरुषत्वादिस्यो रध्यापुरुषवन्' इत्यपि स्यात् । २५ अथ पुरुषत्वाद्यविशेषेऽपि किञ्चिन सर्वज्ञः कल्प्यते ; इन्द्रियज्ञानमपि यदि किञ्चिदेव त्रिकालानु-यायिनमेकमथै पदयेन को विरोधः, यतोऽश्लणिके सर्वादर्शनं सिध्ये[न ?] तन्न अदर्शनात् श्लणिकाभावः । केवलम् अर्थिकयावैकल्यमविशिष्यते । [४९३स्व] तद्प्यदर्शयन्नसिद्ध(र्शनान्न सिद्ध्य)त्युक्तन्यायात् ।

यदि मतम्-अणिकत्वेन अर्थिकिया व्याप्ता, "तच्च विरोधादक्षणिकाद् व्यावर्त्तमानं

<sup>(</sup>१) अगमकत्वम् । (२) अक्षणिके । (३) मीमांसकेन । (४) अक्षणिके । (५) सर्वादर्शनसा-स्नात्कर्तुः । (६) यदि मीमांसकः सर्वज्ञद्रष्टा स्यात् तदा । (७) मीमांसकः यदि सर्वज्ञं स्वीकुर्यात् तदा । (८) वैयर्थ्यं स्यात् (९) प्रयोजनम् । (१०) इन्द्रियज्ञानस्य । (१९) प्रत्यक्षाभावे । (१२) क्षणिकत्वम् ।

'र्तामानं' तामादाय व्यावर्तते, साँ च त (स) स्वमिति ; तत्राह-व्याप्त्यसिद्धौ न सिध्यति क्षणिकत्वेन अर्थकियायाः या व्याप्तिः तस्याः असिद्धौ उक्तनीत्या न सिध्यति । कारिकार्थमाह-यावान इत्यादिना ।

अत्राह परै:-प्रत्यक्षात् न परमार्थतः कस्यचित् केनचित् साँगतेन व्याप्तिसिद्धिरिष्यते, अपि तु[संवृतेः],संवृतिइच विचारानुपपित्तः इति ; तत्राह-अविचारित इत्यादि । अवि- ५ चारितेन विचाराऽसिह्ण्णुना आत्मना स्वभावेन मंवृतिकिल्पतेन इत्यर्थः, नात्मे(नाम इ)त्यरुचों (चा) प्रतिबन्धं लिङ्गलिङ्गिनारिविनाभावं व्यवस्थापयित साँगत इति एवं सुव्यव-स्थितः प्रतिबन्ध इत्युपहामः । तथा शब्दार्थयोरिप स्यादिति भावः । अनुमानात्तिसिद्धिरिति चेत ; अत्राह-तदनुमानकल्पनायाम् इत्यर्थः । व्यापकानुपलब्धेम्नित्सिद्धिरिति चेत ; अत्राह-क्षिणिकत्वेन इत्यादि । ततः स्थितम्-साकल्येन प्रतिबन्धसिद्धिमन्तरेण यदि लिङ्गं गमकं १० शब्दोऽपि स्यादिति ।

अत्रैव युक्तश्यन्तरमाह्-स्ममनन्तरमित्यादि ।

# [समनन्तरमञ्ज्यं स्वरूपार्पणकारणम् । प्रतिबन्धान्तरं द्यांसेत् प्रत्यर्थनियतं घियाम् ॥२१॥

ताद्रात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धेऽपि, समनन्तरप्रत्ययस्य अविषयीकरणात् कारणः 'यत्र १५ यदेव यद्य[नियतं]तदेव तमर्थं विषयीकरोतीति युक्तः प्रतिबन्धः । स शब्दज्ञानज्ञेय-योरपि पारमार्थिकः प्रतिपेद्धुमशक्यत्वात् ]

नतु चायमर्थः 'न चायमेकान्तः सर्वत्र अर्थप्रतिबन्धादेव बुद्धीनां प्रामाण्यम्' इत्यनेनं उक्तः, किं पुनरुच्यते ? 'तदुपसंहारार्थम्' इत्येके"। न त्रा(तन्नः; अ)न्यथा व्याख्यानात्। समनन्तरमिति न उपादानज्ञानमुच्यते उक्तत्वात्, अपि तु समं नीलाकारज्ञानसदृशं २० नीलम् अनन्तरं सन्निहितं पूर्व(तपूर्वम्) [४९४क]किंभूतम् ? इत्याह—स्वरूपार्पणकार-णम् स्वरूपार्पणेन कारणं समानन्तरमकारणमपि त्य(त)स्योपादानम्। तथाहि—देवदत्त-नीलज्ञानस्य पूर्वानन्तरक्षणभावि सर्वनीलसमनन्तरं (सर्वं नीलं सममनन्तरं) च। तत्किम् ? इत्याह—अर्क्तगं प्रत्यक्षस्याऽपरिच्लेगम् अदृश्यं वर्त्तमानं च ज्ञेयम् इत्यर्थः। तथाहि—अहमहमिकया स्वसंवदने ज्ञानमघटाकारमपि घटमाहकं प्रतीयते। ततो यदुक्तम—\*"न २५ नीलादिमुख्यादि(दिमुखादि)व्यतिरेकेण तद् ग्राहकं प्रतीयते'' इति ; तत् प्रत्यक्षप्रतीति-वाधितमिति। तत्कं कुर्यात् ? इत्याह—प्रतिबन्धान्तरं सामर्थ्यलक्षणं धियां शंसेत् अर्थ-मर्थं प्रति[प्रत्यर्थं तत्र नियतं]प्रत्यर्थनियतं। यथैव हि विसदृशादापे गोमयादेरेव सां(शा)ल्-काचेव जायमानं तस्यैव आत्मिति सामर्थ्यं सूचयित न सर्वस्य। निह एवं तत्र वक्तुं शक्यम्—

<sup>(</sup>१) 'तामानं' इति व्यर्थमत्र द्विकिंखितम् । (२) अर्थकिया । (३) बौद्धः । (४) वाक्येन । (५) व्याख्याकाराः । (६) पदेन । (७) ''यथा च न सुखादिव्यतिरेकेणापरं विज्ञानं तथा नीलादिव्यतिरेकेणापि ।''--प्र० वार्तिकाल० पृ० ४०९।

'सर्व विजातीयं तत्कारणमतु न वा किञ्चित्' इति, प्रतीतिबाधनात् , तथा विसदृशात् समान-काळात् नियतादेव ज्ञानात् नियतो घटादिः प्रतीयमानः तस्यैव आत्ममहणे शक्तिं संशति (शंसति) । यतो यदुक्तम्—\*''नियतकार्यदर्शनात् योग्यतानुमीयते कारणस्य, न योग्य-तायाः तत्कार्यम् अतीन्द्रियन्वात्तस्याः । परस्परतोऽनुमाने अन्योऽन्यसंश्रयः ।'' इति ; ५ तदनेन निरस्तम् : नियतवर्त्तं मानार्थमहणादेव प्रतिबन्धान्तरानुमानात् ।

एतेन इदमपि चिन्तितम्-\*"-संविन्मात्रस्य सर्वत्राविशेषात् सर्वस्य सर्वद्रशित्वम्" इति ; नियतार्थदर्शनप्रतीत्या वाधनात् । नतु अर्थदर्शनं नीळादिवदर्थधर्मश्चेत् ; [४९४ख]कथ-मर्थस्य संभवेत् ?

एतेन अनुभयधर्मता चिन्तिता इति चेतः उच्यते—कार्यकरणं नीलादिकार्यधर्मश्चेतः ; १० सर्वोऽपि कस्यचित् कार्यस्य हेतुः । यथैव हि तस्य नीलत्वं नैकं प्रत्येव अपि तु सर्वं प्रति, तथा जन्यत्वमपि येन य(ज)न्यते तं प्रत्येव तत् ; तदितरत्र समानम् । कारणधर्मश्चेतः ; अर्थदर्शनवत् प्रसङ्गः ।

एतेन उभयधर्मता[निर]स्ता; अनुभयधर्मता नन्मत व्याख्यात (व्याचान)कारिणी । अथ कियदिप हेनुफलभावो नेष्यते; किमिष्यते ? स्वसंवदनमात्रमिति चेत् ; एतद्दिप ताहगेव । तथाहि— १५ नीलज्ञानलत्वं (नत्वं) यथा सर्वाणि ज्ञानान्युह्दिय तथा (तथा)स्य संवदनमिप इति 'मपीति' संवदंः तत्मंविदिनं भवेन् ; विशेषकल्पनमर्थेऽपि ममानम् । अथ अन्यज्ञानं नेष्यते ; किं तिर्हि स्यात् ? 'एकव्यक्तिप्रतिभासाद्वैतम्' इति चेन् ; अत्राह—मिनीवं घटादेरपि प्रतिभासे तद्योगात् । घटज्ञानयोः सहप्रतिभासे स्वरूपसंवदनमात्रनियतता इति चेन् ; परक्ष्यसंवदननियतता कृतो न भवति, कल्पनायाः निरंकुशत्वान् ? यदि च सहप्रतिभासादेकरूपता ; तथा प्रतिभासमानयोः २० निम्बास्रयोः कटुकता मधुरता वा स्यान् । अथ न सहप्रतिभासान् समानता किन्तु तथा प्रतिभासान् ; न तिर्ह घटज्ञानयोः संवदनैकरूपता, प्राह्मण्डकत्यावभासनान् इत्यलमिप्रसङ्गेन । ततः स्थितम्—'प्र[ति]बन्धान्तरं शसेत् प्रत्यर्थनियनं [४९५क] धियाम्' इति ।

कारिकां विग्रुण्वन्नाह्—ते तदुत्पत्तित्यादि ।—(ह—ताद्दात्म्य इत्यादि) ताद्दात्म्यं च तदुत्पत्तिश्च ते तादात्म्यतदुत्पत्ती, ते एव सम्बन्धः तिरमञ्जङ्गीक्रियमाणेऽपि समस्य सहशस्य २५ अनन्तरस्य अन्यवहितस्य प्रत्ययस्य कारणस्य अतिपयीकरणाद् असहशस्य वर्तमानस्य विष-यीकरणात् इत्यर्थः । ततः किम् १ इत्याह—कारण इत्यादि । तदेव दर्शयञ्चाह—यत्र इत्यादि । यत्र प्रमेये यदेव मितिज्ञानम् अवमहादिसंबेदनं श्रुतज्ञानं वा । किंभृतं तन् १ इत्याह—यद्र्थे इत्यादि । तदेव ज्ञानं तमर्थं विषयीकरोति इति युक्तः प्रतिबन्धः । स प्रतिबन्धः शब्द-ज्ञानञ्जेययोरपि शब्दस्य यज्ञानं यत्र तस्य[ज्ञेष] प्रमेयं तयोरपि पार्मार्थिकः । कृतः १ ३० इत्याह—प्रतिषेद्धमशक्यत्वात् ।

अस्य हेतोरसिद्धतां पादत्रयेण उद्भाव्य चतुर्थपादेन परिहरस्राह-अफ्रलत्वात् इत्यादि ।
(१) अनुमीयते ।(२) 'सपीति' इति व्यर्थमत्र ।(३) मितिः संवेदनस् सा इव संवेदनसत् इत्यर्थः ।

#### [अफलखादशक्तेश्च न सङ्क त्येरन् खलक्षणे। वाचोऽसङ्क तितं वाहुरित्यनेकान्तसाधनम्॥२२॥

निह [शब्दाः असङ्कोतितं प्रतिपादयन्ति] सङ्कोतं च कुर्वन् प्रतिपित्सुर्वा ततः प्रतिपत्तुपिच्छन् अर्थिक्रयामेव सम्रहिश्य कर्तुं प्रतिपत्तुं वार्श्वति । न च स्वलक्षणमेव सङ्कोतितम् [व्यवहारकालमन्वेति] पुनः असङ्कोतितशब्दार्थप्रतिपत्त्ययोगात् । न चायं ५ स्वलक्षणे शक्यः कर्तुम् अविपयीकृतयोः विषयीकृतयोश्य भिक्नोन्द्रयग्राद्ययोगसंभवात् । मनोविकल्पमन्तरेण अस्येद्मिति घटनाऽयोगात् । मनोविकल्पेन च तक्षाः । सामान्येऽपि सुतरां न सङ्केतः तस्य दृष्टावप्रतिभासनात् सतोऽप्यर्थिक्रयाऽसामर्थ्यात् । तदपोहविषयः सङ्कोतः । तद्विपयं शब्दज्ञानं विश्रमवशात् दृश्यविकल्प्यावेकीकृत्य पुरुषं व्यवहारे नियु- ङ्क्ते । अस्यापि सङ्कोतितातन्कार्यकारणव्यपो हैक्रूपस्य पुरुषार्थिक्रयाकारिणः कथम- १० भावैकान्तत्मम् ? खपुष्पादेः तत्कृतामर्थिक्रयाम्वपत्ति न पुनस्तद्भावतन्वमिति तथा- गतप्रज्ञां देवानां प्रियः । संविदः समानेतरपरिणाममन्तरेण प्रवर्तमानासंभवात् न हेतुफल- भावनियमः । तत्मंभवे बहिरपि किन्न स्यात् ?]

वानः शब्दा न सङ्क त्येरन् । क १ स्वलक्षणे । कुतः १ इत्याह-अफलत्वात् मङ्केतकरणस्य[फलाभावात] । तथाहि-सङ्केतिविषयस्य प्रत्यक्षविषयत्वात् न तत्र सङ्केतोपयोगः । १५ अन्यत्र तैदभावान् । इतश्च न तत्र ते सङ्केत्येरन् ; इत्याह-अद्यक्ति श्च इति । च शब्दो हेतुसमुचये । तद्यथा, नाप्रतिपन्नयोः शब्दार्थस्यलक्षणयोः सङ्केतः ; अतिप्रसङ्गात् । नापि प्रतिपन्नयोः इन्द्रियज्ञानेन ; तैस्य 'इद्मस्य वाच्यमिदं वाचकम्' इति परामर्शायोगात् । नापि विकल्पेन अवस्तुविषयेन । तत्र ते तत्र सङ्केत्येरन् । असङ्केतितमर्थं शब्दाः कथयन्ति इति चेत् ; अत्राह[४९५ख] असङ्केतितं वाहः न, परोपदेशवैफल्यापत्तेः ।

इदमपरं व्याख्यानम्—चशव्दमन्तरेणापि हेतुसमुश्यगतेः । च शव्दो भिन्नप्रक्रमः 'ख्व-लक्षणं' इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्ट्वयः उक्तसमुश्यये । ततोऽयमर्थः—न केवलं स्वत्यक्षणं अपि तु सामान्येऽपि शव्दा न सङ्कं त्येरन् । कृतः १ इत्याह्—अफल्टत्वात् तर्वं वाचाम् । निह् शव्दप्रतिपादितमपि सामान्यं वाहाद्यर्थिकयाकारि, विशेषकल्पनावैफल्यापत्तेः । हेत्वन्तरमाह्—अ[श]क्ते रिति तत्र सङ्केतस्य कर्तुमशक्यत्वात् अप्रमाणविषयत्वात् । अथ शव्दात सामान्यं २५ ततोऽपि विशेषः प्रतीयते इति मितः ; तत्राह्—असङ्केतिनं वाहः न । अस्यायमर्थः—न विद्यते सङ्केतिनं सामान्यं यस्मिन् स्वलक्षणे तदसङ्केतिनं न च वाचः कथयन्ते (न्ति) । निह् यद्-द्वारेण विशेषे प्रवृत्तिः तत्र सामान्यमस्ति । तत्र उत्तरमाह्—इत्येवं परेण उच्यमानम् अनेकान्त-साधनम् ।

'निहि' इत्यादिना कारिकार्थमाह-[न हि शब्दाः असङ्के तितं प्रतिपादयन्ति] सङ्केतितं ३०

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षाविषये । (२) सङ्केताभावात् । (१) इन्द्रियज्ञानस्य । (४) सामान्ये । (५) मीर्सा-सकस्य ।

प्रतिपादयन्ति इति चेत् ; अत्राह-सङ्कोतं च कुर्वन् सङ्कोतकारी प्रतिपित्सुर्वा ततः सङ्कोतं प्रति-पत्तुमिच्छत्ता (न् नाऽ) प्रतिपार्थः अर्थिक्रयापेव सष्ट्रहिश्य कर्तुं प्रतिपत्तं वा अर्हति, अन्यथा अप्रेक्षाकारितापत्तेः । द्वेयोरिप तथेति चेत् ; अत्राह—सङ्कोतित (सङ्कोतिते) त्यादि । तत्रैव सङ्कोत इति चेत् ; अत्राह—न च इत्यादि । कृतः ? इत्यत्राह—सङ्कोतित (सङ्कोतिते) त्यादि । व्यवहारका- सङ्कोतित (असङ्कोतितत्त्वात् । तस्य] असङ्कोतितस्य प्रतिपत्तिरिति चेत् ; अत्राह—पुन्रित्यादि । सङ्कोतात् पश्चात् असङ्कोतितशब्दार्थप्रतिपत्त्ययोगात् [४९६क] अन्यथा गोशब्दाद् अश्व-प्रतीतिः स्यात् । अनेन 'अफलस्यात्" इति व्याख्यातम् ।

द्वितीयं हेतुं व्याख्यातुमाह—न चायम् इत्यादि । कृतः १ इत्यत्राह—अविषयीकृतयोः शब्दार्थयोरसंभवात् सङ्केतस्येति । विषयीकृतयोः स्यादिति चेत् ; अत्राह—विषयीकृतयोऽच् १० विषयीकृतयोरपि असंभवादिति । किंभूतयोः १ इत्याह—भिन्ने न्द्रियम्राह्ययोः भिन्ने न्द्रियमाह्य-त्वात् इति । अवणेन्द्रियज्ञानस्य शब्दमात्रे चक्षुरादिक्षानस्य रूपादिमात्रे पर्यवसानात् । नान्योन्य-विषयीकरणे च 'अस्येदम्' इति घटनायोगात् सन्तानान्तरवत् । कृतस्तिर्धं सङ्कोतः १ इत्याह—मनोविकल्पमन्तरेण घटनायोगात्, 'अस्येदम्' इति सम्बन्धस्य करणासंभवात्, मनोविकल्पादेव तद्योगात् इत्यर्थः । तैत एव भवतु इति चेत्; अत्राह—मनोविकल्पे(ल्पेन) च इत्यादि । न १५ चायं सङ्कोतः स्वलक्षणे श्वयः कर्तुमिति । उपसंहरन्नाह— तन्न इत्यादि ।

दितीयमर्थं कथयन्नाह—सामान्येऽपि न केवलं स्वलक्षणे वस्तुनि सुतरां न सङ्कतः । कृतः ? इत्याह—तस्य सामान्यस्य दृष्टो इन्द्रियज्ञानेऽप्रतिभासनात् । अनेन अशक्तं (अदाक्तरिति व्याख्यातम्) सतोऽपि विद्यमानस्यापि तस्य अर्थिकियाऽसामध्यीत् सामान्येऽपि न सङ्कते दृति । यत एवं तत्तस्मात् अपोहिविषयः सङ्कतः । तंत्रापि शब्दात् कथं स्वलक्षणे प्रवृत्तिः इति २० चेत् ; अत्राह—तद्विषयम् इत्यादि । सोऽपोहः विषयो यस्य शब्दज्ञानस्य तत्त्रथोक्तम् । तत्पक्षी (तत् क किं)करोति ? इत्याह—पुरुषं व्यवहारेषु [४९६ख] नियुङ्कते इति । किं कृत्वा ? इत्याह—दश्य इत्यादि । दश्यं स्वलक्षणं विकल्पः (प्यः) शब्दज्ञानाकारः तो एकीकृत्य । कृतः ? इत्याह—विश्रमवद्यात् इति । अस्योत्तरमाह—अस्य इत्यादि । अस्यापि व्यपोहस्यापि कथम् अभावकान्तत्वम् नीकृपतैकान्तत्वम् । किंभृतस्य ? पुरुषार्थकारिणः । पुनरपि किंभृतस्य ? २५ इत्याह—सङ्कोतितेत्यादि । न तत् विविक्षितं कार्यकारणं येषां विजातीयाभिमतानां ते अतत्कार्यकारणाः तेभ्यः तेषां चा(वा) व्यपोहः, सङ्कोतितानाम् अतत्कार्यकारणव्यपोहः खण्ढादीनां स एकं रूपं यस्य तस्य इति । तथापि अभावकान्तत्वे दूपणमाह—खपुष्पादेः इत्यादि ।

साँगतमुपहसन्नाह-'तत्कृताम्' इत्यादि । तत्कृतां व्यपोहकृताम् अर्थिकियामुपजीवित न पुनः तद्भावतत्त्वं तस्य व्यपोह[स्य]भावम्त्पमुपजीवित । कोऽसी ? इत्याह-तथागतप्रज्ञः तथागते ३० सुगते प्रज्ञा यस्य स तथोक्तः देवानांप्रियः । यदि वा, तथा तेन प्रकारेण गता ध्वस्ता प्रज्ञा

<sup>(1)</sup> प्रतिपत्तु मयोग्यः । (२) प्रतिपाधप्रतिपाद्कयोः । (३) अन्योन्याविषयीकरणे इत्यर्थः । (४) अनोविज्ञानादेव । (५) अपोहदिषयरवेऽपि ।

यस्य इति माद्यम्, अत एव देवानां प्रियः । मावा(भवाँ) स्तर्हि कुतोऽस्य भावतत्त्वमुपजीविति इति चेत् ? अत्राह्—संविद् इत्यादि । संविद्ो झानस्य नीलत्या अर्थेन सह यः 'नै' समानो यद्म जंडेतररूपतया इतरः असमानः परिणामः तमन्तरेण तथा प्रत्यक्षादिप्रकारेण एउयप्राप्ययोरेकत्वाध्यवसायप्रकारेण वा प्रवर्तमानासंभवात् 'व्यवहारिणः' इत्यध्याहारः । प्रवर्तमान (नः) संसार (रः), पूर्वपावकादिवासनात उत्तरोत्तरपावकादिप्र[ति] भासप्रवृत्तिः [४९७क] ५ तस्याऽसंभवात् । किमन्तरेण ? इत्याह्—समान इत्यादि । तथाहि—पूर्वोत्तरपावकज्ञानयोः उपादानोपादेयभूतयोः भासुरतया समान उपादानोपादेययोग्यतया इतरः परिणामः तथापि समानपरणामो विज्ञानवादेऽपि न हेतुफलभावनियमः । निरस्तमद्वतम् । संविदो भवत्त (तु त)त्परिणामो नार्थस्य इति चेत् ; अत्राह्—तत्संभवे समानपरिणामसंभवे 'संविदः' इत्यनुवर्त्तते बहिरपि किन्न स्यात् तत्परिणामः ?

यदुक्तं परेण-\*"न चायं सङ्क्षीतः स्वलक्षणे शक्यः कर्तुम्" इति ; तत्र दृषणं दर्शयन्नाह-अञ्चाक्यसमयमित्याह (त्यादि)।

[अशक्यसमयं रूपं यथार्थानामनन्यभाक्। अशक्यदर्शनं रूपं तथार्थानामनन्यभाक्॥२३॥

यथा अर्थरूपं तथैंव द्रष्टुमशक्यं कारणस्यापि दृष्टेरविषयत्वात् कालभेदात् तत्स- १५ मानाकारदर्शनात् । तद्विषयीकरणव्यवस्थायां साकल्येन तत्सामान्यं विषयः स्यात् । न चेयं दृष्टिः स्वकारणस्येव रूपमनुकरोति, क्वचित् स्वयग्नुपादानरूपमनुकरोत्यिष, स्वकारणोपादानस्य च । कथि अत्रत् सादश्यस्य अन्यत्राप्यनिवारणात् , सर्वथानुकरणासंभवात् । साक्षात्तदुत्पत्तेरभावादतत्प्रतिमासित्यमयुक्तम् ; स्वमादावभ्रान्तत्वापत्तेः । ]

अदाक्यः समयः सङ्केतां यस्मिन् तत्तथोक्तम् । किम् १ स्टपं स्वभावः । केषाम् १ २० इत्याह—अर्थानाम् यथा येन अनन्तरोक्तप्रकारेण । किंभूतम् १ अनन्यभाग् असाधारणम् अदाक्यदर्शनं स्टपं क्षणिकपरमाणुलक्षणम् तथा अर्थानाम[न]न्यभाक् इति विचारितः मेव (त) त् ।

का[रि]कां विष्युण्वन्नाह—यथार्थरूपम् इत्यादि । तथैव द्रष्टुमश्चक्यमिति । कुतः ? इत्याह—हिन्देि]रित्यादि । कारणे (ण) स्य विषयता स्यादिति चेतः ; अत्राह—कारणस्यापि हष्टे- २५ रिवपयत्वात् । कुतः ? इत्याह—कारुभेदात् दृष्टिकारुपरिहारेण अर्थकार्छो व्यवस्थितः । एव- मन्यत्रापि योज्यम् । न च परस्य कारुभेदे प्राह्ममाहकभावः । तदाकारानुकरणात् तँत्तस्य प्राहक- मिति चेत् ; अत्राह—स (त )त्समान इत्यादि । तेनार्थेन समानो य आकारः ज्ञानस्य तस्य

<sup>(</sup>१) 'न'इति निरर्थकम् । (२) ज्ञानं न जडम्, अर्थस्तु जड इति । (३) ''शब्दाः सङ्केतितं प्राहु-ध्यैबद्दाराय स स्मृतः । तदा स्वलक्षणे नास्ति सङ्केतस्तेन तत्र न ॥''-प्र० वा० ३।९१ । (४) ज्ञानम् । (५) अर्थस्य ।

एव तदाकारानुकारित्वलक्षणं पितामहाद्याकारानुकारित्वोपपत्तेः । तथा च प्रत्यक्षवत् स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कादेरतीतार्थानुकरणात् वस्तुनि सङ्केतो न पुनर्व्यावृत्तौ नीरूपत्वात् खपुष्पवत् । वस्तुतत्परिणामस्यैव वस्तुनि भावात् , अविरोधात् । अर्थक्रिया[करणाच्च] तत्र व सङ्केतः फलवान् व्यवहारकालेऽपि तद्भावानान्यत्र । अन्यथा प्रत्यक्षानुमानयोरपि ५ निरर्थकत्वम् । नहि तयोरकारणं विषयः, कारणं व्यवहारकाले न संभवत्येव अक्षणिकता-पत्तेः । विकल्पकल्पितात् द्यपप्राप्यौकत्वादवस्तुनः अर्थक्रियासिद्धौ खलक्षणदर्शनं कोपयुज्येत ? तत्कारणत्वेऽपिः।

तस्य विवक्षितस्य रूपं तस्यानुकृतौ कियमाणायां हेतुः कारणम् तस्माद् विवक्षितात् साक्षाद् ध्यनेन (अञ्यवधानेन) जन्म यस्य तस्य भावः तत्ता सैव न । कुतः १ इत्याह-१॰ परिणामाविनाभावा[त्] तद्र्षानुकृतौ इति । निदर्शनमाह-गर्भ इत्यादि ।

कारिकार्थमाह-पितृरूपम् इत्यादिना । अनेन व्यवहितकारणम्पानुकरणं कार्यस्य दर्शयति । निह पितुः साक्षादपत्यं भवति शुक्रादेस्तथा ततो भावान । तस्यापि तृष्पानुकृतिरिति चेत् ; अत्राह-साक्षात् इत्यादि । नवे गर्भः शुक्रश्रोणितसंपातः पितृरूपमनुकरोति । किंभृतः ? इत्याह-साक्षात्तदृत्पत्तिरिप साक्षान् तस्मादप्युत्पत्तिर्यस्य इति । [४९९ख]

१५ द्वितीयं निदर्शनं व्याख्यातुमाह — साक्षाद नुत्पत्ते : इत्यादि । विग्न समेतन् । (तमेनत्तः) । यदि साक्षात् तज्जन्म नाकाराधानकारणं कि तिह स्यान् ? इत्यत्राह —तथा तेन व्यवहिन्तेऽपि कार्ये तदाकारसमर्पणप्रकारेण परिणाम एव तदाकारानुकारित्वरुक्षणं विवक्षितवम्त्वा-कारित्वज्ञापकप् । पितामहाद्याकारानुकारित्वस्य उपपत्ते देशेना[न] । भवत्वेवं तथापि प्रकृतं कि सिद्धम् ? इत्याह —तथा च इत्यादि । तेन हि तका (तत्का) गणाकारानुकरणप्रकारेण च २० प्रत्यक्षस्य च (स्येव) तद्वत स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कादेरतीतार्था नुकरणात् कारणाद् वस्तुनिसङ्कातो न पुनर्व्यावृत्तो । कृतः ? इत्याह—विह्यत्वात् व्यावृत्तेरित 'खपुष्पवन्' इति स्कृम — \* ''तस्य य(व्य)पोह(ह्य)वस्तुपु भावात्'' तत्कथं नीक्ष्यत्विमित चेन ? अत्राह—वस्तु इत्यादि । वस्तु च तत्परिणामश्च मः सादश्यक्षः तस्यैव वस्तुनि खण्डादो भावात् न एकान्तवादिकल्पितस्यापोहादेः इत्येवकारार्थः । एतदिप कृतः ? इत्याह—अविरोधात् प्रमाण-२५ वाधाभावात् । साधनान्तरमाह—अर्थक्रिया इत्यादि । तत्रेव सदशपरिणाम एव सङ्कोतः फरु-वान् व्यहारकारेऽपि तम्य भावात् नान्यत्र फरुवान् विपर्ययादिति भावः । यश्वान्यदुक्तम्—

\*"शब्दाः सङ्कोतितं प्राहुः व्यवहाराय स स्मृतः ।
तदा स्वलक्षणं(णे) नास्ति सङ्कोतस्तत्र तेन [न] ।।"[प्र० वा० ३।९१] [इ]ति।
तत्राह-अन्यथा इत्यादि । अन्येन वस्तुनि सङ्कोताभाषप्रकारेण अन्यथा प्रत्यक्षानुमानयोरिष
३० [५००क] न केवलं शब्दस्यैव निरर्थकत्वं निष्फलत्वम् । एतदेवाह-न हिर्यस्मात् तयोः प्रत्यक्षा-

<sup>(</sup>१) निःस्वभावस्वात् । (२) तुलना-"तस्य वस्तुषु भावादि साकारस्येव साधनम्"-न्यायवि॰ १११४८ ।

20

तुमानयोः अकारणं विषयः किन्तु कारणमेव, पैरापेक्षया इदमुक्तम् । भवत्वेवमिति चेत् ; अत्राह-कारणं व्यवहारकाले न संभवत्येव अक्षणिकतापत्तेः । तथाहि—पूर्वकालभावि कारणम् पूर्वे सौगतानाम् । न च तेत्र योगिनापि प्रवर्तितुं शक्यम् । नापि वर्तमाने ; तस्य अकारणत्वेन तेंदविषयत्वात् । तथापि प्रवृत्तों न प्रमाणात् प्रवृत्तः स्यात् । न च तस्य देश-भिन्नस्य तदेव (तदेव)प्राप्तिः। नहि यदेव धूमादिष्तः अनुमीयते, तदेव प्राप्यते । अप्रवृत्तिः इति ५ चेत् ; तदकारणं नास्ति सङ्क तितवन् । तत्सदृशे भाविनि प्रवृत्तों तत्रापि प्रवृत्तिर्यथा देवदत्त-सदृशे यज्ञदृत्ते इति ; तिहं सङ्क तितसदृशे प्रवृत्तिरम्तु । भ्रोन्तिरुपचारो वा स्यादिति चेत् ; प्रत्यक्षादौ तथेव भाविनि । भ्रान्त्येव तैत्प्रमाणिमिति चेत् ; शब्दोऽप्यस्तु, तथा च कुतः प्रमाण-द्वयम् ? अथ सङ्क तव्यवहारकालार्थयोः भिन्नसन्तानत्वात् र्नं ; एकान्तेन सन्तानभेदाभावात् ; एकस्मिन्नपि देवदत्तसन्ताने सङ्क तव्यवहारयोर्दर्शनात् ।

किंच, प्राप्य-प्रत्यक्षादिकारणयोः एकसन्तानतानिश्चयः कुतः ? साहद्रयादिति चेत् ; न; व्यभिचारात् यमलकेन । 'हेतुफलभावाधिकात्"' इति चेत् ; न; सुगतेनरज्ञानेनैं [व्यभिचारात्]। ' पूर्वस्य च रसत्वे चान्यस्य तत्महद्रास्य कुतश्चित् सन्निधानाद्यङ्कायां दुरवबोधमेतत् । नहिकार्यमेव अनन्तरं सहद्रां वा ; सर्वस्यापि तथाविधस्य [५००स्च] कार्यत्वप्रसङ्गात् । ततः स्कम्- 'कारणं व्यवहारकालं न संभवत्येव' इति ।

भावि तयोः कारणम् तन्व (तद् भावि) काल एव संभवाष्य परः (वतीत्य) परः विद्यापि यदि व्यवहारकालोऽर्थः कारणं को दोपः ? चिरभावी कथं कारणमिति चेत् ; कथं मरणादिः तथाविधः " अरिष्टादेः येन 'अतः तद्नुमानं कार्यलिङ्गज (ङ्गजंस्यात् )? नरकादिदेशव्यवहितं कथं देशान्तरे शब्दकारणमिति चेत् ; उक्तमत्र कथं भवतोऽपि स्वप्नान्तिकशरीरं देशान्तरे सुप्त- शर्रारात ? सुप्तादेवी देशान्तरनीतस्यै पूर्वचित्तान् प्रवोध इति ।

नतु यदार्थात् कुतिहिचत् शब्दस्य जन्म ; तदा (तद)भावे न म भवेत् , भवित च ै अन्य-थापीति चेत ; उच्यते—यदि ै प्राप्या[त् ] हदयस्य जलाभासस्यै जन्म, कथं मरीचिकाचके २ १ नहि तत्र स्तानादिकं प्राप्यमस्ति । भ्रान्तः स इति चेत् ; अन्यत्र समानम् । अर्थभावाभावयोः

<sup>(</sup>१) बीद्धापेक्षया । "नाऽहेनुविषयः"-प्र० वातिकाछ० ३।४०६ । "शहेनुश्च विषयः कथम्"-प्र० वा० । "नाकारणं विषयः"-प्र० वा० मनोरथ० २।२५७। (२) 'पूर्व' इति निर्धकम् । (३) पूर्वकाछ-भाविनि । (४) ज्ञानाविषयग्वात् । (५) सद्द्ये प्रवृतौ । (६) प्रवृतौ आन्तता स्यात् ।(७) प्रत्यक्षम् । (८) शहदः प्रमाणम् । (९) प्रत्यक्षादिना यदेव दृष्टं स्वकारणभूतं वस्तु यस्त तेन प्राप्यम् प्रवृत्तौ सत्याम्, तयोरेकसन्तानतानिश्चयः वृत्तः इत्यभिप्रायः । (१०) 'कार्यकारणभावे सति साद्द्रयात्' इत्यर्थः । 'हेनुफल-भावः' इत्यिकं विद्येषणं 'साद्द्रयात्' इति हेती देयमिति भावः ।(११)यदा सुगतः इतरजनज्ञानं जानाति वदा सुगतज्ञानेन इतरजनज्ञानस्य विषयतया कार्यकारणभावोऽस्ति, साद्द्रयमि ज्ञानरूपतया विद्यते एव, अतः तयोरेकसन्तानत्वं स्यादिति भावः । (१२) पूर्वे रसोऽपि सन् तस्माज्ञायमानः कदाचित् अन्यः स्यात् अथवा सन्तानान्तरवर्ती सदशो रसः स्यादिति शक्तान निवर्तते । (१३) भाविकारणवादी प्रज्ञाकरः । (१४) चिरभावी । (१५) अरिष्टादेः । (१६) पुरुषस्य । (१७) जाम्रिक्तात् । (१८) अर्थाभावे । (१९) अर्थाभावेऽपि । (२०) भाविनः । (२१) विपरीतज्ञानस्य । (२२) जक्षण्ञानं स्यात् ।

एकः शब्दः ; कुत एतत् ? प्रतिज्ञानात् ; अत एव प्राप्यार्थिकयाभावाभावयोः जलप्रतिभास एकः स्यात् । 'व्यवहारी तथा न मन्यते' इत्युभयत्र समानम् । तत्र किंचिदैतस्य (तत्) ।

नतु दश्यप्राप्ययोरेक व्य (कत्वाध्य) वसायत् (यात ) दृश्य (श्यः) व्यवहारकालेऽप्यस्ति इति वेत् ; अत्राह-विकल्प इत्यादि । विकल्पेन कल्पितं दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तस्मात् विकल्प- कल्पिता [त्] । किंभूतान् ? अवस्तुनः अर्थिकयासिद्धौ अङ्गीकियमाणायां स्थलक्षणदर्शनं क उपयुज्येत ? न कचित् , विकल्पादेव सर्वदा प्रवृत्तिसद्भावात् [५०१क] सोऽयं दृश्यप्राप्य- योरेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्ष (क्षं) भाविनि प्रमाणमिच्छन् अभ्यासेऽविकल्पकमेव इच्छतीति कथं स्वस्थः ?

किंच, दृश्ये प्राप्यस्य कुतिहचन सर्वथा आरोपे, नीवन्मात्रमेव इति कथं तैथापि प्रवृत्ति१० येतोऽस्य व्यवहारः सुघटः स्यात् ? प्राप्ये दृश्यस्य प्राप्यवद्स्यापि परोक्षता इति स एव प्रवृस्यभावः । निह परोक्षे समारोपितमन्यर्था भवति । कथि चहादोऽनिष्टः परस्य । अथ विकल्पकारणत्वाद[वि]कल्पः प्रमाणम् ; तत्राह—तत्कारणत्वेऽपि इत्यादि । 'न चेयं दृष्टिः स्वकारणस्येव रूपमनुकरोति' इत्यनुत्र (नुवर्तते) ।

पुनरिप युक्त्यन्तरमाह-ज्ञानं नीलेन इत्यादि ।

### [ ज्ञानं नीलेन सारूप्यं स्वस्य रूपस्य दर्शयेत् । नो चेन्नीलान्तराणां वा सर्वधाऽयमसद्ग्रहः ॥२६॥]

वर्णाद्यात्मकोऽत्रवोधोऽयं स्त्रार्थेन स्वस्य अत्यन्तसाह्रप्यं स्त्रीकरोति न तत्कारणा-दीनामपि नीलान्तराणामिति कथं सम्भाव्यम् ? यतः अनन्यभागसाधारणोऽथीत्मा प्रत्यक्षविषयः स्यात् । संविदां तदाकारानुकारित्वात् ।]

२० वा इत्यवधारणे 'नीलेन' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टच्यः । नीलेनेव साक्षात् कारणेनेव ज्ञानं साक्ष्टपं स्वस्य रूपस्य स्वभावस्य दर्शयेत् सर्वधा नीलत्वमात्रेणेय क्षणक्षयादिनापि नो न चेत् यदि नीलान्तराणं(णां)रूपस्य नीलेन साकृष्यं स्वस्य वा दर्शयेत् अयं परस्यासंग्रहः(सद्ग्रहः)विकृषाभिनिवेशः ।

कारिकार्थमाह-अयं स्वसंवेदनविषयो वाऽववाधो बाह्यघटादिश्चानं सीत्रान्तिकस्य, वर्णान्य धारिम(द्यातम) कः वाह्यक्रपादिप्रतिबिम्बः स्वार्थेन स्वस्य साक्षात कारणेन अर्थेन नीलादिन विशेषेण स्वस्य आत्मनः अत्यन्त[सा] रूप्यं सर्वाकारसादृश्यं स्वीकरोति न नीलान्तराणां स्वस्य सारूप्यं स्वीकरोति । किंभूतानाम् ? तत्कारणादीनामपि इति । तच्छव्देन ह्यानस्य स्वार्थो नीलादिविशेषः [५०१ख]परामृ श्यते । तस्य कारणमादिर्येषां तत्सन्तानपातिनां सर्वेषामन्येषां वा तानि तेषामपि इति कथं संभाव्यम् ? न कथंचित् । यतः संभावनात् ३० अनन्यभाग् असाधारणोऽर्थात्मा प्रत्यक्षविषयः 'स्यात्' इत्यध्याद्दारः । एवं मन्यते—निह

<sup>(</sup>१) एक एव शब्दः कथं प्रयुज्यते ? (२) इत्यमात्रमेव । (३) प्राप्तु योग्यस्याभावात् । (४) सर्वथा आरोपे सित । (५) इत्यस्यापि । (६) प्रत्यक्षम् । (७) इति चेत्ः । (८) योगाचारस्य ।

हानं स्वार्थस्यापि दीयाद इव धनम् आकारं गृह्वाति इत्युच्यते । सदृशं च तत् सर्वनीलाँधैः इति । यदि स्वार्थेनेव सारूप्यम् ; तर्हि चित्रो मित्रानुकारीति लोके न्यपदेशो न स्यादिति ।

नतु स्वार्थस्यैव रूपं स्वीकुर्वदुपलभ्यते ज्ञानम् [न] नीलान्तराणाम् तेन एवमुच्यते इति चेत् ; अत्राह—तदाकार इत्यादि । तेषां नीलान्तराणाम् आकारानुकारित्वात् संविदाम् । भवत्वेवम् , ततः किम् ? इत्याह—प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

#### [प्रत्यक्षं सदसद्ग्रुपसामान्यार्थं तथा स्मृतिः। प्रत्यभिज्ञा वितर्कश्च सङ्कोतस्तत्र नासति॥२०॥

सदसदात्मिन प्रत्यक्षमन्यत्र स्मरणादिकं प्रमाणं तद्व्यवहारान्यथानुपपत्तेः। शब्दार्थविकल्पयोः तद्विपयत्वात्। तत्र समयः कर्त्रं शक्यः फलवानिप ताद्दशिक्षकाल-विपयत्वात्। अन्यथा अर्थिकयानुपपत्तेः कथं कुतिव्यत्वत् व्यवहारप्रवर्तनं यतः तत्प्रामाण्यम्, १० अर्थिकया[ऽभावे तदभावात्।]

प्रत्यक्षं चक्षुरादिज्ञानम् । तत् किंभूतम् ? इत्याह—सद् इत्यादि । सच विज्ञानं तस्य स्वयमुपलभ्यमानत्वान्—\* "उपलम्भः सत्ता" [प्र० वार्तिकाल० ३१५४] इति, असच्च तत् स्वकारणकारणादिकम् , अस्य साक्षादप्रतीतेः सदसनी तयो स्त्यं स्वभावो न व्यावृत्तिमात्रं ततो भिन्नं वा, तत्स्वामान्यं (तत्सामान्यं) च सदशपरिणामलक्षणमधो यस्य १५ तत्त्रथाक्तम् । यथा अर्थेऽदृष्टेऽपि तत्सदश्चानदर्शनदर्शनात् 'नै' नीलादिता 'दृष्टा' इत्युच्यते, तथा शावलेयादावदृष्टेऽपि तत्सदश्चाण्डदर्शनात् तत्सदृशपरिणामसामान्यं दृष्टमुच्यतामिति भावः । तवा च (तथा च) यदुक्तम् अ च दा दि ना—\* "एकव्यक्तिदर्शनकाले अन्यासाम-दर्शनात् [५०२क] कथं तदाधारं सामान्यं प्रत्यक्षतः प्रतीयते ?" इति ; तदनेन निर्-स्तम् । भवतु प्रत्यक्षं तदर्थम् , ततः किम् ? इत्याह—तथा तेन प्रकारेण स्मृतिः सदसद्रूप- २० सामान्यार्थेति, तथा प्रत्यभिज्ञा तदर्था, वितर्कर्च तदर्थः सङ्केतः तन्न तस्मिन् याये-(न्याये) सित नासित अपोहे अपि तु वस्तुनि ।

कारिकां विशृण्वन्नाह-सद्सद्ात्मिन भावाभावात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षम् अन्यत्र स्मर-णादिकं प्रमाणम् । कृतः ? इत्याह-तद्व्यवहार इत्यादि । प्रमाणव्यवहारस्य अन्यथानुप-पत्तेरिति निवेदितमेतत् ।

नतु भवतु तत्रैप्रत्यक्षम् अन्यत्व (अन्यद्वा)प्रमाणम् , नतु (नतु)शब्दः तज्जो वा विकल्पः तत्र प्रमाणम् , अन्यविषयत्वादिति चेत् ; अत्राह्-शब्द् इत्यादि । शब्द्स्वा (ब्द्श्चाऽ) श्वेविकल्प- [श्च] न ईश्वरादिविकल्पः, तयोश्च तद्विषयत्वात् सदसदात्मकवस्तुगोचरत्वात् । तथा चोक्तम्-

\*''सदसद्वस्तु (तदतद्वस्तु)वागेषा तदेवेत्यनुशासती । न सत्या स्यान्यृषावाक्यैः कथं तत्त्वार्थदेशना १॥''

[आप्तमी० इलो० ११०] इति ।

३०

<sup>(</sup>१) उत्तराधिकारी । (२) 'न' इति निरधंकमत्र । (३) सदासदात्मकवस्तुनि । (४) शब्दजः । (५) सामान्य ।

ततः किं जातम् १ इत्याह—समयः सङ्कतः तत्र सदसदात्मिन वस्तुनि शक्यः कर्तं न केवलं शक्य एव कर्तुम् अपि तु फलवानिष । कुतः १ इत्याह—ताद्दशः सदसदात्मनोऽर्थस्य त्रिकालिविषयत्वात् । एतदिष कुतः १ इत्याह—अन्यथा इत्याद (दि) । अन्येन अर्थस्य त्रिकालिविषयत्वामावप्रकारेण अर्थस्य उत्तरकार्यस्य अनुभवस्य वा क्रिया करणं तस्याः अनुपपत्तेः इति । ५ तस्याः किम् १ इत्याह—कथम् इत्यादि । कुत्रिश्चत् प्रत्यक्षात् अनुमानाद्वा व्यवहा[र]प्रवर्त्त [नं]यत एकान्तवादिनः [५०२ख] कथं तत्प्रामाण्यं प्रत्यक्षादिमानत्वम् । ननु यदि नाम तदनुपपत्तिः प्रामाण्यस्य किमायातम् येन तम्न स्यात् १ इत्याह—अर्थिकया इत्यादि ।

एवं शब्दानां वस्तुनि सङ्केतं तत्र च तत्साफल्यं प्रतिपाद्य अधुना यदुक्तम्-\*"विवक्षाप्रतिवन्ध(बद्ध)जन्मानः शब्दाः तामेव स्चयेयुः" इति ; तद्षयन्नाह-वाक्यानाम् इत्यादि।

# [वाक्यानामिवशेषेण वक्त्रभिषेतवाचिनाम् । सत्यादनव्यवस्था स्यात्तत्त्वमिध्यादशेनात् ॥२८॥

वाक्येषु वक्त्रभिप्रायस्चनेषु अविशेषेण तस्वविषयत्वमन्तरेण सत्यानृतव्यवस्था नोषपद्यते प्रत्यक्षवत् । संवृतेः मिथ्यैकान्तात्मकत्वात् तद्विकल्पात् कृतः तस्वप्रतिलम्भो यतो वादी विजयी स्यात् । बहिरन्तश्च प्रतिक्षणं परस्परात्मकं स्वलक्षणमनुभवतोऽपि १५ तिमिरादिप्रत्यक्षस्य ज्ञानायरणकर्षण उद्योदीरणाभ्यामन्यत्र कृतः निरन्वयैकान्ते विपर्ययप्रतिपत्तिः ?]

पदस्य अर्थव्यभिचाराद् व्यवहारानुपयोगाद् वाक्यानां विपर्ययान् इति वाक्यानाम् इत्युक्तम्। तेषां किंभूतानाम् ? इत्याह—वक्त्रभिम्नेतवाचिनाम् विवक्षितवाचिनाम् इत्यर्थः। केन ? इत्याह—अविद्यापेणा साकल्येन यथा हरिहरिहरण्यगर्भवाक्यानां तद्वाचित्वम् ; तत्राह—१० सत्यानुनव्यवस्था सुगतवाक्यानां सत्यव्यवस्था क ण च रा दिवाक्यानाम् अनुनव्य-वस्था या सा स्यात् न । पूर्वकारिकातो 'न' इत्यनुवर्त्तने । क (वक्त्र)भिम्नेतवाचि-नामित्येतदिशेषणं हेनुश्च अविश्वयेण तद्वा[वित्वा]दिति । एवं मन्यते—नंद्वाचित्वान् यदि सुगतवाक्यानां सत्यव्यवस्था अन्येषामिष स्थात् । निहं तान्यपि वक्त्रभिन्नेतादन्यत्र वर्त्तन्ते । अथ नेपां तत्त्वप्रतिपादनाभावादनृतव्यवस्था ; अत एव सुगतवाक्यानामिष ईयमेवास्तु । नैवम् , १५ अर्व (अर्थ)प्रतिवन्धेतरकृतं(त)विशेषसद्भावान् । तथाहि—अर्थेन्यः सुगतज्ञानं ततो वाव्छा तस्याश्च वाक्यानि, नैवमन्यत्र । ततोऽपि तद्वयवस्था अनुमान(नं) तदा भवदुक्तम्(भवेत् , तदुक्तम्) अः पणिप्रदीषप्रभयोः'' [प्रव्वाव्यवस्था अनुमान(नं) तदा भवदुक्तम् (भवेत् , तदुक्तम्) अः पणिप्रदीषप्रभयोः'' [प्रव्वाव्यवस्था स्यादिनि । कृतः स्यात् १ इत्यत्राह्—तक्विमिध्या-

<sup>(</sup>१) अर्थिकियानुपपितः । (२) तुलना-''वस्तृष्त्रापावारविषयो योऽथीं बुद्धी प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नार्थतस्वनियक्वनम् ।''-प्र॰ वा॰ १।४ । (३) अर्थव्यभिचाराभावात् । (४) अभिप्राय-वाचित्वात् । (५) कणादादिवाक्यानामपि । (६) अनृतक्यवस्थेव । (७) सुगतवाक्यं परम्पर्या अर्थ-प्रतिबद्धं नंतरवाक्यमिति । (८) उत्पद्धते । (९) 'मणिबुद्धशाभिधावतोः । मिध्याक्तानाविशेषेऽपि विशेषोऽ-धिक्रियां प्रति ॥' इति शेषः ।

र्थदर्शनादिति । तत्त्वार्थस्य मिथ्यार्थस्य दर्शनात् प्रतिपादनात्, हशेणिजन्तस्य अये प्रयोगः ।

कारिकार्थं कथियतुमाह—वाक्य इत्यादि । वाक्येषु सत्यानृतव्यवस्था नोषपद्यते । किं सर्वेषु ? न, इत्याह—वक्त्रभिप्रायस्चनेषु । तेष्विप केषुचित् सा भव [ती] ति चेत् ; अत्राह—अविशेषेण इति । किमन्तरेण नोषपद्यते ? इत्याह—तत्त्व इत्यादि । अत्र दृष्टान्तमाह—प्रत्यक्ष ५ इत्यादि । न परमार्थतः तत्र तद्वयवस्था अपि तु संवृतेः, अतः परमार्थतः तत्र तद्मावसाधनं सिद्धसाधनमिति चेत् ; अत्राह—संवृतेः इत्यादि । सत्यानृतव्यवस्थाऽभावेऽपि तद्वयवस्थाविकस्पः संवृतिः तस्याः मिथ्येकान्तात्मकत्वात् मिथ्यारूप एकान्तः मिथ्येकान्तः तदात्मकत्वात् कारणात् तद्विकल्पात् शब्दिकल्पात् कृतो न कृतिश्चत् तत्त्वस्य कृतकत्वादिसाधनस्य अन्यस्य वा प्रति-लम्भो यतः कृतकत्वादिवचनात् वादी विजयी स्यात् । नहि तद्विकल्पसंवृत्या तत्त्वविषयो १० व्यवस्थाप्यमानः तत्प्रतिलम्भहेतुः, अतिप्रसङ्गात् ।

स्यादेतन्-द्विचन्द्रदिश्तिमिरिकद्वयवन् सर्वत्र तद्वयवस्था इति चेत्; अत्राह-तिमिर इत्यादि । स्वलक्षणमनुभवतोऽपि न केवलमन्यस्य विपर्ययविष्ठ(यप्र)तिपत्तिः विपरीतार्थगृहीतिः । किंभूतम् ? इत्याह-परस्पर् इत्यादि । भेदाभेदात्मकमित्यर्थः । क ? इत्याह-बहिरन्तश्च प्रतिक्षणमनुभवन्तः(तः) [५०३ ख] कस्य ? इत्याह-प्रत्यक्षस्य । किंभूतस्य ? इत्याह-१५ तिमिर इत्यादि । व्याख्यातमेतन् ।

सी तस्य कुतः ? इत्यत्राह—कुतोऽन्यत्र इत्यादि । स्वयमुद्योवी(दी)रणाभ्यां कुतोऽन्यत्र अपि तु ताभ्यामेव तस्य [त]त्प्रतिपत्तिः इति । कस्य ताभ्याम् ? इत्याह—कर्मणः । किंभूतस्य ? इत्याह—'ज्ञान' [इत्यादि । किस्मन् ?] इत्याह निरन्वयंकान्त इत्याद्य (दि । अयम) भिप्राय (यः) — दिचन्द्रदर्श (शिं) तैमिरिकड यस्य आन्त्या शब्द व्यवद्यादर्शनान् सर्वत्र तत्करूपनाया (यां) प्रत्यक्ष- २० स्यापि व्यावर्णितरूपस्य मिथ्यादृष्टेः कचिद् विपर्ययप्रतिपत्तिदर्शनान् सर्वत्रानाद्यासः स्यादिति ।

ननु भवतु प्रत्यक्षस्य कर्मसंदिलप्टस्य ताभ्यां तिंत्र्यतिपत्तिः शब्दस्तत्त (शब्दस्य तु) तद्विपरी-तस्य सा कुतः ? इत्याह—उदयोदीरणाभ्याम् इत्यादि ।

# [उदयोदीरणाभ्यां च तदावारककर्मणाम् । मिध्यार्थदर्शनज्ञानान्मिध्यार्थत्वं गिरां स्मृतम् ॥२९॥

क्षायोपश्चिकस्यापि भावस्य घातिकर्भोद्दगोदीरणामाने तन्त्रप्रतिपत्तिः, न केवलं तज्जन्म [सारूप्याभ्याम्] तदनेन कृतश्चित्तन्त्वं व्यवस्थापयितुकामेन स्वाभिष्रेत-मात्रं निरस्ततन्त्वं संस्चियितुमयुक्तम् पक्षान्तरानितशायनात्। स्वयमभिमतस्य सत्यानृतस्य अनृतानृतात् न कश्चिद्विशेषं पश्यामः वक्त्रभिष्रायमात्रे तद्वथापारोपगमात्।]

गिरां शब्दानां मिथ्यार्थत्वं स्मृतं पूर्वाचार्येरनुकातम् । कुतः १ इत्याह-मिथ्यार्थ- ३०

<sup>(</sup>१) 'दर्शमात्' इति।(२) विषरीतार्थं गृहीतिः।(३) उदयोदीरमाभ्याम्।(४) विषयं प्रतिपत्तिः।

दर्शनज्ञानादिति । तदिप कुतः ? इत्याह—उदयोदीरणाभ्याम् । केषाम् ? इत्याह—तद् इत्यादि । [तदि]त्यनेन शब्दनिमित्ते दर्शनज्ञाने गृद्धेते [तदावारककर्मणाम् ] ।

कारिकां विदृण्वन्नाह-क्षायोपश्चिमकस्यापि इत्यादि । भावस्य ज्ञानस्य । किंभूतस्य ? [क्षायोपश्चिमकस्यापि] क्षयोपश्चमप्रयोजनस्यापि । तस्य किम् ? इत्याह—तत्त्वप्रतिपत्तिः । ५ किस्मिन् सित ? इत्याह—धाति इत्यादि । धातिकर्मोद्योदीरणाभावे सित इत्यर्थः । तदु-त्पत्तिसारूप्याभ्यां स्यादिति चेत् ; अत्राह—न केवलं तज्जन्म इत्यादि । प्रकृतं निगमयन्नाह—तदनेन इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् अनेन सौगतेन तत्त्वं चतुरार्थसत्यादिलक्षणं त्रिरूपं हेतुलक्षणं वा वस्तु कृतिदेचत् सुगतसम्बन्धिनोऽन्यसम्बन्धिनो वा वाक्याद् व्यवस्थापियतु-कामेन स्वाभिप्रतेपात्रम्, किंभूतम् ? निरस्ततत्त्वं संसूचियतुमयुक्तम् 'वाक्यात्' इति घटना । १० अन्यथा गां प्रतिपादियतुकामेन अद्योऽपि सूचियतुं युक्तः स्यान् । अप्रकृतत्त्वमुभयत्र । गत्यन्तरस्याभावात् तत्सूचनिमिति चेत् ; न ; तद्भावप्रतिपादनात् ।

किंच, साधु कर्नुमशक्तिमता साधुना किमसाधु कर्त्तव्यम् १ तत्र उपेक्षेव तस्य न्यायो (न्याय्ये) ति भावः । कृत एनत् १ इत्याह्-पक्षान्तर इत्यादि । सौगतपक्षान् नित्यादिपक्षः

तदन्तरं तस्मादनतिशायनात् स्वपश्चस्य, तैत्सूचनस्याविशेषात् इति ।

नमु साँगनपक्षे वाक्यस्य क्षणक्षयिवज्ञानविश्वमग्र्न्यैकान्ते यद्यपि विसंवादः तथापि न स्पादो, वक्त्रभिप्रायद्वारेण ततः तत्प्रतितेः, पक्षान्तरे तु सर्वत्र विसंवादः तत्कथमुच्यते 'पक्षान्तरानित्रायनात्' इति चेत् ; अत्राह-'सत्यानृतस्य' इत्यादि । सत्यं च तद् रूपादो अनृतं च क्षणिकत्वाद्येकान्ते सत्यानृतं शाखं तस्य । किंभूतस्य ? स्वयं बाद्धेन अभिमतस्य अङ्गीकृतस्य अनृतात् सतोऽप्यर्थस्याप्रतिपादनं तत्प्रतिपादनाभिप्रायेण सौगतेः प्रयुज्यमानं वचनमनृतं तस्माद्पि अत्यन्तासतोऽक्षणिकत्वा(द्य)कान्तस्य प्रतिपादनाभिप्रायेण[५०४ख] प्रयुज्यमानहमृत (नम् अनृत)मनृतानृत (तं)तस्मात् कंचि[द्विशेपं न पश्यामः] तत्त्वज्ञानात् इत्यर्थः । न च परस्य तदस्ति, वक्त्रभिप्रायमात्रे तद्व्यापारोपगमात् , सतोऽपि रूपादेः बद्दिः शब्देनाप्रतिपादने असदिवशेषात् इति भावः ।

कथं तत्त्वे असम्बन्धाच्छव्दान तत्त्वज्ञानं भैवत्पक्षेऽपीति चेत् १ अत्राह-वाच्य-२५ वाचकसम्बन्ध इत्यादि ।

> [वाच्यवाचकसम्बन्धः स्वतः शङ्काऽन्यथा कथम् ? असङ्केतितानन्तवाच्यभेदेऽपि गिरां श्रुतौ ॥३०॥

वाच्यवाचकयोः स्वतः सम्बन्धः कथञ्चित् सिद्धः परिणामिवशेषात् चक्ष्र्रूष्यव-दिति । कथमन्यथा किमयमाहेति वाच्यविशेषशङ्का उपपद्येत अप्रतिपन्न रूपदर्शिनः ३० तद्विशेषवत् । कथम् ?]

<sup>(</sup>१) सार्थाः । (२) वक्त्रभित्रायमात्रस्यनस्य समानःवात्। (३) असम्बद्धात् । न विद्यते सम्बन्धो यस्येति । (४) जैनपक्षे ।

वाज्यो घटादिः वाचको घटादिशब्दः तयोः सम्बन्धोऽविनाभावः। स्वतः स्वमाहात्म्यात्। न सङ्कतमात्रादेव इत्यर्थः। कथमन्यथा अन्येन स्वतः सम्बन्धाभावप्रकारेण दाङ्का संशीतिः। कदा १ इत्याह-गिरां शब्दानां श्रुतौ समीचीनश्रवणेऽपि न केवल-मश्रवणे। क १ इत्याह-असङ्कितितानन्तवाच्यभेदे। अनेन तद्भेदे न सामान्ये शङ्किति दर्शयति।

कारिकां विवृणोति—वाच्यवाचकयोः घटतच्छव्दयोः स्वतः सम्बन्धः । स्वैतः संभवंति (संभवन् नि)त्यः स्यात् । \* "औत्पत्तिकस्तु शेंब्दार्थसम्बन्धः" [मी०स्० १।१।५] स्वाभा-विक इत्यर्थः । तथा च मीमांसकपक्षः, तदुक्तम्— \* "नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः" [वाक्य प० २।२३] इँत्यादिः अत्राह्—परिणामविशेषादि वाय (दिति । वाच्य) वाचकयोः यः परि-णामविशेषः तदभावे उभयोरभाव इति तस्मात्, कथञ्चित् देशनादि (देशादि) नियतत्वेन १० सिद्धां निष्पन्नो निश्चितो वा सम्बन्ध इति । निदर्शनमाह— चक्षु (चक्षू) रूपविदिति । चक्षु-(चक्ष्य) रूपयोरिव तद्वन् । उपलक्षणमेतन् , ओत्रादिशब्दादीनां परिणामविशेषस्तत्सम्बन्धादेव चक्षुरेव रूपमेव प्रकाशयति न न्नाणादिकं [५०५क] रसादिकं वा ।

स्यान्मतम्—चक्षुपो रूपेण सन्तानवृत्त्याऽतिशयः किश्चिद्दापादितोऽस्ति, न तत्तदेव प्रकाशयिति, नैवम् अर्थेन शब्दस्यँ, तत्कथं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साम्यमिति ; तदसत् ; यतः १५ चक्षुपा रूपस्य किमिदं प्रकाशनम् ? तत्र ज्ञानजनकत्वं चेत् ; स्वसमानकालभाविनि रूपक्षणे तज्ज्ञानं जनयिति, कथमन्यथा तज्जनने रूपलक्षणः (रूपक्षणः) तत्सहकारी यतो ज्ञानेन गृह्येत, अकारणस्थाविपयत्वात ? न च समानसमयेन तृत्क्षणेन चक्षुपोऽतिशयः क्रियते । तत्कारणं (तृत्करणं) हि तज्जननात् [नाऽ]परम् । एकलक्षण (एकक्षण) योश्च हेतुफलभावः सन्ताननाश- कृत् । तन्न चक्षुःसहकारिणा रूपेण [किश्चिद्विशय]स्तथापि तत्प्रकाशयित तत् । अथ तर्दुपा- २० दानेन तृदुपकारः क्रियमाणः तेनै कृत इत्युच्यते सन्तानापक्षया ; तद्पि न सुन्दरम् ; एवं हि स्मादिनापि कृतः इति स्यात् । यथैव हि "तद् रूपमाहकरूपजनकं तथा तत्समानकालरसादेरि । कथमन्यथा "तयोः एकसामग्यधीनता । नोपादानत्वेन इति चेत् ; न ; उपादानेतरभावस्य भेदै-कान्ते अत्रमाणत्वादिति प्रतिपादितम् , अन्वयव्यतिरेकानुकरणस्य सर्वत्राविशेषात् । भवतु स्मादेरि तदुपकार इति चेत् ; न ; तस्यापि तेनै प्रकाशनप्रसङ्गात् । अयोग्यत्वान्नेति चेत् ; २५ तिहि योग्यतैव प्रकाशननिवन्धनमस्तु कि तदुपकारकल्पनया ?

किंच, पूर्वापररूपमेत्कणाममे (रूपश्चणानामे) वैकसन्तानत्वेऽपि नीलतामिव जडतामपि तेषां "तत्प्रकाशयेत्, "तस्याः अपि [तदुपकारकत्वात्] अन्यथा अंशेन जन्यजनकभावः। न

<sup>(</sup>१) मीमांसकः प्राहः। (२) 'शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः'-मी० स्०। (३) 'तन्नाम्नाता महर्षिभिः। सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः॥' इति शेषः।(४) कश्चिद्रतिशय भाषाधते। (५) रूपक्षणेन। (६) अतिशयकरणम्। (७) समानसमयवर्तिनोः कार्यकारणभावे न सन्तानः स्वात, सर्वेषामेकक्षणे एव उत्पद्य अनन्तरं नाशात्। (८) वर्तमानरूपक्षणस्य उपादानेन पूर्वरूपक्षणेन। (९) चक्षुषः क्रियमाणः उपकारः। (१०) वर्तमानरूपेण। (११) पूर्वरूपम् (१२) रूपरसयोः (१३) चक्षुषा। (१४) चक्षुः। (१५) अवतायाः।

चैषम् । ततो योग्यतैवास्तु इति साधूक्तम् चक्षु(क्षू ) रू [पादिवदि 1]ति ।

तदनभ्युपगमे दोषमाह—कश्यमित्यादि । कथम् अन्यथा अन्येन स्वतः सम्बन्धाभाव-प्रकारेण उपपद्येत घटेत । का ? इत्याह—बाच्यिवशेषशङ्का । किंभूता ? इत्याह—किमयमाह इति । कुतः ? इत्याह—अप्रतिपन्न इति । निदर्शनमत्राह—रूपदर्शिनः पुरुषस्य तद्विशेषवत् ५ रूपविशेष इव ।

परमतमाशक्कते निरा[कर्तुं] 'कथम्' इत्यादि । तत्रोत्तरमाह-यथा इत्यादि ।

[यथा प्रत्यक्षभेदाः स्युः समयापेक्षनिर्णयाः । तथा दान्दार्थभेदाः स्युः सङ्कोतापेक्षनिर्णयाः ॥३१॥

प्रत्यक्षेण विषयीकृतेषु स्वपररूपादिविशेषेषु यथा कृतसङ्केतिनश्चयपाटवाः स्वातु-१० भूतिवशेषान् विवेचयन्ति न तथेतरे । न चंतावता इतरे अनुपलब्धा एव, सत्यपि सङ्केते तथाऽप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । तथा शब्दार्थोपलिमनः समयस्तिद्वशेपनिर्णयहेतुः । कथं पुनः स्वाभाविकः सम्बन्धः सङ्के तादन्यथा क्रियेत ? न हि भावस्वभावाः पुरुपच्छया परावर्त्यन्ते निःस्वभावताप्राप्तेः ? वचनं तु दाराः पण्णगरीत्यादी यथा वाचकत्वेन वक्त्तिर्भिनियम्यते तत्त्रथेवानपेक्षितवाद्यार्थं परावर्त्यम् । नतदेवम्, परमार्थतः तत्सम्बन्धव्यपदेशयोः सङ्कर्व्य-१५ तिकरप्रसङ्गात् ।]

प्रत्यक्षप्रमितोऽर्थः प्रत्यक्षः तस्य भेदाः अवान्तरिवशेषाः यथा येन तथा योग्य-[ताप्र]कारेण अन्येन वा स्युः भवेयुः । किंभूताः ? इत्याह—समयापेक्षिनिर्णयाः समयापेक्षः निर्णयो येषामिति, सङ्कतेष्रहणमुपलक्षणं तेन दर्शनपाटवादेरिप ष्रहणम् । नथा दाब्दार्थभेदाः स्युः सङ्कतापेक्षनिर्णयाः ।

एवं मन्यते-यथा अनुभवः स्वार्थभेदनिश्चये स्वतो योग्योऽपि, न हि तस्य तद्योग्यता निश्चयेन क्रियते अन्योऽन्याश्रयदोष (पात्), न स्वसत्तामात्रेण निश्चयं तत्र जनयति क्षणभङ्गादौ प्रसङ्गात्, अपि तु सहकारिकारणं सङ्कोतादिकमपेक्ष्यत (क्षते) तथा शब्दोऽपि स्वतो योग्यते एव स्वार्थिवशेषे सङ्कोतमपेक्ष्य निर्णयं जनयति । तथादृष्टेरुभयत्र समत्वादिति ।

कारिकां विवृण्वन्नाह—प्रत्यक्षेण इत्यादि । [प्रत्यक्षेण] चक्षुरादिदर्शनेन विषयीकृतेषु । केषु ?

२५ [५०६क] स्वपररूपादिविशेषेषु स्त्रं च प्रत्यक्षं प्रश्च बिर्ह्यटादिः तयोर्थथासंभवं ये रूपादिविशेषाः तेषु यथा कृतसङ्क तिनश्चयपाटवाः कृतश्चासां सङ्क तश्च तेन निश्चयपाटवं येषां ते
तथोक्ताः यथा स्वानुभूतिविशेषान् विवेचयन्ति व्यवस्थन्ति न तथा इतरे [अ]कृतसङ्क तेषाटवः
(वाः) तथा न ताव यं ति (तान व्यवस्थन्ति) न चैतावता तैरितरे विशेषाः अनुपलब्धा

एव अपि तु उपलब्धाः । इतः ? इत्याह—सत्यि सङ्क ते तथाऽप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । तथा
३० शब्दार्थोपलम्भिनः समयः सङ्क तः तिहिशेषनिर्णयहेतुः शब्दार्थभेदनिश्चयकारणम् ।

परः प्राह-'कथम्' इत्यादि । कथं पुनः स्वाभाविकः वाच्यवाचकयोरात्मभूतः योग्यता-

<sup>(</sup>१) अन्न प्रतिः श्रुटिता । (२) योग्यत्वादेव ।

छक्षणः सम्बन्धः सङ्के तादन्यया अर्थान्तरप्रतिपादनप्रकारेण क्रियेत । अयमिभप्रायः परस्यशब्दस्य वित् (चेत्) सर्वत्र वार्थे स सम्बन्धः, प्रतिनियते या १ प्रथमपक्षे युगपत् ततः सकछार्थप्रतीतिः स्यात् । इतरत्र विपरीतसमयाद् अर्थान्तरे प्रवृत्तिर्न स्यात् । अथ सङ्केतान्तराद्
अर्थान्तरप्रतिपादनयोग्यता अस्य इति चेत्; अत्राह—निहं इत्यादि । हिर्यस्मात् न भावानां
शब्दादीनामर्थानां [स्वं]भावाः ['पुरुषे]च्छ्या परावर्त्त्यन्ते अन्यथा अन्यथा च जायन्ते । ५
कृतः १ इत्याह—निःस्वभावता['प्राप्ते स्तद्भा]विनामिति । शब्दस्वभावोऽपि तिर्हं सङ्केतानु
(ताम्र) परावर्त्तत् (वर्त्यते) इति चेत्; अत्राह—वचनं न्वि['त्वित्यादि । दाराः पण्णगरीत्यादी]
यथा वाचकत्वेन वक्तुभिनियम्यते तद्वचनम् [५०६स्व] तर्थवानपेक्षितवाद्यार्थं पराव['र्न्यमिति
जातपरिणा]मेन सम्बन्धः । 'दाराः पण्णगरी' इत्यादि अत्रोदाहरणम् । 'एतद् दृषयमाह—नितदेवम्
इत्यादि । एतत् परक["स्थितं भाषितं] परमार्थतो नैवम् । कृतः १ इत्याह—तत्स्वम्बन्धं १०
(तत्सम्बन्धं) त्यादि । तयोः वाच्यवाचकयोः सम्बन्धश्च व्यपदे[श्वैदच अस्येदं] वाचकं वाच्यं
चेति प्रतिपादनं तयोः सङ्करः सर्वपामयोगव्यवच्छेदादीनामेव व (मेकत्र) गमनं व्यतिकरः
परस्परविषयगमनम् तयोः प्रसङ्कात् ।

तत्त्रसङ्गोऽस्त्येव इति चेन् ; अत्राह्-विद्योषण इत्यादि"।

[विद्योषणविद्योष्याभ्यामुक्तौ च क्रियया सह । अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगं न चान्यथा ॥३२॥

व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः। सामध्यीचापयोगेऽधीं गम्यः स्यादेवकारयोः॥३३॥

न वै पुरुपेच्छया चित्रो धनुर्धर एव, पार्थ एव धनुर्धरः; नीलं सरोजं भवत्येवेति अयोगच्यवच्छंदादिस्वभावस्थितवाक्येषु अन्यथात्वं संभाव्यते, तथाप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । २० तत एव एवकारप्रयोगविकलेष्वपि वाक्येषु सामर्थ्यात् भवत्येव अयोगच्यवच्छंदा-दिप्रतिपत्तिः, न विवक्षया तत्प्रतिपत्तिः, तद्ग्रहणलात् । तथेव स्यात्कारप्रयोग-विकलेष्वपि वाक्येषु स्वरूपादिप्रतिपत्तिः ।]

विशेषणं नीलत्वादि विशेष्यम् उत्पलत्वादि ताभ्याम्, किया भवत्यादिका तया च सहोक्ती द्र(प्र)योगे सित अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगं व्यवच्छिनत्ति । ६५ कस्य १ इत्याह—धर्मस्य । कः १ इत्याह—निपातः । किं सर्वः १ न, इत्याह—व्यतिरेचकः

<sup>(</sup>१) अत्र प्रतिस्त्रुटिता । (२) नुरुना-"यद् यथा वाचकत्वेन वक्तृभिविनियम्यते । अनपेक्षित-बाह्मार्थं तस्त्रथा वाचकं वचः ॥ दाराः पण्णगरीत्यादी"""-प्र० वा० ३।६५, ६६ । (३) अत्र प्रतिकृटिता । (४) तुरुना-"अयोगं योगमारैरत्यन्तायोगमेव च । व्यविष्ठनित्त धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥ विद्योषणविद्योग्यां क्रियया च सहंदितः । विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि सर्वोऽर्योऽयं प्रतीयते ॥ व्यवच्छेदफर्लं वाक्यं यत्वच्यो धनुर्थरः । पार्थो धनुर्थरो नीलं सरोजमिति वा यथा ॥"-प्र० वा० ४।१९०-९२ ।

प्वकार इत्यर्थः । तथा[हि]-विशेषणेन सहोक्ती 'अयोगं विशेषेण (ब्येण) अन्ययो ग कियया वा अत्यन्तायोगम् एवकारो धर्मस्य [ब्य]विच्छनतीति । पुरुषेच्छातो न स्वस्वभावत इति चेत्; अत्राह-न च नैव अन्यथा उक्तापिछातः (क्तोऽपीच्छातः) 'तं तेस्य संव्यवच्छिनति तथाऽदर्शनात् । निह 'चित्रो धनुर्धर एव' इत्युक्ते इच्छातोऽपि परयोगस्य व्यवच्छेदः प्रतीतिविषः (षयः) ५ इतरथा यथाविन्यासमेव च इष्टार्थप्रतीतेः भिन्नप्रक्रमयोजनं सर्वत्र अयुक्तं भवेत् । स्यादेतत्-अनादिरयं सङ्कोतो विशेषणादिना सह प्रयुज्यमान एवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदकृदिति, तर्तः तथा प्रतीतिः न शब्दस्वभाव्यात् [५०७क] अन्यथा सङ्कते हि तथैव तं व्यवच्छिनति, न वादौ प्रसायस्ति (न चात्र दोषोऽस्ति) इति; तदयुक्तम्; यतः तथा सङ्कत्यतोऽपि छोकस्यानिवृत्तेः। न खलु 'पश्चस्यैव धर्मो हेतुः' इति वाक्याद् 'अयोगव्यवच्छेदं प्रतिपद्यस्व' इत्युक्तोऽपि छोकः तथा १० प्रतिपद्यते इति ।

अत्रैव युक्तयन्तरमाह—सामध्योच्च इत्यादि । च शब्दः अपिशब्दार्थः भिन्नप्रक्रमः । ततोऽयमर्थः—अप्रयोगेऽपि अनुवारणेऽपि । कयोः ? स्यादेवकर्योः । किम् ? इत्याह—गम्यः । कः ? इत्याह—अर्थः । कुतः ? इत्यत्राह—सामध्यीत् । एतदुक्तं भवति—यदि इच्छात एव तद्र्यः प्रतीयते, तदा 'तद्र्ययोगे तद्चिछार्साति कुतो निश्चयः ? अथ च तद्र्यः सामध्यात् १५ प्रतीयते इति ।

[कारि]काया युगलं विवृण्वन्नाह-चित्रो धनुर्धर एव इत्यादि । चित्रो विशेषः (ध्यः) तस्य धनुर्धर इति विशेषणम् अस्मात् पर एवकारः, पोऽथोंजनौ (पार्थः अर्जुनः) विशेष्यः अस्माच परः एव स (एवकारः) तद्विशेषणं धनुर्धर इति, 'नीलं सरोजम्' इति विशिष्टं कर्त्र निर्दिष्टं तिकया 'भवति' इति, अस्याः पर एवकार इत्येवं यथा स्तम् (स्वम्) अयोगा(ग)व्यव-२० च्छेदादिना स्वभावेन स्थितानि यानि वाक्यानि तेषु नवै नेव पुरुषच्छया अन्यथात्वं विपरीतत्वं संभाव्यते । कृतः १ इत्याह—तथा इत्यादि । तथा तेन पुरुषच्छया अन्यथात्व-प्रकारेण प्रतिपत्तिप्रसङ्गात् अयोगव्यवच्छेदादिसंवित्तिप्राप्तेः । अथवा 'तथा सौगताभिमत-प्रकारेण प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्' [५०७वा] इति माह्यम् । विशेषणादिसहि स तान्न (सिहतात्त) तो गर्दभादिप्रतीतिप्रसङ्गादिति ।

२५ अधुना 'सामध्यीच 'इत्यादि व्याख्यातुमाह—तत एव इत्यादि । तत एव पुरुषेच्छया अन्यथा संभावनाभावादेव सामध्यीद् भवति अयोगव्यवच्छेदादिप्रतिपत्तिः । क ? इत्याह—वाक्येषु । किंभूतेषु ? इत्याह—एवकारतत्प्रयोगविकलेष्विप । विवक्षया तत्प्रतिपत्तिरिति चेत् ; अत्राह—न विवक्षया तत्प्रतिपत्तिरिति । तथाहि—\*''पक्षधमस्तदंशेन व्याप्तः'' । [प्र०-वा०३।१] इत्यादि वाक्ये अन्यथा विवक्षायामिप नान्यथात्वं संभाव्यते प्रमाणवाधनात्, ३० प्रत्यक्षामासवत् ।

<sup>(</sup>१) असम्बन्धं व्यवविक्रमितः (२) अन्येन सह सम्बन्धं व्यवविक्रमितः (३) अत्यन्तसम्बन्धा-भावं व्यवविक्रमितः, तत्र सम्बन्धमेव द्योतयितः । (४) अयोगादिकम् । (५) विद्येवणादेः । (६) एवकारो निपातः । (७) अन्यसम्बन्धस्य (८) चैत्राद् भिन्नस्य मैत्रस्यापि धर्नुधरस्वाविरोधात् । (९) सङ्केतात् । (१०) एवकाराद्यप्रयोगे ।

ननु यदि एवकारप्रयोगविकलानि वाक्यानि कानिचित् सन्ति, कुतः तेषु इदमवगम्यते—
'अयमर्थः अत्र एवकारस्य' इति ? निह शश्यक्तस्य अयमर्थ इति शक्यमवसातुम् । अदर्शनमुभयत्र, इति चेत्; अत्राह्—तद्ग्रहणतादिति । तेन सामर्थ्यलभ्येन अर्थेन ग्रहणम् उपादानं
यस्य एवकारस्य तस्य भा[वा] तत्त्वात् । यथैव हि धूमः प्रतीयमानः स्वकारणमप्तिं [त] दिवनाभावाद्गमयित तथा अर्थोऽपि कुतिश्चित् प्रतीयमानः स्ववाचकमन्यिभचारं'। तद्यथा, अ''नैधुखे[ऽ]गे'' ५
[जैनेन्द्र० १।१। १८] इत्यनेन वोः (धोः)एवे (एवेप)योः प्रतिपेध उच्यमानः तयोः विकारि[विकारव] द्वावं सूचयित तदभावे तयोरभावात् प्रतिपेधानुपपत्तिः । ततो ज्ञायते 'न वोः(धोः)
सर्वस्य खे' इति, सोऽपि ज्ञायमानः श्रुतार्थापत्त्या एकदेशशब्दं गमयतीति, लोकेऽपि 'स्थूलबहलो
देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इति वाक्यं [५०८क] 'रात्रो भुङ्क्ते' इति गमयित । एतत्
स्यात्कारेऽपि अतिदिशन्नाह—तथैव इत्यादि । तेन सामर्थ्यप्रकारेण स्यात्कारिवकलेष्विप १०
वाक्येपु । किम् ? इत्याह—स्वरूपादि इत्यादि ।

प्रमाणिवरोधं दर्शयन्नाह-चैत्रस्याच (स्य इत्यादि ।)

#### [चैत्रस्यायोगे व्यवच्छिन्ने योगः प्रतिपादितो भवेत् । सर्वथा चैत्रता सिध्येन्न च स्याद्वादविद्विपाम् ॥३४॥

चैत्रां धनुर्धर एव इति '''तदयुक्तम्-पक्षधर्म एव इत्ययोगव्यवच्छेन विशेषणम् । १५ यदि पुनः अन्ययोगव्यवच्छेदेन पक्षधर्मं विशेषयत् पक्षस्यैव धर्मो हेतुरितिः तद्विशेषणा-पक्षस्य हेतारसाधारणता अन्यत्राप्यष्टत्तेः इत्ययुक्तम् , कथम् ?]

(अयम) भिष्रायः —चैत्रस्य धनुषा अयोगे व्यविच्छन्ने योगः प्रति-पादितो भवेत् इतरथा 'चैत्रो धनुर्धर एव' इति प्रयोगानुषपत्तिः । सँ च सर्वथा, कथंचिद्वा स्यात ? आद्ये पक्षे चैत्रस्य धनुषा [अ]योगे व्यविच्छन्ने सित न २० चैत्रता सिध्येत् धनुर्भावः सिध्येत् । केपाम् ? इत्याह—स्याद्वादविद्विषाम् एकान्त-वादिनाम् इत्यर्थः । सर्वथा तस्य तेन योगे गर्दभीक्षीरतापत्तिः तयोः अन्यथा एकान्त इति भावः ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—चंत्रो धनुर्धर एव इति इत्यादि । निगदेने विवृतमेतत् । ततः किं जातम ? इत्याह—तद्युक्तम् इत्यादि । तत् तस्मादुक्तन्यायात् अयुक्तम् अनुपपन्नम् । किम् ? इत्याह—पक्षधमे एव इति अयोगव्यवच्छेदेन विशेषणम् , पक्ष-धमयोरेकत्वापत्त्या २५ गुडयोरसतापत्तेः (गुणिगुणयोरसत्त्वापत्तेः) पुनः अयोगव्यवच्छेदव्यवस्थापरेण अन्यत्रं दूषणमुक्तम् , त[द्] दृषयितुं प्रकटयन्नाह—यिवि(दि) पुनः इत्यादि । [पुनिरिति] पक्षान्तर-धोतने अन्ययोगव्यवच्छेदेन अन्यो विपक्षः तेन अयोगः पक्षधमस्य तस्य व्यवच्छेदो निरासः तेन विशेषयेत् पक्षधमे पक्षस्यैव धमों हेतुरिति किञ्चद् व्याख्याता अपप्रधमस्तदंशेन" [हेतुबि० पृ० ५२] इत्यादेः । तत्र दृषणमाहः की त्ति [ इत्तद्विशेष]णेत्यादि । स च पक्षो ३०

<sup>(</sup>१) यथा स्यात्तथा 'गमयति' इति सम्बन्धः । (२) 'धु' इति धातोः संज्ञा । (३) प्रयोगः । (४) स्वमाढदेन । (५) हेतुबि० ए० ५२ । (६) अन्ययोगम्यवच्छेदे । (७) धर्मर्कार्तिः । (८) ''तिद्विशे यणापेश्वस्यान्यत्राननुवृत्तरसाधारणतेति खेतुः नः अयोगस्यवच्छेदेन विशेषणात् ।''-हेतुबि० ए० ५२ ।

विशेषणं च [५०८ ख] तत् , तस्मिन्नपेक्षा यस्य, तद[पेक्षा विद्येषणे, तिद्विशेषणे]पेक्षः तस्य । कस्य ? हेतोः लिङ्गस्य । किम् ? इत्याह—असाधारणता । कुतः ? इत्याह [अन्य-त्रापि विप]क्षेऽप्यवृत्तिः । अत्र सूरिः दृषणमाह—इत्येवं परेणोच्यमानम् 'अयुक्तम्' इत्यनुवर्तते । कि[ थम् इ]ति प्रदने, केन प्रकारेण [अ]युक्तम् इति ?

अस्योत्तरमाह-अन्ययोगव्यवच्छेदात् इत्या[दि । ]

# [अन्ययोगव्यवच्छेदात् सपक्ष एव सन्निति । सोऽपि चेत् पक्षधर्मः स्थात् एवकारस्य किं फलम् ॥३५॥

सजातीये सन्नेव हेतुरित्ययोगच्यवच्छेदं शब्दानित्यत्वे प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेर-हेतुत्वप्रसङ्गभयात् 'सजातीय एव सन्' इति अन्ययोगच्यवच्छेदंनेव विशेषयेत् , तथैव १० विशेषितोऽपि तद्धर्मः सन् एकान्तमतिक्रम्य यदि वस्तुस्वभावेन पक्षधर्मः स्यात् तर्हि पक्षे एव सन्निति विशेषितोऽपि सजातीये वर्तेत स्वरसतः अनेकान्तावलम्बनात् । न च'''तदन्तर्च्याप्तेः अन्ययोग''']

[अन्य]योगव्यवच्छेदेन हेतुना सं(सन्)विद्यमानः सपक्ष एव नान्यत्र तद्विरुद्धे हेतुरिति [संस्वन्धः]स इत्थंभूतोऽपि चेद् यदि पक्षधर्मः स्यात् इत्यथा चाल्लुपत्नादिवद् १५ अपक्षधर्मः स्यात्, तदपेक्ष एव सन् सपक्षे किन्न स्यात् १ स्यादेव । विशेष्येण सह एवकारस्य उच्चारणे किं फल्डम् इति चेत् १ अथ 'तनुल्य एव सन्' इत्यत्र किं फल्डम् १ अतुल्ययोगव्यवच्छेद्यः कस्मान्नेति चेत् १ पक्षयोगव्यवच्छेदो भवतोऽप्यस्तु, विपक्षवत् पक्षोऽपि अन्य एव । एतत् परे परिहरन्ति इत्थम— \*"अनुमेयेत् कथ (येऽय)त्वलुल्ये सद्भावः" इत्यत्र अनुमेये प्रथमं हेतोः सद्भावमिधाय २० 'तनुल्य एव' इत्युच्यमानम् उक्तनिपेधकं न भवति, यथा द्वः पत्री पुत्री जनयांषभूव नरं नारायणमेव च" इति 'नारायणमेव' इति श्रुतिः नरमुक्तं न निषेधित, अनुक्तनिपेधपरत्वात्। अत्रापि इत्यनेवोत्तरम्—अन्ययोगव्यवच्छेदात् इत्यादि । एवमर्थं च स तु '(सन्) सपक्ष एव' इत्यमिप्राय (यः) । 'पक्ष एव सन्' इत्युक्तं यथा परेण [५०९क] 'पक्षधर्मः' इत्युक्त्वा 'तदंशेन' इत्युक्तम् ।

२५ कारिकार्थं प्रकटियतुं \* ''सन् सजातीय एन'' इत्यवधारणं पराभिप्रायं द्योतयन्नाह— सजातीये सन्नेव इत्यादि । सजातीये सन्नेव नाऽसन् मनागिष हेतुः इत्येवम् अयो-गच्यवच्छेदे अङ्गीकियमाणे शब्दानित्यत्वे साध्ये प्रयत्नानन्तरीयकत्वादंः आदि शब्दादन्य-स्यापि तत्प्रकारस्य सपर्शेकदेशवृत्तेः अहेतुत्वप्रसङ्गभयात् अन्ययोगच्यवच्छेदेनेव विशेषये-जनः 'सजातीय एव सन्' इति ।

<sup>(</sup>१) अग्र प्रतिस्त्रुटिता। (२) अग्र प्रतिस्त्रुटिता। (६) "यदैतदावार्येण—अनुमेये८व तत्तुक्ये सङ्ग्यो नास्तिताऽसित। निश्चित …"-हेनुबि० टी० पृ० २२२। (४) "नरं च नारायणमेव वादी स्वतः सुती ही जनयांवसूत्तव"-हेनुबि० टीकालो० पृ० २४७। (५) "पक्षघर्ममनदंत्रोन व्यासी हेनुः"-हेनुबि० प्र० ५२। (६) "तत्र हेनुलक्षणमेव तत्र यः सन् सञ्जातीये" इत्यादिकं युक्तं वकुस्'-प्र० बा० मनोर्य० ४।१८९।

पतद् दृषितुं सुत्रार्थमाह—तथैव इत्यादिना। तथैव अन्ययोगव्यवच्छेदप्रकारेणैव विशेषितो-ऽपि तद्धमः सन् एकान्तमतिक्रम्य विशेष्येण सहोदितो निपातो व्यतिरेचकः अन्ययोगव्यवच्छेद-नियममपहाय। केन १ इत्याह—वस्तुस्वभावेन शब्दमाहात्म्येन यदि पक्षधमः स्यात्। तर्हि पक्षे एव सन्निति विशेषितोऽपि सजातीये वर्चेत। कृतः १ इत्याह—स्वरसतः स्वभावेन अनेकान्तावलम्बनात्। अन्ययोगव्यवच्छेदेऽपि 'अनुक्तस्यैव व्यवच्छेदो नेतरस्य' इति योऽयम् ५ अनेकान्तः तस्याश्रयणात् कारणान् 'पक्ष एव सन्' इत्युक्तेऽपि सपश्चे युत्त्यनिषेधः। दृश्यते हि पूर्वोक्तस्यैव एकस्मिन् वाक्ये पश्चादण्युक्तस्याऽनिषेधः, तद्यथा।

\*"जिन एव परा भक्तिः सर्वज्ञे नरसंविधं (विते) । सिसासने (१) तस्य सर्वदा।।" अस्याप्रमाणत्वे प्रकृते कः समादवास इति न किश्चिदेतन् ।

यत्पुनकक्तम्-'असाधारणता स्यात्' इति; सोऽपि(सापि)न दोष इति दर्शयन्नाह्-न च १० इत्यादि ।[५०५ख] कुतः ? इत्याह्-तदन्तर्व्याप्तेः इत्यादि । विचारितमेतत् । तम्न 'पक्ष एव सन्' इत्युक्तेऽपि असाधारणना नाम दोपः, अय तुं स्यादिति दर्शयन्नाह-अन्ययोग् इत्यादि ।

यच्चान्यदुक्तम्-\*''क्रियया सहादितोऽत्यन्तायोगमेव च व्यवच्छिनत्ति निपातो व्यतिरं[च]कः।'' [प्र० वा० ४।१९०] इति ; तत्र दूषणमाह-प्राप्तम् इत्यादि ।

#### [प्राप्तं नीलं सरोजैकरूपं व्यक्तमिदं जगत्। नित्यं समन्ताङ्गवत्येव चेन्नीलं सरोजमिति॥३६॥

१५

नीलं सरोजं भवत्येवेत्यत्यन्तायोगव्यवच्छंदैकान्ते स्वकालादिनियमाक्रान्तं सर्वं नीलमयं सरोजात्मकं द्याक्वतं जगत् स्यात् । ततो नीलं सरोजिमत्येव न स्यात् व्याघातादिति । कथमन्यथा अनेन 'पश्चस्य धर्मो भवत्येव' इति नाश्रियेत १ यतोऽ-योगव्यवच्छेदेनैव विशेषयेत् १ तन्नः न च स्याद्वादे काचिद्ववस्थितिः, स्वयमभिमत- २० वस्तुतत्त्वप्रत्यायनात् ।]

नीलं सरोजं भवत्येव इति चेत् यदि तर्हि समन्तात् नित्यं सर्वदा नीलं सरोजेकरूपं व्यक्तं यथा भवति तथा इदं जगत् प्राप्तम् । [अयम्] अभिप्रायः—सर्वथा, कथंचिद्वा नीलं सरोजं भवत्येव १ प्रथमपश्चे अयं दोषः । अन्यत्र अनेकान्त इति ।

कारिकाविवरणमाह—नीलम् इत्यादि। नीलं सरोजं भवत्येवे [ति एव]मत्यन्तायोगव्य- २५ वच्छेदेकान्ते अङ्गीकियमाणे। किम्? इत्याह—स्व इत्यादि। काल आदिर्यस्य द्रव्यादेः स तथोक्तः पुन[ः]स्वशब्दो(ब्दे)नास्य कर्मधारयः तेन नियमः तेन, स च अतिक्रान्तो येन तत्तथोक्तम्, सर्वे नीलमयं जगत् स्यात्। किं नीलमयमेव स्यात् ? न, इत्याह—सरोजात्मकं जगत् स्यात्। शाश्वतं नित्यं स्वकालनियमातिक्रमात्। ततः को दोषः ? इत्याह—ततः इत्यादि। तस्मात् अनन्तरिकान्तात् नीलं सरोजम् इत्येव न स्यात्। कृतः ? इत्याह— व्याघातादिति। 'यदिति रे ३०

<sup>(</sup>१) कर्यं चिदिति पक्षे । (२) 'यदिति' व्यर्थमत्र ।

Q o

यदि नीलमर्य[न] सरोजात्मकम् , अथ तैदात्मकं[न]नीलात्मकम् इत्यनयोः अन्योन(ऽन्य)-विरोधात् ।

स्यानमतम्—'नीलं सरोजं भवत्येव' इति वचनेऽि नायं दोषः यथाभावस्वभावम् अभि-धानप्रवृत्तेरिति चेत् ; अत्राह—कथिमित्यादि । [५१०क] अनेनं, अस्य दोषस्य अभावप्रकारेण ५ अन्यथा पक्षस्य धर्मी हेतु[ः]भवत्येव इति कथं नाश्रियेत यतोऽनाश्रयणात् अयोगन्यवन्छे-देनैव विशेषयेत् । । प्रकृतं निगमयन्नाह—तम्न इत्यादि ।

ननु स्याद्वादेऽपि तथैव दोषः; इत्याह्—न च इत्यादि । [नच]नैव स्याद्वादे काचिद् अन-वस्थितिः भावानामवस्थितेरभावः । कृतः ? इत्याह—स्वयं जैनस्य अभिमतं यद्वस्तुतन्वं तस्यैव प्रत्यायनात् ।

पुनरपि वक्त्रभिन्नेतमर्थं शब्दाः सूचयर्न्तात्येकान्ते दृषणमाह्-एवकार इत्यादि ।

# [एवकारः स्वतः स्वार्थे स्वक्रममनुवर्तयन् । वक्त्रभिष्रायमित्यत्र यथा श्रृयेत तथा परः ॥३७॥

ध्वनयो वक्त्रभिप्रायमेव ख्चयन्ति इत्येकान्ते यथा एवकारः भिन्नप्रक्रमः चकारो वेति यदा स्वार्थप्रतिपादने कथि चित्र शक्तिस्वाभाव्यं न भवेत् स्वेच्छया क्रयं न लङ्क्षयेत् । १५ योगरूढेषु दाराः पण्णगरीत्यादिप्यपि भेदप्रतिपत्तौ शब्दशक्तिरेवानुगन्तव्या । विचारितं चैतत् अ''स्वाभाविकत्वादिभधानस्य एकशेषानारम्भः'' इत्यत्र भगविद्धः पूज्य पा दैंः शब्दानुशासनदश्चः। पदावधिकः समयः स्वार्थप्रतिपादने पुरुपाभिप्रायाधीनश्चेत् ; न ; तावन्मात्रेण व्यवहाराभावात् । पदान्तरसन्निधाने स्वत एव विशिष्टार्थप्रतिपादने कथं वाचकस्य स्वत एव शक्तिः प्रत्याच्यायेत ? एकपदस्य नानार्थप्रतिपादनसंभवे २० सर्वथा नियमासंभवात् एकान्तो न सिध्यति इत्यलं प्रसङ्गेन]

एवकारः स्वार्थे अयोगव्यवच्छेदादी श्रुपेत स्वतो वौद्धेन । किं कुर्वन १ इत्याह—अनुवक्तियन् अनुवर्त्तमानं प्रयुक्षानः भिक्षादिवद् अचेतनस्यापि हेनुकर्त्वम् । किम् १ इत्याह—स्वक्रमम् स्वस्य आत्मनः क्रमम् । तं किमनुवर्त्तयन् १ इत्याह—वक्त्रभिप्रायमिति । कः १ इत्याह—अत्र विवक्षा शब्दार्थ इत्येकान्ते । तदन्यत्र अतिदिशन्नाह—यथा एवकारः नथा २५ परोऽन्यस्तादिः (न्यः स्यादादिः) आदिशब्दः निपातगक्षिप्रहणार्थः श्रूपेत अनुवक्तियन स्वक्रमं वक्त्रभिप्रायम् । न चेवम् , व्यवधानेन प्रयोगेऽपि याविद्शेषणादिना ना[भि]-संबध्यते, तावत् ततः तदर्थोऽप्रतिपनोः इति भावः ।

कारिकाविवरणमाह-ध्यनयां वक्त्रभिप्रायमेव नार्थं सूचयन्ति इत्येकान्ते सित यथा येन प्रकारेण एवकारः भिन्नप्रक्रमः, भिन्नः विशेषणादिव्यतिक्रमेण प्रक्रमः प्रयोगपरिपादि-३० र्यस्य स तथोक्तः, तस्यैय (तर्थेव) चकारो यक्तदोर्नित्यसम्बन्धात् [तथैबेति] गम्यते । न केवळं चकारः किन्तु 'वा' इति । इति शब्दः [५१०ख] प्रकारवार्चा वा, [एवं] प्रकारोऽन्योऽपि

<sup>(</sup>१) सरोजात्मकम् । (२) बौद्धेम । (३) जैनेन्द्र० १।१।१०० । (४)'तं इति व्यर्थम् ।

शब्दः । तत् किं कुर्यात् १ इत्याह—क्रमं स्विवन्यासिधिति न लक्क्येत् पुरुषकारणे अन्यत्र उदिष्टो विशेषणादिना न सम्बन्धमहेत् यथान्यासमवे (थान्यासमेव)तमधं गमयेदित्यर्थः । कदा १ इत्याह—यदि (यदेत्यादि)यदा शक्तिस्वाभाव्यं कथंचित् केनचित् प्रकारेण निगदितेन स्वार्थप्रतिपादनेन मवेत् । केन कृत्वा १ इत्याह—अस्तेच्छया(स्वेच्छया) पुरुषेच्छानुवर्त्तनेन, शब्दशक्तिस्वाभाव्ये तु तं लक्क्येत् अन्यत्र निर्देशेऽपि विशेषणादिसम्बन्धमन्तरेण तदर्थाप्रतिपत्तेरिति । कथं तिर्दे ५ तत्स्वाभाव्ये एकस्मिन् कामिनीकाये 'दाराः' बेंद्वचनम १ तस्य बहुत्वे नियतत्वात् । षण्णां नगराणां समूहे 'षण्णगरी' इत्येकवचनम् १ अस्य एकत्र नियमात् , षण्णगरव्यतिरेकेण तत्समृहाभावात् । दृश्यते च तद्वचनम्', ततो मन्यामहे विवक्षार्थाऽशब्दा (र्थाः शब्दाः) इति ; तत्राह—योग इत्यादि । [योगरूहे षु]दारा[ः]षण्णगरी इत्यादिष्विप ध्वनिषु न केवलं पूर्वेषु भेदप्रतिपत्ती वहुत्वेकप्रतिपत्ती शब्दशक्तिरेव अनुगनतव्या न विवक्षामात्रम् , अन्यथा तते एकवचनादि- १० प्रसङ्गान् । विचारितं चैतत्—\*"स्वाभाविकत्वादिभिधानस्य एकशेषानारम्भः" [जैनेन्द्र० १।१।१००]इत्यत्र भगवद्भिः पू जय पा देः शब्दानुशासनदर्भः इति ।

पुनरिष परमतमाशङ्कते दृषियतुं पदाविधिक इत्यादि । पदमविधिर्यस्य स तथोक्तः । कः ? इत्याह्—समयः शब्दागमः । स किम् ? इत्याह्—पुरुष इत्यादि । [५११क]पुरुषस्य वक्तुः अभिन्नायः समिन्छा तद्धीनः तदायक्तः स्वार्थप्रतिपादने इति चेत् ; अत्राह्—न इत्यादि । १५ यदुक्तं परेण तन्न । कुतः ? इत्याह्—तावन्मात्रेण पदमात्रेण व्यवहाराभावात् शब्दस्य प्रवृक्ति- रूपस्य निवृक्ति[रूपस्य वा] व्यवहारस्याऽयोगात् । न खलु घट इति वचनमात्रेण तद्भावः ।

स्यानमतम्—पदान्तरेण अभिसम्बन्धाद् विशिष्टार्थप्रतिपत्तिः, ततो व्यवहार इति ; तत्राह—
पदान्तर् इत्यादि । विविश्वतपदाद् अन्यन् पदं तदन्तरम् तस्य सिश्चधाने सित स्वत एव
आत्मनेव पुरुषकृतसङ्क तमन्तरेण विशिष्टार्थप्रतिपादने जङ्गीकियमाणे । न हि सर्वा वाक्यार्थ- २०
प्रतिपत्तिः सङ्क तमपेक्षते असकृत् पूर्ववाक्यादिष केषांचित् सुधियाम् अर्थप्रतीतिदर्शनात् कथं
स्वत एव शक्तिः वाध (वाच)कस्य प्रत्याख्यायेत १ एवमभ्युपगम्य पदावधिकस्य समयस्य
पुरुषाभिप्रायाधीनत्विमिदं वृषणमुक्तम् ।

अधुना तंत्रापि तंदधीनत्वं नास्तीति दर्शयन्नाह—नानार्थ इत्यादि । नानार्थस्य अनेकार्थस्मोकस्य(स्यंकस्य)पदस्य प्रतिपादनं(न)संभवे, यथा \* ''अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः'' २५
[मित्रा०६।३६] प्रत्यत्र (इत्यत्र) वाक्ये अग्न्यादिपदस्य वक्त्रभिप्रायमेव शब्दाः सूचयन्तीति नियमासंभवात् सर्वथा अयं परकीय एकान्तो न सिध्यति । तथाहि—यदि वक्त्रभिप्रायमेव शब्दाः
सूचयन्ति ; तर्हि वक्तुः मीमांसकस्य अग्निः स्वेत्य (अग्निहः श्वा इत्य)भिप्रायाभावात् कथं कीर्तेः
ततः स्वार्थ ( श्वार्थ) प्रतिपत्तिर्येन उच्यते—

<sup>(</sup>१) ज्ञातच्यः । (२) इति । (३) वृाराष्ट्राव्यस्य । (४) एकवचनं वहुवचनं च । (५) विवक्षातः । (६) समये । (७) पुरुषेच्छाधीनत्वम् । (८) अग्निं हम्सीति अग्निहः ३वा तस्य उत्रं मांसम् अग्निहोन्न-मिति । (९) धर्मकीर्तेः । (१०) 'इवा' इत्वर्थस्य ।

#### #"[तेन] अग्निहोत्रं जुहुवात् स्वर्गकाम इति श्रुतौ । खादेत् [५११ख] श्वमांसमित्येष नार्थः इत्यत्र का प्रमा ॥"

[प्र० बा० ३।३१८] इति ।

[र्तस्य] व्याख्यातेव वक्ता इत्युच्यते ; न ; व्याख्यातृकथितार्था[द]धिकस्यापि सयुक्तिके ५ श्रोतरि प्रमेयस्य प्रतिभासनात् । पघतृक (प्रघट्टक) मुपसंहरन्नाह-इत्येवमर्थ (म् अलं) पर्याप्तं प्रसङ्गेन वचनपरम्परया ।

अथ मतम्—न परमाणुज्यतिरेकेण वर्णाः पदानि वाक्यानि च सन्ति अत्र (अन्यत्र) संवृतेः, तत्कथमुक्तम् \*''तद्भिदः (तद्भेदः) प्रतिलब्धवर्णपदवाक्यात्मा'' [सिद्धिवि०४।१] इति ? तत्राह—पदिमत्यादि ।

# १० [पदमभिन्नं भिन्नैः स्वैः आकारैरवभासते । सदसद्भिर्यथा ज्ञानमात्मनीति प्रचक्षते ॥३८॥

यथादर्शनं ज्ञानतत्त्वव्यवस्थायामनेकान्तप्रसङ्गात् तत्त्वमेकरूपं कथिव्चद्दष्टपूर्वमा-स्थेयम् । तथा च व्यलीकमात्रानिर्भासमक्षरं वितथवणिनिर्भासं पदमद्दष्टपदार्थं वाक्यमप्य-प्रतिषिद्धम् अक्रमप्रतिपत्तेः । दृष्टहानिरदृष्टकल्पनेति चेत् ; संवित्ताविष समानः प्रसङ्गः । १५ तद्भेदात्मकत्वे अन्यत्र कः प्रद्वेषः ?]

तात्पर्यमत्र—सोगतस्य चित्रैकज्ञानोपगमे जैनस्य वर्णादि[:]सिद्धः। तदनस्युपगमे निरंशत-स्वोपगमाद् वैयाकरणस्य इति न तथागतस्य पतस्य (पर)पक्षपाताद् विमोक्षः इति। पदम् इत्युप-स्थ्रणम् वर्णवाक्ययोः, ततो वर्णः पदं वाक्यं चावभासते । कैः सह १ इत्याह—आकारेः भेदैः। किंमूतैः १ स्वैः आत्मीयैः। कथंचित् तदात्मभूतैः, अन्यथा सत्त्वासिद्धेः, समवायादि-२० सम्बन्धनिपेधात्। पुनरपि किंमूतैः १ इत्याह—भिन्नैः परस्परिषद्धाणैः। किंमूतं ततः १ इत्याह— अभिन्नं स्वावयवसाधारणम्, अथवा निरंशम्। पुनरपि किंमूतैः १ इत्याह—सदा (सद)सद्भि-रिति जैनमतापेश्रया सद्भिः विद्यमानैः वैयाकरणविशेषदर्शनापेश्रया असद्भिः। अत्र निदर्शनमाह—यथा इत्यादि। यथा येन प्रकारेण ज्ञानम् आकारैः तथाविधैःअवभासते इत्येवं केचित् प्रचक्षते जैनाः वैयाकरणाश्च।

२५ ननु क तद[व]भासते ? स्वात्मिन इति चेत ; विक्वानम्"। अन्यस्मिन् प्रत्यक्षे चेत् ; न ; तिक्वाचेधात , [५१२क] सतोऽपि तस्य वर्त्तमानमात्रपर्यवसानाच । नानुमानेऽपि ; प्रत्यक्षाभावे तदभावात इति चेत ; आत्मिनि अनेकात्मिन स्वपरसंवेदनपरिणामात्मिन तद्वभासते इति कृमः । तदुक्तं न्या य वि नि इच ये— \* ''आत्मनाऽनेकरूपेण'' [न्यायवि० १।८] इत्यादि । पूर्वपूर्ववर्णअवणाहितसंस्कारस्य अन्त्यवर्णअवणात् पूर्ववर्णस्मरणे सित मानसं प्रत्यक्षमुपजायते,

<sup>(</sup>१) अत्र प्रतिः षृष्टा । (२) प्रकरणम् । (३) स्कोटवादिनो मतसिद्धिः । (४) विज्ञानवादः स्यात्, अथवा विज्ञानक्रपतापत्तिः । (५) प्रत्यक्षस्य । (६) अनुमानोत्पस्यभावात् । (७) "नादेनाहितवीज्ञायामन्त्रमेन ध्वनिना सह । आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धी शब्दोऽवभासते ॥"-वाक्यपः १।८५। न्यायकुमु ० दि० ए० ७४९ ।

तंत्रावभासते इत्येके । तद्सत्यम् ; निरंशेकखभावे तत्र क्रमभाविवर्णादिप्रतिभासायोगात् । शेषं चिन्तितमत्र ।

कारिकां विष्ण्यन्ताह्—[यथा]दर्शनमित्यादि । दर्शनानितक्रमेण यथादर्शनं ज्ञानतत्त्वव्यवस्थायां क्रियमाणायाम् अनेकान्तप्रसङ्गात् अनेकान्तात्मकवर्णादिप्रसङ्गात् कारणात् तत्त्वं
ज्ञानं वस्तु, किंभूतम् ? एकरूपम् निरंशमास्थेयम् । पुनरिप किंभूतम् ? इत्याह—कथंचित् ५
प्रत्यक्षादिप्रकारेण स्वसंवेदनाद्वेतादिप्रकारेण वा[ऽ]दृष्टपूर्वम् , न हि निरंशं ज्ञानं पुरुषवत् द्रष्टुं शक्यम् । इत्यत एव तथाविधं ज्ञानतत्त्वमिति चेतः ; अत्राह—तथा च तेन च तथाविधज्ञानाभ्युमगमप्रकारेण अक्षरम् 'अप्रतिषिद्धम्' इति गत्वा सम्बन्धः करणीयः । किंभूतम् ? इत्याह—
व्यलीकमात्रानिर्भामं व्यलीकोऽसत्यो मात्राणां हस्वादीनां निर्मासो यस्मिन्निति । न केवलम् अधरम् अपि तु पदमप्यप्रतिषिद्धम् । किंभूतम् ? इत्याह—वितथवणिनिर्भासं तथा वाक्यमि १०
अप्रतिषिद्धम् । किंभूतम् ? इत्याह—दृष्टपरमार्थम् (अदृष्टपदार्थम्) असत्यपदप्रतिभासम् ।
कृत एतत् सर्वम् ? इत्याह—अक्रमप्रतिपत्तेः इत्यादि । [५१२ख]

परमाशक्कते दृषियतुं दृष्टहानिः इत्यादि । दृष्टस्य मात्रादिभेदस्य हानिः अदृष्टस्य निरंशाक्षरादेः कल्पना इति चेत् ; अत्राह—संवित्ताविष न केवलम् अक्षरादी समानिः]प्रसङ्गो दोषः । न समानः तत्र चित्रैकरूपत्वोपगमात् \*''चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धिः'' [प्र०१५ वार्तिकाल० ३।२२०] इत्यादि वचनादिति चेत् ; अत्राह—तद् इत्यादि । तस्याः संवित्तेः भेदाभेदात्मकत्वे अन्यत्र वर्णादी कः प्रद्वेषः भेदाभेदात्मकत्वस्य यत्तर्वे तैत्र भवेत् ?

नानु (ननु) नात्रपृष् झानतत्त्विमध्यते येनायं दोषः, अपि तु दृष्टम् , स्वसंवेदनात्मकस्य परोक्षत्विवरोधात् । तत्पुनरभिन्नमिव अवभासते । तदुक्तम्-

\*''अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा'' [प्र० वा० २।३५४] इत्यादि, \*''मन्त्राद्युपप्छताक्षाणाम्'' [प्र० वा० २।३५५] इत्यादि च । तत्राह्-अभिन्नम् इत्यादि ।

> [अभिन्नमन्यथा ज्ञानमात्मानमवभासयेत्। नाकमं सकमं कुर्यात्तज्ज्ञानं पदमविद्यया ॥३९॥

यदि पुनः ज्ञानपरमाणवः सर्वथा भिन्नाः; कुतस्तन्त्वमन्यथा प्रतिभासेरन् १ २५ वेद्याकारः पुनः वेदकाद्याकारविलक्षण एव संवित्स्वभावमितवर्तेत अर्थान्तरवत् । वेदकाकारः तद्व्यितरेकेणासंवेद्यः कथं चतनः यतः तस्य स्वसंवित्तिः स्यात् १ तन्न तद्भेदैकान्ते विभ्रमवद्यादन्यथावभासः, बहिरपि विभ्रमवद्यात् निःकलस्यैव पदादेर-न्यथावभासः कल्पेत ।

अभिन्नमिवभागं ज्ञानं यत् सौगतेष्टम् अन्यथा प्राह्मपाहकसंवित्तेर्भेदवन्तिमव ३०

<sup>(</sup>१) स्कोटवादिनः । (२) अक्षरादी । (१) भेदामेदात्मकत्वम् ।

आत्मानं स्वस्वरूपमवभासयेत्। कया ? अविद्यया । तत्विं कुर्यात् ? इत्याह-नाकमित्यादि । अकमं कमरहितं सकमं कमवदिव कुर्यात् गृहीयात् करोतेः क्रिया-सामान्यवाचित्वात् । किम् १ न कुर्यादेव लज्ज्ञानम् १ किम् १ पदम् , उपछक्षणमेतत् वर्णादेः । कया ? अविद्यया इति ।

स्यान्मतम् न ज्ञानमन्यथा आत्मानमवभासते, चतुप्रतिसदा (तत्प्रतिभासा)द्वयस्याव-भासनात् । केवलं विकल्पबुद्धिः प्राह्मप्राह्मसंवित्तिभेदकलुषितमिव थद्व्य (तंद्ध्य)वस्यति । [त]त एव केनचिदुक्तम्-\*''ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते'' [प्र० वा० २।३५४] न 'गृह्यते' इति ; तत्राह-यदि पुन: इत्यादि । [यदि] चेत् पुन: इति वितर्के । ज्ञानपरमा-णवः । किंभूताः ? इत्याह-[५१३ क] सर्वेषा भिन्नाः परस्परव्यावृत्ततनवः तत्त्वम १० इत्यव्यारो (त्यध्याहारोऽ)न्यथा वंध (स्कन्ध) स्य नि[:]कल्रत्वासिद्धेः । ततः किम् १ इत्याह-कृतः कारणात् न कुतिश्चित् , कथंचिदेकत्वेन उपलक्षणमेतत् तेन स्यूलत्वेन दीर्घत्वेन सावयवत्वेन प्रतिभासेरन् । नहि यद्र पं यन्न भवति तद्रपेण स्वमाहिणि ज्ञाने तन प्रतिभाति, इतरथा चक्षिष रूपं च रसात्मना प्रतिभासेत । नास्ति च तत्परमाणुषु प्रत्येकं समुद्दितेषु वा तदेकःवादिकमिति, प्रतिभा सन्ते च, संहताशेषविकरपदशायामपि स्थूलस्यैकस्य दर्शनात्। तदुक्तं धर्म की क्ति ना पि-१५

अः "सरूपयन्ति कि ज्ञानं स्थूलाभासं च तेऽणवः ।"

[प्र० वा० २।३२१] इति ।

स्यान्मतम्-नाभात्येष आकारः, स तु शाह्याकारोऽसन्नेव अ"मायापरीचित्रभृतिप्रति-भासवद्सन्त्वेऽप्यदोपः'' [प्र० वार्तिकाल० ३।२११] इति वचनादिति चेत् ; अत्राह्-वैद्याकार इत्यादि । वेद्याकारः माह्याकारः स्थूलैकरूपः 'यदि' इत्यनुवर्तते पुनः वेदकाद्या-२० कारविलक्षण एव, वेदक: येनासी वेद्याकारो गृह्यते, तद्भाव तद्प्रतीतिः । स्वतः प्रतीति-रिति चेत् ; प्राप्तं ज्ञानत्वम् इति चित्रैकतत्त्वसिद्धिः । न चैतन् परस्य पथ्यम् , ततो ज्ञानादन्य एवासी । स आदिर्यस्य, संवेदनाकारस्याप्यभावे तदसिद्धिः । नहि क्रियारहितं कर्म अस्ति, तदेवाकारः तस्माद् विलक्षण एव भिन्न एव संवितस्वभाव(वं) ज्ञानस्वरूपं स्वसंवेदन-लक्षणमतिवर्त्तेत अतिकामेत , वेद्याकारोऽचेतनः स्यान् इत्यर्थः । तथा च अ''यदवभासते २५ तज्ज्ञानं यथा सुखादि" इत्यस्य अनेन व्यभिचारः । [५१३ ख]

अनेन \* "नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति" [प्र० वा० २।३२७] इत्यादि निरस्तम्। अत्र निदर्शनमाह-अर्थान्तरवत् इति । नीलार्थाद् अन्योऽर्थः तदन्तरम् पीत्यादि (पी-तादि) तदिव तद्वत् इति । यथा पीतं नीलस्यभावमितवर्त्तते तथा वेद्याकारोऽपि संवित्स्वभाव-मिति । यदि वा, संवित् कर्त्री स्वभावं नीलबोधरूपताया(तया)द्वयात्मानं \* 'विषयज्ञानं-

<sup>(</sup>१) प्रतिभासाद्वैतम् । (२) धर्मकीर्तिना । (३) इत्युक्तमपि तु 'लक्ष्यते'-भाभाति इत्युक्तम् । (४) ''ते परस्परं भिका अणवः तः आनं स्थूछाभासं स्थूछाकारं केन रूपेण सरूपयन्ति ? यदणुस्वरूपम-स्थूलमस्ति न तत् ज्ञानारूढम्। यश्व ज्ञानारूढं स्योद्यं नाणुपु तदस्ति।"-प्र० वा० मनीरथ०।

(न)त्तज्ज्ञानविशेषाच्च द्विरूपता।" [प्र० समु० १।१२] इति वचनात् अतिवर्षेत निरा-कारा स्यात् इत्यर्थः । वेदकाकारे दृषणमाह—वेदकाकारः । किंभूतः ? असंबेद्धः । कथम् ? इत्याह—तद्व्यतिरेकेण प्राधाकारव्यतिरेकेण कथंचित् प्रत्यक्षादिप्रकारेण । नहि नीलादिव्यति-रेकेण निरंशं ज्ञानमनुभूयते । कथं चेतनो [ऽय]मतदाकारो यतः चेतनत्वात् स्वसंवित्तिः तस्य स्यात् । निगमनमाह—तम्न इत्यादि ।

ननु न वेद्याकारः संवेदनादन्यः, किन्तु परमार्थतोऽतद्वत्यपि तैद्वतीव प्रतिभातीति चेत् ; अत्राह—तदभेदेकान्ते विभ्रमवशादन्यथावभासः सांशतयेव प्रतिभासनम् । अत्रोत्तरं बहिरपि न केवलम् अन्तः, विभ्रमवशादन्यथाऽत्रभासः कल्पेत । कस्य १ पदादेः । किंभूतस्य १ निःकलस्यैव ।

ननु वर्णीदिस्फोटस्य तद्वयवा व्यञ्जका इष्यन्ते, तेषां चाविद्यति (चाभिव्यक्ति) क्रिया १० व्यापारः। नहि मरीचिकाजले (लं) कांति द (काब्चिद) थेक्रियां विधातुमलमिति चेत् ; अत्राह्म मिथ्याकारै: इत्यादि ।

[मिथ्याकारैर्यथा ज्ञानमेकं जातुचित्तथा । \*द्वैध्यं मिथ्याक्रमैः वाक्यं व्यज्यते व्यञ्जकैः पदेः ॥४०॥

नानानिर्भासेरकं ज्ञानं यदि वितर्थेरथेरिप व्यज्येत ; वितथक्रमेः पदैः वाक्यं १५ व्यङ्ग्यं किन्न भवेत् विशेषाभावात् ]

मिथ्या असत्येराकारैः अंशैः यथा येन तद्दारेण प्रतिपत्तिप्रकारेण ज्ञानम् एकम-द्वयं द्वेध्यं त्यद्यत् (व्यज्यते) जातुचित् कदाचित् तथा मिथ्याक्रमैः मिथ्याक्रमो येषां [५१४क] तैः इति । वाक्यम् उपलक्षणमेतत् , तेन वर्णः (णैः) पदं व्यज्यते । किं कैः ? इत्याह—व्यञ्जकैः वर्णपदवाक्यावयवैः इति ।

कारिकाविवरणमाह—नाना इत्यादि । नानाभि (नि) भीसैः वेद्याद्याकारैः एकं निरंशं वितर्थरेथंरिय यदि व्यज्येत ज्ञानं वितथक्रमैः पदं (पदैः)वाक्यं व्यङ्ग्यं किश्व भवेत् ? भवेदेव । कुतः ? इत्याह—विशेषेत्यादि ।

ननु नित्यो व्यापी च स्फोटः पॅरैरिष्यते । न च तथाविधस्य वेदनमिति चेत्; अत्राह-न ज्ञाये[तो]त्यादि ।

#### [न ज्ञायेत नोत्पचेत न नइयत्येकमञ्जसा। धीवर्णपदवाक्यादि तद्वित्तिवितथात्मना॥४१॥

<sup>(</sup>१) "विषयज्ञानतः ज्ञानभेदाद् बुद्धेद्विरूपता । स्मृतेरप्युत्तरे काले न द्यात्वविभावितः ॥"-प्र० समु०। (२) वेद्याकारश्चन्यापि संवित्तिः संवेदने । (३) वेद्याकारसिहतेव । (४) द्विधा भावः द्वेष्यम् । (५) "नानेकावयर्व वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम् । निरस्तभेदं पद्तत्वमेतत् ""-स्फोटिस० इलो० २९, ३६। "वर्णातिरिक्तो वर्णाभिन्यक्ष्योऽर्धप्रत्वायकः नित्यः शब्दः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति """-सर्वद० पृ० ३००। इष्ट्यम्-न्यायकुमु० पृ० ७४५ टि० ९।

प्रत्यक्षानुपलम्भसाधने कार्यकारणभावे न किश्चित् कस्यचित् कार्यम् , निष्कल-साक्षात्कृतेरसंभवात् । तत एव न नश्येत् उपलब्धिमन्वात् ]

न ज्ञायेत न गृह्येत नोत्पचेत न नज्ञयत्येकमञ्जसा परमार्थेन। किं तत् ? इत्याह—धीवर्णपदवाक्यादि आदिशब्देन शब्दब्रह्मादिपरिम्रहः। केन हेतुना ? इत्याह—५ तद्वित्तेरि (तद्वित्ति इ) त्यादि। तस्य झानत्व-जन्म-नाशस्य वित्तिः तद्वितिः तस्या वितथो य आतमा स्वभावः तेन। एतदुक्तं भवति—यदि झानमझातमपि स्वरूपमात्रपर्यवसितं क्षणिकम् अहेतुफलभूतम् अनंशं चोच्यते ; हिं (तर्हिं) वर्णादिकमदृष्टमपि नित्यव्यापितया इष्यताम् । अस्यानुपलम्भेन असत्त्वं झानेऽपि समानमिति ।

कारिकां विद्युण्वन्नाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । कार्यकारणभावे अङ्गीक्रियमाणे । किंसृते ? १० इत्याह-प्रत्यक्षानुपलम्भसाधने । किं जातम् ? इत्याह-न इत्यादि । किंचित् जामिद्रक्षानं स्वापादिविद्यानं वा कस्यचित् चक्षुरादेः वासनादेवां कार्यं न तथा किंचित् सुवन्तमिदमन्यद्वां पदं वाक्यं वा कस्यचित् ताल्वादेः गगनस्य वायोः शब्दस्य वा न कार्यम् । कुतः ? इत्याह-निष्कल इत्यादि । [निष्कलस्य] ज्ञानादेः निरंशस्य या साक्षातकृतिः [५१४व] तस्याः असंभवात् । मा भृत् तत्कार्यं तत् , तथापि अनित्यं स्यादिति चेत् ; अत्राह-तत एव तदसंभ-१५ वादेव न नश्येत् । एतदपि कुतो (तः ?) इत्याह-उपलब्धि इत्यादि । ततः संनिन (सन्नि)-त्यमेव तदिति भावः ।

नतु ज्ञानस्य निष्कलस्यँ साक्षात्क्वनेरसंभवेऽपि विश्रमाकारैरनुमानादिति चेन् ; अत्राह-'ज्ञानतत्त्वस्य' इत्यादि ।

#### [ज्ञानतत्त्वस्य निर्भासैस्तादात्म्यं नास्ति सर्वेथा। तथा भ्रान्तैस्तदुत्पत्तिर्यत्तैस्तदनुमीयते ॥४२॥

ज्ञानतत्त्वं निरंशं न प्रत्यक्षम् , यदङ्गीकृत्य स्फोटमुपालभेरन् , सर्वविकल्पातीतं निरंशं तत्त्वं यदि सांशमिव लक्ष्यतं न प्रत्यक्षण गृह्यते ; तदितरत्रापि समानम् । अनादि-निधनं सादिनिधनवत् अक्रमं क्रमयदिय प्रतिभासते इति तत्त्वस्य कुतिश्चित् स्वभावतः सिद्धौ सत्यां स्पात् , अन्यथा सर्वत्रानाश्यासप्रसङ्गान् , सर्वथा [विश्रमस्य असिद्धेः]

प ज्ञानतत्त्वस्य निरंशस्य निर्भासैः याह्याद्याकारैः नास्ति तादात्म्यं सर्वथा भ्रान्तैः हेतुपदमेतन् वितथत्वादिति । नहि अभ्रान्तस्य भ्रान्तेन तादात्म्यं विरोधान् । तथा नास्ति तदुत्पत्तिः तस्य तैः यद् यस्मात् तादात्म्यात् तदनुमीयते नैराकारैरिति ।

ज्ञानतत्त्व 'मिर्तेतत्त्व' मित्यादिना कारिकार्थमाह — [ज्ञानतत्त्वम् ] किंमृतम् १ इत्याह — [जिरंशं] यद् विज्ञानतत्त्वम् अङ्गीकृत्य आश्रित्य स्फोटम् उपालभेरन् सौगताः शब्दब्रह्म ३० वा, तस्र प्रत्यक्षम् इति ।

<sup>(</sup>१) "प्रत्यक्षानुपलम्मसाधनः कार्यकारणभावः।"-इतुबि० ए० ५४। (२) मिकन्तम्। (३) अविभागस्य। (४) 'मितसस्व' इति व्यर्थमत्र। (५) अत्र पाठस्त्रुटित आभाति।

यत्पुनकक्तम्'—'भेदवानिव लक्ष्यते न गृद्यते' इति ; तत्राह—सर्वान् सस्वादीन विकल्पा-[न् अ]तीतं तक्त्वं झानस्वरूपं यदि निरंशं वेद्यंस (वेद्याद्यंश)विकलं सन् सांशमिव सभेदमिव लक्ष्येत (क्ष्यते)विकल्पेन व्यवसीयेत (यते)न प्रत्यक्षेण गृद्धते; तद् अनन्तरोक्तम् इतर त्रापि पदादावपि समानम् । शक्यं हि वक्तुम्—अविकल्पबोधेन पदादि अक्रमं प्रतीयते, तदुत्तरकाल-भाविन्या तु विकल्पबुद्धशा सक्रममित्र व्यवसीयते । ननु सकलं झानं स्वरूप एव मग्नं कथं ५ पदाद्यो भिन्ने प्रवृत्तिमत् ? स्वरूपे मग्नमिति कृतः ? ईतरथा, झानं तत्र भवे (तन्न भवेत्) । लक्षणान्तराभावात् इति चेत्; अत एव पदरूपेऽपि [५१५क] मग्नमित्यप्यस्तु । तथाऽदर्शना-न्नेति चेत्; इतरत्र समानम् । तथा कल्पनमुभयत्रापि ।

भवतु ति 'वा (वर्ण)पदवाक्यादि जन्मादिरहितम्' इति चेतः; अबाह-अनादि इत्यादि । न विश्वते आदिनिधने जन्मविनाशो यस्य तदनादिनिबंधस्यादि (निधनम् तत् १० सादि) निधनवद्क्रमं हेतुफलकमरहितं क्रमादिव(क्रमवदिव) हेतुफलकमवदिव प्रतिभासत इति एवं तत्त्वस्य ज्ञानादिस्वरूपस्य कुतिश्चत् प्रत्यक्षात् अनुमानात् अन्यतो वा स्वभावतः स्वभावेन सिद्धो (द्धा) निर्णातो सत्यामेवं (व) स्यातः, अन्यथा स्वभावतः तिस्द्र्व्यभावप्रकारेण सर्वत्र सुखादाविष अनाश्चासप्रसङ्गात् । तथाहि—'न सुखादिकं नाम किंचन, केवलं सुखादिक-मिव न (व ततः) प्रतिभासते, 'प्रतिभासत इव' इत्यिप स्यातः । नेतु नास्त्येव सुखादिनीलादि- १५ व्यतिरेकेण परस्य प्रतिभासनम्, सुखादिनीलादेश्च विचार्यमाणस्यायोगातः, प्रतिभासनेऽपि भ्रान्तता इति चेतः; अबाह-सर्वथा इत्यादि । निरूपितमेतन् ।

अत्राह प्रज्ञा क रः-क्र''प्रतिभास[मा]नस्य विभ्रमायोगात् प्रतिभासाद्वेतमस्तु'' इति ; तत्राह-ध्वनिभ्यः इत्यादि ।

#### [ध्वनिभ्यो वाचकं भिन्नं श्रद्धेयं विदुर्बुधाः। ज्ञानतत्त्वं विनिभीसाद् व्यतिरिक्तं तथाऽन्यथा॥४३॥

यथादर्शनिमति परीक्षानिमित्तं न भवति, प्रमाणागोचरं । तन्नःः]

ध्वनिभ्यः पदादिन्यञ्चकेभ्यो वाचकं स्फोटाख्यं भिन्नमर्थान्तरभूतं श्रद्धेयं श्रद्धागम्यम् न प्रमाणगम्यं स्यात् । अन्यथा तथा ज्ञानतत्त्वं श्रद्धेयं विदुर्चुधाः । किंभूतम् १ इत्याह— विनिभीस इत्यादि । विधा(विविधो) विचित्रो वा सुखादिनीलादिनिर्भासः तस्माद् व्यति- २५ रिक्तमिति । अत्रायमभिप्रायः—प्रतिभासाद्धेतं स्तम्भादिस्वभावम् , अन्यद्धा स्यात् १ प्रथमपक्षे आह—\*"यथादर्शनम्" [प्र० वा० २।३५७] इत्यादि परीक्षायाः [५१४ख] निमित्तं न भवति, जीवादितत्त्वाप्रतिकृलं हि तत् इति । द्वितीये दोषमाह—प्रमाणागोचरम् इत्यादि । तन्त युक्तम्—\*"अञ्चातार्थप्रकाशो वा इति पारमाधिकं प्रमाणलक्षणम्" [प्र० वार्तिकाल० पृ० ३०] इति ।

<sup>(</sup>१) ए० ६५६ प० ८। (२) यदि स्वरूपमर्ग्न न स्यासदा ज्ञानमेच न स्यात् । (३) छक्षणाम्तरा-भाषादेव । (४) प्रमाणात् । (५) प्रतिभासाद्वेतवादी प्राहः । (६) ''यथादर्शनमेवैयं मानमेयफलस्थितिः । क्रियतेऽविद्यमानापि प्राह्मग्राह्मकसंविद्यम्॥''—प्र० वा०

उपसंहारमाह-तन्न इत्यादि । सांप्रतं सौगतस्य अनवस्थितचेष्टितं प्रकटयन्नाह-वहिरथोंऽस्ति इत्यादि ।

[बहिरथींऽस्त्यनाकारा बुद्धिश्चाप्यनाकृतिः । असंभाव्याननुमेयेत्याकुलं किमतः परम् ॥४४॥

५ बहिरन्तर्ज्ञेययोः विधिन्नतिषेधैकान्तसंवृतिवादान् परस्परविलक्षणानवलम्ब्य किम-प्याक्कलं कथयन् कयं स्वस्थात्मा नाम यतोऽयं परीक्षकसमयमवतरति ?]

बहिरथों ऽस्ति अर्थाकारा बुद्धिश्चास्ति इति सौबान्तिकाः । नास्ति बहिरर्थः अर्थाकारा नीलाद्याकारा, तत्रैव लोकस्य अर्थ इति न्यवहारात् एवमिभधानम् बुद्धिरस्तीति योगावाराः। बहिरपि(रिव) बुद्धावि परमाण्वाकारपरिहारण न्यवस्थितस्य स्थूलस्य नीलाकारस्य असंभवात्
र अनाकृतिः न विद्यते आकृतिः नीलाद्याकारो यस्याः सा अनाकृतिः बुद्धिरस्ति इत्यन्यैः तद्धिशेषैः।
नीलादिपरिहारेण प्रत्यक्षे तद्प्रतिभासनाद् बद्धावदिति, सद्भान्याभ्यान्तान्यर्था (न्तार्थान्यथा) नुपपपत्त्याऽनुमेया[ऽ]नाकृतिर्बुद्धिः मीमांसकबुद्धेरिव। अर्थदृष्टतया तस्यापि कविद् भ्रान्त्या सहदर्शनाभावात् न ततस्तद्नुमानम् इत्यसंभाव्याऽननुमेयेत्येवमा कुल मनवस्थितत्वं किमतः
परम् १ अपि नु इदमेव आकुलत्वम्।

१५ अथवा दृष्टापलापित्वेन सोगतस्य चौयन्द (चौर्यं द) श्रंयन्नाह—बहिर्स्त इत्यादि । बहिर्थों विचेतनो घटादिर स्ति प्रमाणवलावलं वा (बलावलम्बी) विद्यते, तथापि नास्ति बहिर्थः । बुद्धिरनाकृतिरस्ति तथापि अर्थाकारा संभाव्या अहमहमिकया स्वसंवेदनाध्यक्षनिद्देवा(या) तथाप्यसंभाव्या सुखादिनीलादि [५१६क]व्यतिरेकेण अध्यवसेये त्येवसाकुलस् असम्बद्धं वचनम् किमतः परम् इदमेव प्रमाणवादिताभिधानात् (भिधातात्] ।

विधिश्च पुनः प्रतिषेधश्च तावेकान्ती च संवृतिवादश्च तान् । किंभूतान् ? परस्परिवलक्षणान् अन्योऽन्यपरिहारिथतस्वभावान् । किम् ? अवलम्ब्य आश्रित्य आकुल-मनविधितम् किमिष रूपादि स्कन्धजातं दुःखादि जातं वा कथयन् कथं स्वस्थातमा नाम यतः स्वस्थातमस्वादयं सीगतः परीक्षकसमयमवतरित । द्वितीये तु व्याख्याने बहिरन्तर्क्षेययोः यो २५ विधिः स्वरूपादिचतुष्टयेन, यश्च प्रतिषेधो विपर्ययेण भावेन (तावेव ए)कान्ती प्रधानधर्मी (मी)तयोः संवृतिवादान् कल्पनाशिल्पतधर्मभेदवचनविशेषाविति (पानिति) भाष्यम् । शेषं पूर्ववन् ।

तर्हि सर्वस्य वस्तुनो विचार्यमाणस्पादयो(स्याऽयो)गात् सकलशुन्यतैव भवत्विति चेत्; अत्राह-एतत् वस्तुवलागतम् इत्यादि ।

<sup>(</sup>३) दुद्धिरेव । (२) 'अर्थाकारा' इति कथनम् । (३) माध्यमिकः । (४) योगाचारविशेषः । (५) आदिपदेन वेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानस्कन्थपरिग्रहः । (६) आदिपदेन समुद्यनिरोधमार्गकक्षणार्थसस्य-परिग्रहः ।

[एतद्वस्तुबलागतं जगदिदं शुन्यं यदाप्तोऽब्रवीत्, यस्माद्वस्तु विचार्यमाणमिललं नावस्थितं चेतरत् । लोकेऽयमवधेयवाकिल महाकष्टं प्रविष्टः कलिः, एकान्तप्रहरक्तरक्तपटवाचालविप्रलब्धाकुलः ॥४५॥]

यदाप्तः सुगतोऽज्ञवीत् तदेतद् वस्तुवलागतम् अर्थसामध्येनागतम् । किं तत् १ ५ इत्याह—जगदिदं शून्यम् इति । कतः १ इत्याह—यस्मात् इत्यादि । यस्मात् कारणात् वस्तु व इतरजातं (रच तत्) विचार्यमाणम् अखिलं निरवशेषं नावस्थितम् । च इत्यवधारणे इति एवमयं ध मं की तिः लोकेऽस्मिन्न अववेयवाक् (न् अवधेयवाक्) आदेयवचनः किल महाकष्टं प्रविष्टः कलिः । किंभूतोऽसो १ इत्याह—एकान्तग्रहेन (हेण) रक्ताः त एव रक्तपटाइच वाचालाइच तैः पूर्व विमलम्भः (लब्धः) विश्वतः १० [५१६ख] पश्चादाकुलः प्रमाणप्रमेयविकलवचनादिति ।

इति र वि भ द्र पादोपजीवि-अ न न्त वी ये विरचितायां सि द्धि वि नि इच य टी का यां शब्दिसिद्धिर्नवमः प्रस्तावः ।

#### [दशमः प्रस्तावः]

## [१० अर्थनयसिद्धिः]

प्रमाणसिद्धिविधानानन्तरं नयसिद्धि विधित्सुः तदादौ तदर्थसंप्रहवृत्तमाह-ज्ञातृणाम् इत्यादि ।

> [ज्ञातृणामभिसन्धयः खलु नयास्ते द्रव्यपर्यायतः, द्रेषा द्रव्यमनन्तपर्ययपदं भेदात्मकाः पर्ययाः । तच्छुद्धिभिदया नया बहुविधाः सप्तादितोऽधीश्रयाः, चत्वारोऽत्र च नैगमप्रभृतयः शेषास्त्रयं शब्दतः ॥१॥]

4

प्रमाणेन प्रत्यक्षादिना स्वार्थं जानन्ति ज्ञानारः तेषाम् अभिसन्ध्यः प्रमाणप्रभितार्थंकदेशावसायकल्पाः ग्वन्द्र म्फुटं नयाः । नयसामान्यलक्षणमेतन् । तद्भेदमाह—ते नया द्वेषा
द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यवतिष्ठत (न्ते) इत्यध्याहारः । कृतः ? इत्याह—द्वृत्य इत्यादि । द्वृत्यतो
दव्यमात्रित्य पर्यायतः पर्यायाणोना (याना) श्रित्य द्वव्यार्थिकपर्यायार्थिकनया इत्यर्थः ।
दव्यस्वरूपमाह—द्वृत्यम् अनन्तपर्ययपदम् अनन्ताः पर्यवसानरहिताः प[यं]याः पर्यायाः
परिणामा इत्यर्थः तेषां पदं स्थानम् । उपलक्षणमेतन—तेन अनादिपर्ययपदम् इत्यपि प्राह्मम्,
अनेन नित्यैकरूपं द्रव्यमपास्तम् । निरूपितं चेतनः । नैन पर्यायाणां पदम् इत्यनेन तेषां स्वातन्त्रयं
निपेषति । तेंद्व[द्]द्वव्यस्य कि पदम् १ द्रव्यान्तरम् इति चेतः तस्यापि तदन्तरम् इत्यनवस्था ।
दक्ष्यन्त्रं तिहित् चेतः , पर्यायाः तथा सत्त विशेषाहेतु (सन्तु विशेषहेत्व)भावादिति चेतः ;
उक्तमत्र—चित्रैकज्ञाने नीलादिनिर्भासवन् परतन्त्राणां सदा तेषामवभासनात् तज्ज्ञानवदेव । न
च तस्य अवद्यम् अपरम्थानान्वेषण(णं) न्यायोपपन्तम् । अनादिपर्ययपदम् इत्यनेन जीवादेर्द्रव्यस्य सादित्वं प्रत्याचष्टं । [५१७ क] अननन्तपर्ययपदम् इत्यनेनापि प्रदीपादेः तेस्वम् ,
र्वभयतेक्तप्रमाणवाधनात् ।

दे नंतु यदा द्रव्यादयो भिन्नाः समवायन च तत्र वर्तन्ते, तदापि तेषां तत्पदम् , तत्कुतोऽस्य व्युदास इति चेन ? अत एव, द्रव्यपयायसमवायानाम अन्योऽन्यं भेदेंकान्ते 'किं कस्य पदम्' इति न निक्चयहेतुरस्ति । पर्यायसम्हपमाह—भेदातमकाः भेदः परस्परव्याद्यन्तिः आत्मा स्वरूपं येपां ते तथोक्ताः पर्याया (पर्ययाः)इति परियन्ति भेदम् इति व्युत्पत्तेः । ननु पर्याया इति निपातनं वाधकमिति तदसिद्धिरिति चेत् ; न ; \*'पर्या[या]हेणोत्पत्तां वुन्'' [जैनेन्द्र० २५ २।३।९२] इत्यत्र पर्याय इति निपातनात् । सिद्धाविष \*''न्यायपरिणायपर्यायः'' [जैनेन्द्र०

<sup>(</sup>१) द्रव्यम् । (२) पर्यायाणाम् (३) पर्यायवत् । (४) पर्यायाणाम् । (५) सास्तःवं प्रत्याख्यातं भवति । (६) जीवादिद्रव्यस्य सादित्वे, प्रदीपादेः सान्तत्वे च । (७) नैयायिकः प्राष्ट्र ।

२।३।३६] इति निपातनं क्रियमाणं क्रापकम् तदनित्यत्वस्य इति उभयसिद्धेरिति । पुनरिषि तिद्विद्धेविध्यं दर्शयन्नाह—त्यच्छुद्धि इत्यदि । तेषां द्रव्य-पर्यायाणां स्तद्धिद्य (शुद्धिः तच्छुद्धिः) द्रव्यस्य शुद्धिः पर्याय (या) निराकृतिः, पर्यायाणां शुद्धिः तेषां परस्परापेक्षा, तयोर्धन्द्वेक-वद्भावेन नपुंस्त्वहस्वादेशः । तदेव तस्य वा भेदत्यद्य (भिदा भेदः) तया द्वेधा इति घटनीः । ६वं सुनयापेक्षम्, इदं तु सुनयदुर्नयापेक्षं द्वैविध्यम् इति विशेषः । पुनरिप तेषामवान्तर- ५ भेदं दर्शयन्नाह—बहुविधाः । अपि कियन्तः ? इत्याह—सप्त इति । 'द्रव्यपर्यायतः' इति वा अत्रापि दृष्टव्यम् । सप्तस्विप अवान्तरभेदोऽस्ति इति दर्शयन्नाह—आदित इत्यादि । सप्तानां नयानाम् आदौ आदितो ये चैत्वारो नैगमप्रभृतयः अत्र छोके ते अधीश्रयाः अर्थप्रधानाः शेषाः शब्दादयः । कियन्तः ? त्रयं स्ते (ते) किम् ? [५१७ख] इत्याह—शाद्दतः शब्दमाश्रित्य प्रवर्तयन्त (र्तन्ते) इति ।

एतदेव वृत्तं विवृण्वन्नाह-ज्ञानम् इत्यादि ।

[ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः नयो ज्ञातुर्मतं मतः। ताभ्यामधिगमोऽधीनां द्रव्यपर्यायदाालिनाम् ॥२॥

ज्ञानमेत्र इत्यवधारणात् सन्निकर्षादंरसंविदितात्मनः व्युदासः । स्यात्कारमन्तरेण मत्यज्ञानादेः व्युदासे कथि अविव्यत्मिमतात्मनापि व्युदस्येत । ज्ञानं प्रमाणमेवेत्युच्यमाने १५ अनिमतेनापि प्रसञ्येत अकिञ्चित्करादेरतिचारणात् तद्विसंवादिनयमाभावात् , अनिधिमतार्थाधिगमलक्षणस्तात् । नयस्य प्रमाणात्मकत्वे पृथग् वचनमनर्थकम्, अन्यथा कथं तेनाधिगमो नाम यतः प्रमाणनयेरिधगमः प्रतिपाद्येत , तन्न ; ततस्तन्वाधिगमोपपत्तेः तत्परीक्षालक्षणसान्नयस्य । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकद्वयिचारं सति परमार्थप्रतिपत्त्य-विरोधात् ।]

ज्ञानम् इति वचनात् 'क्षानमेव' इति द्रष्टव्यम्, एवमन्यवापि, अन्यथा तद्वचनमनर्थकम्, प्रमाणम् इत्यस्य तं तं(मतम्) । नयमाह—एतन्म् छत्वान् नयो ज्ञातुः प्रमाणवतो मतम् अभिप्रायः मतः । किमर्थं प्रमाणनयनिक्षणमिति चेत् ? अवाह—ताभ्यां प्रमाणनयाभ्याम् अधिगमो निर्णयः \* 'प्रमाणनर्यं धिगमः'' [त० स्० १।६] इति वचनात् । केषां किभृतानाम् ? इत्याह—अर्थानाम् इत्यादिं ।

<sup>(</sup>१) सम्बन्धः । (२) द्वैविध्यमुक्तम् । (३) तुलना—"अध्यपप्पवरं सहोवसजणं वध्यमुजुसुत्तंता । सहप्पहाणमत्योवसञ्जणं संसवा विति ॥"—विदोषा० गा० २७५३ । स्वधा० २२० । त० वा० पृ० २६१ । नयवि० पृ० २६२ । प्रमाणनय० ७।४४, ४५। जैनतर्कभा० पृ० २३ । नयप्र० पृ० १०४ । (४) नुस्तना—"णाणं होदि प्रमाणं णक्षो वि णादुस्स हिद्यभावत्यो । णिक्खेवो वि उवाओ जुक्तीए अध्यपिडगहणं ॥"—ति० प० गा० ८३ । "ज्ञानं प्रमाणमासमादेहपायो न्यास इच्यते । नयो ज्ञानुरिभप्रायः युक्तितोऽर्थपरिग्रहः ॥"—स्वधी० इस्तो० ५२ । प्रमाणसं० पृ० १२७ । उद्युतोऽयम्—ध० टी० संत० पृ० १६ ।
(५) इत्यनेन सम्बन्धः । (६) प्रमाणमूस्तात् । (७) अञ्च 'किम्भूतानाम्' इति प्रदनस्य उत्तरेण 'द्रव्यपूर्यायशाक्तिनाम्' इति अवितन्त्यम् ।

कारिकाविवरणं 'ज्ञानमेव' इत्यादि । ज्ञानमेव प्रमाणम् इत्यवधारणात् सन्निकर्पादेः। किंभूतस्य ? असंविदात्मनः मत्यज्ञानादेः व्युदासो निरासः प्रमाणत्वेन ।

ननु भवता अत्रानुग (त्राग) मानुसारिणा झानपदेन मत्यझानादिकं निराक्रियते, सौगतादिना अञ्चान्तादिपदेन ततः तस्माद् भवतः को विशेष इति चेत् १ अत्राह—कार(स्थात्कार) मित्यादि । ५ स्थात्कार्थन्तरेण पत्यझानादेः कथंचित् केनापि तैच्छेदकविशेषेण (षण) प्रकारेण 'च्युदासे' इत्यनेन 'केंग्त्' सम्बन्धः । अत्र दूषणम्—अभिमतात्मनापि सौगतादिभिः येनात्मना स्वसंवेदनादि-स्वभावेन मत्यझानादेः प्रामाण्यमभिमतम् तेनापि न केवलं द्विचन्द्वादिरूषेण च्युदस्येत मत्यझानादिरिति । विचारितं चेतत् । न चेवम् , अतः सर्वत्र स्थात्कारोऽपेक्षा (क्ष्य) इति भावः ।

ननु क्राने[प्रामाण्यं]नियंतमुपदर्शितं क्रानं त्वनियतम् [५१८ क]अप्रामाण्यमपि गच्छेत्; युक्तमः \*''मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलानि ज्ञानम् । तत्त्रमाणे'' [त० स्० १।९, १०] इति, इति चेत्; अत्राह-झानं प्रमाणमेव इत्युभयावधारणमत्र इति भावः। एकान्तवादिनोऽप्येवं स्यादिति चेत्; अत्राह-अनिभयत इत्यादि। 'स्यात्कारमन्तरेण' इत्यनुवर्त्तते । यतोऽयमर्थः-स्यात्कारमन्तरेण 'ज्ञानं प्रमाणमेव' इत्युच्यमाने येनात्मना तत्प्रमाण-मनभिमतं परस्य तेनापि प्रमुख्येत प्रमाणमिति । कुतः ? इत्यत्राह-अकिश्चित्करादेः १५ इत्यादि । स्वापादी बोधोऽिकश्चित्करः प्रवृत्त्यनङ्गत्वात् । मत्र (अँत्र) तदभावे प्रबोधोऽनुपादानः स्यात् । जाप्रश्वित्तोपादान इति चेन् ; समानसमयसुप्रपित्रादि विधो(दिचित्तो)पादानः कुतो न-स्यात् ? भिन्नकालत्वात् ; इतरत्र समानम् । भिन्नसन्तानत्वार्त् ; अन्यत्रैकः सन्ताने इति कुतः १ उपादानोपादेयभावार्तः अन्योऽन्यसंश्रयःः तथाहि – विवक्षितजाप्रवित्तप्रवोधयोः एक-सन्तानत्वे सिद्धे सति उपादानोपादेयभावः, तत्र सति एकसन्तानत्वमिति । तत एव पितापुत्र-२० जाप्रश्चित्तप्रबोधयोः एकः सन्तानोऽस्तु । र्तदभावान्नेति चेन्; स कुतो मतः ? भिन्नसन्तान-त्वातः अयमपरोऽन्योऽन्यसंश्रयः- तदभावे भिन्नसन्तानत्वम् , अतत्व तदभावः । अथ भिन्न-शरीरवर्तित्वात् न जनकजाप्रवित्तं जन्यप्रवोधोपादानकारणम्; तर्हि सुप्रशरीरिचलात् स्वप्ना-न्तिकशरीरिचनं तस्माच सुप्रदेहे चित्तम् स्वापशरीरप्रवीधिचनं वाऽचेतनोपादानं स्यात्। कथं बा ऐहिकदेहचित्तान् परलोकदेहचित्तम ?

२५ किंच, [५१८ ख] देवदत्तजाप्रत्मुप्तप्रबुद्धशरीरैकत्वं भेईकान्ते [कथम् १] उपादानो-पादेयभावातः; अत एव अन्यत्राप्यस्तु । यदि पुनः भिन्नदेशयोः जनकापत्यशरीरयोः न उपा-दानोपादेयभावः; सुप्तस्वप्नान्तिकदेहयोर्न स्थात । अन्यत्र सुप्तस्य अन्यत्र प्रबोधश्च, चित्तयो[:] भिन्नदेशयोरिप उपादानोपादेयभावो न शरीरयोः इति चिन्त्यमेतत् ।

स्यान्मतम्-पितृशरीरे तद्वस्थ एव ततः कथम् उपादेयमपत्यशरीरं जायत इति ; कथं ३० सुप्तशरीरे तदुच्ङ्कासादी वा तदवस्थे स्वप्नान्तिकशरीरोच्ङ्कासादिकम् ? तन्न किश्चिदेतत्।

<sup>(</sup>१) तत्व्यवच्छेदक। (२) 'कात्' इति व्यर्थमत्र। (३) निश्चितं प्रामाण्यस्। (४) स्वापादी। (५) इति चेत्;। (६) उपादानोपादेयाभावात्। (७) उपादानोपादेयभावः। (८) इति चेत्;। (१) भवति। (१०) चेत्;। (१) कायते।

अश्व मतम्—विविश्वतजामिकतानुकारित्वदर्शनात् प्रवोधस्य तदेतदुपादानम् । तथाहि—रुष्टस्य सुप्तस्य मूर्च्छितस्य वा तदनुरूप एव प्रवोधो छक्ष्यते, पुनः शक्काविभदणादिना इति; तन्नः नियमाभावात् । कदाचित् प्रसन्नस्य व्यामोह्यतो वा [प्रवो]धस्य दर्शनात् । कदाचित् कथं[चित् ] तदनुकारित्वम् अन्यत्रापि । तथाहि—गर्भे शुक्रशोणितसंपातानन्तरं कृतिश्चन् मृते पितरि काछान्तरादौ पुनरपत्यं आयमानं चेतसापि तदनुकारि प्रतीयते । अपि च, यदि दीर्घकाछ- ५ व्यवहितमपि उपादानकारणम् ; झानस्य आछम्बनकारणं तथाविधं किन्न स्यात् १ भवतु को दोष इति चेत् ; भ्रान्त्यभावः, तैमिरिके अन्यदेशादेः केशोण्डुकादेः प्रतिभासनात् । व्यवहारी नैवं मन्यते इति चेत् ; व्यवहिता[त् ] जामिकता[त् ] प्रबोधमप्यसौ न मन्यत इति [५१९ क] समानम् । न हि सुप्तस्य व्यवहारी मृतव्यवहार ना च वशिति (रमारचयित) किन्तु विशिष्टाकारदर्शनात् चैतन्यमनुमिनोति । स्वयमनुपलक्षितं तत्त्रत्रे कथमस्तीति चेत् १ मानसमध्यक्षं तथाविधं कथमस्ति १ १० यथा तर्न् आगमे पठ्यते तथा स्वापादिचेतनापि। नचानयोरवस्थयोः विशेषः । सोक्ष्यं सोपगत्त (स्वोपगत) मनुपलक्षितम् 'अस्ति' इति वदित न परोपगतमिति स्वेच्छाचारी ।

ननु नीलिमिदं पीतिमिद्मिति निर्णयात्मकं मानसं प्रत्यक्षं लिक्षितमेवास्ते इत्यपरः ; उक्तमत्र— इन्द्रियव्यापारदशायां तत्कल्पने इन्द्रियजमेव तत् इत्यस्यैव नामान्तरकरणम् । न च अन्या रूपाद्य-वभासिनी दशाऽस्ति, यत्कल्पना स्यात् । 'सत्यस्वप्रदशा' इति चेत् ; तत्र तर्हि पूर्वे पश्चात् १५ चाक्षु[ष]व्यापाराप्रतीतेः \* "इन्द्रियज्ञानेन जनितम्" [न्यायिष० १।६] इति व्याहन्यते ।

कथमेवं योगिप्रत्यक्षं र्तत्प्रत्यक्षं न स्यात् ? अथ अभ्यासदशायां मानसं तदिष्यते ; तत्रेदं चिन्त्यते—प्राप्यभाविविषयम्, वर्त्तमानविषयं वा ? प्रथमपक्षे तदेव तत्र प्रमाणं नेन्द्रियजमिति अप्रामाण्यमस्य विकल्पवत् । इत्तरत्र मानसस्याप्रामाण्यम् अप्रवर्शकत्वात् । अपि[च,] वर्तमाने अक्षाणां व्यापारः तत्र मानसम्, भाविनि न "तद्व्यापारः तत्र इन्द्रियजम् इति व्याघातो महानिति । २०

स्थान्मतम्—इन्द्रियञ्चापागवस्थायां प्रत्यश्रद्वयं मानसम् इन्द्रियजं च सदा प्रवर्तते इति ; तर्हि नैयायिकस्येव सौगतस्यापि अस्य सर्वदा द्विःप्रतिमासं[भवेत् ] रूपादीनाम् । अध मनुषे यदुत अनिर्णयात्मना मानसेसि (सेन) [५१५ख] तिरस्कारादिन्द्रियज्ञानमविकल्पमनुपल- भितमास्ते तथा स्वापादिसंवेदनं तथाविधं मिद्धादितिरस्कृतमस्तु इति साधूक्तम्—'स्वापादिबोधः' इति । सञ्जादिर्थस्य संशयविपर्यासकरस्य स तथोक्तः तस्यातिचारणात् विज्ञानाभिमतात्म[ना]पि २५ प्रसच्चेत इति ।

भवतु तस्यापि प्रामाण्यमिति चेत् ; अत्राह-तद् इत्यादि । तस्य [अ]िकिञ्चित्करादेः अविसंवादस्य नियमेन अवर्यभावेन असंभवात् । अथवा तस्मिन् अविसंवादकस्य(दस्य)यो नियमः तस्याऽसंभवात् । स्यात्कारमन्तरेण अनिभमतात्मनाप (पि) प्रसञ्येत इति । भवतु

<sup>(</sup>१) दीर्घंकालम्मवहितम् । (२) व्यवहारी । (३) चैतम्यम् । (४) सुसे । (५) स्वयमनुपलक्षित्तम् । (६) मानसमध्यक्षम् । (७) "स्वविषयानन्तरविषयसङ्कारिणा इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम् ।"-न्याववि० (८) मावसप्रत्यक्षम् । (९) स्वीक्रियते । (१०) चाश्चप्रव्यापारः ।

तदसंभवः, तथापि तस्य प्रामाण्यम् अज्ञातार्थप्रकाशनादिति चेत् ; अत्राह-अनिध्वात इत्यादि । ततः सूक्तम् ज्ञानं(नमेव) प्रमाणमिति ।

'नयो[ज्ञात] मेतं मतः' इति न व्याचष्टे सुगमत्वात् । केवलं तत्र चोधं परिहत्तुं कुर्वब्राह—नयस्य इत्यादि । नयस्य प्रमाणात्मकत्वे पृथक् वचन[मन]र्थकम् , 'ज्ञानं प्रमाणम्'
५ इत्येतावदेव वक्तव्यम् तथा च परैकवाक्यता । तस्य तदात्मकत्वं नास्ति, ततः पृथग्वचनमिति
चेत्; अत्राह—अन्यथा प्रमाणात्मकत्वाभावप्रकारेण कथं तेन नयेनाधिगमो नाम स्वार्थव्यवसायो
नाम यतस्तेन अधिगमा[त् \*'प्रमा]णनयँरिधगमः'' [तत्त्वार्थस्० १।६] प्रतिपाद्येत
त स्वा थे सूत्र कृ ता । निह अप्रमाणेन कस्यविद्धिगमः, प्रमाणपरीक्षानर्थक्यप्रामेः इति
भावः । तत्रोत्तरम्—न इत्यादि । यदुक्तं परेण तन्नः कृतः १ इत्याह—तत्तो नयात् तस्त्यस्य
१० जीवादेः अधिगमोपपत्तेः । एतदपि कृतः १ इत्याह--तत्परीक्षारुक्षणत्वात् [५२०क] तस्य
जीवादेः परीक्षा विचारः सैव लक्षणं स्वरूपं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् नयस्य इति, ततः
तद्धिगमोपपत्तिः । कृत इति चेत् १ अत्राह—द्रव्य इत्यादि । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकयोः नययोः
द्वयेन द्वयस्य वा विचारे सिति परमार्थप्रतिपत्तेः परमार्थस्य परमार्था वा प्रतिपत्तिः तस्याः
अविरोधात् । सुविचारितं तन्त्वं सुस्थिततरं भवतीति परीक्षकन्यायः ।

नतु यदि तैतः तद्धिगतिः ; तर्हि प्रमाण[ त्वापत्ति]स्तस्य तल्लक्षणत्वात् । तथा च
 अन्त्यचोद्यपरिहारो नान्यस्य (नाद्यस्य) इति चेत् ; अत्राह—स्यात् प्रमाणात्मकत्वेऽपि
 इत्यादि ।

#### [स्यात्प्रमाणात्मकत्वेऽपि प्रमाणप्रभवो नयः। विचारो निर्णयोपायः परीक्षेत्यवगम्यताम् ॥३॥

- २० स्वयं साक्षात्कृतेऽपि विवाददर्शनात् पुनः ऊहापोहाभिप्रायमन्तरेण न तत्र तत्त्वा-भिप्रायाभिनिवेशः यतः सर्वत्र तदनुष्टानम् । प्रत्यक्षोपलम्भस्य परीक्षेतरयोरविशेषात्, तावताऽर्थसिद्धौ न कस्यचित्तत्त्वज्ञानं स्यात् । कृतः पुनस्तत्त्वज्ञानमन्यद्वेति चेत् ; सुन-यदुर्णयाभ्याम् । समानेऽपि साक्षात्करणे अभिप्रायभेदात् तत्त्वेतराभिनिवेशोपपत्तेः तिक-ष्टत्वात् परीक्षायाः]
- स्यात् भवेत प्रमाणभावः प्रमाणात् अनेकान्तप्रहणक्ष्यात् प्रभव उत्पादो यस्य स तथोक्तः ततो भिन्न इत्यर्थः, हेतुफलयोः कथंचि होता । कोऽसौ १ इत्याह—मय इति । प्रमाणगृहीतैकदेशाव्य (शाध्य) वसायाभिप्रायः। किस्मिन् सत्यिप १ इत्याह—प्रमाणात्मकत्वेऽि । नयस्य तदात्मकत्वं कुतः १ इत्याह—निर्णयोपायो नयो गतः (यतः) । सोऽिप कुतः १ इत्याह—विवागे (विचारो) यतः । नतु प्रत्यक्षादेरिप सिवकल्पकवादिनो विचारो भवति, ३० ततोऽस्य को विशेष इति चेत् १ अत्राह—परीक्षति (परीक्षा इति) नित्यः क्षणिको वा भावः अनेन प्रकारेणेति या परीक्षा सा नये (नय) इत्येवमवगम्यताम् ।

<sup>(</sup>१) नयस्य । (२) प्रमाणारमकःवस् । (३) इति । (४) मणत् । (५) अत्र प्रतिः चृष्टा ।

स्यान्मतम्-प्रमाणपरिच्छिनार्थैकदेशे नर्यः, तस्य च प्रमाणत एव सिद्धेः, निष्ठ समुदायाः तरेकदेशसिद्धिमन्तरेण सिध्यन्ति । वृक्षः प्रचलन् सहावयवैः प्रचलित्, ततः किं तत्र नयेन इति ? तत्राह—स्वयम् इत्यादि । स्वयं [५२०ख] प्रतिपत्रा साक्षात्कृतेऽपि उपलक्षण [मेर्तेत्, तेनाऽ]भिहितेऽपि अनुमितेऽपि विवाददर्शनाद् वस्तुनि पुनः पश्चात् ऊहापोहाभि-प्रायमन्तरेण तु (न) [तर्त्र त] न्वाभिप्राय [याभि] निवेशः तत्त्वरुचिर्यतः तद्तुष्ठानं सर्वत्र ५ बहिरन्तइच इति । तद्भिशायमन्तरेणाऽ[पिं तत्त्वेऽ]तिप्रसङ्गात , अभिमतवदनभिमतेऽपि तद्-भिनिवेशप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षमेव अतिप्रसङ्गं निवारयतीति चेत् : अत्राह-प्रत्यक्षोपलम्भस्य प्रत्यक्षेण दर्शनस्य परीक्षेतरयोरविशेपात् कारणान् ताव[ता] तदुपलम्भमात्रेत्यै (त्रेणै) वार्थसिद्धौ अङ्गीकियमाणायां तत्त्वज्ञानं न कस्यचित् परीक्षकस्य इतरस्य वा स्यात् इतरस्मात् परीक्षको न भिद्येतेति परीक्षाऽनर्थिका भवेत् इति यावत् । परः पुच्छति-कुतः कारणान् पुनः तत्त्वज्ञा- १० नमन्यद्वाऽतत्त्वज्ञानं वा इत्येवं चेत् ? अत्रोत्तरमाह-सुनयदुर्णयाभ्याम् इति । सुनयेन तत्त्व-कानं दर्णयेन अतत्त्वज्ञानम् । सौगतादिवदेतदिति चेन ; अत्राह-समानेऽपि जैनैकान्तवादिनोः साक्षात्करणे अभिप्रायभेदात् अभिप्रायस्य ज्ञावभिसन्त्वेः (ज्ञात्रभिरुचेः)अर्थानुसारित्वेतरत्वकृत-विशेषात तस्वेतराभिनिवेशापपत्तेः । तदपि कृतः ? इत्याह-तिश्चष्टत्वात् नयस्वरूपत्वात् परीक्षायाः । 24

तद्भेदं सुनयदुर्णयत्वं च दर्शयन्नाह-तन्न इत्यादि ।

#### [तत्र मूलनयौ द्रव्यपर्यायार्थगोचरौ । मिथ्यात्वं निरपेक्षत्वे सम्यक्त्वं तद्विपर्यये ॥४॥

परीक्षा भेदाभेदप्रतिष्ठा द्रव्यपर्यायविषयद्वैविध्यात् नयद्वैविध्यमाह । तत्र अन्योऽ-न्याविनाभावप्रतिपत्तिः प्रमाणम् । इतस्या न प्रमाणपरीक्षा । सत्येव असत्त्वप्रतिपत्ते- २० र्द्वर्णयता । ]

तन्त्र नयसामान्यलक्षणे, मूलनयी नैगमादिप्रकृतिभूतनयो द्रव्यपर्यायार्थो द्रव्यं पर्यायद्व अर्थो गोचरो ययोः तो तथोक्ती—द्रव्यार्थोद्रव्यार्थिकः [५२१क] पर्यायार्थि (यार्थः) पर्यायार्थिक इत्यर्थः । मिध्यात्वं तयोः निर्पेक्षत्वे परस्परापेक्षाभावो (वे) सम्यक्त्वं तिद्रपर्यये निर्पेक्षत्विषये सापेक्षत्वविषये (निरपेक्षत्वविपयेये) सापेक्षत्व इत्यर्थः । तथा २५ चोक्तम्—

<sup>(</sup>१) प्रवर्तते । (२) अत्र प्रतिस्त्रुटिता । (३) तुल्ला-"निरपेक्षा नया मिच्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ।" -आसमी० इलो० १०८ । "तम्हा सच्चे वि णया मिच्छादिही सपक्सपिंडबदा । अवणोवणिंविस्सा उण हवंति सम्मत्तरमाना ॥"-सन्मति०१।२१ (४) तुल्ल्ला-"धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिल्क्षण-त्वात् प्रमाणनयदुर्णवानौ प्रकारान्तरासंभवाच । प्रमाणात् तदतत्त्वभावप्रतिपत्तेः नयात् तत्वितिपत्तेः वुर्णवात्तदन्यनिराकृतेश्च ।"-अष्टक्ष०, अष्टस० पृ० २७९ । लघो० इलो० ३० । "सदेव सत्स्यात् सदिति त्रिधार्थो मीयेत वुर्नीतिनयप्रमाणैः ।"-अन्ययोगम्य० इलो० ८ ।

२५

\*''य एव नित्यक्षणिकाद्यो नयाः गिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाञ्चिनः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥''

[बृहत्स्व० रत्नो० ६१]

कारिकां विवृण्वकाह—परीक्षा इत्यादि । परीक्ष (क्षा) सामान्यनयस्वरूपम् इत्यर्थः ।

' केषामिति किं विषया सा ! इत्याह—मेदामेदप्रतिष्ठा [मेदा]मेदयोः विशेषसामान्ययोः
प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्याः, द्रव्यपर्यायविषयद्वैविष्यात् नयद्वैविष्यमाह । 'सम्यक्त्वम्'
इत्यादि व्याचष्टे । तम्र तस्मिन् नयस्वरूपतद्वेदे सति अन्योऽन्यं परस्परं द्रव्ययर्थो (पर्याययो)
रिवनामावस्य प्रतिपत्तिर्यस्यां परीक्षायां सा अन्योऽन्या[विना]मावप्रतिपत्तिः । सा किम् !
इत्याह—प्रमाणं मुनय (मुनय) इति यावत् । मिथ्यात्व मित्याद्य यदि सति तेरथा (त्विमित्यादि व्याचष्टे—इत्रथा अन्योऽन्याविनामाव (नामावामाव)प्रतिपत्तिप्रकारेण इत्रथा न
प्रमाणपरीक्षा इति । कुतः ! इत्याह—'सत्येव इत्याह'—सत्येव इत्यादि । सत्येव विद्यमान
एव पर्यायर्थिकस्य द्रव्ये]द्रव्योधिकस्य पर्याये असन्त्यप्रतिपत्तेः न प्रमाणम् । अत एव अस्मादेव कारणात् दुर्णयता । सत्येव असन्त्वप्रतिपत्ति दर्शयन्नाह—द्रव्यार्थिकस्य इत्यादि ।

[द्रव्यार्थिकस्य पर्यायाः सन्त्येवात्राविवक्षिताः । पर्यायार्थिकस्यापि सद् द्रव्यं परमार्थतः ॥५॥]

[द्रच्यार्थिकस्य द्रव्यिव]षयप्रधानाभिप्रायस्य पर्यायाः स्थासिशिविकादिभेदाः सत्येव (सन्त्येव)अञ्च विद्यन्त एव, तद्मावे द्रव्यस्याप्यभावः इत्युक्तम् । ततो दुर्णयता । नय-प्रमाणयोरिविशेषः स्यादिति चेत् ; अत्राह—अविवक्षिता गुणीमृतास्ते[५२१ख] तस्य सन्ति, प्रमाणे तूमयं प्रधानमिति विभागः । तिक्तम् ? इत्याह—सद् विद्यमानं परमार्थतः । २० कस्य ? इत्याह—पर्यायार्थिकस्य पर्या[य]प्रधानाभिप्रायस्य । अपिः अभिप्रायसगुषये । अत्राप्यविवक्षितमिति द्रष्टव्यम् । तदाभा[तदभावे पर्यायसगुष्यो विकोषः ।

कारिकायाः सुगमत्वाद् व्याख्यानं न कृतम् ।

यदि द्रव्यार्थिकस्य पर्यायाः सन्ति पर्यायार्थिकस्य द्रव्यम्<sup>3</sup>, कथं सत्प्र (तत्प्र) तिश्लेप इति चेत् ? अत्राह-संविदाम् इत्यादि ।

## [संविदामाकारभेदेषु विभ्रममित भासिषु। विसंवादोपलन्धियो मसिद्धवितथात्मसु॥६॥

अविशेषेण गुणपर्यायेषु मिथ्यात्वप्रतिपत्त्या द्रव्यार्थावधारणं कचित् केषुचित् वा प्रत्यभिज्ञाविसंवादात् सर्वेण तद्विसंवादात् पर्यायावधारणं च दुर्णयः तत्त्वप्रतिक्षेपात् ।]

संविदां ज्ञानानां विसंवादोपलिब्धः। क ? इत्याह-आकार भेदेषु प्राहक-३० संवेदनाकारविशेषेषु, संविदामिति सम्बन्धः। नहि एकस्य अनेकं रूपं परमार्थसत् युक्तम्,

<sup>(</sup>१) 'सत्येव इत्याह' इति पुनर्लिखितमत्र व्यर्थम् । (२) वर्षायाभावे । (३) व्यक्ति ।

विरोधात्। एतत् ग्रुद्धविद्धानवादिमतापेश्चया उक्तम्। बाह्यार्थनयापेश्चया आह-विश्वम इत्यादि। विश्वान्यतीति विश्वमः पा(का)चादिलक्षणोऽत (णोऽन्तः) प्रति मासो येषां मन्त्रायुपप्छतोपलक्षम् च्छकछादीनां तेषु। वा इति समुच्चये। किंभूतेषु १ प्रसिद्ध-वितथात्मसु। प्रसिद्धः परीक्षकेतरलोकविख्यातो वितथोऽसत्यः आत्मा येषां तेषु इति।

तदुपलिधः किम् १ इत्याह-अविश्वेषेण इत्यादि । अविश्वेषेण साकस्येन मिथ्या-त्वप्रतिपत्तिः । क्व १ इत्याह-गुणपर्यायेषु । तथाहि-अन्तः संवित्सुखादिभेदः वहित्र्च घटपटादिभेदः मिथ्या मिन्नप्रतिभासवेचत्वात् प्राधाचाकारद्विचन्द्रादिभेदवदिति । तथा[कि]-म् १ इत्याह-[तथा]मिथ्यात्वप्रतिपत्त्या द्रव्यार्थावधारणं द्रव्यमेव अर्थः तस्य अवधारणम्-तदेष अस्तीति ।

एवम्मन्यते-यथा[५२२ क] प्राह्माद्याकारभ्रमेऽपि न स्वसंवेदनभ्रमः स्वप्नादिभ्रान्ताविप न जामद्भ्रान्तिः तथा सकलभेदिवभ्रमेऽपि न सत्तामात्रभ्रान्तिः । ततो यदुक्तं प्र क्षा क रे ण-\*'प्रतिभासनेऽपि सुखादिनीलादेः वितथत्वे द्रव्ये कः समाद्यासः १'' इतिः तभिरस्तमः क्विच् बहिरन्तर्वा केषुचित् वा अर्थान्तरेषु छ्नपुनर्जातनस्वादिषु प्रत्यभिद्वाविसंवादात् सर्वेण देशान्तरादिप्रकारेण तद्विसंवादात् पर्यायावधारणं च । किम १ इत्याह-दुर्णयः । १५ पूर्वो द्रव्याधिकनयाभासः परः पर्यायाधिकनयाभास इति भावः । कृतः १ इत्याह-तस्वस्य जीवादेः प्रतिश्लेपान्निरासान् ।

द्रव्यार्थावधारणं दर्शयन्नाह-[शुद्धेत्यादि] ।

[शुद्धद्रव्यार्थिकस्यास्ति सन्मात्रं परमार्थतः । नाकारभेदो न रूपादिः न क्रमो न सुखादयः ॥७॥

न खलु विज्ञानं सद्भावं व्यभिचरित विशेषेषु व्यभिचारात्। सन्मात्रस्य ति हिशेषा-विनामावात्। न चैवं भेदाव्यभिचारि ज्ञानमस्ति इति शुद्धद्रव्यप्ररूपणात्। पर्याय-[निराकरणात् दुर्णयः] यथा \*"आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन" [बृहदा० ४।३।१४] इति तदाश्रयं दर्शनान्तरम् । शुद्धपर्यायनयः पुनः यदि स्वभावभेदेऽपि भावैकत्वं न कचित् कथित्रसमानात्वं सर्वथा अद्धे तप्रसङ्गात् इति सर्वथा २५ द्रच्यप्रतिक्षेपे पर्याय प्ररूपणक्रमोऽयं दुर्णयः। सर्वथा अनयोरतादात्म्यनगममाश्रित्य दर्शनान्तरम् अविवक्षिततादात्म्यस्यस्त्वात् नैगमस्यं।]

<sup>(</sup>१) तुस्रवा—"क्षन्योऽन्त्रगुणभूतैकभेदाभेदप्ररूपकात् । नैगमोऽर्धान्तरखोकी नैगमाभास इष्यते ॥"
—स्वधी० इस्रो० १९। "तत्र संकल्पमात्रस्य प्राहको नैगमो नयः । यहा नैकं गमो योऽत्र स सर्ता नैगमो
सतः ॥ धर्मयोः धर्मिणोर्वापि विषक्षा धर्मधर्मिणोः ।"—त० इस्रो० ए० २६९ । नयवि० इस्रो० ११-१७ ।
सम्मति० टी० ए० ११० | नयश्वक० गा० ११ । तस्वार्थसा० ए० १०७ । प्रमाणनय० ७।७ । स्था० म० ए० १११ | जैनसर्वभा० ए० २१ ।

शुद्धं पर्यायमलकलङ्कृतिकलं द्रव्यमेव अथौंऽस्यास्तीति शुद्धद्रव्यार्थिकः तस्यास्ति । किम् १ इत्याह—सन्मात्रं परमार्थतो न संवृत्या,नाकारभेदोऽस्ति न माद्यादिविशोषः स्थूलादिविशोषो वा न रूपादिः न क्रमो हेतुफलभावो न सुखादयैः परमार्थतः, अपि तु संवृत्या इति ।

प कारिकां विष्युण्वसाह—न खुलु विज्ञानं सद्भावं सत्त्वं व्यभिचरित । कुतः ? इत्याह—विशेषेषु इत्यादि । सत्त्वव्यभिचारे दूषणमाह—सन्मात्र इत्यादि । तिर्ह विज्ञानं विशेषमि न व्यभिचरित इति चेतः अत्राह—न चैवम् इत्यादि । एवं सन्मात्र[स्य] तिद्वशेषावि[नाभावात्] भेदाव्यभिचारि ना (न)ज्ञानमस्ति तत्रं व्यभिचारप्रतिपादनात् इत्येवं शुद्धद्रव्यप्ररूपणात् । कुतः 'दुर्णयः' इति घटना । कुतः ? इत्याह—पर्याय इत्यादि । निदर्शनमाह—[५२२ ख] १० यथेत्यागम (यथेत्यादि । आराम)माटोपं तस्य सत्तामात्रद्रव्यस्य पश्यन्ति जनाः न तं सद्भावं कश्चन पश्यतिति तदाश्रयं [स]न्मात्राश्रय (यं) दर्शनान्तरम् ।

पर्यायार्थिकदुर्णयाभिप्रायं दर्शयन्नाह-शुद्धपर्यायनयः पुनः इत्यादि । स्वभावभेदेऽपि स्वरूपनानात्वेऽपि यदि भावेकत्वं न किचित् पटादी कथंचिद् देशादिभेदप्रकारेण नानात्वम्, कृतः ? इत्याह-सर्वथा सर्वेण घटादिप्रकारेण अद्वेतप्रसङ्गात् । छन्धं फछं दर्शयन्नाह-सर्वथा १५ इत्यादि । इति एवं पर्यायप्ररूपणक्रमोऽयं दुर्णयः । कस्मिन् सति ? इत्याह-द्रव्यप्रति-क्षेपे सति ।

नैगमाभासं दर्शयन्नाह्—सर्वथा इत्यादि । सर्वेण देशादिप्रकारेण अनयोः द्रव्यपर्याययोः अतादात्म्यात् नैगमः तमाश्रित्य दर्शनान्तरं वेशेपिकमतम् । कुतः ? इत्याह्— [अ]विवक्षितं इत्यादि । द्रव्यपर्याययोरिवविश्चितं सदिप नार्पितं यत् तादात्म्यं तक्षक्षणत्वात् नैगमनयस्य । तदर्शनान्तरस्वरूपं दर्शयत्राह—सामान्य इत्यादि ।

# [सामान्यसमवायानामात्मादीनां च नित्यता । तत एव तत्संख्यादेनित्यत्वं शेषमन्यथा ॥८॥

द्रव्यार्थिकनयमाश्रित्य द्रव्यस्य तत्संख्यादेः सामान्यसमवायानां च नित्यत्वं शेषाणामनित्यत्वं च केचिन्निगच्छन्ति कार्यद्रव्यकर्मगुणविशेषाणामनित्यत्वाम्युपगमात्। २५ न तत् सामान्यं वस्त्वन्तरमेव युक्तम्, संविदां विषयसारूप्यमिव। न हि वस्त्वन्तरमेदा भावाः तद्वन्तः नाम स्युः। कथमुपकार्योषकारकभावमन्तरेण तद्वन्वमितप्रसङ्गात्। अपित्यामिनस्तावद् वस्तुत्वपेव न संभाव्यम्। न ताद्दशस्य क्रचिद् वृत्तिः क्रचिद् वृत्तिः वा। सदादिप्रत्ययकर्तृत्वमकर्तृत्वं च क्रचित् कदाचित् कथंचिन्न संभाव्यम्। इति दुर्णयः। सत्तावत् जात्यन्तराणां सर्वगतत्वे वृत्तिप्रत्ययसङ्करः। स्वविषयसर्वगतत्वे निष्क्रियस्य प्राक् तत्रासतां अर्थोत्यित्सुदेशप्राप्तिने स्यात्।

<sup>(</sup>१) सन्तीति सन्बन्धः । (२) भेदेषु । (३) आटोपो विस्तारः तम् । (४) "आरामं तस्य पश्यन्ति न तत् पश्यति कश्चन ।"—शृहदा० ४।३।१४।

सामान्यानि च समवायश्च तेषाम् आत्मादीनाम् वा (च) आदिशब्दात् अत्मव्यतिरिक्तसकलमूलद्रव्यपरिष्रदः । किम् ? इत्याद्द-नित्यता संदकारणत्वात् इति मन्यते । [त]त एव नित्यद्रव्येषु वर्त्तमानस्य संख्यादेः नित्यत्वं संख्यादिनित्यत्वम् । अत्र आदिशब्देन परिणामादि (परिमाणादि) परिष्रदः । एतेन नित्यव्यापिद्रव्यवृत्तयोऽन्त्यविशेषी व्याख्याताः । शोषं कथितादन्यथा अनित्यम् इति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-द्रव्यार्थिकनयम् इत्यादि [५२३क]। नित्यत्वे भावानां द्रव्यार्थिकस्यैव व्यापारो न नैगमस्य अन्यथाभृतत्वात् अतो द्रव्यार्थिकन्यमाश्रित्य इत्युच्यते । द्रच्यस्य आत्मादेः तत्संग्व्यादेः सामान्यसमवायानां च नित्यत्वम् शेषाणाम् अनित्यत्वं च, 'च' इत्यवधारणे सामान्यादिषु केचन नैयायिकादयो निगच्छन्ति प्रतिपद्यन्ते । कुतः शेषाणा(णां) ने हा ह (न १ इत्याह-)कार्यद्रव्य इत्यादि । कार्यद्रव्यम् प्रागसन् सत्तासम- १० वायिकारण (णं) समवायि या द्रव्यम्, कर्म उत्क्षेपणादि गुणविशेषाः कार्यद्रव्यगताः सर्वे रूपादयः नित्यद्रव्यगताः संख्यादिभ्योऽन्ये बुद्धादिरक्तादयः तेपाम् अनित्यत्वाभ्युपगमात् । किं सामान्यम ? इत्याह्-तत्र इत्यादि । तेषु सामान्यादिषु मध्ये समानानां सएशानां भावः सामान्यम् तद् विशेषेभ्यो भिन्नमेव इति याँगाः । तत्राह्-न तत् सामान्त्रं वस्त्वन्तरमेव व्यक्तिभ्यो भिन्नमेव युक्तं 'कथब्बिद्भिन्नं तु युक्तम्' इति एवकारेण दर्शयति एकत्र प्रमाणाभावाद् १५ अन्यत्र विपर्ययात । कथं तत्तर्हि इति सीगतः; तत्राह-संविदाम् इत्यादि । संविदां झानानामिव विषयसारूप्यं यथा ज्ञानानां विषयेण सारूप्यं तथा सामान्यमिति विचारित[म]सञ्चत् । कुतो न तद् वस्त्वन्तरमेव इति चेत् ? अत्राह-निह इत्यादि । [हि] यस्मात् न वस्त्वन्तरेण भेदाः परस्परविलक्षणा भावाः समाना इतरथा चन्द्रमसैकेन सर्वेऽपि उडुविशेषाः समाना इति [न] तेषु तारोपति (तारा इति)प्रत्ययः । 20

स्यान्मतम् न तेषुं विधुर्वर्तते, सामान्यं तु स्विप (स्विव)शेषवृत्ति, ततोऽयमदोप इति ; तत्राह्—तद्वन्तः सामान्यवन्तो [५२३ख] भेदा नाम स्युः । यथा अव्यवन्नगरं (?) तद्वन्त एव इति चेतः ; अत्राह—कथं च इत्यादि । केन च प्रकारेण न केनचिद् उपकार्योपकारकभाव-मन्तरेण वस्त्वन्तरेण तद्वन्तम् अतिप्रसङ्गात् विन्ध्यस्य साध्येन (सहोन) तद्वत्ता स्यादि[त्य]ति-प्रसङ्गः ।

ननु भवन्मते—रूपतद्विज्ञानयोः उपकार्योपकारकभावमन्तरेणापि भवति तद्वता 'रूपस्य ज्ञामम्'। अथ तत्र अयमेव तद्भावो यो प्राह्ममाहकभावः ; जातिन्यक्त्योरिप प्रकाइयप्रकाशक-भाव एव तद्भावोऽस्तु । न हि योग्यतात्र राजदण्डवारिता । जात्या वा न्यक्तीनामुपकारः—तत्र विशिष्टबुद्धिजननमिति चेत् ; अत्राह्—अपरिणामिनो नित्येकरूपस्य सामान्यादेः तावद्वस्तु-त्वमेव सत्त्वमेव न संभाव्यं प्रमाणाभावात् । नहि खण्डादिभ्यो भिन्नस्य नित्यस्य निरंशस्य ३०

<sup>(</sup>३) सम्बे सित कारणरहितःबात् इति । (२) विश्लेषा अपि नित्या इति । (१) सर्वथा भेदे । (४) कथन्विद्रोदे । (५) तारागणेषु । (६) उपकार्योपकारकभावः । (७) इति चेत् ।

अमूर्तस्य सामान्यस्य प्रतीतिरस्ति यतः तस्य ता व्यञ्जिकाः स्युः, सहशात्मनां तासां स्वयुद्धौ प्रतिभासनात् । नापि सामान्यं तैथाविषं तासु प्रत्ययविशेषमुपजनयदुपलब्ध (ब्बं)येन ताबता दुपक (तावता तदुपकारक) मुख्यते, परिणामिनो भाषस्य स्वयं चक्षुरादिप्रत्यये प्रथनात् ।

अय मतं रो(नो)पकार्योपकारकभावाद् भेदानां तद्वस्त (स्व)मि तु सामान्यस्य तत्र
भ समवायादितिः, तत्राह—तादृशस्य इत्यादि । तादृशस्य असंभावितवस्तुत्वस्य कृचित् शावछेयादौ वृत्तिः समवायः सम्बन्धः कृचित् कर्कादावृत्तिः न 'संभाव्या' इति सम्बन्धः ।
यदि हि तादृशं तदुपछ्च्धं भवेत् तदा तत् कृचिद्धर्सते न वा इति [५२४ कृ] कृल्पनमहिति, नान्यथा
बन्ध्यासुतवत् । अनेन तत्र तत्समवायसाधनं निरस्तम् । यदा हि तद्धर्तमानं तत्रोपछ्च्धं भवति
तदा 'इह जातिर्वर्तते' इति प्रत्ययात् तशुक्तं न बा। एवं कदाचित् पिण्डोत्पत्तिसमये वृतिः तद्धिनाश१० समये अवृत्तिः न संभाव्या । न परिणाममन्तरेण सम्बन्धेतरक्षपद्धयम् एकस्य ।

ननु पिण्ड एव उत्पद्यते विनश्यित वा न सामान्यं समवायो वा, न वाऽन्यस्य उत्पत्त्या-देरन्य[त्] तद्वत्ं; अतिप्रसङ्गात् । अतो यथा कर्तृत्वाकर्तृत्वभावेऽपि न तद्भेदः तथा यृत्य-वृत्तिभावेऽपि इति चेत्; न सदेतत्; यतः पूर्वकृपापरित्यागे इदिमह वर्त्तते न वर्त्तते चेति ततः प्रत्ययायोगात्, सर्वदा वा तत्प्रत्ययप्रसवः, नित्यस्य अपेक्षायोगात् । कथंचिन (कथंचन) १५ सर्वात्मना वृत्तिरवृत्तर्न संभाव्या ।

नन्वेकस्य सदादिवत्ययकर्तृत्वाकर्तृत्ववत् वृत्यवृत्ती स्यातामिति चेत् ; अत्राह-सदादि इत्यादि । सदादिर्यस्य द्रव्यगुणादेः तस्य प्रत्ययः तस्य कर्तृत्वं [अकर्तृत्वं] च कचित् कदाचित् कथंचित्र संभाव्यम् इत्येवं दुर्णयः ।

किंच, सामान्यं सर्वगतम्, स्वव्यक्तिसर्वगतं वा भवेत ? प्रथमपश्चे दूषणमाह-सत्तावत् २० महासामान्यवत् जात्यन्तराण्यं(राणां) गोत्वादीनां सर्वगतत्वे अर्क्षािकयमाणे वृत्तिप्रस्ययसङ्करः। यथा गोत्वस्य खण्डादी वृत्तिः सयवायथादित्वादेरिति (समवायात् तथा दिधत्वादेरिति)वृत्तिः संकरः, तत एव तत्रं गोप्रत्ययवत् द्व्यादि [प्र]त्ययांऽपि स्यादिति प्रत्ययसङ्करः। द्वितीयपश्चे स्विवय इत्यादि । स्वविषयसर्व गतत्वे स्वगोचरे व्यक्तिव्यापित्वे क्रियावत्त्वमन्तरेण निष्क्रियस्य इत्यर्थः । अर्थो द्व्यादिः [५२४ ख] उपितसुर्यस्मिन् देशे स तथोक्तः , कामचारेण विशेषणविशेष्य- २५ भावः इति उत्पत्सुपदस्य विशेष्यत्वं स चासौ देशक्त तत्प्रप्तिः (तत्प्राप्तिः) प्रागुत्पत्तेः पूर्वं तत्र देशेऽसतां जात्यन्तराणां न स्यात् । तदुक्तं स म न्त भ द्र स्वा मि भिः-

\*''सामान्यं समवायञ्च एकत्र समवाप्तितः। अन्तरेणाश्रयं न स्यात् नाञ्चोत्पादिषु को विधिः॥"

[आप्रमी० इंडो० ६५] इति।

३० अतरच न तद् बस्त्वन्तरमेव युक्तमिति दर्शयन्नाह-स्राह्मभायोपलब्धी इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) न्यकयः । (२) निस्तम् । (३) वक्तुं शक्वेत । (४) अन्यो आवः तद्वान् अवितुमर्देति । (५) सण्डादी ।

# [ सत्स्वभावोपलब्धी किं सत्तया समवायिनाम् ? असतां सत्ताभिसम्बन्धं नाभावः कस्यचित् कचित् ॥९॥

स्वतः सतो [न सत्तासपवायः] सामान्यसमवायवदिति । यदि पुनः [स्यात्] स्वपक्षघाती कथमनुन्मत्तः ? कश्च द्रव्यादीनां स्वतः परतो वा सद्भावे विशेषः यतः सत्तासम्बन्धेन अर्थो विशेष्येत । यदि पुनः तयोः नित्यत्वात् ; उत्सन्नेदानी- ५ मभाववार्ता । तन्नेयं परकीया वाचोपुक्तिः । सत्तावत् सामान्यान्तरेषु अयं समान- श्चर्चः तकः परस्परः ]

सत्स्वभावः स्वक्त्यं येषां ते सत्स्वभावाः घटादयः, अनेन सत्तातद्वतोव्यंतिरेकं प्रत्याचघ्टें, तेषामुपलब्धौ दर्शने सति, अनेनापि \* 'खण्डादो गौगौरिति ज्ञानं भिन्न-विशेषणनिमित्तं स्वयम् अन्यथाभृते अन्यथा ज्ञानत्वात् पुरुषे दण्डीति ज्ञानवत्'' इति १० हेतोः व्यभिचारं दर्शयति । 'सन्तो घटादयः' इति ज्ञानस्य भिन्नविशेषणमन्तरेणापि भावात् । तत्रापि भिन्नसत्ता दिष्यत (दिश्यत) इति चेत् ; अत्राह—किं न किंचित् सत्तया भिन्नसत्ता-सम्बन्धेन इत्यर्थः । केपाम ? इत्याह—समवायिनाम् द्रव्यगुणकर्मणाम् । ननु स्वतः सतां तैत्सम्बन्धे स्यादयं दोषो नाऽभतामिति चेत् ; अत्राह—असतां च सत्तयाऽभिसम्बन्धे अङ्गीकियमाणे नाभावः कस्यचित् शश्विषणादेः क्वचिद् देशादौ 'भवेत' इत्युपस्कारः । १५

कारिकां व्याख्यातुमाह—स्वतः सत इत्यादि । परप्रसिद्धं निदर्शनमत्र सामान्यसमवा-यवदिति । अन्त्यविशेषण प्र (पप्र) हणं कृतो नेति चेत ? केपाम् (तेषाम् ) अत्यन्तपरोक्षत्वेन परै-रभ्युपगमात् । [५२५क] अनुमानाभासस्यापि तंत्रासंभवादनिदर्शनात । अथ योगिनां व्यापक-द्रव्येषु भेद्युद्धिर्यन्निमित्ता तेऽन्त्या विशेषाः ; न ; तेषु स्वयमेव तद्युद्धिभावात् , अन्यथा तंत्रापि तेषां तद्युद्धिरपरतत्पृर्विका इत्यनवस्था ।

ननु सामान्याद्यो न स्वतः, नापि [प]रतः सत्तासामान्ये तंदन्तराभावात् तत्कथं ते निदर्शनमिति चेत ? अत्राह-यदि पुनः इत्यादि । सुगमशुत्तरमत्र स्वपश्चघाती वैशेषिकादिः कथ्यमनुन्मत्तः उन्मत्त एव । सामान्यादेरभावप्रतिपादनेन सर्वाभावाभ्युपगमात् ।

पुनर्राप परस्य दुश्चेष्टितं चिन्तयन्नाह्-कश्च इत्यादि । चेदि(च इति) दूपणसमुच्चये कः न कश्चिद्विशेषः । क १ सद्भावे द्रव्यादीनां सत्त्वे । छतः १ इत्याह्- स्वतः परतो वा २५ स्यात् यतो विशेषात् सत्तासम्बन्धेन अर्थो द्रव्यादिः विशिष्येत । तथाहि-गुणदोषदर्शनाभ्यां किचित् पश्चपातेतरी सतां युक्तो, नान्यथा । न च स्वतः सद्भावे अर्थस्य दोषम् छेश(दोषछेश)-स्यापि दर्शनम् । तथाऽदर्शनमेव तैं दर्शनमिति चेन् ; किं पुनः स्वतोऽसतां शश्यक्षादीनां दर्शन-मिति १ विरोधात् ।

<sup>(</sup>१) निराकरोति । (२) ससामम्बन्धे । (३) वैशेषिकैः । (४) अन्त्यविशेषेषु । (५) निदर्शनरूपेण अकथनात् । (६) विशेषेष्वपि । (७) योगिनाम् । (८) अपरविशेषपूर्विका । (९) सामान्यान्तराभावात् । (१०) दोपलेशदर्शनम् ।

स्यान्मतम् अर्थस्य स्वतःसद्भावे अपरसामान्याभावः सत्तादिवत् स्यादितिः नः उक्त-मत्र वित्रत्वाद्भावानाम् । कस्यचित् स्वतः सतोऽपरजातिः न शब्दस्य तथाऽदर्शनात् गुणादि-योगवत् । ननु न सर्वस्य स्वतोऽसतो दर्शनमिष्यते किन्तु सत्तासम्बन्धिन इति चेत् ; अत्राह्— यदि पुनः इत्यादि । तयोः सत्तासमवाययोः नित्यत्वात् । उपलक्षणमेतत् व्यापित्वा[त् ] ५ च उत्सन्धा नष्टा इदानीमभाववार्ता स्वरिषणणादीनामपि [५२५स्व] सत्त्वापत्तेः, यत एवं तन्नेयं परकीया वाचोयुक्तिरूपपद्यते इत्युपमंहारः । एतदन्यत्रातिदिशन्नाह्—सत्तावत् इत्यादि । सत्तायामिव सामान्यान्तरेषु द्रव्यत्वादिषु अयम् अनन्तरः समानश्रचैः परीक्षा । तथाहि—जीवादीनां द्रव्यादिस्वभावोपलब्धो किं द्रव्यत्वादिना भिन्नेन १ स्वयमद्रव्या-दीनां द्रव्यत्वाद्यदि (त्वादि)सम्बन्धे नाद्रव्यादिः किवतः स्थात् । शेषमत्रापि समानम् । १० तम् इत्याद्युपसंहारः । कृतः १ इत्याह्—परस्पर इत्यादि ।

सांप्रतं सांख्य नेगमाभासं दर्शयन्नाह-द्रव्यं गुद्धम् इत्यादि ।

[द्रव्यं शुद्धमशुद्धं च संश्रित्यान्योऽस्ति नैगमः । चित्प्रधानप्रपञ्चे न यथा लक्ष्येत दुर्णयः ॥१०॥

चिच्छक्ते रात्मनोऽद्धितविषयवतो नानात्तमेकलं च ममाश्रित्य प्रधानं कार्यकारण१५ भावमासाद्य महदादिक्रमेण विवर्तमानमात्मानं तदर्थं समर्पयति इति नैगमो
दुर्णयः, प्रधानपुरुषयोः परिणामस्वभावच्यवस्थापनात् । तदेकपुरुषमनेकपुरुषं च अनीश्वरेतरभेदात् भिद्यते । प्रधानस्य पुरुषाधिप्रवृत्तिसंभवेन अनीश्वरभेदः तत्प्रवृत्तेरसंभवेन
सेश्वरभेदः ; अपरिणामिनक्ष्तेतन्यस्य वस्तुत्वं प्रत्युक्तम् सामान्यादिना । कादाचित्कम्
कुतः । हपीविपादाद्यनेकाकारविवर्तज्ञानवृत्तेः प्रकृतेरपरां चैतन्यवृत्तिं कः प्रेक्षावान्
२० प्रतिज्ञानीते १ अनुपयोगात् । प्रकृतद्यितविषयवतः पुरुषस्य अविकारित्वविशेषतो
दुरन्वयम् । पुरुपस्य भोकतुस्वभावनित्यान्वे प्रकृतेः भोग्यान्मनो नित्यन्वे सित तन्प्रवृत्तिनिवृत्ती इति दुरन्वयम् । प्रकृतेः परिणामे वा चिच्छक्ते रिप विवर्तः तद्दर्शितविषयत्वात् ।
अचेतनभेदानां सुखदुःखमोहात्मकप्रधानमित्यभिधानात्मा जातिः प्रकृतिरेव, न पुनः
सर्वपुरुषाणां संवेदनजातिः सामान्यमिति दुरन्वयमेतत् । तन्नः ।

२५ द्रव्यं पुरुषरूपम् , किंभृतम् १ शुद्धम् सुखादिभेदरिहतम् अशुद्धं च महदादिपर्याय-परिकरितं द्रव्यं प्रधानलक्षणं संश्रित्य अन्यो नैयायिको (क) नैगमात् भिन्नोऽस्ति नैगमः चित्पुरुषः । प्रधानं मूलप्रकृतिः तयोः प्रपञ्चेन । कथमस्ति इह १ यथा येन प्रमाणानुप-पन्नत्वप्रकारेण लक्ष्येत निश्चीयेत बुर्णियः तथास्ति ।

कारिकार्थं कथयनगह-चिच्छक्तिः(चिच्छक्तेः) इत्यादि । प्रधानं कर्नु समर्पयति । ३० कस्य १ इत्याह-आत्मनः पुरुपस्य । किंभूतस्य १ इत्याह-चिच्छक्तेः चित् चेतना शक्तिः

<sup>(</sup>१) इत्यपि गृह्यते । (२) प्रकृतिः प्रधानं बहुधानकम् इत्यादिनः व्यपदिश्यमानमित्यर्थः । (३) आद्यकारणम् ।

स्वभावो यस्य तस्य चिच्छक्तेः #''चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्'' [योगमा० १।९] इति वचनात् । किं छत्वा ? इत्याह—समाश्चित्य अवलम्ब्य । किम् ? इत्याह—नानात्वम् # ''पुरुष-बहुत्वं सिद्धम्'' [सांख्यका० १८] इत्यादिवचनात् त्रिदण्डिमतत् (म्)। एकत्वं च 'आत्मनः' इत्युभवत्र सम्बध्यते । एकदण्डिदर्शनमिदम्—

\*''एकमेकं हि (एक एव हि)भूतात्मा भृते भृते व्यवस्थितः।
एक वा(धा)नेक वा(धा)चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्।।''

[ब्र० वि० ११]

इति वचनात । पुनरिप किंभूतस्य [५०६क] तस्य ? इत्याह—अद्शित इत्यादि । इन्द्रियवृत्तिदर्शितविषयवतः साक्षाद्विषयादर्शित (र्शिन) इत्यर्थः । किं समर्पयति ? इत्याह्-आत्मानं म्बस्बरूपम् । किं कृत्वा ? इत्याह—आसाद्य लब्ध्वा । किम् ? कार्यकारणभावम्, अनेन हेतुफलै- १० क्यमाह । तदेव दर्शयन्नाइ-विवर्त्तमान्मिति । केन क्रमण ? इत्याह-महानित्यादि । \* 'प्रकृतेर्महान्'' [सांक्यका ० २२] इत्यादि । किमर्थम् ? इत्याह-तदर्शम् आत्मोपभोग्यार्थम् इत्येवं दर्णयः । किन्नाम ? इत्याह-नैगमः इति । कुतः ? इत्याह-प्रधानपुरुषयोः इत्यादि । प्रधानस्य [पुरुषस्य च] परिणामस्वभावस्य व्यवस्थापनात् । पुनरपि किंभूतम् प्रधानम् ? इत्याह-तदित्यादि । तत् प्रधानम् एकपुरुपम् एकपुरुपभाग्यम् अनेकपुरुपम् अनेकपुरुषभोग्यम् १५ इत्यर्थः । च इति समुक्षये । पुनरिष प्रधानभेदं कथयत्राह्-अनीश्चरेतरभेदाद् भिद्यते इति 'तत्' इत्यनुवर्त्तते । तत् प्रधानं भिद्यते । कुतः ? अनीश्वरभेदात् न विद्यते ईश्वरः प्रवर्त्तको यस्य \*"वत्सविवृद्धिनिमित्तं ते चेतनं यथा क्षीरम्" ईत्यादि वचनात्, तस्यविशेषात् । इतरभेदात् शश्वदिविशेषात् अ''अज्ञो जन्तुरनीशोऽयम्'' [महा० वनपर्व ३०।२८] ईंत्याद्यभिधानात्। अज्ञोऽचेतनो जन्तुः प्रकृतिरेव इह उच्यते । कुतः सः भेदः ? इत्याह-प्रधानस्य इत्यादि । प्रधा- २० नस्य विचेतनस्य पुरुषार्थिप्रवृत्तेः संभवेन 'स्वतः' इत्यध्याहारो[ऽनी]श्वरभेदः तत्प्रवृत्तेर-संभवेन सेश्वरभेदः । कुनः स 'दुर्णयः' इत्यध्याद्दारः ? [अ]परिणामिन इत्यादि । परिणाम-विकलस्य चैतन्यस्य पुरुषस्य वस्तुत्वं प्रत्युक्तम् अपाकृतम् । केन १ इत्याह-सामान्यादिना जात्यादिद्षणेत । न केवलमेतदेव प्रत्युक्तम् [५२६ स्व] अपि तु परमपि इत्याह-कादाचित्कम् इति हेताः । न हि अपरिणामिन एकदा विषयानुभवनम्, अन्यदा तृष्टिपर्ययो युक्त इति विचारितम् । २५ ततः किं जातम् ? इत्याह्-कृतः इत्यादि । स्पष्टम् ।

अधुना चैतन्यस्य सतोऽपि वैफल्यं दर्शयन्नाह-हर्षे इत्यादि । प्रकृतेः सकाशादपराम् अन्यां चैतन्यवृत्तिं विषयानुभवलक्षणां कः प्रेक्षावान् प्र(प्रा)माणिकः प्रतिज्ञानीते । किंभूतायाः प्रकृतेः १ इत्याह-हपीविषादाद्यनेकाकारो विवर्त्तः परिणामो यस्य तत्तथोक्तम् तव तज्ज्ञानं

<sup>(</sup>१) "एक एव हि भूतात्मा एकधा बहुधा खैव ""—त्रि० ता० ५।१२। (२) 'ततोऽहङ्कारः तस्माद्रणश्च पोडशकः । तस्माद्रिप पोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥' इति शेषः । (३) "वरसविवृद्धिनिमिशं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्तस्य । पुरुषिकोक्षानिमिशं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥"—सांस्थका० ५७ । (४) 'आरमनः सुस्रदुः खयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेन् खभं वा स्वर्गमेव वा ।' इति शेषः । (५)विषवानुमवरहितस्वस् ।

च तदेव दृत्तिः वर्त्तनं यस्याः तस्या इति । कुतो न प्रतिज्ञानीते ? इत्याह-अनुपयोगात् चैतन्यशक्तेः कचिद् व्यापाराभावात्, तत्प्रयोजनस्य प्रकृत्या करणात् । 'विश्लेषतः' इत्यादिना पुनरिप तत्र दोषं योजयन्नाह-विश्लेष विश्लेषतः । अनेन पूर्वदोषादस्य अतिशयमाह-प्रकृत्या द्शितो दर्शनगोचरतां नीतो यो विषयः तद्वतः तद्नुभवतः पुरुषस्य अविकारित्वं दुरन्वयम् अप्रमाणम् , एवं मन्यते—सरिस अपरापरतारानिकुरुम्बस्येव पुंसि प्रकृतिदर्शिताऽपरापरविषयं(य)-प्रतिभासनमेव तस्याविकारित्वमिति युक्तं यदि तत्र प्रमाणं प्रवर्तेत, वचनमात्रकात्तदसिद्धि-(द्धे)रिति ।

परमिष तत्र दुरन्वयं कथयन्नाह—तो कृतस्व(भोकतस्व)भावनित्यत्वे दर्शनरूपनित्यत्वे पुरुषस्य प्रकृतेभीरयात्मनो दृश्यभावस्य नित्यत्वे सित तस्याः प्रवृत्तिः संसारदृशायां १० निवृत्तिः निर्वाणे इति दुरन्वयमतत् , [५२७क] सर्वदा दर्शनमदर्शनं वा स्यादिति भावः । दृष्णान्तरमाह—प्रकृतेः इत्यादि । प्रकृतेः परिणामे वा भोग्यस्वभावपरिहारेण अभोग्यस्वभावविकारे वा चिच्छकतेरिष पुरुषस्यापि विवर्त्तः भोकतस्वभावपरिहारेण अभोकतस्वभावपरिणामः । कृतः १ इत्याह—तद् इत्यादि । तया प्रकृत्या द्शितो विषयः स यस्यास्ति तस्य भावात् तत्त्वान । एतदुक्तं भवति—यथा यदा पुरुषेण युज्येत प्रकृतिः विषयः स यस्यास्ति तस्य भावात् तत्त्वान । एतदुक्तं भवति—यथा यदा पुरुषेण युज्येत प्रकृतिः विषयः सिर्वेव तस्यै भोग्यता ।

एवं पुरुषं निराकृत्य अधुना प्रकृतिं निराकुर्बन्नाह—सुख इत्यादि । जातिः प्रकृतिरंब, किंभूता ? सुखदुःखमोहात्मकप्रधानम् इत्यभिधानात्मा । केपाम् ? इत्याह्—अचेतनभेदानाम् न पुनः संवेदनजातिः सर्वपुरुषाणां सामान्यमिति दुरन्वयमेतत् । एतेन प्रधानसाधनानां भेदानां परिमाणादिहेनूनां वयभिचारमाह । 'तस्न' इत्यादि वपसंहारः ।

२० परमपि नेगमाभासं दर्शयन्नाह्-तथा इत्यादि ।

[तथा,

सत्ता द्रव्यत्वगोत्वादिसामान्यव्यपदेशभाक् । समवायिविशेषैः स्यादेकसामान्यवादिनाम् ॥११॥

विना '''व्यापित्वे'''भावस्यैव सामान्यविशेषभावीषपत्तेः समवायिविशेषात् ; इ.५ सत्तासमवायिनीर्भेर्दं कान्ते अयमपि परः नैगमी दुर्णयः।

तमेव दर्शयन्नाह—सत्ता इत्यादि । सत्ता स्याद् भवेत् । किंभूता १ द्र्वयत्वे (त्व)-गोत्वादिसामान्यस्यपदेस (न्यव्यपदेश) भागिति । कैः १ इत्याह—समवायि-विशेषेः । सत्तायाः समवायो येपामस्ति द्रव्यादिखण्डादीनां ते समवायिनः, तेषां ते वा विशेषाः तैरिति । तदुक्तम्—

<sup>(</sup>१) प्रकृतेः । (२) पुरुपस्य । (३) "भेदानां परिमाणान् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्य-विमागादविभागाद्वेश्वरूप्यस्य ॥"—सांस्यका० १५ ।

"तां प्रातिपदिकार्थं च घात्वर्थं च प्रचक्षते।

सा नित्या सा महानात्मा यामाहुः त्वतलादयः ॥" [वाक्यप० ३।३४] इति । नतु यत्रअवान्तरे(र)गोत्वादिजातयः समवेता[ः] तत्रैव सत्ता, [५२७ ख] तस्मादे-कार्थसमवायात् सो तद्व्यपदेशभागिति चेत्; अत्राह-विना इत्यादि ।

ननु यौगपक्षोपिक्षिप्रमत्र दूषणं कुतो नेति चेत् ? अत्राह—व्यापित्वे इत्यादि । विचारि- ५ तमनन्तरमिति । दोषानुपङ्ग एव न भवति एकसामान्यवादिनां सत्ताजातिवादिनाम् । कुतः ? इत्याह—भावस्यैव सत्ताया एव सामान्यविद्योषभावोषपत्तेः द्रव्यत्वगोत्वादिसामान्यभेदोप- पत्तेः । कुतः ? इत्याह—समवायिविद्योपात् संगादि(गोत्वादि)व्यपदेशभाक्त वा (भाक्तया) प्रकृतापि इति सत्तासमवायिनोर्भेदैकान्ते अयमपि दुर्णयः । पूर्वविधिना अत एव उक्तम् तथा तेन प्रकारेण परोऽन्यो नैगमो दुर्णय इति ।

संप्रति सागतेन नैगमस्य सर्वस्य दुर्णयत्वं चिन्तिनं दृषयन्नाह-सत्ताम् इत्यादि ।

[सत्तां विश्वते यस्माज्ज्ञानशब्दकृतः इति । व्यक्तयः सन्तु तस्मादर्थाकारे विदां समम् ॥१२॥

येन ः इति यत् चांद्यं तत् संविदां विषयाकारप्रतिपत्ताविष सामानम् !]

यद् प्रस्माद् योग्यताविशेषात् व्यक्तयो विशेषाः विभ्रते धारयन्ति । किम् ? सत्तां १५

जात्यन्तरं वा गोत्वादिकं त[स्मात्] योग्यताविशेषात् ज्ञानशब्दकृतोऽनुगतज्ञानाभिधानप्रवृत्तिहेतवः सत्त (सन्तु) व्यक्तयः इत्येवं चांद्यम् अर्थाकारं रूपादिलक्षणे प्राह्ये विदां

बुद्धीनां समम् । तथाहि—यतः पटादयोऽर्थाः रूपादीन् विभ्रते तत एव स्वयमतदात्मानो 
रूपादिबुद्धिहेतवो भविष्यन्तीति किं रूपादिकल्पनया १ इति निराकारार्थसिद्धिः । अथ रूपाद्यात्मकोऽर्थः प्रतीयते; सामान्यात्मकोऽपि प्रतीयते इति समानम् ।

कारिकार्थमुपिदशन्नाह-येन इत्रादि । सुगमम् । इति एवं यश्वाद्यं न (यश्चोद्यं तत्) संविदां विषयाकारप्रतिपत्ताविष समानम् [५२८ क] अन्यत्रापि असकुदुक्तमेतत । तथाहि-संविदो 'यतैः स्वसंवेद' यतः स्वसंवेदनात्मतां स्वीकुर्वन्ति तत एव अतदात्मिका सु(काः त)-थावभासन्त इत्यपि स्यात ।

तदेव(वं) नेगमं तदाभासं च प्रतिपाद्य संमहनयं प्रतिपाद्यन्नाह-आयासाद्वा इत्यादि। २५

[आयासाद्वा यतो भेदानभेदः स्वीकरोत्ययम् । स एव भेदसंव्यवहारान् केवलो न करोति किम् ॥१३॥

न हि अभिन्नतत्त्वस्य स्वप्नादी दर्शनात्। भेदवादिनोऽपि निरंशमवर्णी-द्यात्मकं तज्ज्ञानं रूपादिकं स्थूलत्वाद्यनेकधर्माभिन्नं सांशमिव तद्व्यवहारं प्रथयत्येव

<sup>(</sup>१) लक्ता । (२) रूपादिरहिताः । (३) 'यतः स्वसंवेद' इति पुनर्किखितमाभाति ।

तत्त्वदर्शनस्य सर्वथानुपपत्तेः । प्रमाणेतरनिमित्तभृतौ संवादिवसंवादाविप तत्र अविशेषतः स्याताम् । तत् सर्वविकल्पातीतं सन्मात्रं तत्त्वमिति संब्रहनयः । संवित्तेरेव बहिरिव प्रतिभासनात्, तत्पुनरदृष्टपरमार्थमेव मिध्याः। तत्र स्वपरसन्तानक्षणक्षयविकल्प-व्यवस्थेयं अविद्यात्मनः आभासेत बहिरर्थावभासविदिति । तद्धीसंभवेऽपि विष्ठवान्तर- वत् । पारम्पर्येणापि चेतनान्तरसंभवनियमः क्रश्चकाशायलम्बनम् व्यापारादिभावात्तिन-यमः । प्रतिषिद्धार्थप्रतिप्रसवप्रसङ्गात् बहिरन्तर्भेदात् ।]

आयासाधन्ताधतो (-सात् यत्नतः यतो) वा इति पक्षान्तरद्योतकः, भेदान् चेतनेतर-विशेषान् अभेदः सत्तामात्रं स्वीकरोति अय(अयं) भेदसंव्यवहारान् किं न करोति सोऽभेदः केवलः सकडभेदिवकछः।

१० ननु यदि अभेदाः, भेदन्यवहारः ततः कथम ? अन्यथा नीलात् पीतन्यवहारः स्यात् 
इति चेतः, अत्राह-निह अभिन्नतत्त्वस्य इत्यादि । कुतः ? इत्यत्राह-स्वप्नादीं दर्शनात् । 
अत्र आदिशन्देन द्विचन्द्रादिपरिमहः । स्वप्ने हि कृशोऽपि स्थूलतया, अन्यकालादिः अन्यकीलादितया, देवदत्त एकोऽपि अनेकतया, जागरणे चन्द्रः तथा सुत्ति काने (शुक्तिका अने) कतया 
प्रतिभातीति भावः । परस्यापि एतदस्तीति दर्शयन्नाह-भेदवादिनोऽपि न केवलमभेदवादिनः 
१५ तज्ञानं (तज्ज्ञानं) भेदवादिज्ञानमः, किंभूतमः ? निरंश्रम्, पुनरपि किंभूतमः ? अवर्णाद्यात्मकं 
रूपरसादिरहितमः, रूपादिकं स्थूलत्वाद्यनेकधर्माभिन्नं न च निरंशे तथुक्तमः । किं करोति ? 
इत्याह-तद्वयवहारं भेदन्यवहारं प्रथयत्येतः । किंभूतमः ? सांशमित वर्णादिनिर्भासिनवः [च] 
शब्दोऽत्रापि योज्यः ।

नतु यथा भेदः प्रतिभाति नैवमभेदः, ततोऽस्त्यनयोः विशेष इति चेतः अत्राह-तस्व २० इत्यादि । तस्त्रस्य निरंशात्मनो यद्द्यीनं तस्य सर्वथा सर्वेण प्रत्यक्षादिप्रकारेण स्वतः परतः [५२८ ख] इति वा प्रकारेण अनुषपत्तेः । कल्पनया तदुपपत्तिः, उभयत्रापि ।

स्यान्मतम्—त ज्ञानं (तज्ज्ञानं) निरंशमवर्णाचात्मकं तथैव [व्यव]हारं प्रथयति इति; तत्राह—तन्त्र इत्यादि । व्याख्यानम् तदेव । यदि वा, यदि ज्ञानं सांशमेव वर्णादिनिर्भासं व्यवहारं प्रथयति तथैव तदिति तन्त्व[म्] इत्यादि साँगतस्य यत्तस्य दर्शनस्य सर्वथानुपपत्तेर्वा २५ भेदवादिनांऽपि' इत्यादिना सम्बन्धः ।

ननु यदि अभेदः तर्हि जाप्रदशायामविसंवादोयः प्रमाणव्यवस्थानिमित्तंस्वप्ने यश्च विसंवा-दोऽप्रमाणव्यवस्थाकारणं "तां कथं स्याताम् १ भेदे तस्या (न स्या)तामिति चेत् ; अत्राह-संवाद

<sup>(</sup>१) तुलना—"स्वजात्यिविरोधेनैकथ्यमुपनीय पर्यायानाश्चम्तभेदान् अविशेषेण समस्तप्रहणात् संग्रहः।"—स० सि० ११३३। त० वा० ११३३। तत्वार्थापि० भा० ११३६। "शुद्धं द्रव्यमभिष्मैति संग्रह-स्तद्भेद्रतः। भेदानां नासदान्मैकोऽप्यस्ति भेदो विरोधतः॥"—लघी० क्लो० ३२। ध्रवलाटी० सन्मरू०। त० इलो० ए० ७०। नयवि० क्लो० ६७। सन्मति० टी० ए० २७२। नयचक० गा० ३४। तत्वार्धसा० ए० १०७। प्र० नय० ७।१३। स्या० मं०ए० ३१९। जीनतर्कभा० ए० २२। "संग्रहिय पिहियत्थं संग्रहवयणं समासओ विति।"—अनु० द्वा० ४। आ० नि० गा० ७५६। विशेषा० गा० २६९९। (२)अर्धरात्रे मध्याद्व-स्वप्रदर्शनं भवति। (३) भेदाभेदयोः। (४) अविसंवाद-विसंवादौ।

ţo

इत्यादि । संवादासंवादौ । किंभूतौ ? प्रमाणेतरिनिमित्तभूतौ यथासंख्येन प्रमाणाप्रमाणहेत-भूतौ तन्न तथोः भेदाभेदयोः स्याताम् । कृतः ? इत्याह—अविशेषतः वासनादाद्ध्याऽदाद्ध्यं-(द्ध्यां)भेदतः । यत एवं तत् तस्मात् सर्वविकल्पातीतं तत्त्वम् । किं तत् ? इत्याह—सन्मात्रम् इत्येवं संग्रहनयः । अत्र यदुक्तं सौगतेन दूपणम् \*''कथं बहिरन्तः प्रतिभासभेदं सन्मात्रं तत्त्वम् ? तदिभ्रमे सन्मात्रे कः समाद्यासः'' इति ; तदेग (तदेतत्) तस्यापि समानिमित ५ दर्शयभाह— संवित्तेरेव इत्यादि । भेदवादिनो वौद्धस्य विक्राप्तिमात्रं बुद्धिमात्रं तत्त्वं यथा संग्रहवादिनः सन्मात्रम् ।

ननु तस्य बहिरन्तवां भेदोऽप्यस्ति इति चेत्; अत्राह्-संवित्तरेत्र नान्यस्य बहिरिव प्रतिभासनात् ततो यथा अस्याऽबाह्यमपि बाह्यतया चकास्ति तथा परस्यै अभिन्नं भिन्नतया [४२९क] इति मन्यते ।

स्यान्मतम् – यथा विक्रप्तिमात्रं दृश्य (श्यं) न तथा अन्यदिति चेन् ; अत्राह – तद् विक्रप्ति-मात्रं पुनः अदृष्टपरमार्थमेन । निह निरंशं अष्टं (दृष्टुं) शक्यम् , अन्यत्रापि प्रसङ्गान । तित्कम् ? इत्याह – मिथ्या इत्यादि । ततो यथा भेद्व्यवहारस्य मिथ्यात्वेऽपि न संवित्तेमन (ने: तैन्) तथा अन्यत्रापि इति भावः ।

ननु विक्रितिमात्रे स्वपरसन्तानभेदः क्षणक्ष्यादिभेदश्च पारमार्थिक इति चेतः; अत्राह-तत्र १५ इत्यादि । तत्र विक्रितिमात्रे स्वपरसन्तानाश्च श्चणश्चयश्च ते एव तेषां वा विक्रत्या भेदाः, यदि वा, मानसाः प्रत्ययाः, तेषां व्यवस्थेयं(य)माभासेत । कुतः १ इत्याह—[अ]विद्यात्मनः [अ]विद्यास्मभावात् कुतश्चिद् विकल्पवासनातः, तत्र परस्य प्रमाणाभावात् । अत्र निदर्शनमाह— बहिर्श्वावभासवदिति । निदर्शनसमर्थनमाह—तद्यासंभवेऽपि इत्यादि । जामद्व्यापारादि- विप्रवात् स्वप्रादितद्विप्रव सुदत्ररी (वस्तदन्तरम्) तत्रेव तद्वदिति ।

ननु जाप्रदशायां साक्षाद् व्यापारादिनिर्भासः, परचेतसः शरीरान्तरे स्वप्ने परम्प[र]येत्यव्यभिचार इति चेत्; अत्राह—'पारम्पर्येणापि' इत्यादि । चेतनान्तरसंभवं (व) नियमः
सन्तानान्तरचेतनेयोः (तनायाः) सकाशात संभवस्य उत्पादस्य नियमः कुशकाशावरुम्बनम् ।
कस्यास्ति (कस्मात्तिन) यमः ? इत्याह—व्यापार इत्यादि । केन प्रकारेण सः ? इत्याह—न केवलं
जागरणे साक्षात्तस्याः तिन्वयमः, तदवलम्बनस्वशरीरेऽपि निरंशचुद्धिव्यापारयोरन्वयमहणाभावात् २५
सकलव्याप्तरेसिद्धेः प्रमाणविरहात्, स्वापादौ चैतन्याभावेऽपि व्यापारादिभावात्, शालकादि (देः)
[५२९स्य] शालकादिभ्यो रष्टावपि पुनर्गोमयादेः दर्शनात् संभाव्यव्यभिचारित्वात्, व्यापारप्रतिभासस्य सर्वत्रार्थप्रतिभासवद् भ्रान्तत्वात्, अपि तु पारम्पर्येणापि जागरणे साक्षात् चेतनान्तरः
तस्यास्तिभयमः स्वप्ने पारम्पर्येण बुद्धेरेव तद्युद्धसंभवात् , तद्विभ्रमस्तदवलम्बते उक्तदोषेण
अनुमानाप्रवृत्तेः, शरीरप्रभृतेः सर्वस्य भ्रान्तत्वाच । कुतः ? इत्याह—प्रतिषिद्धार्थ इत्यादि । ३०
प्रतिषिद्धः सौगतेन निराकृतो योऽर्थः अचेतनो घटादिः तस्य प्रतिप्रसवः प्रत्युज्जीवनं तस्य

<sup>(</sup>१) बीदस्यापि । (२) अभेदवादिनः । (३) मिध्यात्वम् । (४) शालुकः दृश्चिकः ।

प्रसङ्गात् । एतदपि कृतः ? इत्याह—बहिरन्तभदाद् बाह्येतरभेदसिद्धिरिति भावः । तथाहि—स्वत्रपुषि बुद्धिव्यापारयोः परमार्थतो यदि कृतश्चित् हेतुफलभावः प्रतीयते ; व्यक्तं प्राह्यप्राहकभावः समापतित ।

एतेन व्याप्तिमहणमिप चिन्तितम् । 'वासनातः सकलं ज्ञानम्' इत्यत्रापि न्यायोऽयं योज्यः । ननु अर्थः प्रतिभासात् सिष्यति, सं च स्वप्ने तदैभावेऽपि भवन्ननैकान्तिक इति चेत् ; न ; व्यापारादिरपि तथैव स्यादिति दोषात् , तत्रास्य पारम्पर्येण परचेतसः सभावो (सद्भावो) नार्थप्रतिभासस्य इति किंकृतमेतत् ?

अपरे मन्यन्ते-तत्रापि स्वप्नान्तिकशरीरस्य परमार्थतोऽभ्युपगमात् साक्षात् परचेतस एव स इति; तेषां तत्र स्तम्भादिप्रतिभासोऽपि सत्य इति \* "कल्पनापोद्वप्रभान्तं प्रत्यक्षम्" [न्यायवि० १।४] इति अभ्रान्तप्रहृणमनर्थकं निवर्त्याभावात्, तैन्छरीरवत् द्विचन्द्रादेरपि [४३०क] सत्यताप्राप्तेः । व्यवहारेण अभ्रान्तप्रहृणमिति चेत् ; न ; तेनैव तन्छरीरस्यापि सत्यत्वोपगमात् , व्यवहारेण परलोक साधनात् , इत्रथा कुतः प्रतिभासाद्वेतम् ? \* "निरालम्बनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययसात्" [प्र० वार्तिकाल० ए० ३६१] इत्यत्र वा कि वा निदर्शनम् ? स्वरूपालम्बनत्वेऽपि अनेकान्तार्थप्रति स्य बद्ध (प्रतिबद्ध) स्य प्रतिप्रसवप्रसङ्गः, शरीरादेः सांशत्वेन १ प्रतिभासनात् । ततो न किंचिदेतत् ।

अन्येषां दर्शनम्—न सन्तानः सन्तानान्तरं वा अन्यत्र संदृतेः इति तंदभावसाधनं सिद्धसाधनमिति, तेषामप्युत्तरमुक्तम् नेह पुनरुच्यते, चित्रज्ञाने नीलादीनाम् अन्योऽन्याननुगमे सन्तानान्तरिसद्धिः । परस्परादर्शनेऽपि सद्भावे इत्रर्था सकल्यान्यता, तदनुगमे अनेकान्तिसद्धि-रिति । तन्त परस्य स्वर (स्वपर) सन्तानादिभेदसिद्धिः ।

२० कविद् 'बहिर[रन्त]भेदात्' इति पाठेत्र (पाठे तु) बाह्य तरयोरिवशेपादित्यर्थः । स्यान्मतम्-प्रागभावादिचतुष्टयप्रतीनेः कथं सन्मात्रं तत्त्विमिति १ तत्राह-विद्ययम् इत्यादि ।

# [विज्ञेयं विद्यमानार्थबुद्ध्याऽभावचतुष्ट्रयम् । कथञ्चिन्नान्यथा न्यायाद् बुद्धिः सन्मात्रगोचरा ॥१४॥

२५ निह अभावचतुष्टयज्ञानं सर्वथा निर्विषयं युक्तम् , अर्थान्तरालम्बनोषगमात् । सः परमाणुपर्यन्तज्ञानस्वरूपपरीक्षासमये स्वरूपमवलम्बत नार्थभेदम् । तदभावे संविद्-व्यपदेशानुपपत्तेः । तत्र भावव्यतिरेक्तो विशेषः कचित् कथश्चित् प्रमेयतां प्रतिपद्येत ।]

विज्ञेयं परिच्छेग्यकेम्(ग्रं। किम्?) अभावचतुष्ट्यं प्रागभावाग्यभावचतुष्टयम्। कया ? विद्यमानार्थेबुद्ध्या भावज्ञानेन । कथंचित् केनापि तदुत्पत्तियोग्यताप्रकारेण

<sup>(</sup>१) प्रतिभासः । (२) अर्थाभावेऽपि । (३) प्रज्ञाकरगुप्तादयः । (४) स्वप्नान्तिकशरीरवत् । (५) सम्तानान्तराभावसाधनम् ।

नान्यथा बुद्धा विज्ञेयत्वामा[व]प्रकारेण बुद्धिः 'अभावचतुष्टये' इति सम्बन्धः । प्रत्य-यादिवेदनतो न्यायात् सन्मात्रगोचरी(रा) बुद्धिरिति ।

कारिकार्थं विष्यणोति । निह अभावचतुष्टयज्ञानं सर्वथा निर्विषयं विषयरिहतं तुच्छा-भावगोचरमेव निह युक्तम् । ननु यद्यभावविषयं कथं निर्विषयमुच्यने इति चेत् ; न ; सोंगता-पेक्षयैवमभिधानात् । [५३०ख] स हि अभावं नेच्छति । कुतो न निर्विषयमिति चेत् ; ५ अत्रा[ह-अ]र्थान्तर इत्यादि । विविश्वतादर्थाद् अन्योऽर्थः तदन्तरम् तद् अवलम्बनं यस्य तस्य उपगमात् सोंगतेन ।

न्ववेनमपि (नन्वेवमपि) परस्परविविक्तभावावलम्बनात् कथं सन्मात्रगोचरा बुद्धिरिति चेदतदत्त (चेदत्राह्) स् इत्यादि । तदभावचतुष्टयज्ञानमात्र[म]त्र सः परमाणुपर्यन्तज्ञानस्वरूप-परीक्षासमये स्वरूपमवलम्बेत नार्थभेद्म् । कृतः ? इत्याह—तदभावे स्वरूपावलम्बनाभावे १० संविद्व्यपदेशानुपपत्तेः । अर्थमहणात् ज्ञानस्य तद्व्यपदेशो न स्वरूपावलम्बनादिति चेत्; नतु 'अर्थमहणं बुद्धः' इति केनावगम्यते ? तयैव बुद्ध्या इति चेत्; न; स्वरूपमहणप्रसङ्गात्, तद्महे 'ममार्थमहणम्' इति प्रतिपत्त्ययोगात् । बुध्यात्त्या (था) इति चेत्; सापि स्वरूपमं वेदनविकला 'बुद्धः' इति कथमवगम्यते ? आग्रज्ञानार्थमहणात्; तदिप कृत इति तदवस्थं चौद्यम् अनवस्था च।

नन्वर्थो यतो हदयते तज्ज्ञानिमिति चेत्; सत्यम्; हदयते, नाऽस्वसंवेदनज्ञानात्; १५ इतर्था परज्ञानादिप हदयेन इत्युक्तम् । एतेन मीमांसकोऽपि कृतोत्तरः । भवतु स्वरूपावलम्बनं ज्ञानम्, तन् स्वरूपमन्यते (तो) व्यावृत्तमवलम्ब्यत इति चेत्; अत्राह्—तन्न इत्यदि । तत् तस्मात् स्वरूपमवलम्बेत इति न्यायात् न भावव्यतिरिक्तो ज्ञानसत्ताभिन्नो न विद्येषो भेदः किचिद् विज्ञाने अन्यत्र वा कथंचिद्कानेकादिरूपेण प्रमेयतां प्रतिपद्येत । नहि स्वरूपमग्नं ज्ञानम् अन्यदिविषयीकुर्वाणं तैतः [५३१ क] कस्यचिद्भेदम् अन्यद्वा प्रतिपद्यत इति ।

स्यादेतन्-यदि ज्ञानं स्वरूपमेव छंबि (व अवछम्बि), तदेव प्रतिभासाद्वौतमायातम्, तच्च सौगतस्य नानिष्टम् अभ्युपगमात् । अथ तथा सत्ताद्वौतमः; तन्तः; अप्रत्ययात् , चित्र-प्रतिभासात् । अस्य मिथ्यात्वे ततो भेदे न सैत्ताद्वौतमिति चेत् ; अत्राह-मिथ्यौकान्त इत्यादि ।

#### [मिध्यैकान्तविविधनिर्भासपितभासैक्यतस्वयोः। आत्मनोऽत्यन्तभंदोऽयं समः क्षणिकसंविदः॥१५॥

यथा परमात्मनः सदृपस्य तत्त्वम् अदृश्यात्मनः सकलविकल्पात् सर्वथा व्यति-रिच्येत अदृष्टं यतः खरविषाणवदिति तथा क्षणिकसंविदोऽपि तन्त्वं ततस्तथा व्यतिरि-च्येत, यथातन्त्वं स्वयमेव संवेदनात् । मिथ्या ब्राह्यब्राहिकायाः भेदात्मनाऽनुभवात् ।]

अन्तम् अवसानम् अतिकान्तोऽन्तः (ऽत्यन्तः) स चासौ भेदरच विशेषः निरव- ३०

<sup>(</sup>१) भावान्तरस्वभावस्वादभावस्य । (२) अविषयीकृतार्थात् । (३) अप्रतीतेरित्यर्थः । (४) चित्र-प्रतिभासस्य । (५) चित्रज्ञानात् । (६) वस्मात् चित्रज्ञानाद् व्यावर्तते यच व्यावर्तते तदपेक्षया द्वैतं स्यात् ।

सानो विशेषोऽगं परेण उच्यमानः सन्मात्रपक्षे सद्यः । कस्य ? आहमनः स्वस्य । कस्याः ? इत्याह—क्षणिकसंविदः सौगतसम्बन्धिवृद्धः । कयोः सतोः ? इत्याह—मिध्या इत्यादि । मिध्यात्वम् एकान्नो यस्य स तथोक्तः स चासौ विविधः स्थूलत्वदीर्घत्ववर्तल-त्वादिना वित्रो निर्भासभ घटादिप्रतिभासः तेन विद्यते प्रतिभासो दर्शनं ययोः ऐक्य-प्रतिभासः निरंशत्वस्वसंवेदनस्वरूपयोः सतोः आहमनः क्षणिकसंविदः । एतदुक्तं भवति—यथा मिध्याचेतनेतरिनर्भासितरस्कृतत्वात् न सत्तामात्रस्य नित्यत्वादि स्वरूपं वाऽवभासते, तथा स्थूलत्वादिचित्रप्रतिभासेन प्रतिहतप्रसरत्वा न (न्न) संविदात्मनारेक्यतत्त्वयोः प्रतिभासन्मिति ।

पशा इत्यदिना कारिकार्थमाह—गशात्त्रन्तं स्वक्ष्यम्। कस्य ? द्रव्यस्य । किं[भू]तस्य ?

१० सद्भूषस्य सत्तात्मकस्य । पुनरिष किंभूतस्य ? परमात्मनः परमः सर्वाधिक आत्मा क्ष्णं यस्य तस्य इति । तत्तत्त्वं किं स्यात् ? इत्याह—व्यतिरिच्येत स्वयंभिद्येत । कुतः ? इत्याह—सकल-विकल्पात् [५३१ ख] निखिलचेतनेतरभेदात् । किंभूतात् ? इत्याह—अदृद्यात्मनः । कथम् ? इत्याह—सर्वथा सर्वेण वस्तुगतधर्मकलापप्रकारेण । कुतः ? इत्याह—अदृष्टं 'येन' यतः खर-विपाणवदिति तथा क्षणिकसंविदोऽपि तत्त्वं ततः तथा व्यतिरिच्येत । कुतः ? इत्याह—१५ यथातत्त्वम् [इत्यादि] । यथा[तत्त्वं]स्वयमेव संवेदनान् क्षणिकसंविदः । एतदिप कुतः ? इत्याह—मिथ्या इत्यादि । मिथ्या ब्राह्मब्राहको यस्याः अ''नान्योऽनुभाव्यो बुद्घ्यास्ति'' [प्र० वा० २।३२७]इत्यादि वचनात् , तस्या भेदात्मना नानास्वभावेन अनुभवात् । अनेन विकद्योपलव्धिं दर्शयति ।

नतु सत्ता व्यापिनी नित्यैका न्ने (चे) व्यते,न च तत्र प्रमाणमिति क्षणभङ्गे निरूपितम्। २० संवित्तिः पुनः क्षणिका अनेका, तत्र प्रमाणमस्ति इति चेन् ; अत्राह-महि इत्यादि ।

#### [न हि तत्त्वोपलम्भानवस्थापयति कल्पना । मिथ्या दोषान् निराकृत्य स्वस्मादवर्णात्मिका ॥१६॥

स्त्रमादौ विश्रमे वा अवर्णीत्मकैव संवित्तिः वर्णाद्यात्मना निरंशैव सांशेव अव-भासते। नैतावता स्वयमद्द्यात्मैव यतो दृश्यात् सर्वथा भिद्येत इति समाधिः परमात्मनः २५ द्रव्यमात्रेऽपि समः ।]

क्षणिकसन्तानभेदकल्पना । अनेन नित्यैव (क)त्यव्यापित्ववद् अन्यत्रापि कल्पनातो नित्यत्य गिविरिति दर्शयति । किंभूता सा १ इत्याह—मिथ्या असत्या, नित्यत्वेऽवस्थापयित न खलु । कान् १ इत्याह—तन्त्वोपलम्भ इत्यादि । तान् किं कृत्वा इत्याह—स्वस्माद् आत्मनः सकाशात् निराकृत्य तहोपान् इति, समानत्वात् उभयत्र तहोपाणाम् इति भावः । ३० नतु सत्तावन्नादृश्या संवित्तिः, तस्या एव अन्यथा प्रतिभासनात् , मैगुष्विवाल्पस्य महन्त्वेन इति चेतः ; अत्राह—अवर्णातिमका । गतार्थमेतत् ।

<sup>(</sup>१) 'यस' इति व्यर्थमत्र । (२) क्षणिकपक्षेत्रि । (३) वथा सरूत्र्मानु दूरे अस्पोत्रिय सहान् दश्यरे ।

Ş o

20

कारिकास्त्रं व्याच हे स्वप्तादी इत्यादिना । [स्वप्नादी] विश्रमे वा अवर्णात्मिकेव (कैव) स्थूलार्थाकाररहितैव संवित्तिः वर्णाद्यात्मना [५३२क] यथा विश्ववसामध्येष्रकारेण अवभा-सते तथा निरंशोव अविभागेव सांश्रेव अवभासते नैताचता स्वयमदृश्यात्मेव अदृश्य आत्मा स्वरूपं यस्या इति, तस्या एव तथावभाषनादिति । यतो यस्मादृश्यात्मकत्वात् दृश्यात् मास्मादिविष्ठवात् सर्वथा सर्वेण स्वभावेन भिद्येत इत्येवमुख्यमानः समाधिः समः । क १ ५ इत्याह—द्रुच्यमात्रे ऽपि । कृतः १ इत्याह—परमात्मन इत्यादि ।

संप्रहत्तयेन सौगतं दृषयित्वा संप्रहाभार्समञ्जना व्यवहारनवेन अपहस्तयन्नाह-भेद इत्यादि ।

> [भेदाः कर्मफलादीनामिह लोके परत्र वा । भेदे सित प्रवर्तेत नाभेदे सः प्रवर्तते ॥१०॥

लोकड तं ' ' ]

भंदे सित । केषाम ? कर्मफलादीनाम् आदिशब्देन कर्मसाधनादिपरिष्रदः । किं स्यात् ? इत्याह-प्रवर्त्तेत । कि ? इत्याह-इहलोकोऽच (लोके अत्र) कर्मशब्देन क्रिया गृद्यते फलवव[ने]नौदनादिकम् । परत्र वा अत्रापि कर्म शुभाशुभमदृष्टं फलं स्वर्गोदिकम् । अभेदेऽपि सः प्रवर्त्तते इति चेतः, अत्राह-नाभेद इत्यादि ।

लोकंड्र तम् इत्यादिना कारिकार्थमाह । सबै सुगमम्।

यदुक्तम्-\*''निह अभिन्नतत्त्वस्य भेदप्रतिभासन्यवहारो विप्रतिषिद्धः स्वप्नादी दर्शनात्'' इति दृषयत्राह-मिथ्यात्वम् इत्यादि ।

[मिथ्यात्वं संविदां वीक्ष्य कचित् सर्वत्र तद्विदः। त्यजेत् संग्रहवादः सन्मात्रं स्वाभिमतं तथा ॥१८॥

प्रमाणतः सन्मात्रप्रतिपत्तेः प्रमाणसन्मात्रभेद्सिद्धेः स्वाभिमतं त्यजेत् । प्रमाणादते तद्व्यवस्थितेरभावादतिप्रसङ्गात् । आस्तां तावत् द्रव्यमात्रं पर्यायमात्रमिव । सम्य-श्चिष्यात्ववेदकमन्तरेण कचित् कस्यचित् कथित्रत्तदसिद्धेः । कृतः तत्त्वमिद्नतया अन्यथा वा व्यवस्थापयितुकामेन तत्वज्ञानं प्रमाणमन्वेष्यम्, अनुपायोपेयासिद्धेः ।]

संविदां भेदहानानाम् मिध्यात्वम् असत्यत्वं वीक्ष्य क्वचित् स्वप्नादो सर्वन्त्र २५ जामहशायामपि या तद्वित् मिध्यात्वं (मिध्या) संवित् तस्याः तद्विदः सकाशात् त्यजेत् संग्रह्वादो स्वाभिमत (तं) सन्मात्रम् । यथैव हि कविद् भेदविभ्रमदर्शनात् सर्वत्र

<sup>(</sup>१) तुलना—''संग्रहः सर्वभेदेषयमभिग्नैति सदात्मना । ब्रह्मवादम्बदाभासः स्वार्थभेदिनिराक्कतेः ॥''— लचि छो० ६८ । त० छो० ए० २७० । नयवि० छो० ६८ । न्यायावता० टी० ए० ८५ । प्र० नय० ७ । १५-२१ । जैनतर्कमा० ए० २४ । (२) तुल्लना—''कर्मद्वैतं फलद्वैतं कोकद्वैतं च नो भवेत् । विद्याविद्याद्वयं न स्याद् बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥''—आसमी० छो० २५ ।

तदु (द्) भ्रमः, तथा अविशेषेण विशेषविभ्रमदर्शनात् सन्मात्रभ्रमोऽपि स्यादिति मन्यते । निर्ह तदु विशेषादन्यदेव उपलभ्यते, यतोऽयं भेदः स्यात् । [५३२ ख]

ननु द्वित्वाहु (द्वित्वात्) चन्द्रत्वादिकं भिन्नमुपलभ्यते, तथापि तदेव सत् न द्वित्वम्, तथा अत्रापि स्यादिति चेत्; तदसत्; भेदेऽपि तथा सत्येतरव्यवस्थापत्तेः। अपि च, प्रमाणात्, प्र अन्यतो वा सन्मात्रं प्रतीयेत ? प्रथमपक्षे—धाते (?) प्रमाणात्, प्रमाणमन्तरेण न तद्वयव-स्थितिः, अपि तु प्रमाणतः सन्मात्रप्रतिपत्तेः स्वाभिमतं त्यजेत्, प्रमाणसन्मात्रभेदसिद्धेः। स्यादेवं यदि भिन्नात् प्रमाणान्न (णात् तत् ) झायेत, यावता आत्मिन तदेव प्रमाणं नासं (?) प्रत्ययाद् भेदसिद्धेः। द्वितीयेऽपि पक्षे एतदेव वाच्यम् प्रमाणादते तदन्तरेण तद्व्यवस्थितः (तेः) सन्मात्रस्थितरभावादिति(द् अति)प्रसङ्गात्।

१० ननु यथा विश्वसवादिनः प्रमाणमन्तरेण स्वाभिमतं सिध्यति तथा ममापि इति चेत्; अत्राह-आस्तां तावत् इत्यादि । आस्तां तिष्ठन्तु तावत् । किं ? द्रव्यमात्रम् । किमिव ? पर्यायमात्रमिव । सन्मात्रवादिनः सिद्धमिदं निदर्शनम् । किन्तु पिथ्यंकान्त एव न सिध्येत् । किमन्तरेण ? इत्याह-सम्यश्चिथ्यात्ववेदकमन्तरेण क्वचिद् बहिरन्तर्वा स्वप्नादो अन्यत्र वा कस्यचित् प्रत्यक्षस्य अन्यय्य वा कथंचित् अभिमतप्रकारेण सम्यक्त्वम् अन्यथापि विपर्यय १५ इति प्रकारेण तदसिद्धेः । फलं दर्शयन्नाह-कृतः इत्यादि । अनेन साध्यसमत्ता (तां) निदर्शनस्य दर्शयति । यदि वा, श्रून्यता अनेन निरस्ता । न मया परवलेन तत्त्वं व्यवस्थाप्यते अपि तु [५३३ क] स्ववलेन इति चेत्; अत्राह-तत्त्वम् इत्यादि । तत्त्वं भावस्वकृपमिदंतया सन्मात्रतया अन्यथा वा व्यवस्थापयितुकामेन संप्रहवादिना तत्त्वज्ञानं तच प्रमाणमन्वेष्य-(ष्यम्)। जतः ? इत्याह-अनुपायोपयासिद्धेः ।

२० तत्त्वम् इदन्तया नेदन्तया वा अवाच्यमिति चेत्; अत्राह-प्राकृतात् इत्यादि ।

# [प्राकृताद् भिद्यते विद्वान् सम्यग्ज्ञानावलम्यनात् । तदभावेऽप्यवाच्यत्वे व्यक्तं निद्वायितं जगत् ॥१९॥

सदसद्व्यवहारिनवन्धनं सम्यग्ज्ञानम् । तदन्त्रयैकान्ते कः प्राकृतबुद्धिः बोद्धा वा कचित् किञ्चिदाशित्य न तिष्ठेत् प्रतिष्ठेत अपसरेद्धा हितान्वेषी । कथञ्चित् तन्त्विभध्यात-२५ व्यवस्थापनम् अनेकान्तः पिथ्यैकान्तः अपेक्ष्यं तत्रैव प्रवर्तयित]

प्राकृतः अतत्त्वज्ञः नित्यत्वादिधमेः वस्तुवाच्यताभिनिविष्टः तस्माद् भिद्यते विशिष्टो भवति । कः ? विद्वान् तत्त्वज्ञः सर्वथा [अ]वाच्यतत्त्वप्रतिपत्ता । कृतः ततो भिद्यते ? इत्याह-सम्यग्ज्ञानावलम्बनात्, अवाच्यतत्त्वगोचरम् अवाधितप्रसरं समीचीनं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तस्यावलम्बनात् स्वीकारात् । यदा हि इवग (शृङ्क) प्राहिकयां तत्तत्वं कुतिश्चित् प्रति-

<sup>(</sup>१) सन्मात्रम् । (२) चन्द्रत्वमेत्र । (३) ज्ञायक-ज्ञेयरूपेण भेदः स्वात् । (४) सन्मात्रम् । (५) मितिनयतम्यक्तिरूपेण ।

4

पराते, तदा स ततोऽन्यथा सर्वेऽपि प्राकृता इति न [अ]वाच्यतस्वावतारः । तथापि तदवतारे दोषमाह—तदभावेऽपि सम्यग्झानावलम्बनाभावेऽपि अवाच्यत्वे तत्त्वस्य अभ्युपगम्यमाने व्यक्तं यथा भवति तथा निद्रायितः निद्राकान्तः पुरुषो निद्रितमिवाचरित स्म । किं तत् १ इत्याह—जगद् अवाच्यतस्ववादिलोकः । एवं मन्यते—यथा निद्राकान्तः अदृष्टतस्वोऽपि किंविद्रसम्बद्धं प्रलपित तथाऽयमपि इति ।

कारिकां स्पष्टयन्नाह—सद्सद्व्यवहार इत्यादि । सदसद्वैतम् (सद् अद्वैतं) एकत्वादि-धर्मैरवाच्यम् असत् नीलादिभेदजातं तयोव्यवहारस्य व्यवस्थायाः निबन्धनं, किम् ? सम्यग्ज्ञानं तदन्वयेकान्ते, कः प्राकृतवृद्धिः अतत्त्ववृद्धिः न कश्चित् । सम्यग्ज्ञानेन वाध्य न बृद्धिः '' द्विरित्युच्यने, तदभावे न किंचिद्वाध्यते केनचित् कः [५२३ख] बोद्धा वा तत्त्वज्ञो बोद्धा सोऽपि तदभावे ''वि हेतोः कचित् सम्मात्रादवाबाच्ये (त्रावाच्ये) किंचिद्यागमादिकमाश्रित्य न १० तिष्ठेत् स्थितं न कुर्यात् भ र्ल् ह रिः न प्रतिष्ठेत न वाष्पसरेद्वा कृतिहचत् भेदवर्गात् । 'क्वचित्' इति कृतिश्चि[दि]ति जातविभक्तिपरिणामः सम्बध्यते । किंमूतः ? हितान्वेपी म्वर्गापवर्गमार्गा-न्वेपणशिलः ।

सम्यग्झानावलम्बने परस्यानिष्टमापततीति दर्शयन्नाह—कथंचित् इत्यादि । केनापि प्रत्यक्षाविप्रकारेण तन्त्वमिध्यात्वव्यवस्थापनं कर्तृ पेश्ला (अपेक्ष्यं) कारणं प्रवर्त्तयति । किंभूतं १५ तन् ? इत्याह—अनेकान्त इत्यादि । क ? इत्याह—तत्र्वेच अनेकान्तसिद्धावेच । के ने ह(केन ? इत्याह) मिध्येकान्त इत्यादि ।

प्रकृतोपसंहारकारिकामाह-सन्तान इत्यादिकाम् ।

# [सन्तानसमुदायादिनैकान्ताभेदभेदयोः । ततश्च व्यवहारो न संग्रहे ऋजुसूत्रवत् ॥२०॥

20

प्रभवः तद्नयथा च : 'इति व्यवहारनयैः]

चशब्द इवार्थो भिन्नकमः ऋजुसूत्र इत्यस्यानन्तरं दृष्टव्यः । ततोऽयमर्थः-ततः तद्धर्मान् उक्तान न्यायान् संग्रहं व्यवहारो न स्यान् ऋजुसूत्र [ः]क इव(त्रवत् , तदिव) कृतः ? इत्याह-सन्तानः हेतुफलभावविशेषः समुदागः स्कन्धः आदिशब्देन अन्योऽपि जगन्निवासी गृह्यते, स न, क ? एकान्ताभेदभेदगोः यतः इति निरूपितमेतदसकृत् ।

कारिकाविवरणमाह-प्रभव इत्यादि तदन्यथा 'तैदन्यथा' सोऽन्यथा च कार्यव्यतिरेक-

<sup>(</sup>१) भत्र प्रतिर्शृष्टा ।(२) तुलना-''लोकिकसमः उपचारप्रायो विस्मृतार्थो व्यवहारः । आह च-लोकोप-चारनियतं व्यवहारं विस्तृतं विद्यात् ।''-तस्वार्थाधि० भा० १।३५। ''संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वकमव-हरणं व्यवहारः ।''-स० मि० १।३३। ''व्यवहाराविसंवादी नयः स्याद् दुर्नयोऽन्यथा । बहिरथीऽन्ति विज्ञक्षिमात्रं श्रून्यमितीदशः ॥''-छघी० श्लो० ४२। (३) 'तदन्यथा' इति द्विलिखितम् ।

साधनस्य शेषं सुगमम् । इत्येषं व्यवहारत्रयः । व्य[ब]हारम् ऋंतुस्त्रो दर्श(दृष)यन्नाह-तन्त्र इत्यादि ।

[तन्न भेदे यथा नृणां सन्तानैक्यं तथा नयन्। ऋजुसूत्रनयोऽभेदे असर्व[विषयत्वतः] ॥२१॥

कल्पनाशिल्पिषटितलाद् व्यवहारो पिथ्यैंवै । तद्वशादेकत्वव्यवस्थापनमयुक्तं सूर्यवंशादिवत् । स्मृतिप्रत्यवमशंकर्मफलसम्बन्धादयः कचित् स्युः हेतुफलभावविशेषात् इह नियतवृत्तयः स्मृत्यादयः न पुनरैक्यात्, विप्रतिपेधात् । न चानेकतत्वस्य दर्शनादेरकत्वे कचिदनेकत्वं युक्तम् । विकल्पशब्दव्यवहाराणां भेददर्शनात् ।]

तत्र व्यवहारनये 'दूषणम्' इत्यध्याहारः । किम् १ इत्याह—सन्तानिक्यं सन्तत्यभेदः, १० केषाम् १ नृणाम् पुरुषाणाम् । उपल्रक्षणमेतत् तेन [५३४क] अचेतनानामपि । कस्मिन् सति १ इत्याह—भेदे नानात्वे । कथम् १ इत्याह—यथा येन कल्पनारोपितप्रकारेण अभेदे संप्रह् इत्यर्थः । तथा नयन् वस्तु गमयन् अत्रुसूत्रनयो 'भवति' इत्यध्याहारः । तदेवयं भावतः कृतो न इति चेत् ; अत्राह—असर्व इत्यादि ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-कल्पना इत्यादि । व्यवहारो मिथ्यैंव । कुतः ? इत्याह-कल्पना-१५ शिल्पिघटितत्वात् व्यवहारस्य इति । ततः किं जातम् ? इत्याह-तद्वयसा इ (तद्वशात्) व्यवहारवज्ञाद् एकत्वव्यवस्थापनमयुक्तम् । अत्र निदर्शनमाह-सूर्यवंशादिवत् सूर्यवंशादेरिव ।

तु (ननु) प्रमाति पूर्वापरप्रत्यययोर्यशेकत्वं न स्यान् सँ स्वान्तरवन् स्मृत्यादयो न स्युः इति चेत्; अत्राह—स्मृति इत्यादि । स्मृतिइव स इति ज्ञानं प्रत्यव्यक्ष्यं प्रत्यभिज्ञानं कर्म चिक्रया अदृष्टं वा फलं वोद (च ओद्)नादि स्वर्गादि च, तथोः सम्बन्धइच ते आद्यो येपाम् २० उद्घादीनाम् ते तथोक्ताः क्वचिद् एकिस्मिन् सन्ताने स्युः भवेयुः । कुतः १ इत्याह—हेतुफलभाव-विशेषात् हेतुः अनुभवः फलं स्मरणम् तयोर्भावः तस्य विशेषात् अतिशयान् । किम् १ इह् नियतवृत्तयः स्मृत्याद्यः । तथाहि—स्वसन्तानगतोऽनुभवः तद्गतस्मरणजननस[मर्थ] एव वदेव जनयित नान्यो विपर्ययान् , इत्रथा आत्मवादिनोऽप्ययं समानो दोषः। अन्यस्य अनुभवः

<sup>(</sup>१) "ऋतुसूत्रस्य पर्यायः प्रधानं वित्रसंविदः । चेतनाणुसमूहत्वान् स्याद् भेदानुपलक्षणभ् ॥"
—लवि क्षो० ४३ । "पण्युप्पचाराति उजुसुको नयित्ति सुणेवक्षो ।"—अनु० द्वा० ४ । "सतां साम्प्रता
नामभिधानपरिज्ञानमृत्रसूत्रः ।"—तत्त्वार्थाधि० भा० ११३५ । "ऋतुं प्रगुणं स्वयति तश्चयत इति ऋजुस्त्रः ।
—स० सि० ११३३ । "स्त्रपातवद् ऋजुत्वान् ऋतुस्त्रः ।"—त० वा० ११३३ । "ऋतु प्रगुणं स्त्रयति नयत
इति ऋजुस्त्रः । स्त्रपातवद् ऋजुस्त्र इति ।"—नयच० दृ० ए० कि० ए० ५५ स० । धवलाटी०
सद्यरू० । "ऋतुस्त्रं क्षणप्यंसि वस्तुमन् स्त्रयेदन्त । प्राधान्येन गुणीभावाद् द्रव्यस्यानर्पणात् सतः ॥"
—त० क्षो० ए० २७१ । नयवि० क्षो० ७७ । सम्मति टी० ए० ३११ । नवचक० गा० ३८ । तत्वार्थसा०
ए० १०७ । प्र० तय० ७।२८ । स्या० मं० ए० ३१२ । जैनतक्ताः ए० १२ । (२) तुक्तमा—"वृष्यित्रा
खिकालविषयानतिशस्य वर्तमानकालविषयानाद्वे । अक्षीतानागतयोर्विनद्यानुत्वत्वे । व्यवहाद्यभावात् ।"
—स० सि०, त० वा० १।३३ । (३) प्राण्यान्तरवत्।

अन्यस्य स्मरणं कुतो[न] जनयति ? असामध्यात्, अन्यत्र समानम् । एकत्वाभावात्, स्वपरयोः एकत्वमि कुतो न ? तद्धेतोः तथा सामध्यात्, आनुगत (अनुगतः) प्रसङ्गः । तथादर्शनात्, किं पुनः परानुभवतोऽन्यस्मरणमुपलभ्यते ? [५३४ ख]

[एते] न प्रत्यवमर्शादयो व्याख्याताः।

ननु यावत्ति द्विशेषान्नियतपृत्तयः ते ताबदेक्यात् कृतो न भवन्ति ? तत्राह्—न पुनरेक्यात् । प्र सः (स्यः) । कृतः ? इत्याह्—विप्रतिपेधात् कि (वि)शेषेण निषेधात् ऐक्यस्य । यदि वा, विरोधात । तथाहि—यदि दर्शनस्मरणाद्यो ऽनर्था (योऽर्था)न्तरभूताः; नैक्यम् । तैक्षेत्; न ते इति । अथ अनेकान्तेऽयमदोषः; तत्राह्—नच इत्यादि । नच नैव अनेकसत्त्वस्य परस्पर-भिन्नतत्त्वस्य दर्शनादेर व त्वे (रेकत्वे) अङ्गीकियमाणे किचित् पादादौ (पादपादौ) अनेकत्वं सुक्तम् सर्वस्य ऐक्यं स्यात् इत्यर्थः । इत्यत्व तन्न युक्तम्; इत्याह—एकत्वानेकत्वयोः विप्रति- १० पिधात् विरोधात् कथमेकं तत्त्वम् [अनेकम् ?] अनेकं वा एकमिति ? अत्यत्व न तत्तथाः; इत्याह—विकल्पत्यादि । एतदुक्तं भवति—एकत्र अनित्यत्वाद्यनेकधमेविकल्पश्चाब्द्व्यवहाराणां भेददर्शनात् तत्र भेदसिद्धिः प्रार्थ्यते, तेषां च बस्तुतस्वे नियमानुपपितः । तन्न युक्तम् अ''संज्ञासंख्याविशेषाच्य'' [आप्तमी० इत्ये० ७२] ईत्यादि । बस्तुस्वभावानन्वयाच् तत्तथाः न संगतिमिति ।

ननु भेदैकान्ने कथमुपादानोपादेयभावः यतः तथा स्मृत्यादय इति चेत् ? अत्राह-स्यभावानन्यये इत्यादि ।

#### [स्वाभावानन्वयेऽन्यत्र स्याद्धेतुफलयोर्यथा। कार्यकारणभावो वा ततस्तत्त्वं निरन्वयम् ॥२२॥

नावश्यं [कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति] अतिप्रसङ्गात् । सादृश्यविशेषात् तिद्वशेषे २० किचिद्न्ययप्रतिपत्तिः मायागोलकवत् । यमलकयोरकार्यकारणत्वेऽपि सादृश्यं तिद्वशेष-प्रतिपत्तेः । तव्ःः]

अन्यत्र महकारिकारणे स्वापादों वा वल्लीदाह-देशान्तरपर्णकोथयोर्वा कार्यकारण-भावो यथा येन योग्यताप्रकारेण स्वभावानन्वये कार्यकारणोक्ष्पा[णयोक्ष्पादानोपादेया] ननुगमे सित स्याद् भवेद् विवादविषये हेतुफलयोः उपादानोपादेययोः तहत्तद्भावः, २५ ततः तस्यं निरन्वयम् । [५३५ क]

कारिकार्थमुपदिशन्नाह्—नावश्यम् इत्यादि । कुतः ? इत्याह्—अतिप्रसङ्गात् कुलाळ-घटयोः स्वापप्रबोधयोः प्राप्तेः ।

स्यान्मतम् पूर्वापरक्षणयोः निरन्तरोपलभ्यमानयोः उपादानोपादेयभूतयोः अन्वयोऽपि (१) इति चेत् ;। (२) ऐक्यं चेत् । (३) दर्शनस्मरणादयः प्रथक् । (४) "द्रव्यपर्याययोरीक्यं तयोर-

ब्यतिरेकतः । संज्ञासंख्याविशेषाध तक्कानाःवं न सर्वथा ॥"-आसमी० ।

प्रतीयते इति; तत्राह—तद्विशेषे हेतुफलभेदे उपादानोपादेयभूते क्विन्निरन्तरोपलभ्यमाने अन्वय-प्रतिपत्तिः एकत्वसंवित्तिः । कृतः ? इत्याह—सादृश्यितशेषात् मायागोलकवत् । तदुक्तम्— \*''सदृशापर'' ईत्यादि । अथ तद्विशेष एव हेतुफलयोस्तादात्म्यम् ; तत्राह—सादृश्यम् इत्यादि । कृतः ? इत्याह—अकार्यकारणत्वेऽपि यमलक्षयोः तद्विशेषस्य सादृश्यविशेषस्य प्रतिपत्तेः । भान्तः स तत्र इति चेत्; अत्राह—तद् इत्यादि । एवं ऋजुस्त्रदुर्णयो दर्शितः ।

कथमयं दुर्णय इति चेत् ? अत्राह-प्रत्यक्षेतरयोरेक्यम् इत्यादि ।

#### [प्रत्यक्षेतरयोरैकयं प्रतिपन्नं विम्णिद्धि चेत् । अनेकान्तं कुतः को वा विजयेतर्जुसूत्रकम् ॥२३॥

यदि एकान्तविरोधात् न संविदः प्रत्यक्षादिभिरेकत्वं प्रतिपद्येत ; किं केन प्रति-१० पद्येत तद व्यतिरेकेण स्वरुचिविरचितनिरंशतच्चस्यानुपलव्धेः गत्यन्तराभावादिति ।]

प्रत्यक्षः प्रत्यक्षज्ञानपरिच्छेद्यः चन्द्रत्वादिः, इतरः तदपरिच्छेद्यः विश्वमे एक-त्वादिः। अथवा तत्रैवं प्रत्यक्ष(क्षं) करूपनापोढमभानतं ज्ञानस्य रूपं वा वर्ष्यादिना (वर्तुल-त्वादिना) इतरत् तदाभासं द्वित्वादिना। यदि वा, प्रत्यक्षं विकल्पयुद्धेः स्वरूपम इतरद् अप्रत्यक्षम् अर्थेऽनिभल्लाप्यं रूपं तयोर्क्यं प्रतिपन्नमभ्युपगतं चेत् यदि सागतेन, कृतः १५ अनेकान्तं सोगतदर्शन (नं) विरूणद्भि व्याहन्ति विरूणद्भ्येव तदन्यत्रापि तथाऽनेकान्ता-निवारणात्। अथ तद्प्रतिपन्नम् ; तत्राह-को वा इत्यादि । न इत्यनुवर्त्तते । ततोऽयमर्थः – को वा न विजयेत अपि किन्तु सर्वोऽपि विजयेत [५३५ ख] अरजुसूत्रकम् । अदृष्टमे-कान्तं कल्पयतः सर्वैः वाधनसंभवात्, तस्य वा सर्वैः कल्पनसंभवादिति भावः ।

इतरस्य सुगमत्वात, 'को वा' इत्यादि विष्टुण्वन्नाह—संविद् इत्यादि । संविद् । सावदा ज्ञानस्य २० प्रत्यक्षादिभिरेकत्वं मंबित्यत्यक्षविकल्पाविकल्पविश्रमेकत्वं तद्यदि साँगतो न प्रतिपद्ये त नाभ्युपगच्छेत । अत्र हेतुमाह—एकान्नविरोधादिति । तत्र दूपणमाह—कि क्षणक्षयादि केन प्रत्यक्षादिना न केनिचन् प्रतिपद्येत । कृतः १ इत्याह—तद्व्यतिरेकेण इत्यादि । संविद्यत्यक्षा-द्येव (द्येकत्व)व्यतिरेकेण स्वस्तिचित्रस्य निरंदातत्त्वस्यानुपलव्येः । न जैनोपगता शेष (त सांशंऽपि) निरंशान् संविद्यान् किचिन् प्रतिपद्यते अपि तु अन्यतः इति चेन्; अत्राह— २५ गत्यन्तराभावादिति ।

नतु सोत्रान्तिका (क) नैयापेक्षया भवतु ज्ञानं निर्दिष्टप्रकारं न ज्ञीनवादिनयापेक्षया, तत्र हि \* ''स्वरूपस्य स्वतो गतिः''[प्र०वा० १।५] इति चेन् ; अत्राह-अन्यथा इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) "सदशापरापरोत्पत्तिविपल्डको चा त्रूनपुनर्जातनस्वादिवत्"-प्र० वर्तिकाल० ए० १४४। (२) "निराकरोति यद् द्रव्यं बहिरन्तश्च सर्वद्यास्य तदाभोऽभिमन्तव्यः प्रतीतेरपलापतः ॥-त० श्लो० ए० २७१। श्लो० ७८। न्यायावता० टी० ए० ८८। प्र० नय० ७।३०,३१। जैनतकंशा० ए० २४। (३) द्विचन्द्रज्ञाने।(४) मतापेक्षया। (५) योगास्वार।

#### [अन्यथा संविदस्तत्त्वं प्रतिभासोऽन्यथेत्यपि । सुखोत्पादः मतं प्राप्नोति संग्रहः ॥२४॥

संविदस्तन्वं निरंशपभिन्नं कुतश्चित् भिन्नप्रतिभासिमवेति कल्पनायां संग्रहेऽपि तथैव किन्न कल्प्येत, यतः क्षणक्षयादिसाधनमायास [मात्रफलम्] अवलम्बेत ।]

अ[यम]भिप्रायः—नीलादेः अन्यनीलादिरेव वा, संविदृषं स्यात् १ प्रथमपक्षे अन्यथा ५ अन्येन निरंशप्रकारेण संविदः तत्त्वं खद्धं प्रतिभासः संविदः अन्यथा प्राह्मादिभेद-प्रकारेण । एवं मन्यते—यदा नीलादेरन्य त(त)त्त्वं तदा नीलादिभेदप्रतिभासः । तिद्वप्रव एव इति चेत्; अत्राह—इत्यिप इत्यादि । एवमपि मतं संग्रहः प्राप्नोति संग्रहाकान्तं भवेत् इत्यर्थः । कृतः १ इत्याह—सुग्वोत्पाद इत्यादि ।

तत्त्रम् इत्यादिना कारिकार्थमाह्—तत्त्वमिकं निरंशं संविदः [५३६क] कुतश्चिद् १० आन्तरिवश्चमकारणवशान भिन्नप्रतिभासिन इत्येवं कल्पनायां संग्रहेऽपि न केवलं ऋजुसूत्रे तथेव किन्न कल्प्येत । विवृतमेतन् । यतोऽकल्पनात् क्षणक्षयादिसाधनमवलम्बेत । किंभूतम् १ इत्याह—आयास इत्यादि ।

ननु संप्रहे नित्यं तत्त्वम्, इतरत्रानित्यं हेतुफलात्मकमिति तयोर्भेद इति तत्साधनमिति चेन् ; अत्राह-अप्राप्त इत्यादि । १५

## [अप्राप्तकार्यकालस्य कारणत्वमनिश्चितम् । सर्वथा सर्वदाऽदृष्टं श्रद्धेयमनिबह्धिदम् ॥२५॥

कार्यक्षणम् । यथा कार्योत्पत्तिक्षणसमये कारणात्मलाभोऽकिश्चित्करः तथा तत्कृतीपकारानपक्षस्य समनन्तरसंभवश्च । यतो नैरन्तर्यविशेषमेव प्रभवमाचक्षीत । न च पार्वापर्यमेव उपकारः । ताद्दशामुपादानेतरव्यवस्था कीदशी ? तदर्थिकियायाः नित्यत्वे २० क्षणिकत्वे चासंभवे कथमकार्यकारणं सर्वं न स्यात्, यद्यनेकान्तसिद्धिन भवेत् ।]

अप्राप्तः कार्यकालो येन निरंशेन, पूर्वमेव सर्वथा नाशात् तस्य कारणत्वमनिश्चितम्। तदनुभवपथप्रथोऽपि न भवति तत्कथं कारणत्वनिश्चय इति भावः। एतदेवाह—सर्वथा क्षणक्ष-यादिरूपेणीव (णेव) सच्चेतनादिरूपेणापि सर्वदा विकल्पावस्थायामिव 'संहतविकल्पेऽपि, यदि वा स्वाप इव जागरणेऽपि अइष्टं श्रद्धेयम् अतिबह्धिदं संविदस्तत्त्वम्। २५

कारिकाविवरणं कार्यक्षणम् इत्यादि । सर्वं सुगमम् ।

नतु न पूर्वमुत्पद्य विनष्टं कारणम् अपि तु समनन्तरमिति चेत्; अत्राह्—कार्य इत्यादि। कार्योत्पत्तेः क्षणसमय कारणात्मलाभो यथा येन तदुपत्त्यकारणप्रकारेण, नहि सहसंभविनो-रेकमन्यस्य जनकम्, द्वयोरिप अन्योऽन्यं जनकत्वे अन्योऽन्याश्रयदोषात, न किंचित्करः तथा समनन्तरसंभवश्च अकिंचित्करः। तथाहि—पूर्वं समनन्तरं यावदुत्तरस्य कारणम्; वावदुत्तरं ३०

<sup>(</sup>१) निर्विकल्पावस्थायामपि ।

तथाविधं पूर्वस्य कुतो न भवति ? अविनाभाषस्य उभयापेक्षयापि समानत्वात् । तथा सति अन्योऽन्यसंश्रयः तदवस्यः ।

स्यानमतम्—यथा सहभाविनोरितरेण [५३६ख] नान्यस्य उपकारः तथा समनन्तरयोरिष, तथाप्येकमन्यस्य कारणं नियमेन तदनन्तरभावादिति ; तत्राह—तत्कृतोपकारानपेश्वस्य इत्यादि । ५ अन्यथा सर्व सर्वस्थात् नियमेन अनन्तरं स्यात् । यत्नो यस्मात् तिनयमश्रद्धानात् नैरन्तर्य-विश्लेषमेव प्रभवं हेतुफलभावमाचश्चीत सोगतः । अत्रैय दोषान्तरमाह—न च इत्यादि । च इति दूपणसमुखये । न पौर्वापर्यमेव उपकारः सर्वेपामिष पूर्वापरीभृतानां सं भवेत् इति भावः । तादशाम् अनन्तरवर्णितस्यभावानाम् उपादानेतर्व्यवस्था नाम कीदृशी ?

ननु न किंचिन् कस्यचित् कारणम् \* "अशक्तं सर्वम्" [प्र० वा० २।४] इत्यावि
१० वचनादिति चेत्; अत्राह-तद्रर्थ इत्यादि । सा चासी \* "यदेवार्थक्रिया[कारि]तदेव
परमार्थसत्" इति वचनात् साँगताभ्युपगतार्थक्रिया च तस्याः नित्यत्वे क्षणिकत्वे च
असंभवे अङ्गीकियमाणे कथमकार्यकारणं सर्वं न स्याद् भवेत् । तथा च बँद्यवद्गित्यपक्षेऽपि
सर्वहेत्वादिव्यवहारापहार इति भावः ।

ननु खात्पितिता रत्नषृष्टिः प्रतिभासाद्वैतवादिनः, तेनाभ्युपगमादिति चेत् ; अत्राह्-यदि १५ अनेकान्त्रसिद्धिने भवेत् स्याद् अकार्यकारणं सर्वमिति सम्बन्धः । यावता नीलादिस्वभावामिप संविदं वदतोऽनेकान्तसिद्धिः हेतुफलभावाविरोधिनी भवेत् इत्युक्तम् ।

नन्वनेकान्ते विरोधादिदोषान् कथं तिसिद्धिः ? इत्यत्राह-विरोधात् इत्यादि । [५३७क]

## [बिरोधादिभ्यतस्तस्य तव कथन्न विरुध्यते । शुन्यता बहिरन्तश्च मानमेयनिराकृतेः॥२६॥

२० बहिरन्तरनुभवविषयं प्रत्यक्षगोचरमनेकान्तन्वं विरोधशङ्कया परिहरतस्ते क्षणक्षयै-कान्तोपलम्भावलम्बनं बहिरर्थनिराकरणं गण्डपदभयादजगरम्रखप्रवेशमनुसरति ।]

उपलक्षणमेतत, तेन वैयधिकरण्यसंशयानवस्थाऽभावदोषपरिष्रहः। तस्य अनेकान्तस्य सम्बन्धी यो विरोधः तस्माद् विभ्यतः तव साँगतस्य कथं न विरुध्यते। का ? शृत्यता। क ? बहिरन्तश्च । कुनः ? मानमयनिराकृतः इति। एवं मन्यते—अनेका-२५ न्तस्य विरोधादिनान्यस्यानुद्रलंभेनाम् (नुपलम्भनात्) सकलशून्यता मानत्राणरिहता सुतरां विरोधमास्तिप्नुते इति।

'बहिरन्तरनुमविषयम्' इत्यादि कारिकाविरणम् । अनेकान्तत्वं प्रत्यक्षगोचरं विरोधं (भ)सङ्क्रया कृत्वा परिहरतः त्यजतः ते सागतस्य [क्षण]क्षयैकान्तोपलम्भावलम्बनं तदेकान्त-दर्शनस्वीकरणं कर्षः गण्डृपदभयात् मूकसर्पोऽजगरः तस्य ग्रुखप्रवेशमनुसरति । तदनेकान्त-

<sup>(</sup>१) वपकारः । (२) ''भर्यकियासमर्यं यत्तदत्र परमार्यसत् । अन्यत् संवृतिसस्प्रोक्तं ते स्वसामान्य-रूक्षणे ॥''-प्र० वा० २।३ । (३) नित्यब्रह्मवत्

२५

परित्यागे एकपरमाणुमात्रं तस्वं भवेत् इत्युक्तम्, तस्य वानुपलम्भनमिति किमाश्रयं तदेकान्तोप-लम्भनम् । परमपि तत्प्रवेशमनुसरित इत्याह—बहिरर्थनिराकरणम् इत्यादि । सुविबेचितमेतत्।

नतु नयदुर्णयचिन्तेयम् आगम एव सिद्धा, तिकमनया परमार्थविचार इति चेन् ? अत्राह—सापेक्षा इत्यादि ।

> [सापेक्षा नया सिद्धाः दुर्णया अपि लोकतः। स्याद्वादिनां व्यवहारात् कुकुटग्रामवासितम्॥२७॥

लोकव्यवहार : : कुक्कुटेन ग्रामवासितमिति संग्रहाभिप्रायः । नवै ग्रामवासितम् अपि तु तत्पाटके गृहे बृक्षे शास्त्रायां मुखादौ वा व्यवहारदर्शनात्। नयाः सामान्याद्यर्पणात् अन्यथा दुर्णयाः ।]

भिन्नप्रक्रमः अपिशब्दः लोकत उत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः स्याद्वादिनां १० जैनानां लोकतोऽपि न केवलम् आगमत एव सिद्धा निश्चयमुपागताः । के १ इत्याह—नयाः । किंभूताः १ इत्याह—सापेक्षाः नयान्तरगोचरानिपेद्धारः । दुर्णयाश्च ततोऽपि सिद्धाः, इत्याह—दुर्णया लोकतोऽपि [५३७व] सिद्धाः इति । किंभूताः १ निर्पेक्षाः परविषय-निपेद्धारः । तां दुर्णयत्वेद त्यो (ते दुर्णयाः ।)

[ननु] एकान्तवादिनः कुनः लंकतः सिद्धाः ? इत्याह-लोकव्यवहार इत्यादि । १५ निदर्शनमत्राह-कुक्कुटेन ग्रामे गृहविशेषविशिष्टदेशे वासितम् इति संग्रहाभिप्रायः सामान्य-मात्रस्यापणात । नये नैव ग्रामे सर्वत्र वासितम् अपि तु तत्पाटके मामैकदेशे इति नैगम-सिद्धिः प्रधानेतरभावेन उभयापणात् । व्यवहारं दर्शयन्नाह-गृह इत्यादि । अत्रापि न चैतत् पाटके अपि तु गृहे वृक्षे शास्तायां वासितम् इति योज्यम् । ऋजुसूत्रमाह-सुख्(मुखं) इत्यादि । आदिशब्देन ताल्वादिपरिषदः व्यवहारदर्शनात् नयाः । कथम् ? इत्याह-सामान्य इत्यादि । २० दुर्णयानाह-अन्यथा इत्यादिना ।

कृतार्थस्मरणार्थं भेदा इत्यादि प्रम्तावान्ते वृत्तमाह-

[भंदाभंदात्मनिष्ठेष्विप मितिविषयेषु स्युर्भया लक्ष्यमाणाः, लोके सापेक्षवृत्त्या जिनपितसमये चार्थमात्रावलम्बे। विज्ञेया दुर्णयाश्च कुमितर्भृताः कौविदैः कोविदानाम्, अन्यथा इदंतयां को नु विद्धीत मानम्॥२८॥]

भेदा भेदी व्याख्यातलक्षणी तावेवात्मानी वस्तुनः स्वभावी, नैकान्तेन भिन्नी, तिल्छेषु तत्परेष्व[पी]स्यस्यानन्तरे पठितव्यः । किंभूतेषु १ इत्याह—मतिविषयेष्विप श्रुतिवषयेष्विपश्चित्वात् । तेषु किम् १ इत्याह—नयाः स्युः ज्ञात्रभिसन्धयो भवेयुः । किंभूताः १ सर्थमाणाः । क १ इत्याह—स्रोके जिनपतिसमये च जिनागमे च । कथं लक्ष्यमाणाः १ ३०

<sup>(</sup>१) नयान्तरविषयगीणकारकाः । (२) मुखे एव वासितं शब्द इति भवति इति ऋजुसूत्राभिप्रायः ।

इत्याह—सापेक्षवृत्त्या । किंभूते ? इत्याह—अर्थमात्रालंबा(मात्रावलम्बे अ)र्थमात्रम् उपलक्षणमेतन् , तेन [५३८ क] पर्यायमात्रमहणम् , तदवलम्बान (लम्बे न) केवलं नयो- (नया) तुर्णयाश्च स्युः । किंभूताः ? इत्याह—क्रमति (क्रमति) इत्यादि । पूर्वेण विषयः अनेन हेतुः निर्दिष्टः । नयाः दुर्णयाश्च विद्येयाः कोविदानां कोविदैः पण्डितः ५ इत्यर्थः । तत्प्रयोजनमाह—मान इत्यादि । अन्यथा नयाभावप्रकारेण को नु विद्यीत न किंदचन् । कथम् ? इत्याह—इदन्तया । कम् ? इत्याह—मान इत्यादि ॥छ॥

इति र वि भ द्र पादोपजीवि-अ न न्त वी ये विरचितायां सि द्धि वि नि इच य टी का याम् अर्थनयसिद्धिः दशमः प्रस्तावः ।

#### [एकादशमः प्रस्तावः]

#### [११ शब्दनयसिद्धिः]

शेषास्तुय (षाः त्रयः) शब्दनया इत्युक्तम्, तत्र शोषा व्याख्यातुं तन्निबन्धनमूतं शब्दं निरूपयन्नाह-प्रोक्त इत्यादि ।

> [प्रोक्ते व्याकरणे पुराऽक्षरपदान्युद्दिय तत्राक्षरम्, द्रव्यात्माणुमयं मतोऽनुपवनं गत्यापि मूर्तं यतः। जन्मानन्तविवर्तिनः समुदयः तेषां पदं कृत्रिमम्, नित्यं जन्मपरिग्रहादसदनुत्पत्त्या लभेत जातताम्॥१॥

नित्यस्य सर्वथेव [सतः उत्पन्ययोगात्] तदमावैकान्ताविशेषे अक्षरादेः कारणमस्ति नेतरस्यति किंकृतमेतत् १ खरशृक्षस्य पुनः यथा अनुत्पत्तेरसन्त्रम्, असन्ताचानुत्पत्तिरित्यन्योऽन्यसंश्रयद्यणं तथा अकारणत्वादनुत्पत्तिः अनुतात्तेरकारणत्विमिति समानम् । स्वस्माद्भावस्य जन्म व्याहतम् आत्मिनि कियाविरोधादिति चेत्; कथमसिति १०
पूर्वमुत्पद्य कार्यकालं गत्वा तत्करणे क्षणिकत्वम् १ यदि मायासुतः पूर्वं संसारी कथं
पुनः तन्त्वाभ्यासाद् बुद्धो जातः १ कथित्वत् सन्नेव सुगतत्वं प्राप्नोतीति समञ्जसम् ।
नापि मायासुतादन्यो बुद्धः संमान्यते यतः परस्मादेव जन्म स्थात्, तन्त्वाभ्यासतत्फलयोः भिकाधिकरणत्वप्रसङ्गात् । सन्तानापेक्षया एकत्वेऽपि वस्त्वपेक्षया नानात्वं
पितापुत्रयोर्प्यस्ति । तत्र सन्ताननानात्वं नेतरत्रेति नापरं कारणमुत्येक्षामहे अन्यत्र १५
द्रव्यभेदात् । कथं पुनः । उक्तमत्र ।

प्रथमम् उक्तम् प्रोक्तं तस्मिन् । कस्मिन् ? इत्याह—ठ्याकरणे साधुशनेः (शब्दानु-शासन) अक्षणसमुदायरूपे । ननु नेदानीं तत् केनचित् प्रथममुक्तम्, न हि किचदाचष्टे पूर्वमेकान्तेन असद् व्याकरणतत्त्वमिदं मया इदानीं प्रादुर्भावितमिति चे[त्; अ] त्राह—पुरा इति । भगवतः प्रथमतीर्थकरस्य पुरुदेवनाम्नः काले । एवं हि श्रृयते—पुरा पुरुदेवो भरतादीन् २० पाठियतुं पद्मशताध्यायपरिमाणं स्व य म्भू ना म कं व्याकरणं चकार इति ।

नतु तैंस्यापि अन्यतः तद्य्ययनम् अस्मदादिवदिति चेत्; मॅर[भा र]ता दि वत् करणे को बिरोधः १ वेदाङ्गत्विदोध इति चेत्; नः वेदस्यापि कृत्रिमत्वप्रतिपादनात् । न च तदङ्गत्व-मस्य सिद्धम् । अथ कैदिचत् तदङ्गत्वेन केनचित् तिरितरोद्भवद् (<sup>®</sup>तित्तिरोद्भववद् )ः वेदस्यापि कृतत्वप्राप्तेः । 'नीह देवदस्यापि कृत्व प्राप्तेः' । नहि देवदत्तस्या [५३८ ख] गम (स्याङ्गा)- २५

<sup>(</sup>१) पृ० ६६२। (२) भ्याकरणम् ।(३) स्वपुत्रान् । (४) भगवतः । (५)महाभारत । (६) तित्तिरो-पत्रिपत्वत् । (७) इति चेत्; । (८) 'नहि देवदस्यापि कृत्वप्राप्तेः'इतिद्विर्क्तिस्तम् ।

दर्शनेन स मर्दितः स्यात्, अतिप्रसङ्गर्स्वेवम् । सर्वस्यापि ब्राह्मणकृतस्य नास्तिकादिशास्त्रस्य तदङ्गताप्राप्तः, तथा च[त]दर्थानुष्ठानम् । अथ ब्राह्मणोऽसौ न भवतिः कृत एतत् ? अप्रमाणार्थानिधानातः, शब्दसाधुःचे किं प्रमाणं येन तदनुवादकरणात् पा णि निः ब्राह्मणः स्यात् । श्र (शा) स्व मिति चेत् ; अन्यत्र समानम्, अन्यस्यापि चेदाङ्गत्वप्रतिपादनात् । धर्महेतुतत्साधुत्व- ५ कथनात् स ब्राह्मण इति चेत् ; नः अत्रापिप्रमाणाभावात् । अथ वैदिकशब्दानुशासनात् ब्राह्मणोऽस्तौः अन्योऽपि वैदिकमात्रिकविवाहादार्थानुशासनाद् ब्राह्मणोऽस्तु । वेदे सोऽर्थो नास्त्रीति चेत् ; नः तच्छास्त्रस्य चेदाङ्गत्वात् । पुरुषकृतस्य कथं तदिति चेत् ; न तिर्हे पा णि ने स्तदङ्गता । पा-णि नि ना तत्स्मृतमिति चेत् ; प्रकृतेऽपि समानमेतत् ।

किंच, जो ने न्द्रं पूं ज्य पा दे न तीर्थक्करादधीतं पुनर्विस्धृतं स्मृतमिति किन्तेष्यते ?

१० स्यान्मतम्—पा णि नि मतानुसरणं तत्र श्रूयते, दृश्यते चें; तत्रापि परमतानुसरणं श्रूयते दृश्यते च इति समानं परस्यापि परानुसरणम् । यथा च इदानीम् अन्यमतानुसरणात् केषांचिद् ज्याकरणं तथा द्विजानामपि पुरा परमतानुसरणात् तत्करणे को विरोधः १ तन्न अतो ज्याकरणस्य तदक्कता ।

अथ वेदार्थप्रत्यायना[त्] तदक्कतौ ; न ; तत्र शब्दाः केवलं व्युत्पाद्यन्ते, तैत्र ते १५ व्युत्पादिताः तदर्थवद् अन्यमपि सङ्कोतान् कथयन्ति । यथा च [५३९क] कचित् सामान्यलक्षणा- (ण)परिगृहीता वैदिकाः शब्दा व्युत्पाद्यन्ते तथा अन्यत्र अन्य इति समानम् । यदि मतम् –वेदोक्त- शब्दाश्रयणात् तदिति तत्तदक्कमिति ; तदास्तां तावत् । तम्र तदनादि इतरशास्त्रवत् ।

किं कृत्वा प्रोक्तम् १ इत्याह-उहिर्य अवलम्ब्य । कानि १ अक्षरपदानि \* "अवीको-यिन" ("अचीको यण्") [जैनेन्द्र० ४।३।६५] इत्यादावक्षराणि \* "सुम्मिकन्तं पद्यू" [जैने-२० न्द्र० १।२।१०३] इत्यादो पदानि "ननु ध्रुयोगे" \* ("ध्रुयोग त्या") [जैनेन्द्र० २।४।१] इत्यादो वाक्यान्यपि उहिर्य तत्प्रोक्तम् तत्कथमिह तद्म [ह]णमिति चेन् १ न ; तदुपलक्षणत्वाद् अस्य । द्वयोज (योक)पादानमर्ग्यकम् एकेन उपलक्षणादिति चेन् ; न ; मीमांसकं प्रति दृष्टान्तार्थन्तान् पदोपादानस्य । तथाहि—यथा 'गीः इत्यत्र न गकारादिव्यतिरेकेण पदम् , \* "अथ गीः इत्यत्र कः शब्दः १ गकारीकारविसर्जनीयाः इति भगवानुपवर्षः ।" [जावरभा० १।१।५] २५ इति वचनात्, तथा नाधारं तद्वयवव्यतिरेकेण । सावयव (वं) चाक्षरं यद्वस्यति 'अणुमयम्' इति र्तन्मयस्य घटादिवत् सावयवत्वान् । तथापि अक्षरभाववन् तद्भावोऽपि इति तत्र किम् १ इत्याह—तत्र इत्यादि । अनेन शब्दिनरूपणे स्वातन्त्र्यमात्मनो निराकरोति । तन्त्र व्याकरणे, 'तेषु वा मध्ये' इत्येके", अक्षरं वर्णजात्यपेक्षम् एकवचनम् । किम् १ इत्याह—द्वर्यातम् दृव्यस्वभावम् । पुनरिप किमूत (तम् १) इत्याह—अणुमयम् भाषापरमाणुविकाररूपम् ।

३० ननु परमाणुविकारस्य घटादिवद् द्रव्यात्मकत्याव्यभिचारात् किं द्रव्यात्मपदेन इति चेत् ; न ; एकान्ताभावात् । तीद्वकारो हि कश्चिद् गुणः दयामत्वरक्तत्वादिवत्, अपरः कर्म गमनादिवत्,

<sup>(</sup>१) देवजन्दिमा आचार्येण । (२) इति चेत्; । (३) वेदाङ्गता । (४) ज्याकरणे । (५) अक्षरपदयोः । (६) अणुमयस्य । (७) ज्वाक्याकाराः । (८) परमाणुविकारः ।

अन्यौ द्रव्यं कुम्भादिवत्, तत इतरव्यवच्छेदेनास्य [५३९ख] प्रतिपादनार्थं द्रव्यासमप्रहणम् । तदिपि किमर्थमिति चेत् ? उच्यते— क्ष्मं गुणः शब्दः निषिध्यमानद्रव्य[कर्म]भावत्वे सिति सत्तासम्बन्धितात् रूपादिवत्'' इत्यत्र असिद्धताप्रतिपादनार्थं हेतोः तत् । तथाहि—शब्दे निषिद्ध्यमानकर्मभावत्वे सत्यि द्रव्यत्वनिषेधाभावात्, प्रमाणवाधनात्। किं तत् प्रमाणमिति चेत् ? केथ्यते—द्रव्यमक्षरं कियावत्त्वात् लोष्टवत् । कियावतो हि परेणापि द्रव्यत्वमिष्यते— क्ष्मं क्रिया- ५ वद्गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यम्' [वैशे० स्० १।१।१५] इत्यमिधानात् । न च कियावत्त्वं तत्राऽसिद्धम् ; अक्षरं कियावत् क्रमेण देशादेशान्तरप्राप्तिमत्त्वात् वाणवत् । परेणापि तथा वक्तमुखदेशात् श्रोतृश्रवणदेशप्राप्तस्य प्रहणोपगमात् क्ष्मं चक्षुःश्रोत्रमनसाम् अप्राप्तकारित्वम्'' इति वचनात् ।

उत्पत्तिदेश एव गृह्यते इत्येके ; तेषाम् अनुवातप्रतिवाताभ्यां तद्प्रहणाप्रहणे न स्याताम् १० स्तम्भवत् । निह स्तम्भः स्वदेशस्थो गृह्यमाणः अनुवाते गृह्यते न प्रतिवात इति दृष्टम् । अथ प्रतिवातेन प्रतिघातः श्रोत्रस्य विधीयते ; ननु प्राप्तः संः प्रतिघातकारी नान्यथा, अतिप्रसङ्गान् । ततः शब्ददेशाद् यदा श्रोत्रदेशं याति वायुः तदा शब्दप्रहणं भवेत । तस्य तेन प्रतिघातान्नेति चेत् ; न; अन्यत्र तथा[ऽ]दर्शनात । एतत्त(त्तु)स्यात्, प्रतिवायुना अवणप्रतिकृलदेशोपनीतो नापलभ्यते तृलादिवदिति योग्यताबदिति (ग्यसामग्री)बिरहान् प्रतिवचने अग्रहणो (प्रतिवाते १५ अप्रहणम् अ)योग्यत्वात, अन्यथा समे अनुकूले वा मरुति प्रहणं न स्यात् । सैव सामग्रीति [५४०क] चेत ; निर्वाते न प्रहो भवेत । अत्रापि सैव सामग्रीति चेत ; स्या[द्य]दि वाताभावः पदार्थान्तरं भवेत् । शब्दरूपमेव इति चेत् ; तत् प्रतिकृष्ठेऽपि अनिष्ठे अविकलम् । 'तेन तस्य प्राह्मता शक्तिः प्रतिहृता' इत्यपि नोत्तरम् ; तत्रस्थस्यैव तच्छक्तिः प्रतिहृता, उत <sup>६</sup> देशान्तरं नीत इति 🗐 निश्चयहेतुरस्ति । वयं तु वृमः 'देशान्तरं नीतैः' तैत्रस्थैः श्रवणात् । नच क्षणिकवादिनो २० गन्धादिवद् भिन्नदेशोत्पत्तिः शब्दे विरुद्ध्यते । तथापि न भोत्रप्रदेशं प्रति तेंदुत्पत्तिरिति चेत् ; तद्भावेऽपि न किंचिट् विरुद्धते । 'दूरे शब्दः' इति प्रतीतिर्विरुध्यते इति चेत् ; तत्र [तन्त ;] गन्धेऽपि तत्प्रतीतिभावात् । ततोऽक्षर(रं) क्रियावदेव । आह-अनुपयनं गत्यापीति पवनेन सह अनुपबनं शब्दस्य या गतिः तथा तद्द्रव्यात्मा अपिशब्दः उक्तहेतुसमुचये, तेन ैंस्पर्श-संख्याबत्त्वेन इत्यादि पाह्यम् । २५

ननु गन्धस्य अनुवचनं (अनुपवनं) गतिरस्ति तथापि न द्रव्यम् अतो व्यभिचार इति ; न ; पक्षीकरणात् । गन्धवद् द्रव्यम् अनुपवनं गतिमत् न गन्धः, तथापि उपचारेण "सोऽपि

<sup>(</sup>१) अनुसाने । (२) बाँद्धः प्राप्त । (३) "अप्राप्तान्यक्षिमनः ओत्राणि"—अभि० को० १।४३ । "चक्षुः श्रोत्रमनोऽप्राप्तिविषयसुपासानुपासमहाहेतुः शब्द इति सिद्धान्तात् ।"—तस्वसं० प० ए० ६०३ । उद्श्वतिमदस्—स्वायकुसु० ए० ८३ । सन्मति० टी० ए० ५४५ । स्वा० रक्षा० ए० ३३३ । (४) बाँद्धाः । (५) प्रतिवातः । (६) अथवा । (७) इति । (८) देशान्तरस्थैः । (९) शब्दोत्पत्तिः । (१०) स्वर्शवस्वात्, संस्थावस्वात्, संबोगवस्वात् इत्यादि प्राक्षस् । (११) सम्बोऽपि ।

तद्वान् व्यपिद्दयते यथा तथा अक्षरिमति चेन् ; किं पुनः गन्धाधारस्य द्रव्यस्येव शब्दाधारस्य गतिरिस्त येनैवम् ? नो चेत् ; कथम् उपचारकल्पना ? अथ वायुगतेः अक्षरे अध्यारोपात् तद्वत् ; तथा गमनमिप भैवेत् ।

स्यान्मतम् , गगने तद्ध्यारोपनिभित्तं नास्तिः किं पुनरक्षरे अस्ति ? तत्साह्चर्य्यमिति चेत् ; न ; निष्क्रियस्य तस्य कीट्ययं वायुना साह्चर्यम् ? न हि घोटकारूढराजवत् वाय्वा-रूढस्यै देशान्तरे प्राप्तिरस्ति । भावे वा शब्दे [५४०ख] संयोगवृत्तिः" ।

अथ मतम् , यं देशमुपसर्पति वायुः तत्र देशे समवायिकारणाद् आकाशाद् असमवा-यिकारणात् पूर्वशब्दाद् विनस्यत्ताव (विनश्यतस्ताव-) तोऽपरापरशब्दभावान् साहवर्यमिति ; पांद्रवादिवत् तस्यैर्वं गतिपरिणामे को दोषः १ क्षणिकत्वान्न तत्परिणामः ; कृतः क्षणिकत्व-१० मुच्यते १ 'क्षणिकः शब्दः असमदादिप्रत्यक्षत्वे सति विभुद्रव्यविशेषगुणत्वान् सुखादिवत्' इति चेत् ; न ; वक्ष्यमाणगुणो (माणो) त्तरत्वात् । यद्वक्ष्यति नित्यं जन्मपरिग्रहात् इति । चर्चितं चेतदस्माभिः द्रव्यसिद्धिप्रकरणे । ततः स्थितम्-अक्षरं द्रव्यातमा अनुपवनं गत्यापि लोष्टवदिति ।

स्यान्मतम् — द्रव्यात्मत्वेऽपि नानुपवनं गतिः, सर्वगताऽमूर्तत्वान आकाशविदिति चेन ;
१५ अत्राह—अणुमयम् इति । अणवो भाषापरमाणवः तिद्वकारः तन्मयम ततोऽसिद्धो हेतुः 'सर्वगतामूर्त्तत्वात्' इति । निह तिद्वकारस्य तत्त्वम ; विरोधान । तन्मयं कुत इति चेन ? आह—मूर्त्त (र्त्त) रूपरसगन्धस्पर्शवन्मूर्तं पृवीचायैरभ्युपगतं यतः । तथाहि—अक्षरमणुमयं मूर्त्तत्वात् पटादिवत् । मूर्त्तत्वं च \* ''शब्दः पुद्रलपर्यायः'' [सिद्धिवि० ०।२] इत्य-त्रावसरे प्रतिपादितम् नेह पुनरुच्यते । यदि वा, द्रव्यस्वभावमपि मीमांसककित्पतं न (तत्) २० स्यात् ; इत्यत्राह—अणुमयं । तदिप कृतः ? इत्याह—मूर्त्तं यतः । एतदिप केन ? इत्याह—अनुपवनं गत्यापि मतं न केवलं शरीरावयविशेषस्य (स्प्र)ष्टादिनेव इति अपिशब्दः विथाहि—अनुपवनं गत्या तस्य तृणादिवत्तेन संयोगविशेषोऽनुमीयने [५४१क] तद्भावे तद-भावात् । ततश्च स्पर्शविशेषः, तस्माच रूपादिः इति ।

परः प्राह्—ताल्वादिसंयोगविभागजाः शब्दाभिव्यक्तिहेनवः पवनेन वायवः प्रेयेन्ते,
२५ तेस्तु यथावस्थितमक्षरं व्यव्यते, अनोऽनुपवनं गतिरस्य असिद्धा इति ; तन्त ; नित्यस्य
व्यक्तिनिपेधात् । भवतु अक्षरं "तन्मयम्, तद्भिव्यङ्ग गं पदं नित्य मूर्न्तत्वं (त्यममूर्नं) स्यादिति
चेत् ; अत्राह्—पद(पदं)समुद्यः नेषामक्षराणां तद्व्यतिरेकेण तद्वुपलब्धेः इति भावः ।
ततः किम् ? इत्याह्—मनम् अभ्युपगतम् कृत्विमं कृतकपदम् । नहि कृतकसमुदायोऽन्यथा";
अतिप्रसङ्गात् । क्षणिकत्वात्तस्य, नानुपचारादिति वैशेषिकादिः ; तं प्रत्याह—नित्यम्

<sup>(</sup>१) अक्षरं गतिमत् भाति। (२) वायुगत्यध्यारोपात् क्रियावत् भवेत्। (३) शब्दस्य । (४) संयोगसम्बन्धस्त्रीकारे सुतरां द्रव्यक्षोपपत्तिः। (५) इति चेत्;। (६) शब्दस्येव। (७) इति चेत्;। (८) विकारार्थे मयट्। (९) अपिशब्दार्थः। (४०) अणुमयम्। (११) नित्यः। (१२) किन्तु उपचारादेव इति।

इत्यादि । निरुषं ध्रुवम् कथंचिदश्यस् । कृतः १ इत्याह—जन्मपरिग्रहात् । नतु विरुद्धोऽयं हेतुः ; प्रागसतः पुनरात्मपरिग्रहलक्षणत्वात् जन्मनः, नित्ये च कालत्रया[त्या]यिनि तन्न संभवित इति चेत् ; अत्राह—असदनुत्पत्त(त्या) इत्यादि । [न] सतो विद्यमानस्य आत्मलाभः । कया १ इत्याह—असतः खरविषाणसमानस्य अनुत्पस्या । तस्य कृतश्चिदात्मलाभो विरुद्धते इति चेत् ; अत्राह—जन्म इत्यादि । जन्मन्येव अनन्तविवक्तीः परिणामाः ५ वद्दतः, एकान्तेन सतः आत्मलाभ (भो)विरुद्धो न परिणामिन इति भावः । सप्रपन्नं तन्नित्यत्वं सावयन्नाह—नित्यम् इत्यादि । परिणामनित्यम श्रूरम् । कृतः १ उत्पत्तः । विरुद्धो हेतुः इति चेत् ; अत्राह—लभेत इत्यादि । कृत एतदिष १ इत्याह—जात इत्यादि । सुगमम् ।

विरुद्धतां परिहरन् कारिकार्थमाह-नित्यस्य इत्यादिना । सर्वथा असत उत्पत्तो को दोष इति चेत् ? अत्राह-सर्वथैत्र इत्यादि । [५४१ख] स्यान्मतम्, अक्षरा (रस्य आ)काशादिकं १० कारणमिस्त तेन उत्पद्यते, न तु खरशृङ्गादि विपर्ययादिति चेत् ; अत्राह-तदभावैकान्तो (न्ताऽ)- तिशेष इत्यादि । तथोः अक्षरादिखरविषाणयोः अभावकान्ताविशेष सति अक्षरादेः कारणमिस्ति न इतरस्य खरशृङ्गस्य इत्येवं किंकृतमेतत् ।

नतु त्वरशङ्गमकारणप् अनुत्पत्तेः नाश्चरादिः विपर्ययादिति चेत्ः अत्राह-पुनः इत्यादि । [अयम्]अभिप्रायः, त्वरविपाणामकारणम् इति साध्यम्, अनुत्पत्तेरिति हेतुः, तेन च सिद्धेन १५ भाव्यमिति, तस्य कृतः सिद्धिः ? असत्त्वादिति चेत्ः उच्यते-पुनः इति वितर्के, खरशृङ्गस्य यथानुत्पत्तेः सकाशादसत्त्वं सिद्ध्यति असत्त्वाच अनुत्पत्तिः इति एवमन्योऽन्यसंश्रयदृष्णं तथा तेन प्रकारस्य (रेण) अकारणत्वादनुत्पत्तिः अनुत्पत्तेरकारणत्वम् इत्येवं समानम् अन्योऽन्यसंश्रयदा (यापादनम्) ।

परो त्र्यात् न असत्त्वात् तदनुत्पत्तिः साध्यते यतोऽयं दोषः, अपि तु कारणाभावादिति, २० तदा इदं वक्तव्यम् इत्यभिप्रायः । तदेवमनुत्पत्तेरसिद्धेः अकार (रादि) विशेषणमनुत्पत्तिः इत्य- समञ्जसम् ।

ननु सर्वगिमिदं चोद्यम् । तथाहि—जीवः पुद्रलादुपादानकारणात् कृतो न भवति १ तस्य तदकारणत्वादिति चेत्; एतद्पि कृतः १ ततोऽनुत्पत्तेः इति चेत्; सापि कृतः १ तदाकारण-त्वात् ; पूर्ववदन्योऽन्यसंश्रयः । तत्र तस्य असत्त्वादनुत्पत्तिः इति चेत्; असत्त्वं कृतः १ २५ अनुत्पत्ते इचेत् ; स एव प्रसङ्गः । एवं सर्वत्र कत्तव्यम् (वक्तव्यम्) । अथ जीवस्य दृश्यसतः पुद्रलोपादेयतया [५४२क] अदर्शनात् तत्रासत्त्वम् अतश्च ततस्तदनुपपत्तिः अस्यास्तेत्तदकारणम् इत्यन्योऽन्यसंश्रयाभावः, एवमन्यत्रापि तदभावः स्यादिति चेत्; सत्यं स्यात, किन्तु प्रतीतिर-नुसृता स्यात्, न विचारमात्रम् । तथा सति मृत्पिण्डात् घटादिकं तत्र मृद्द्रव्यादिक्षेण सदेवं (सदेव) जायते तथाप्रतीतेः, न खरविपाणं विपर्ययात् । यद्वक्ष्यति— अप्याद्विरन्तश्च" ३० [सिद्धिव० ११।३] इत्यादि । परमतमाशङ्कते स्वसादि [त्यादि] भावस्य कार्यपदार्थस्य

<sup>(</sup>१) इति चेत् । ू(२) जीवो न पुरूलकारणकः ।

जन्म उत्पत्तिः व्याहतम्। कुतः ? इत्याह—स्वसाद् आत्मनः सकाशात, आत्मनि क्रियाविरोधात् इत्येवं चेत् ; एतद् दृषयन्नाह—कथम् इत्यादि । सति कारणे तस्य जन्म इत्यदोष इति चेत् ; अत्राह—असतीत्याद्य[यम]भिप्रायः—पूर्वम्रुत्पद्य 'कार्य' कार्यकालंगत्वा तत्करणेक्षणिकत्वम् ? कार्येण सह कारणोत्पत्तौ सन्तानोच्छेदः इति विरोधः ।

पुनरि 'यदि' इत्यादिना पराभिष्रायमाशक्कते, 'कथम्' इत्यादि अत्र दूषणम् । मायासुतः माया नाम सुगतस्य जननी तस्याः पुत्रः पूर्वं संसारी पुनः पश्चात तन्वाभ्यासाद् बुद्धो विधूतकरूपनाजालपर्यायस्वभावो जातः । एतद्पि नेष्यते इति चेतः अत्राह—कथंचित् सच्चे-तनादिरूपेण सन्नेत्र सुगतत्वम् अपुनरावृत्त्यादिधर्मकत्वं प्राम्नोति इति समजसम् वन्ध्यासुतवत्।

नतु न मायासुतः सुगतो भवति \* "गृन्ता न।स्ति शिवाय चास्ति गमनम्"इति वचनातः, १० अपि तु तद (तदु)पादानादन्य एव सुगतो भवतीति चेतः ; अब्राह—नापि इत्यादि । मायासुतात् कारणभूता[दन्यः] बुद्धो जातः संभाव्यते नापि यतः संभावनातः [५४२छः] परसादेव वस्त्वन्तरादेव जन्म स्याद् बुद्धस्य । कुतो न संभाव्य इति चेतः १ तन्त्वाभ्यामतत्फरुयोः भिन्नाधिकरणत्वप्रसङ्गात् ।

परस्य मतमाशङ्कने –सन्तान इत्यादि । मायासुन-सुगतत्वयोः सन्तानापेक्षया एकत्वेऽपि १५ वस्त्वपेक्षया मायासुनसुगतस्वलक्षणापेक्षया ना(नाना)त्विमिति चेत ; अत्राह-पिता इत्यादि । हेनुफललक्षणप्रवन्धः सन्तानः पितापुत्रयोरप्यस्तीति भावः ।

स्यान्मतम्—हेतुफळळक्षणप्रवन्धविशेषः स तैयोर्नास्ति इति भिन्नसन्तानत्विमिति चेत्; अत्राह—तत्र इत्यादि । तयोः पितापुत्रयोः सन्ताननानात्वं नेतरत्र इत्ययोः मायामुतसुगतयोर्न सन्ताननानात्वं तत्र तदेकत्वम् इत्यर्थः, इत्येवं मते नापरं कारणमुत्प्रेक्षामहे । कृतो ना- २० परम् ? इत्याह—द्रव्य इत्यादि । यत्र(अन्यत्र) द्रव्यभेदस्तु(भेदात्) । [यत्र द्रव्यभेदः] तत्र सन्तानस्य नानात्वं यत्र तद्भेदः तत्र एकत्वम्, अन्यथा हेतुफळभावविशेषोऽपि दुर्लभ इति निरूपितम् ।

पुनरिप परमतमाशङ्कते-कथं पुनः इत्यादि ; तत्रोत्तरम्-उक्तमत्र इत्यादि । तदेव दर्शयत्राह-स्थृतः इत्यादि ।

[स्थूलमेकं सकृत्तत्त्वं बाद्यं जायेत घटादि चेत्। क्रमेणान्तर्विद्विनेतं वेद्यवेदकलक्षणम् ॥२॥

एकस्य …]

इ५

बाह्यं घटादि तत्त्वं चेत् यदि। किंभूतम् ? इत्याह-स्थृतः इत्यादि। विद्वेद्यवेदक-लक्षणं चान्तः तत्त्वमिति गम्यने, सकृदेकदा जायेत तर्हि क्रमेण एकं तत्त्वं विवर्तेत ३० इत्युक्तम्।

<sup>(</sup>१) 'कार्य' इति व्यर्थमत्र । (२) पितापुत्रयोः ।

4

कारिकाविवरणम्-एकस्य इत्यादि । अनेकधा विवृतार्थमिति नेह विविधिते । ननु सर्वस्य विचारतोऽयोगात् कस्य कुतोऽनेकान्तसाधनमिति चेत् १अत्राह-बहिरन्तः इत्यादि ।

## [बहिरन्तश्च परीक्षायामेकान्तेष्वनवस्थितिः । साक्षात्कृतमनेकान्ततत्त्वं सम्प्रतिपादयेत् ॥३॥

यथैंव हि एकान्तवादिनः अणूनामप्रतिमासनान्न चक्षुरादिविषयहेतुत्विमिति न किश्चित् प्रत्यक्षव्यपदेशभाक् । परमाणुषु स्यूलैकाकाराभावात्, तद्व्यतिरिक्तस्य च कस्य-चिदभावात् । कस्यचित्परस्यामावात् कस्य वा स्वसंवेदनम् १ यथाप्रतिभासमसम्भवात् । अप्रामाणिकः तथेव स्वयमभिमतं व्यवस्थापयन् एकान्तमवलम्ब्य पुनरिष विचारभङ्गुरत्वं पुनरिष सत्तां निवतयन् न केवलं स्वामेव वृत्तिं स्ववाचा विडम्बयति अपितु अनेकान्ततन्त्वं १० समर्थयति ।]

एकान्तेषु [५४३क] सकळश्न्यतादिनियमप्रवादेषु । क १ इत्याह—बहिरन्तिरिति तेषु किम १ इत्याह—अनवस्थितिः । बहिरन्तस्तत्त्वस्य पृर्वकारिकोपातं तत्त्वपदं जातविभक्तिपरिणाममिह सम्बध्यते । कस्यां सत्याम् १ इत्याह—परीक्षायां विचारे सित इत्यर्थः । सा किं कुर्यात् १ इत्याह—संप्रतिपादयेत् । किम १ अनेकान्ततत्त्वम् । किंभूतम् १ इत्याह— १५ साक्षात्कृतमिति । वैन्पर्यमत्र सकळस्य एकान्तस्य अनवस्थानात् न तद्वळम्बनेन कविद्
विधिप्रतिपेधव्यवहारः । सांप्रतम् अनेकान्ततत्त्वावभासनमवशिष्यते । तचेत् मिथ्या ; निरालम्बा विधिप्रतिपेधव्यवस्था । ततः परमार्थदैर्श्व[नम]नेकान्ततत्त्वं विधिप्रतिपेधव्यवहारान्यधानुप-पत्तेः इति ।

'यथेंव हि' इत्यादिना कारिकां विवृणोति—य(त)थें वेति गम्यते यत्तदोः नित्यसम्बन्धात् । २० ततोऽयमर्थः—यथेंव हि किम् ? न किंचित् प्रत्यक्षव्यपदेशभाग् एकान्तवादिनः । कृतः ? इत्याह—चक्षुरादिविषयहेतुत्वमणूनां यतः । कृतः ? इत्याह—अप्रतिभासनात्तेषामिति । यहक्ष्यति—\* ''न चैकरूपेना(पेण अ)नेकार्थानुकरणंविरुद्धम्'' [सिद्धिवि० ११।२१] इत्यादि ।

स्यान्मतम्-परमाणुचा (णुष्वा) त्मभूतः कश्चिदेकः स्थूल उपकारोऽस्ति स तद्व्यपदेशभाक् स्यादिति चेत् ; अत्राह-परमाणुपु स्थूलस्यैकस्य आकारस्याऽसंभवात् । किंभूतेपु ? संचितेष्विप २५ न केवल (लं) पृथगविश्यतेषु घटादिवत् परमाणुत्विवरोधात् किं प्रत्यक्षस्य व्यपदेशभागिति ।

अथ मतम्—तेभ्यो भिन्न[ः] कियागुणवान् एदय आकारः तद्व्यपदेशभागिति चेत् ; अत्राह्—तद्व्यतिरिक्तस्य च परमाणुभ्यो भिन्नस्य च [५४३क] कस्यचिद्वयव्यादेरभावात् कि प्रत्यक्षव्यपदेशभाक् ? विचारितद्वायं परो (पक्षो) नेह विचार्यते । अत एवक्ष"स्वरूपस्य च स्वतो गतिः" [प्र० वा० १।५] इति चेत् ; अत्राह्—कस्यचिद् इत्यादि । परमाणु[पु] स्थूलैका- ३०

<sup>(</sup>१) पष्ठी । (२) तात्पर्यमित्यर्थः । (३) परमार्थवर्शनविषयीकृतम् ।

१५

कारव्यतिरेकेण परस्य अभावात् कस्य वा स्वसंवेदनम् ? न कस्यचित् । स्वसंवेदनधर्मस्य धर्मिनिष्ठत्वात्, अन्यथा खरविषाणं स्वैसंवेदनं भवेत् ।

ननु नीलादि यथावभासते तत्तथैव स्वसंवेदनम , \* "यद् यथैव अवभासते तत्तथैव परमार्थसत्" इत्यादेः \* "यद्वभासते तज्ज्ञानम्" इत्यादेश (इच) वचनादिति चेतः अत्राह—
प्रयाप्रतिभासम् इत्यादि । प्रतिभासानुसारेण यथाप्रतिभासमसंभवात् तत्त्वस्य किन्तु (किन्नु)
तद्व वपदेशभाक् कस्य वा स्वसंवेदनम् ? तदसंभवद्रच विचारायोगात् । सकलश्च्यता स्यादिति
चेतः अत्राह—अप्रामाणिक इत्यादि । तथैव स्वयम् आत्मना अभिमतम् एकान्ततत्त्वम्
व्यवस्थापयन् न केवलं स्वामेव वृत्तिं चितं स्ववाचा विख्यवयं चेत् सावयति (यति
कुत्सापयति) अपि त समर्थयति अनेकान्ततत्त्वं तैदन्तरेण प्रतिभासाद्वैतादेरप्यसंभवात् । कि१० कुर्वन् स्ववृत्तिं वाचा विद्यम्वयति ? इत्याह—एकान्त इत्यादि । प्रथमं श्रणिकत्वाद्येकान्तमयलम्ब्य पुनरिप विचारचंचुर (चारभङ्गरत्वम) यलम्ब्य पुनरिप विचारत (राने) कान्तदर्शनात्
सत्तां विद्यमानतां निवर्त्तयन् अभ्युपगतत्वं दृषयन्नित्यर्थः ।

एकान्तदर्शनमाश्रितं तर्हि व्यवस्थापयति इति चेत् ; अत्राह-भाव इत्यादि ।

#### [भावो येनात्मना सिद्धः कथश्चित्तेन जायते। ज्ञानं येनात्मना सिद्धं यथा तेनावभासते॥४॥

द्रव्यस्य सदादिरूपेण भाव्यम्, येन प्रत्युत्पादं भिद्येत । पर्यायः अक्षरादिव्यप-देशभाक् सदसदात्मकत्वात्तस्य । भेदंकान्तदर्शनेऽपि तदनिराकृतेः । यथा चित्रमेकं ज्ञानं वोधाकारेण सर्वत्राविशिष्टं तं स्वभावं विभक्तिं येन प्रतिविषयं भिद्येत इति तथा प्रकृतमपि । न चायमाकारः विरुद्धधर्मीध्यासभयान् परमार्थतोऽङ्गीक्रियते । तदनेकान्ता-२० त्मकत्वे परिणामाविरोधात् । भेदः सर्वथा तत्त्वप्रतीतिनान्तरीयकत्वादतत्त्वप्रतिभास-ज्ञानस्य । यथाः

भावो जीवादिः येनातमना सच्वेतनादिस्वभावेन सिद्धः [५४४ क] सर्वदा लब्धात्मलाभः, तेन जायते उत्पत्ति[मान् भवित] उपलक्षणमेतत्, तेन विनद्यति[तिष्ठति] च। किं सर्वथा[सर्वा]त्मना १ न, इत्याद् -कथंचित् इति । एतदुक्तं भवित-भाव एव उद्यति (उदेति) २५ विनद्यति तिष्ठति नान्ये पर्याया इति । अत्र निद्धंनमाद्द-'ज्ञानम्' इत्यादि । ज्ञानं स्वसंवेदनं येनातमना सच्वेतनादिस्वभावेन सर्वत्र साधारणेन सिद्धं ज्ञानं (ज्ञातं) निष्पन्नं वा यथा तेनावभासते प्रति[भासते] 'कथंचिन्' इति सम्बन्धः । तथादि -सीत्रान्तिकमते न तत्त अत्रक्षपाव (क्ष्यव) भासते; तदनुमानवैयर्थ्यापतेः । नापि स्वकारणात् ; अर्थस्य नीलाकारेणैव-(णेव) जडाकारेणापि; जैंडतापत्तेः । नच चित्रज्ञानं बोधा[का]रेणैवं, नीलाकारेणापि पीताचा-३० कारे प्रति[भासने] चित्रताद्दानेः । सुगतज्ञानम् आत्मानं यथास्वम् अतीतपूर्वक्षणोपादेयं पद्यति

<sup>(</sup>१) स्वसंवेदनविषयम् ।(२) अनेकान्तमन्तरेण । (३) ज्ञाने आकाराधायकत्वे सति । (४) ज्ञानस्य । (५) प्रतिमासते ।

नैवं तथाविधोत्तरक्षणोपादेयम् ; विभ्रमप्राप्तेः हेतुफलभावानवस्थितेर्वा इति । योगाचारदर्शने तत् माह्याकारविवेकम् आत्मनो न पश्यति भ्रान्त्यभावप्रसङ्गात् । भ्रान्तैकान्तेऽपि न विभ्रमम् । अत एव सर्वविकल्पातीततत्त्वे तैदतीतत्वम्, स्थूलादिदर्शनादिति ।

कारिकां विवृण्वभाह-द्रव्यस्य इत्यादि । द्रव्यस्य जीवादेः सदादिरूपेण स्वरूपादि-चतुष्ट्येन यत्सन्त्वं तदादिर्यस्य पररूपादिचतुष्ट्येन असन्त्वादेः तत्त्रथोक्तम् । तश्च तद्रूपं च ५ तेन भावम्(भाव्यम्) अन्यथा तद्व्यवस्थितिः इति दे वा ग मा दे वगन्तव्यम् । येन तद्रूपेण प्रत्युत्पादं भिद्येत नाना भवेत् द्रव्यम् । अक्षरादिरेव द्रव्यं प्रत्युत्पादं भिद्यते । [५४४ ख] तदुक्तम्-

#### \*''अनादिनिधनं शब्दत्रक्षतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्त्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगता यतः ॥'' [वाक्यप० १।१]

इति चेत्; अत्राह-अक्षरादिव्यपदेशभाक्। किम् ? इत्याह-पर्यायः पुद्रलादिद्रव्यविकारो न मूलद्रव्यमित्यर्थः। कुतः ? इत्याह-सद्सदात्मकत्वात् उपलभ्यमानः
पर्यायः सन्, तद्विपरीतः पूर्वोऽपरइच असन् तौ आत्मानौ यस्य तस्य भावान् तस्त्वात् तस्य
द्रव्यस्य इति । न च अक्षरादि तथाविधम् । यदि वा, यदुक्तम्-'द्रव्यस्य सदादिरूपेण
भाव्यम्' इति; कुत एतत् ? इत्याह-सदेत्यादि ।

ननु द्रव्यादेकान्तेन उत्पादादयो भिज्ञाः; तत्कथं प्रत्युत्पादं तद्भिद्योत ? निह अन्यस्य भेदे अन्यद्भिद्याते इति चेतः; अत्राह—भेदेकान्तदर्शनेऽपि इत्यादि। द्रव्यपर्याययोः भेद एव भेदेकान्तः तस्य दर्शने मते अपिश्वब्दः भावनायां तद्दर्शनस्य पूर्वं निरासात् । किम् १ इत्याह—तद् इत्याह (त्यादि) । तत् प्रत्युत्पादं द्रव्यभेदस्वभावस्य अनिराकृतोः कारणातः 'येन प्रत्युत्पादं भिद्योत' इति सम्बन्धः, द्रव्यस्य स्वभावभेदमन्तरेण भिन्नोत्पादाद्ययोगात् इति प्रत्ययादि[ति] । ततो २० यदुक्तम्—\*"शब्दाधारो द्रव्यं विश्व द्रव्यत्वे सति अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगुणत्वात् आत्म-वत्' इति; तन्निरस्तम् ; साध्यदृष्टान्तयोः नित्यत्वैकान्त (न्ताऽ)सिद्धेः । निषद्धं चात्मनि विभुत्वम् । विभुनोऽप्रत्यक्षस्य गगनस्य अन्यस्य वा गुणश्चेत् शब्दः; न अस्मदादिप्रत्यक्ष इत्युक्तम् । तन्न किंचिदेतत् ।

कथमेकमनेकाकारमिति चेत् ? अत्राह—यथा इत्यादि । [५४५ क] झानं चित्रपेकं २५ संवेदनं बोधाकारेण सर्वत्र नीलादौ बाद्ये ऽविशिष्टं तं स्वभावं विभित्तं येन प्रतिविषयं भि-द्येत इति एवं यथा तथा प्रकृतमि इति । एतत् सौत्रान्तिकं प्रति उक्तम् । योगाचारं प्रत्याह नच इत्यादि । न चायमाकारः स्थूलाकारः अस्य ज्ञानस्य प्रमार्थतोऽङ्गीक्रियते सौगतेन एकत्र विरुद्धधर्माध्यासभयात् । एवं मन्यते—यदि अयमस्य भ्रान्त आकारः एकस्य विभ्रमे-तरात्मता न भवति विषयविवेकादर्शना[द] दृश्येतररूपता इति नीलाद्याकारैरिक्त्रमेकं तदि- ३०

<sup>(</sup>१) प्राप्तेः । (२) स्वयमेव पश्यति । (३) सर्वविकल्पातीतस्यं स्वयमेव न पश्यति । (४) द्रव्याच्य-वस्थितिः । (५) आसमीमांसाग्रन्थात् । (६) अतीतो भविष्यंग्र ।

व्यते इति चेत्; अत्राह-तद् इत्यादि । तस्य ज्ञानस्य अनेकान्तात्मकत्वे अङ्गीकियमाणे परिणामाविरोधातः। 'द्रव्यस्य' इत्यादि सम्यन्धः। भ्रान्तमनेकान्तात्मकत्विमिति चेत्; अत्राह्-भेद् इत्यादि । कुतः १ इत्याह-सर्वथा इत्यादि । तत्त्वप्रतीतिनान्तरीयकत्वाद-तत्त्वप्रतिभासञ्जानस्य इति । तथापि तदुपपत्तौ दूषणमाह-यथा इत्यादि । सुगमम् ।

एवमक्ष्रमभिधाय पदमभिधातुकामः प्राह-वर्णम् इत्यादि ।

## [वर्णमेकमनेकं वा पदं शंसन्ति नान्यत्। ध्वनिव्यङ्ग्यं नित्यं वा प्रत्येकमदर्शनात् ॥५॥

द्योतकत्वेऽपि पदत्वात् ततोऽर्थः प्रतीयते । न च नित्यत्वैकान्ते वाचकं ध्वनि-व्यक्रम्यम् । अनभिव्यक्तमात्मानं विहाय आत्मान्तरमासाद्यतोऽनित्यताप्रसङ्गात् । १० व्यक्तेन च तादात्म्यं हि परिणामलक्षणम्।]

वर्णमेकमसहायमनेकं वा वर्ण पदं शंसन्ति पूर्वाचार्याः तदेव पदं वा एकम् अर्थप्रतिपाद्कं संति (शंसन्ति) । ततः किं जातम् ? इत्याह-न इत्यादि । उक्तपदान अन्यत् पदं नास्ति । किंभूतम ? इत्याह-ध्वनिव्यङ्ग्यम् अकारादिप्रकारादिप्रकारयम । पुनरपि किं भूतम् ? इत्याह-नित्य (त्यम्) इत्यादि । घटाचर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या तत्पातत्परि (त्या १५ तत्परि) करूपनम्<sup>2</sup>, <sup>3</sup>सा चोन्त (चान्त्य) पद एव उपयुक्तशक्तिका इति न ततः तत्परिकरूपना इति भावः।

ननु यद्येकोऽपि [५४५ ख] वर्णः पदं किमर्थमुक्तम्-\*"पद (दं) समुच(द)यः तेपाम्" [सिद्धिवि० ११।१] इति चेत् ; अत्राह-वर्ण इत्यादि। कुत: ? इत्यत्राह-प्रत्येकम् इत्यादि । २० '[अ]दर्शनात्' इत्यनेन एतर्शयति प्रॅति प्रतिपत्तुः ँकृतसङ्गीतेरकीरादिश्रवणाद् वासुदेवा-दिप्रतिपत्तिकपलभ्यते, सा अकारादेः, अन्यतो वा संभवन्ती भवेत् ? प्रथमपक्षे मिद्धं वर्णामां वाचकत्वमिति स्फोटोऽनर्थकः । अकारादिरेव स्फोट इति चेन् ; न ; तस्य अणुमयत्त्रप्रतिपा-दनात् स्फोटोऽमूर्त्तो नित्यक्च स्यात् ।

किं च, सोऽभिन्यक्तः, अन्यथा वा तत्प्रतीतिहेतुः ? आदो मने कुतः तस्याऽभिन्यक्तिः ? २५ श्रीत्रादेरिति चेत् ; तर्हि घट इत्यत्रापि तत एव तद्मिव्यक्तेर्धकारादिकमनर्थकम् । घकारादेः इति चेन् ; **\* ''इ: कागदेवः''** इत्यत्र परस्य ध्वनेः व्यञ्जकस्याभावादनभिव्यक्तिः। अत्र ताल्वादिप्रेरिता वायवो व्यक्षका नान्यत्र इति किंकृतो विभागः ? अथ "अन्यत्र घकारा-देर्व्यञ्जकस्य भावात् न ते तद्व-यञ्जकाः ; किं तत्र वायवो न विद्यन्ते ? सन्ति तथापि ते घकारादीनां व्यञ्जकाः, घादयक्च स्फोटस्य इति चेत् ; तदितरत्र समानम् । शक्यं हि वक्तुम्-वायोः अकाराभिन्यक्तिः, ततः स्फोटस्य इति । तथाऽदर्शनमुभयत्र हेतुः इति सर्वदा ततः तत्प्रतीतिः स्यादविशेषात् । तम्र प्रथमः पक्षः श्रेयान् परस्य । द्वितीयः स्यादिति चेत् : न :

<sup>(</sup>६) अविनामावित्वात् । (२) निरवरवपरिकल्पनम् । (३) घटाद्यर्थप्रतिपरयम्बथानुपपत्तिः । (४) 'प्रति' इति निरर्थकमत्र । (५) गृहीतसङ्केतस्य । (६) अकारो वासुदेवः इति कोशानुसारेण । (७) 'घटः' इत्यन्न ।

अकारादेरेव प्रतीतिभावात् । तथापि अन्यतः तत्कस्पने ; धूमोऽपि पावककृतो[न]भवेत् । अपि च, अकारादिरनर्थकः कचिवनुपयोगात् [५४६ क] तदभिव्यक्ता[बु]पयोग इति चेत् ; न; ततः तद्वदर्थाभिव्यक्तिप्रसङ्गात् । निह एकस्मिन्नकारे प्रत्येक-समुदायविचारावतार इति ।

नतु विसर्जनीयादिर्वाचको दृश्यते न केवलः तथा च वैयाकरणमतम् — \* ''न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः [प्रत्य]यः'' इति ; ततः समुदायस्येव पदत्वात् कथ- ५ मुक्तम् — \* ''वर्णसमुदायः पदमिति प्राति(अभि)प्रायिकमेतत्'' इति । अथ सम्बोधनादौ विभक्तिलोपापेश्चया इदमुच्यते ; न ; लोपेऽपि पदत्वं प्रत्युपयोगात् ।

स्यानमतम्, \* "स्वादावधे" [जैनेन्द्र० १।२।१०६] इत्यनेन पूर्वस्य पद्त्वं केवलोऽ-कारादिः पदिभिति ; तन्न सारम् ; यतः वाचकस्य पद्त्वात् , वाचकं च सिवभिक्तिकम् , पूर्वस्य तु प्रयोजनिवशेषापेक्षया पद्त्वं पारिभाषिकम् इति ।

अत्र प्रतिविधीयते— नक्ष''सुमिक्षन्तं पद्म्'' [जैनेन्द्र० १।२।१०३] इति 'पारिमापिकपदमिति'' पारिभापिकपदमिह गृह्यते, अपि तु पद्यते गम्यते येनार्थः तत्पदम्, अर्धदव
अविभक्तिकादपि शब्दान् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते, इत्ररथा वित्तत्युत्पत्तेः (विभक्त्युत्पत्तेः)
प्राक् अर्थवत्त्वापरिक्वानान् न प्रातिपदिकसंक्वाविधानम् इत्यनर्थकमिति न स्क्तम् क्ष''अर्थतद्धातुप्रज्ञायः (अर्थवद् धातुरप्रत्ययः) प्रातिपदिकम्'' [पाणिनि० १।२।४५] इति । १५
तस्मान् केवलादपि अर्थः प्रतीयते ।

तन्वेतं नियतोप (निपातोप) सर्गाणाम् पद्त्वं[न] स्यात् , निह तैः किद्देवद्धों ऽपूनों गम्यते प्रकृत्यर्थाद्योतकत्वादिति चेत ; अत्राह—द्योतकत्वेऽपि इत्यादि । न केवलं वाचकत्वे अपि तु द्योतकत्वे पदत्वात्ततोऽप्यर्थः प्रतीयते अन्यथा [५४६ स्व] तत्व्रयोगानर्थक्यम् । एतेन अन्यानुकरणशब्दाः व्याख्याताः । यदि पद्यते येनार्थः तत्पदमं ; स्कोट एव स्यात् , तेन २० हि अकारादिव्यंजेन (व्यङ्ग्येन) अर्थः गम्यते इति चेत् ; अत्राह—न च नैव वाचकं युक्त (उक्त) न्यायेन । किम् ? इत्याह—ध्वनिव्यंग्य (व्यङ्ग्यं) ध्वनिभिः अकारादिभिः प्रकास्थां (प्रकार्यम्) ध्वनिभ्य एव अर्थप्रतीतिदर्शनात् इत्युक्तम् । दृष्णान्तरमाह—नित्यत्वैकान्त इत्यादि । तदिष कृतः ? इत्याह—अनिभव्यक्तम् अह्य (रयम् आ)त्मानं स्वभावं विहाय आत्मान्तरं दृश्यस्वभावमासाद्यतोऽनित्यताप्रसङ्गात् । एतदिष कृतः ? इत्याह—तादा- २५ रम्यं व्यक्तेन च आत्मत्वं हिर्यस्मात् परिणामलक्षणम् ।

अथ ध्वनिभिः तस्य न किंचिद्सतीयते च प (द्सज्जन्यते सञ्चाप)नीयते वा तत्त्व थ (र्तस्व)मनित्यत्वम् , अत्राह-नया(अनपा)योपजनेत्यादि ।

<sup>(</sup>१) प्रत्यंकं व्यक्षयन्ति समुदिता वा इति । (२) तुलना-"उभयनियमोऽयं प्रकृतिपर एव प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः प्रत्ययपरेव च प्रकृतिः।"-पात० महा० ३।१।२। "न केवला…"-लघुराव्देन्दु० ३।१।२। (३) "यदाह अकलक्कः सिद्धिविनिर्चये-वर्णसमुदायः पदमिति प्रायिकमेतत्, प्रत्येकमकारादेः कादाचित्कत्व-दर्शनात्।"-स्या० रत्ना० पृ०६४१। (४) 'पारिभाषिकपदमिति' पुनर्लिखतमत्र। (५) इति चेत्;। (६) उपजननम् अपायस्य अनित्यत्वमित्यर्थः।

#### [अनपायोपजनमविकारमविद्योषतः ॥ रे ॥

ताद्दशां नियमेन नित्यत्वे निष्कलत्वे अभिन्यक्ती घटादेस्तथाभावः किस कल्प्येत अविशोषात् । ध्वनिभ्योऽर्थाः न च तत्ते न सत् कूटस्थं नाम तद्बुद्धे-रसश्चारप्रसङ्गात् । नतु क्षणिकत्वेऽपि तद्बुद्ध्यसंचारदोषः तदभावाविशेषात् अनन्तर-५ क्षणवत् अन्यदापि प्रसङ्गात् । सत्यम्, एवमेतत् ।]

आपायो विनाश उपजननम् उपजनः जन्म, न विद्येते अपायोपजनी यस्य स तथोक्तः । स (न) विकारो यस्य तद्पि तथोक्तम् अविकारम् इत्यर्थः । तत्प्रतिध्वनीनाम् अकिञ्चित्करत्वात् कथं व्यञ्जकत्वं तेषामिति ? किं च तस्य तैयौंगपद्ये नाभिव्यक्तीं घेनै एकेन सर्वात्मनाभिव्यक्तत्वात् टकारादीनां वेयध्येम्, प्रकाशितप्रकाशनदोपात् । क्रमेण इति चेत्; १० अत्राह-अविशोधन इत्यादि । स्पष्टम् ।

अत्रैव दोषान्तरमाह—तादृशाम् इत्यादि । तादृशां ध्विनव्यापारात् पूर्वम् एकान्तेनातुपलभ्यमानानां तद्वयापारे च उपलभ्यमानानां नियमेन नित्यत्वे निष्कलत्वे निरंशत्वे अङ्गीक्रियमाणे तादृशां स्फोटादीनामिभव्यक्तां च चाङ्गीक्रियमाणायां घटादेः [५४७ क] तथा
नित्यत्वनिष्कलत्वाभिव्यङ्ग्यत्वप्रकारेण भावः सत्ता किञ्च कल्पे(ल्प्ये)त ? कृतः ? इत्याह—
१५ अविशेषात् अतिशयाभावात् । 'घटादिरिप नित्यो निरवयवश्चकादिभिरिभव्यव्यते न क्रियते'
इत्यपि स्यात् । दीपादिवयध्यमिति चेत्; नः एकत्र प्रकाशकद्वयाविरोधात् रूपे चक्षुरालोकवत् । सदा चकादिसिहतस्यैव दीपादेः तत्प्रकाशनं चेतः, नः कदाचित् निरालोकस्ये चक्षुष
एव प्रकाशकत्वदर्शनात् । अध घटादेः प्रदीपारेरिव (पादिरेव) व्यञ्जकः; चकादिः किं भविष्यति,
अकिञ्जित्करस्य अपेश्चणीयत्वायोगात् ? कारक इति चेतः, कृत एततः ? प्रागसतः तत आत्म२० लामात् घटादेरिति चेतः, 'प्रागसतः' इति कृतः ? दृश्यस्यादर्शनादिति चेतः, स्फोटस्य ध्विनव्यापारात् प्राक् किं दर्शनमस्ति ? तथा चेतः, तैद्वयापारवेपस्यम् । नो चेतः, कृतः सस्वम् ?
पुनक्षण्लम्भात्, इतरथा खरविपाणवत् तदयोगादिति चेतः, तदेतत् घटादो समानम् । प्यास्या(अदृश्या)त्मकत्वे ध्वनिभ्योऽपि न दर्शनमिति साध्वी तेषां व्यञ्जकत्वकल्पना । पूर्वे तदार्संकत्वं न पश्चातः, इतरत्र समानम् ।

२५ स्यान्मतम्-ध्वनीनां कारकत्वे व्यञ्जकं किं तस्य ? तैलादेः कारकत्वे दीपादेव्यञ्जकान्तरं मृग्यम् इत्यलं प्रसङ्गेन ।

स्यान्मतम्—घटादेः सावयवस्य प्रतीतेः तैथाभावो निर्फ्लभावः करूप्येत, स्फोटस्यापि क्रमशोऽभिन्यज्यमानस्य सावयवत्वप्रतीतिः तदवस्था । 'भ्रान्तिः' इत्यपि नोत्तरम् ; अन्यत्र प्रसङ्गात् । निष्करुरूपादर्शनमुभयत्र । ततः स्थितम्—अविशेषादिति चक्रादेरनन्त[रं] घटादे-३० हपरूम्भात् । भवतु [५४७ ख] तस्य ततोऽभिन्यक्तिः न ध्वनिभ्यः स्फोटस्य विपर्ययादिति

<sup>(</sup>१) 'घटः' इत्यत्र आसोन धकारेण। (२) आस्तोकरहितस्य नक्तंत्ररचक्षुषः। (३) ध्वनिब्यापार। (४) अदस्यान्मकरवम्। (५) इति चेत्;। (६) शब्दस्य। (७) अभिन्यक्रथत्वमावः। (८) निरवचकरवम्

दर्शयन्नाह—ध्यनिभ्योऽर्था ··· [५४८ क, ख ५४९ क, ख इति हो पत्रे अलिखिते एव वर्तेते] ··· कर्षमन्तरेण प्रत्ययहेतुः स्यात् तन्न गोत्वं भिन्नं विनियतं सिद्ध्यति । राजपुरुषवत् स्यादिति चेतः; नः तत्रोपकारभावात् । अन्यत्रापि तथाकल्पनायां सृक्तम् न च इत्यादि ।

नतु यदुक्तं 'केनचित् किंचिद् [क्रियमाणं] बक्ष्यमानं (न्यज्यमानं) वा तत्कृतोपकारमपेक्षते नाम' इति ; तदयुक्तम् ; ज्ञानस्यैव तेन तत्र ज[न]नान् । इदमत्र चिन्त्यते—सामान्यं स्वविज्ञान- ५ जनन योग्यम्, अन्यथा वा ? योग्यं चेन् ; न्यक्त्यभावेऽपि जनयेत् । शेपं च चिन्तितमत्र ।

प्रकृतं निगमयन्नाह-ततो न सद्विचमानं कूटस्थ (स्थं) नाम । कुतः ? इत्यत्राह-तद्बुद्धेरसंचारप्रसङ्गात् । कूटस्थस्य बुद्धेः तद्भुद्धेः संचरणं देशकालान्तरगमनं संचारः न संचारोऽसंचारः तस्य प्रसङ्गान् । तथाहि-यदा एकम्मिन् क्षणे देशे वा तस्यै सत्त्वम् ; ततः कालान्तरादितत्सम्बन्धस्य एकान्तेन अभेदे तावन्मात्रं तदिति द्वितीयादिक्षणानां तच्छून्यत्विमिति १० न तर्त्रे तद्बुद्ध्यवतारो निर्विपयत्वभयान्। भेदे वा क्षणिकत्वम्। यदि वा, येन स्वभावेन कचिद् देशादी स्वज्ञानं जनयति तन् तेनैव, अन्यत्र अन्यदा तज्जनने सर्वतत्कार्यस्यैकदा एकत्र प्रसव इति न कालादैर्ध्योदिप्रतीतिः । नन्वेवम्-प्र ज्ञा क रि णे व (क रे णे व) भवतापि क्षणिकत्वं कर्आहतं स्यात्, त च नक्षमृते अत्यक्षा (तच्च न क्षमते अध्यक्षा) दारमानं क्षणमात्रमपि भेदे-न व्यवस्थापियतुम् ; इत्याह्-ननु इत्यादि । न केवलं कूटस्थे किन्तु क्षणिकत्वेऽपि समानः तस्य १५ क्षणिकत्वस्य बुद्धिः तस्याः असंचारः स एव दोषः तद्बुद्ध्यसंचारदोषः । कुतः ? इत्यत्राह-[५५०क] तदभावाविशेषादिति । तयोः कृटस्थक्षणिकत्वयोः अभावस्य अविशेषात् । यथैव हि कृटस्थस्य पूर्वापरसत्त्वयोर्मध्यसत्त्वाभेदभावः, तथाहि निरंशक्षणिकपरमाणुसंवेदनस्य पुरुषाद्य-संवेदनादभेदादभावः । करुपनया उभयसत्त्वम् । यदि वा, क्षणिकेतरपक्षयोः वृद्धिसंचार (रा)-भावान् । यथैव हि कूटस्थे समर्थे एकत्र क्षणे सकलबुद्ध्युत्पादः तथा क्षणिकेऽपि तत्काल एव २० बुद्धिभावात् सन्तानसं चरणाभावः । द्वितीयक्षणे तत्कार्यमिति चेत् ; अत्राह-अनन्तरक्षणवत् इत्यादि । कारणक्षणाद् द्वितीयः क्षणः अनन्तरक्षणः तत्र इय तद्वत् अन्यदापि कालान्तरेऽपि प्रसङ्गात् कार्यस्य पारतन्त्र्याभावात् । अन्यत्रापि प्रसङ्गोऽस्त्येव जाप्रदर्शनान् प्रबोधभावादिति चेत् ; न ; तदनन्तरं तन्निश्चयानुदयप्रसङ्गेन क्षणक्षयादिवत् तद्व्यवहारोच्छेद इत्युक्तमिति । अत्रोत्तरमाह-सत्यम् इत्यादि । यदुक्तं कृटस्थवत् क्षणिकत्येऽपि बुद्ध्यसंचार इति सत्यमेव- २५ मुक्तप्रकारेणे(णै)तत्, उभयात्मकतत्त्वोपगमादिति भावः ।

तत्रापि उभयदोषप्रसङ्गः । निह चौरसमुदायोऽ[चौर]इष्ट इति चेत् ; अत्राह-स्याद्धेतु-फलतादात्स्ये इत्यादि ।

> [स्याद्वेतुफलतादात्म्ये महत्स्थूलाणुतस्त्ववत् । उभयैकान्तादिदोषा न वेद्यवेदकज्ञानवत् ॥६॥

30

<sup>(</sup>१) क्टस्थस्य । (२) द्वितीबादिक्षणे ।

कथित्रिक्तित्यत्वेऽपि पूर्वापरयोः ''यथा नित्यत्वे क्षणक्षयं वा परमाणूनां पारिमण्ड-ल्यमजहतामेव स्थूलत्वे स्थूलाकारेणापि नानुपलम्भप्रसङ्गः पारिमण्डल्यवत् । यथा वा ज्ञानस्य संवेदनवत् नीलाद्याकारस्य नाविश्षेपप्रसङ्गः कथिन्चित्तादात्म्यात् , तथा सर्वस्य स्यात् , हेतुफलयोस्तादात्म्येनैवोपलन्धेः इति]

स्यात् कथंचित् हेतुफलयोः उपादानोपादेययोः तादात्म्ये सित न उभयैकान्त-दोषः आदिशब्देन विरोधादिपरिष्रदः। वैशेषिकप्रसिद्धनिदर्शनमाह—महत्स्थूलाणुतत्त्ववत् इति । स्थूलं च तदवयव्यपेक्ष्या अणु च अवयवापेक्षया तदेव च तत्त्वं महच तत् स्थूलाणु [५५०स्व] तत्रेव तद्ददिति । यथा अवयवावयविनोः कथंचित्तादात्म्ये स न दोषः, तथा अन्यत्रापि । चिन्तितमेतत् । बौद्धप्रसिद्धं[निदर्शन]माह—वेद्य इत्यादि ।

- १० कारिकाविवरणमाह—कथंचिद् इत्यादि । यथा इत्यादिना हप्टान्तद्वयं व्याचप्टे । क्षण-क्षयेति नित्यत्वे क्षणक्षये वा परमाणूनां पारिमण्डल्यं निरंशवर्तृव्यत्वमजहतामेव [त]-त्परित्यांगे अभागोऽवयवी सकलावरणादिदोपभाग् भवेत् । स्थूलत्वं स्थूलपरिणात्मकत्वेऽपि नानुपलम्भप्रसङ्गः । केन १ स्थूलाकारेणापि । केनेव १ इत्याह—पारिमण्डल्यंनेव तद्व-दिति स्थूलाकारवद्वा तेषां न पारिमण्डल्योपलिव्धः । निदर्शनान्तरमाह—यथा चा (वा) १५ ज्ञानस्य चित्रवोधस्य यो नीलादिराकारः तम्य नाविशेषप्रसङ्गः । कस्य वा १ इत्याह— संवेदनवत् संवेद[न]स्येव । एतदुक्तं भवति—यथा ज्ञानस्य स्वनीलावाकारे संवेदनमिविशिष्टं नेव (वं)नीलादिः (देः)चित्रवां (वित्रत्वा)भावप्रसङ्गादिति । संवित्तेवां नीलवद्येतनत्वम् । यथा वा न तात्पर्य (तादृष्य)संवित्ति[ः]नीलेन नीलाकारतया समानापि न जडतया समा इति । कुतः १ इत्यत्राह—कथंचित्तादारम्यात् । कथंचिदिति, संवित्तेवां कथंचित्ता (न)दात्मना कील (नील)-२० सदशात्मकत्वात् ।
  - नतु यदि नाम दृष्टान्तत्वेनोपाने वस्तुनि कथंचिदभेदः तथापळच्धेः पूर्वापर्योः किमाया-तम्, येनोच्यते कथंचित्रित्यत्वेऽपि इति चेतः अत्राह—स्यान् कथंचित हेतुफळयोः यत्ता[दा]-तम्यं तेनैय उपलब्धेः सर्वस्य इति । तत्र (तन्न) बहिम्तत्त्वम् अन्तस्तन्त्वं [५५१ क] वा अविकल्पे निरंशक्षणिकतया चकास्ति ।

२५ <sup>\*</sup>विपरीतप्रतिभासस्तु मिथ्याविकल्प इति चेत्; अत्राह-नित्यक्षणिकतस्वार्थे इत्यादि ।

# [नित्यक्षणिकतत्त्वार्थमिध्यैकान्तविकल्पयोः । अविकल्पाप्रसिद्धिः स्यादनियोगग्रहोऽनयोः ॥७॥

यथैव "इष्टे प्रमाणान्तरकृतेः । असमारोपित "न" समारोपव्यवच्छेदस्यैव ३० व्यवसायात्मकत्वात् इत्युक्तप्रायम् । स्वसंवित्तेः स्वतः व्यवसायोपपत्तेश्व, अन्यथा अन-

<sup>(</sup>१) उदाहरणमाह । (२) क्षणश्रयेति पुनर्छिन्तितं भाति । (३) 'वा' इवार्थे । (४) कथिबिन्तित्या-नित्यतया ।

वस्थानादप्रतिपत्तिः परतः तस्मात् तत्त्वतः इष्टानिष्टग्रहत्यागयोः नियोगतः अनुपपत्तेः प्रेक्षावान् कृतः प्रवर्तेत ?]

कचित् परिच्छेचे कर्मणि नियोजनिमिति नियोगि(गः) नित्यं क्षणिकं वा विषयीकुर्विति, न विद्यते नियोगोऽस्य इति अनियोगः स चासौ ग्रह्श्च निर्विषयमह इत्यर्थः । कयोः १ इत्याह—अनयोः नित्यक्षणिकतत्त्वार्थयोः स्याद् भवेत । कयोः सतोः १ इत्याह—नित्य ५ इत्यादि । 'नित्यादि' नित्यक्षणिकतत्त्वे सर्वोपायो (तस्ये एवार्थो ययो)स्तो च तौ मिथ्यैकान्तविकल्पौ च तयोः सतोः इति । निर्विकल्पे सति स नियोगमहोऽनयोरि[ति] चेतः अत्राह—अविकल्पामसिद्धः अविकल्पस्य अविकल्पेन च अप्रसिद्धः अनयोरिति व्याख्याने । अत्र विवरणम्—यथैव इत्यादि भविष्यति ।

इदमपरं व्याख्यानम्-नित्यक्षणिकतत्त्वार्थिमध्यैकान्तविकल्पयोरन्(नि)- १० योगग्रहः । कृतः ? इत्याह्-अविकल्पेनाप्रसिद्धिः स्यादनयोः यतः, तदुक्तमत्र पृत्रम् \* "अङ्गीकृतात्मसंवित्तेः" [सिद्धिवि० १।१८] इत्यादि । विवरणम् अत्रापि अन्यथाऽ-नवस्थानात् इत्यादि । तथा इदमपरं तद्धिकल्पयोरनियोगग्रहः क्षणिकविकल्पस्य प्रमाणत्वेन स्त्रीकारो नेतरस्य इति यो नियोगो नियमः तस्य अभावो यस्मिन् तथोक्तो प्रहः द्वयोर्प्रहणमग्रहणं वा इत्यर्थः । अथ क्षणिकविकल्पस्य वस्तुनि प्रतिबन्धात् तस्याविकल्पेन १५ प्रतिपत्तेः तस्येव प्रह इति चेत् ; अत्राह्-अविकल्प(ल्पाऽ)प्रसिद्धेः(द्धिः)[५५१ख] अविकल्पेन तत्त्वस्यासिद्धिः । यक्ति(कृत इति) चेत् ; अत्राह-[अ]विकल्प इत्यादि ।

कारिकार्य मुपदिशन्नाह्—यथैव इत्यादि । कृत (कृतः ?) इत्याह—हन्दे प्रत्यक्षेण प्रतिपात्र (पन्ने)क्षणिकत्वादौ प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य वृत्तेः इतरथा तन्न वर्तेत ।

स्यान्मतम्—यत्र समारोपो नास्ति तस्य निश्चयमन्तरेणापि सिद्धिः, तदाह—असमारोपित २० इत्यादि । अत्रोत्तरमाह—न इत्यादि । परेण् यदुक्तं तस्र । कुतः १ इत्याह—समारोप इत्यादि । समारोपस्य व्यवच्छेदो यस्मिन् झाने तस्येव व्यवसायात्मकत्वात् इत्युक्तप्रायम् प्रथम-प्रस्तावे । एतेन अभ्यासदशापि चिन्तिना तस्यामपि सांशस्येव प्रवेदनादि [ति]; तत्र (तन्त ;) इत्याह—स्वसंवित्तेः इत्यादि । व्यवसायम्य या आत्मवित्तिः तस्याः स्वतः आत्मनेव व्यवसाययोपपत्तेश्च तत्र अन्यथा स्वतो व्यवसायभावप्रकारेणअनवस्थानादप्रतिपत्तिः व्यवसायस्व-२५ स्पित्रच्यायकस्यापि निश्चयस्य अन्यतो निश्चयात् । अत्र निदर्शनमाह—परत इत्यादि । उपसंह-रमाह—तस्मात् इत्यादि । सुगमम् १ ततः किं जातम् १ इत्याह—तत्त्वत इत्यादि । परमार्थतः तच्चेष्टमिष्टं(इष्टं च अनिष्टं च) तयोः ग्रहत्यागयोः नियोगतः स्वयमनुपपत्तेः प्रेक्षावान् कृतो नित्यविकल्पाद् अन्यतो वा ग्रवर्तेत तथिद अनेकान्तप्रतिपत्तिरिति । ततः स्थितम्—अक्षरं नित्यमिष्रप्रतिपादकं चेति ।

नित्यमपि व्यापि स्यादिति भीमांसकः ; तत्राह- नित्यत्वेऽपि इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) 'नित्यादि' इति पुनर्किस्तिस् । (२) व्याख्यानस् । (३) सम्बन्धात् । (४) क्षणिकविकल्पाद्गा ।

#### [नित्यत्वेऽपि शब्दानां सर्वेषां स्यात्सकृच्छुतिः। समाक्षग्रहयोग्यत्वात् व्यापिनां समवस्थितेः॥८॥

तत्कृतग्रुपकारमात्मसात्कुर्वतः तद्दे शृष्टृत्तिनियमभावात्। कृटस्थस्य नियमेन तद्दे श-वृत्तिर्न संभवत्येव। सर्वगतत्वेऽपि विविश्वतैकशब्दश्रुतिर्न स्यात्। निष्ठ समानदेशानां ५ समानाश्चविपयाणामेतत् न्याय्यम्। प्रत्येकं व्यज्जकिनयमे कलकलश्रुतेरनुपपत्तेः। व्यक्ता-व्यक्तस्वभावप्राप्तिपरिहारमन्तरेण कृतो व्यक्तिः । तत्त्यागोपादानाम्यामृते कृतः तिरोधानाम् !]

नित्यत्वे कृटस्थत्वेऽिप शाब्दानामक्षराणां [५५२क] न केवलं क (का) दाचित्कश्रवणं न संभवति श्रवणेकस्वभावानां सर्वदा श्रवणं संभवति इत्यर्थः । अथ यदा ज्ञानं तदा श्रवणम्, १० अन्यदा विपर्थयः ; न ज्ञानं कुतः तेभ्यः सर्वदा स्यात ? नित्यस्यापेक्षणं च निरस्तम् ।

स्यान्मतम्—आवरणसद्भावे अश्रवणं तदभावे श्रवणम् ; उपपन्नमेतत्—यस्यावरणेन तेषां तज्ञाननसामर्थ्यमपसार्थेत । समर्थं तु व्यवहितमपि स्वकार्यं जनयति यथा संभूतचश्चः तिमिरव्यवहितं कृपस्य । ततो न केवलं कादाचित्कश्रवणं न संभवित विविश्वतंकश्चतिनयमश्च न संभवित सकृत् सर्वेषां श्रुतिः स्यात् इत्यर्थः । अथ सर्वत्र सर्वदा सर्वेषां सिन्नधानेऽपि यस्य यत्र व्यञ्जक- १५ सिन्निधः तत्र तस्य श्रवणमिति ; तत्राह—समाक्ष इत्यदि । इष्टस्य अकारस्य अन्यस्य वा तात्वादिश्वरितात् ध्यनेरभिव्यक्तः प्रकाशनं नेतरस्य इति योऽयं तद्व्यक्तिनियमः स न । कृतः ? इत्याह—समाक्ष्मग्रहयोग्यस्वान् एकेन्द्रियमाह्यस्वान् ।

ननु एकेन्द्रियमहयोग्या अपि देशादिभिन्ना घटादयो नैकप्रदीपव्यक्ष्या इति चेत् ; अत्राह—व्यापिनां तेषां समयस्थितः एकदेशे स्थितेः अतः तिन्नयमाभावात् सर्वेषामक्षराणां २० सक्तच्छुतिः । न खलु समानदेशेषु समानेन्द्रियमहणयोग्येषु व्यक्तिनियमो दृष्टः येन अन्यत्रापि कल्प्यते ।

नतु घटादी रृष्टो धर्मी नान्यत्र योजनमईति, अन्यथा रथ्या गुरुषं उपलब्धो धँर्मः पुरुष (पे) स्वयमभिमते योजनमईत् । अथ पुरुषातिशयोऽप्यस्ति ; व्यञ्जकातिशयोऽपि तथास्तु । [५५२स्व]

स्यान्मतम् – अनुपदेशाऽलिङ्गाऽन्यभिचारिनष्टमुष्टशाद्युपदेशान्यथानुपपत्तेः तत्करूपनिमिति ; २५ तर्हि न्यापिनां समाश्रमहयोग्यानां कादाचित्काऽश्रवणान्यथानुपपत्त्या प्रतिनियतावरणम् , तथा-

<sup>(</sup>१) तुल्ना-"सर्वशब्दानां युगपद्महणप्रसङ्गत् । श्रोग्नं नावन् समानेन्द्रियमाद्यसमानदेशसमान-धर्मापन्नार्थानां महणाय प्रतिनियतसंस्कारकसंस्कार्यं न भवित इन्द्रियत्वान् चक्षुर्वत् । शब्दा वा प्रतिनियतस्संस्कार्यानां महणाय प्रतिनियतसंस्कार्यानां न भवित समानेन्द्रियप्राह्मसमानधर्मापन्नां सित युगपदिन्ध्रियसम्बद्धात् घटादिवत् ।" -न्यायसा० ए० ३० । प्रशा ब्राह्मभिष्यिकिन्तियमायोगात् सर्वत्र सर्वेषां संकुला श्रुतिः स्यात् । "-अष्टश्र० अष्टस० ए० १०५ । स्यावकुमु० ए० ७०८ । प्रमेयक० ए० ४२३ । सन्मति० टी० ए० ३६ । स्या० रत्ना० ए० ६८३ । प्रमेयरत्नमा० ३।१००। शाखवा० टी० ए० ३७८ । (२) शब्दानाम् । (३) नकंचरचञ्चः । (४) असर्वज्ञत्वलक्षणः । (५) पुरुपातिशयस्य करुपनमिति । तुल्ना-"अनुपदेशालिङ्गानन्त्रयद्यतिरेकवृर्वकाविसंवादिनप्रमृष्टिचिन्तालामाला-मसुखदुःखप्रहोपरागाखुपदेशकरणान्ययानुपपचेः ।"-वृह्दस्सर्वञ्च ए० १३० ।

विधेश्रवणान्यथानुपपसेः प्रतिनियतव्यक्षकानां वा इति करूणनमस्तु अविशेषादिति ; न ; प्रतिनियन्तावरंणिनपेषात्, तत्स्वरूपाखण्डनात् । अथ इन्द्रियस्य तेंद्गहणयोग्यता तेनै प्रतिहन्यते ; सापि न साध्वी करूपना ; विषयस्य दर्शनजननयोग्यस्य भावे दर्शनस्य अवद्यम्भावात् । सहकारिणः प्रतिहतप्रसरत्वाश्रेति चेत् ; न ; नित्यस्य तद्पेश्रायोगात् । आत्मनः सा तेन प्रतिहन्यत इत्यपि मिथ्या ; नित्यत्वात्तस्य । कार्योत्पत्तिप्रतिवन्धः क्रियते चेत् ; न ; समर्थे कारणे तस्याऽवद्यंभावात्, ५ हत्तरथा कारणं जनयति तच्च प्रतिबध्नातीति काचपच्यं भावाना (नाम्) । तस्माद् व्यवधायकमेव आवरणं व्यापिनाम् । तदिप कथिमिति चेत् ? अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु, केवलं वयमभ्युपगमवान्तिनः । तच व्यवधायकमेकमिप समानदेशानां समानेन्द्रियमाह्याणां समानमिति केनिचतद्रपसारणे सर्वेषां युगपद्महणम्, कउ(केंट)पटापसारणे तथापिच (र्तथाविध)घटानामिव ।

ैयेऽपि मन्यन्ते—आत्मा मनसा युज्यते तँद्पि नमसा श्रवणेन्द्रियेण, तत्युनर्थेन शब्देन । १० अत्र इन्द्रियार्थयोः समवायः [५५३क] सम्बन्ध इति ; तेऽपि एतेन निर्वर्तितोत्तराः ; तेषामपि सकृत् सर्वेषां शब्दानां श्रुतिः स्या[त] व्याप्येकान्ततः श्रोत्रम्, तत्र समवेताः सर्वे शब्दा इति संयुक्तसमवायः मनसा विवक्षितवत् सम्बन्धोऽविशिष्ट इति । विशिष्टादृष्ट[स्य] नियामकत्वे ; मानो[मनोऽ]तिरिच्यते इत्युक्तमत्रैव सर्वज्ञसिद्धौ । किंच, समवायोऽप्येवं न प्रहणकारणम् । अदृष्टवशाद् गगनसमवेतस्य कर्णशद्कुलीश्रोत्रेणाविरोधात प्रहणस्य, घटसमवेतस्यस्येव १५ चिश्चपा । शब्दस्य आकाशगुणत्वं च निपिद्धम् । तत्र युक्तम्— \* ''श्राब्दः स्वसमानजातीय-विशेषगुणवता इन्द्रियेण गृह्यते वाह्यैकेन्द्रियग्राह्यसात् रूपादिवत् ।''

स्थान्मतम्—अनेकत्वात् नभसो नायं दोष इति ; तथाहि—देवदत्तकर्णशष्कुलीपरिकर-पिरुद्धमत्र (मन्यन्) नभोऽन्यदत्तः (नयच यद्मदत्तस्य) तत्र समवेतस्य नान्येन महणम् । तत्रेदं चिन्त्यते—िकं तस्य कारणिमिति ? तदेव नभः इति चेदं (चेत् ; अ)समवायिकारणं वाच्यम् ? न २० च तदन्तरेण परस्य गुणभावः । भेरीदण्डसंयोग इति चेत् ; न ; तत्र विस्थावात् , स्वकारण-समवायि वा समवायि कारण (स्वसमवायिकारणसमवेतत्वात् ) ध्वनेः । व्युपरते च वित्तसंयोगे पुनः तच्छूवणं न स्यान् । क्षणिकत्वात् ध्वनेः न तस्य तत् ; "शब्दाक् (च) शब्दिनिष्पत्तिः" [वैशे० स्०२।२।३१] इति विश्वत्वात् ध्वनेः व तस्य तत् ; ध्वन्दिनष्पत्तिः विश्वत्वात् विश्वत्वात् व स्थान् । अथिवत्वात् ध्वनेः शब्दोऽसमवायिकारणम् स्व विभागिऽन्तरसम-वेतो त (न)तत्कारणम् , अन्यथा कपालक्ष्पादयः पटक्ष्पादीनां वित्कारणं स्यः ।

यदि पुनरेतन्मतम्-पूर्वशब्दाकाशेः तदाकाश (शं) जन्यते, ततः स्वकारणसमवायि वा[s]

<sup>(</sup>१) प्रतिनियत । (२) शब्द्धहणयोग्यता । (३) आवरणेन । (४) योग्यता । (५) कटरच पटरच आवरणमूती तयोः । (६) समानदेशसमानेन्द्रियप्राह्म । (७) नैयायिकाः । (८) मनः (९) श्रवणशब्दयोः गुणिगुणभूत्योः । (१०) युगपज्ञानानुःपत्तिरपि विशिष्टादृष्टादेव स्यादिति मनःकव्पना व्यर्था स्यादिति भावः (११) व्यापित्वात् । (१२) तुज्ञा—''यस्य बाह्यकैन्द्रियप्राह्मविशेषगुणप्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपप्राहकं चक्ष् रूपाधिकरणम्, श्रोत्रं च तथाभूतस्य शब्दस्य प्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम् ।"-प्रशव् कम्दव पृथ्व ६३ (१३) शब्दाभावात् । (१४) भेरीदण्डसंयोगे । (१५) "संयोगाद्विभागात् शब्दाच शब्दनिवर्षात्तिः ।"-विशेव स्वापितः । (१५) आसमवादिकारण ।

समवायिकारणं न विरुध्येते (ध्यते) । [५५३ख]तानि तस्य समवायिकारणं चेत ; प्रथमशब्दाकाशमारूढानामेव परेषामुत्पत्तिरिति नाकाशवृद्धिः, सित कारणे कार्योत्पत्तौ सन्तानावृद्धिवत् ।
अन्यत्वे तद्वस्थो दोषः । एवं च तैकित्यत्वव्यापित्विवलोपात् आकाशवैर्वणं (द्रव्यं न) योगस्य ।
अथ शब्दः अन्तः करणप्रत्यासम्रो गृह्यते विभुद्रव्यविशेषगुणत्वात् सुखादिवत् ; अत्रापि
५ नभसोऽनेकत्वे पूर्ववद् दोषः । एकत्वे ; गगनमनसोरनंशयोः [संयो]गे सर्वेषां शब्दानां तत्प्रत्यासितः समाना इति स्थितिमदम्—सर्वेषां सकृष्ट्रितिरिनि ।

कारिकां विष्टुण्वन्नाह्-तत्कृत्मित्यादि । अ[यम]भिप्रायः-व्यंव्जकेन व्यंक्र्याभिमतस्य किर्चद्तिशयः क्रियते, न वा १ प्रथमपक्षे तत्कृतं व्यव्जक[कृत]म् उपकारं प्राद्यतालक्षण-मिति (णमित) शयमात्मसात्कुर्वतः स्वभावभृत्मवलम्बमानस्य तद्दे शृवृत्ति[नि]यमा(म)भावात् १० व्यक्षकदेशवर्त्तनियमात् । अवणेन्द्रियप्राद्यस्वभावः पदार्थः शब्दः, स यत्रैव अ्यते तत्रैवास्ति, व्यव्जकदेशे च श्रृयते । न खलु घटोऽन्यत्र दृश्यमानः अन्यत्राप्यम्ति, सर्वगतत्व-प्रसङ्गादिति भावः । तन्तियमात् किम् १ इत्याह्-कृटस्थस्य नित्याभिमता भ (तार्थ)स्य नियमे तदेश (मेन तदेश) वृत्तिरेव[न]तः किम् १ इत्याह्-न संभवित 'सर्वगतत्वम' इत्यध्याहारः । अनेन 'व्यापिनाम्' इति निरस्तम् ।

१५ सर्वगतत्वमभ्युपगम्य दूषणं दर्शयन्नाह्—सर्वगतत्वेऽपि इत्यादि । संभावनायाम् अपि-शब्दः । सर्वगतत्वे सत्यपि शब्दानां विविधितेकशब्दश्रुतिर्ने स्यात् , सर्वेषां [५५४क] स्यादित्यर्थः, श्रवणमहणयोग्यत्वात् ।

नतु नियतव्यञ्जककृता नियतश्रुतिः, इत्यत्राह-निह इत्यादि । न हिर्यस्मान समानदेशानां समानाश्चितयाणामेतत् नियतव्यञ्जक (व्यक्त्य) त्वम नाप्यं (न्याय्यम् ) प्रमाणोपपन्नं किन्त् र० तथा [ऽ] दर्शनान् व्यवधायकतद्पसारणयोः सर्वत्र साधारणत्वान् । व्यञ्जकनियममम्युपगम्य दूषयन्नाह-प्रत्येकम् इत्यादि । एकमेकं वर्णं प्रति प्रत्येकम् व्यञ्जकनियमे अकारस्य व्यञ्जको नापरस्य इति नियोगे अङ्गीकियमाणे कलकलश्रुतेरजुपपत्तः कारणान् एतन्न्याय्यम् निह । तथा हि—आवरणविगमकारिणि व्यञ्जके तन्नियमो न संभवति इत्युक्तम् । व्यक्त्यातिशया वापि ने (शयो व्यापिनि) तु संभवति किन्तु तस्यानित्यत्वम् , श्रोत्रातिशयाधाय्यकिश्चित्करम् इत्युक्तम् । केवलं तद्बुद्धिजनकं व्यव्जकमवशिष्यते, तस्य व्यक्तिरपि बुद्धिरेव । तत्रैकत्वेन बुद्धः कस्यचित् केनचिदुत्पादिता यदा भवति, तदा सर्वोऽप्यन्यान् न गृह्णीयान् । विवक्षितेः व्यव्जकैः सह संभूय सैका जन्यत इति चेत् ; न सदेतन् ; यतः व्यव्जकानियमप्रसङ्गान् , अन्यव्यव्यव्जकैरपि अन्यबुद्धिजननात् । नवांशेन (न चांशेन) तज्जननं युक्तम् , एकान्तहानेः । तद्वद्वर्षेप्वपि सावयवत्वप्रसङ्गान् तथाप्रतीतेः । तन्न कलकलश्रुतिः । एको वर्णः कलकल इति चेत् ; वर्णभेदेप्रतीतेः ।

<sup>(</sup>१) आकाशनित्यन्वव्यापित्वलोपान् (२) निराकरणिमत्यर्थः । (३) ध्वनिना । (४) शब्दस्य । (५) समानेन्द्रियगोचराणाम् । (६) आवरण । (७) नियतस्यस्जकस्यक्र्यक्षम् । (८) वृद्धिः ।

१०

24

अथ व्यव्जकेन तस्य न किंचित् कियते तथापि ततो व्यक्तिः ; तत्राह—व्यक्त इत्यादि । व्यव्जकव्यापारदशायां व्यक्तक्रच तद्व्यापारा[त]पूर्वमव्यक्तस्व (क्व)तौ स्वभावौ च योतः प्राप्तिक्च परिहारक्च याथासंख्येन[५५४ख] तावन्तरेण कृतो व्यक्तिः ? अधुना व्यक्तस्य तिरोधानं दृपयन्नाह्—तत् इत्यादि । तयोः व्यक्ताव्यक्तस्वभावयोः याथासंख्येन त्यागक्चोपा-दानं च ताभ्यामृते कुतः तिरोधानम् इत्युक्तप्रायम् ।

नास्ति सर्वगतत्विमिति चेत ; अत्राह-सत्या(त्यां)च इत्यादि । किम् ? इत्याहठयञ्जक इत्यादि ।

[सत्यां च

व्यञ्जकव्याष्ट्रतौ न स्याद् व्यङ्ग्यस्य नियमाद्गतिः। नावइयंभावनियमः श्रुतेरुच्चारणात्ततः॥९॥

श्रव्दानामव्यापित्वे सत्यपि व्यञ्जकव्यापारे व्यक्तिर्वश्यमभाविनी न भवेत् जाति-सम्बन्धवत् । न हि व्यक्तिजन्मदेशे प्राक् असत्या जात्या सम्बन्धो युज्यते ।]

व्यञ्जकस्य ताल्वादेः तज्जनितवायोर्वा व्यापृतौ न स्याद् व्यङ्ग्यस्य शब्दस्य नियमाद्गतिः । निह प्रदीपव्यापारे नियमेन घटंगतिः । ततः किम् ? इत्याह-नावद्यं-भावनियमः श्रुतेः शब्दस्य उच्चारणात् ताल्वादिव्यापारात्ततः ।

कारिकां विवृण्वन्नाह्—शब्दानामव्यापित्वे अङ्गीकियमाणे सत्यपि विद्यमानेऽपि व्यञ्जकव्यापारं व्यक्तिरवश्यंभाविनी न भवेत् । निदर्शनमाह—जातिसम्बन्धवत् । जात्या व्यक्तेः सम्बन्धः तस्येव तद्वत् । व्यक्तिगतजातिमपेक्ष्य इद्यक्तम् । एतदेव समर्थयते—निद्द इत्यादिना । निद्द प्राक् व्यक्तयुत्पत्तेः पूर्वम् असत्या जात्या । क ? इत्याह—व्यक्तिजनमदेशे सम्बन्धो युज्यत इति ।

साँगतेन उच्यमानिमदं मीमांसकदूपणं तस्यपि लगतीति दर्शयन्नाह-सन्निवे(घे)-रित्यादि ।

## [सन्निधेरेकाक्षसम्बन्धे एकदाऽद्योषतः श्रुतिः । न बहिरन्तरभिष्रेतानंदाक्षणिकसंविदः ॥१०॥

श्वणिकपरमाणुषु मोहोद्रेकात् तद्विपरीतस्वभावोपलब्धां न तन्त्वोलब्धः। तथा २५ अन्तस्तन्त्वे समानम्। वेद्य इत्यभ्युपेत्य सौगतः प्रतिपत्तुः यथासन्निधानं सकलोपल-म्भाशक्तेः कथित्र्वित् कस्यित् श्रुतिरिति बुवाणं मीमांसकं कथं प्रतिश्चिपेत् ? विषय-विषयिणोः अविसंवादिनयमस्य अनेकान्ताकर्षणात् तदन्यथानुपपत्तेः, असंभवात्। स्वेष्टार्थाविसंवादे लक्षणं न प्रमाणं स्वाकारज्ञानहेतुता। नहि परम्परयापि स्वलक्षणानि हेत्वो न भवन्त्येव श्वणिकत्वे अतः सर्वथा न संभवत्यर्थस्य अविसंवादलक्षणम्। तत ३०

<sup>(</sup>१) घट उपसम्यते ।

एव ज्ञानस्यापि तदाकारस्य, तद्विषयतायाः सौगतैरनम्युपगर्यात् तत्त्रतिभासविरोधाच कथमव्याप्तिः ? उपादानोपादेयसंविदोः । विज्ञानःः]

एकदा एकस्मिन् क्षणे अतिः अवणं (णं) 'संभवेत' इत्युपस्कारः । कथम् १ इत्याह—अञ्चोषतः अशेषरूपेण, सदादिनेव क्षणक्षयादिनापि इत्यर्थः । केपाम् १ 'शब्दानाम्' ५ इत्यत्वर्तते । कुतः १ इत्याह—सिन्निधेः शब्दत्वादि (दे) रिव सिन्निधानान् क्षणक्षयादेरि । कस्मिन् सित १ इत्याह—एकाक्षसम्बन्धे एकेन अक्षेण सम्बन्धे सित [५५५क] येनाक्षेण सदादेः तेन क्षणक्ष्यादेरि । एवं मन्यने—यदि समानदेशानां समानेन्द्रियधाद्याणां नियमेन युग-पद्धुतिः तिर्हं सदादिश्रणक्षयादेः युगपच्छुवणं (पद् महणं) भवेद् एकाधारैकेन्द्रियधाद्यत्वान्, तथा च व्यञ्जकान्तरवत् प्रमाणान्तरमनर्थकमिति भावः । अशेषतः अतिरस्त्येव—\*"एकस्यार्थ-१० स्वभावस्य" [प्र० वा० ३।५२] इत्यादि वचनान्, इति चेन् ; अत्राह—न इत्याद्यते (त्यादि ।) न केवलम् [अन्त]रिभप्रतानंशक्षणिकसंविदों न चिह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्यभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न वाह्ररप्राभिग्नेतानंशक्षणिकसंविदों न

कारिकां व्याख्यातुमाह-क्षणिकपरमाणुपु इत्यादि । क्षणिकेषु परमाणुपु न तत्त्वस्य निरंशक्षणिकस्वभावस्य उपलब्धिः । कस्मिन् सित ? इत्याह-तिद्वपरीत इत्यादि । क्षणिक- १५ परमाणुप्रत्यनीकस्वभावापलब्धां सत्यां । कतः ? मोहोद्रेकात् अज्ञानमाहात्स्यात् । अनेन 'बहिरभिम्नेतानंशक्षणिकसंविदः' इति व्याख्यातम् । तथा अन्तस्तत्त्वे समानं 'न तत्त्वोपलब्धः' इत्येतत्सदृशम् । कस्मिन् सित ? इत्याह-वेद्य इत्यादि । अनेन 'नान्तरभि- मेनानंशक्षणिकसंविदः' इति व्याख्यातम् । इत्येवम् अभ्युपत्य अभ्युपगम्य सीगतः कथं प्रतिक्षिपेत् निराकुर्यात् ? किं कुर्वन्तम् ? इत्याह-प्रतिपत्तुः इत्यादि । प्रतिपत्तुः पुरुपस्य २० यथा[मिलिधानं] सिन्नधानानितिकमेण सकलस्य शब्दराहोः उपलम्भाशक्तेः कथंचित् केनापि नियतदेशादिप्रकारेण कस्यचिद् अकारस्य अन्यस्य वा शब्दात्मनः श्रुतिरित्येवं ब्रुवाणं मीमांसकम् । यथा बहिःपरमाणूनां नीलतामात्रस्य अन्तःमंबदनस्य सच्वेतनादेश्यलम्भेऽपि [५५वा] सिन्निहितस्यापि न क्षणक्षयादेश्यलम्भः तथा अकारोपल्यम्भे सिन्निहितस्यापित[र]स्ये न श्रुतिः प्रतिपत्तिः तथाशक्तेः इति भावः ।

२५ ननु नान्तर्निहर्वा परमार्थनो निरंशक्षणिकपरमाणुरूपं तत्त्वं येनायं दोषः स्यान् अपि तु यथाऽविसंवादिनयमिनिति चेन्; अत्राह्-विषय इत्यादि । विषयो घटादिः विषयि ज्ञानं तयोः योऽविसंवादिनयमः तस्य अनेकान्ताकपणात् तेन तदाकर्षणादिति द्रष्टव्यम् । कुतः १ इत्याह-तस्य तन्नियमस्य अन्यथा तदाकर्षणाभावप्रकारेण अनुपपत्तेः ।

नतु यदुक्तम-'न बहिरिभियेतानंदाक्षणिकसंविदः' इति, नियमस्य अनेकान्ता-३० कर्पणात्' इति च; तन्न युक्तम् ; परमाणुभ्योऽनंदाक्षणिकाकारसंविदो[ऽ]भावा[त्] । तन्नियमोऽपि

<sup>(</sup>१) 'प्रत्यक्षस्य यतः स्वयं। कोऽन्यो न दृष्टो मागः स्थाद्यः प्रसागैः परीक्ष्यते।'-प्र० वा०। (२) घकारादेः।

24

तत्रैव इति चेत् ; अत्राह-असंभवात् इत्यादि । स्वस्य सौगतस्य इष्टोऽर्थः क्षणिकनिरंशपरमाणु-लक्षणः तस्याऽविसंवादे संप्रतिपत्तौ कियमाणायां लक्षणं न प्रमाणम् \*"सारूप्यमस्य प्रमाणम्" [न्यायिब १।२०] ईति वचनात । किम् ? इत्याह-स्वाकारज्ञानं (न) हेतुता स्वस्य अर्थस्य आकार इव आकारो यस्य ज्ञानस्य हेतोः भावः तत्ता । अत्र हेतुत्रयमाह-असंभवात् इत्यादि । प्रथमं दर्शयति - निह इत्यादिना । अनेन स्वलक्षणानां प्रत्यक्ष्माह्यत्वं निपेधतिस्म । तर्हि स्वलक्षणेभ्यः ५ कार्यं किंचिल्लिङ्गभूतं ततः तदाकारं ज्ञानम् अतः परम्परया तानि स्वाकारज्ञानहेतव इति ; तत्राह-परम्परयापि उक्तया न केवलं साक्षात हत्वो न भवन्ति [५५६क] एव स्वलक्षणानि । कुतः १ इत्याह-क्षणिकृत्वे इत्यादि । विवेचितमसकृत् । अनेन अनुमेयत्वैम्। अतोऽस्मान्न्यायात् सर्वथा प्रत्यक्षानुमानप्रकारेण न संभवत्यर्थस्य परपरिकल्पितवस्तुनोऽविसंवादात् (दल)क्षणम-व्यभिचारि प्रमाणम् । माभूत् बहिः म्बलक्षणानामविसंवाहलक्ष्यं (वादलक्षणं) सौगतैः तैन्निषे- १० धात, ज्ञानस्य तु स्यादिनि चेत ; अत्राह-तत इत्यादि । तत एव स्थूलैकान्वयिनः साक्षादर्श-नादेव ज्ञानस्यापि न केवलं बहिःम्वलक्षणानाम् । किंभूतस्य ? तदाकारस्य स्वलक्षणाकारस्य सर्वथा न संभवति तल्लक्षणमिति पद्घटना । अ"यद्यथावभासते तत्त्रथैव परमार्थसद्ब्यव-हारावतारि" इत्यादि वचनान् स्थूलैकान्वयिविषयमेत्र ज्ञानमस्तु इति चेन् ; अत्राह्-तद् इत्यादि । तद् इत्यनेन स्थूलैकान्वयी परामृत्रयते स विषयो यस्य ज्ञानस्य [तस्य]भावः तत्ता १५ तस्याः सौगर्तरनस्युपगमान् क्षणभङ्गादिभङ्गभयात् । हेत्वन्तरमाह-तत्प्रति[भा]सविरोधाच इति । तस्य स्थृत्वैकान्वयिनः प्रतिभासः तदाकारता ज्ञानस्य तस्य विरोधात् । उपलक्षणमेतत् वेंयधिकरण्यदः (ण्यादेः) । 'च' इति हेतुसमुचये ।

द्वितीयं हेतुं व्याख्यातुं परेण आत्मानं पयुति (प्रभयित) 'कथमव्याप्तिः' इति ; उत्तर-माह-उपादानोपादेयसंविदोः इत्यादि । सर्वं गतार्थम् । अव्याप्तिं व्याख्यातुं प्रभयित- २० 'कथमव्याप्तिः' इति ? नत्रोत्तरं विज्ञान इत्यादि ताहगेर्वे ।

भवतु वा सदादिनेव क्ष[ण]यादिनापि भावस्य प्रहणं तथापि सौगतस्य मीमांसको दुर्जय इति दर्शयन्नाह्-भिन्नस्य इत्यादि ।

> [भिन्नस्य सर्वतोऽन्यस्मात् भेदं तद्व्यवसाययेत्। प्रत्यक्षं सर्वतः तद्वत् नियमः स्याद् गिरां श्रुतेः ॥११॥

स्वलक्षणस्य स्वभाव[विलक्षणस्य] दर्शनं तत्स्वभावविशेषसिश्वधानाविशेषेऽपि [क्कचित् ] यदि साक्षाद् व्यवसायं जनयति, गिरां खुद्धिः अखण्डं स्वं परं वा खण्ड-यन्ती कथं नियमात् सिश्वहितसकलार्थग्राहिणी नाम , न वे विकल्पबुद्धिः [अपरमार्थ-विषया] प्रोक्तम् ' ]

भिन्नस्य व्यावृत्तस्य व्यावृत न तयो " [५५६ख] · · रस्मात् (१) । किं भूतात् १ सर्वतः ३०

<sup>(</sup>१) "अर्थसारूप्यसस्य प्रमाणम्"-स्यायवि०। (२) 'निषेधतिस्म' इति सम्बन्धः। (३) बहिरर्थनिषेधात्। (४) गतार्थम्। (५) प्रतौ रिक्तमेतत् स्थळम्।

सजातीयेतररूपात् संबन्धि यत् प्रत्यक्षं तद् व्यवसायये निश्वासंय (साययेत् निश्वाय) येत्। किम् ? भेदं व्यावृत्तिम् न (तत्) सर्वतः विजातीयात्तं व्यवसाययेत्र सजातीयपूर्वी-त्तरक्षणाभ्यां क्षणिकत्वानुमानवैफल्यापत्तेः यद्वत् तद्वदिति अवणादेवं गम्यते तद्वक्षियमः स्यात् गिरां अतेः।

कारिक (कां) विवृण्वन्नाह-स्वभाव इत्यादि । स्वलक्षणस्य । तस्य विशेषणमाइ-स्वभाव इत्यादि । तस्य किम् ? इत्याह-दर्शनम् । तत् कथं कुर्वन् किं करोति ? इत्याह-साक्षाद् अन्यवधानेन व्यवसायं निश्चयं जनयत्(यति)सतत (१) सर्वव्यावृत्तिप्रसङ्गात्। कस्मिन् सत्यपि ! इत्याह्-तत्स्वभाव इत्यादि । सः स्वानुभूते व्यवसायजनकः स्वभावविश्लेषो यस्य, अन्यथा नीलादा व (दौ न्यव)सायो न भवेद् असक्त (अशक्त)स्याजनकत्वात्, तज्जनकेतर-१० भेदात् तद्भेदो वा, तत्तथोक्तं दर्शनं तस्य सिक्नधानस्याऽविश्चेपेऽपि यदि । परिहारमाह-गिराम् इत्यादि । दर्शनपाटवाद्यभावस्य उभयत्र समानत्वात् । अथ नीलादिवत् क्षणक्ष्यादौ व्यवसाय-जनकः तैद्विशेषः तस्य नास्ति ; तत्राह-अखण्डम् इत्यादि । अखण्डमद्वयं स्वम् आत्मानं बुद्धिः सण्डयन्ती स्वविषये अध्यवसायजननसमर्थेतररूपतया सांशं कुर्वन्ती । नतु नीलादौ तज्जनन[सामर्थ्यमेव अन्यत्राऽ]सामर्थ्यम्, अतोऽयमदोष इति चेत् ; नित्यस्थापि एकदा सामर्थ्य-१५ मन्यदा असामध्ये स्यान् , ततो यथा नित्यं स्वकार्यं युगपन् सर्वदात्मानं भिन्नन्ति (भिनत्ति) तथा बुद्धिरिप इति[५५७क]स्थितम् परं वा[ऽ]खण्डं खण्डं खण्डयन्ती । तथाहि-नीले निइचयं जनयित न क्षणक्ष्ये, ततो गृहीतेतरयोरिव निश्चितेतरयोरिप भेदः । कथं नियमात् नियमंन सिक्किटितसकलार्थग्राहिणी नाम । यथाहि दर्शनं स्वविषयत्वाऽविशेपेऽपि सन्निहितयोरपि 'नीलक्षणिकत्वयोरिप' नीलक्षणिकत्वयोर्विभागेन निश्चयं जनयति तथा श्रोत्रं स्वविषयेषु रा(ग)-२० कारादिपु इति भावः।

ननु स्यादेवं यदि दर्शनवद् अर्थविषया विकल्पवृद्धिः स्यात , यावता निर्विषयता तत्कथं तद्भेदादर्थभेद इति ? तदाह-न वै विकल्पचुद्धिः इत्यादिना । तत्र परिहारं पठित प्रोक्तम् इत्यादिक (कम्।)

दर्शनं नीलवत् क्षणक्षये प्रवृत्तमपि सहकारिवैफ(क) त्यादविशेषेण[न] निदचय[मुत्पा-२५ दय]ति इत्यत्र दर्शने पुनरिप दूषणं दर्शयन्ताइ-साकल्येन इत्यादि ।

> [साकल्येन गृहीतेऽपि शब्दराशौ सकृद्धिया। शब्दः प्रतीयने नान्यो यदुव्यवसायेऽस्ति प्रत्ययः ॥१२॥

सर्वतः ]

साकल्येन सामस्त्येन गृहीतेऽपि दाब्दराद्यी अकारि (कारादि) हकारपर्यन्तवर्णसमूहे ३० सकृद्विया (सकृत् घिया) अवणज्ञानेन, यस्य शब्दस्य व्यवसायो यद्व्यवसायः तस्मिन्

<sup>(</sup>१) स्वभावविशेषः। (२) क्षणक्षयादी। (३) अस्ति। (४) 'खण्डम्' इति हिकिंखितम्। (५) 'नीरुक्षणिकत्वयोरिप' इति द्विर्छिखितम् । (६) मते ।

२०

कत्तेव्ये अस्ति प्रत्ययः सहकारिकारणं विद्यते श (?) द्वावदः प्रतीयते नान्य इति । कारिकार्थं दर्शयन्नाह-सर्वत इत्यादि । सुगमम् ।

दर्शनस्य विभागेन विकल्प[ज]नकत्त्रमभ्युपगम्य इद्मुक्तम् , इदानीं तैदेव नास्तीति दर्शयन्नाइ-यथा इत्यादि ।

[यथार्थोऽनुभवं साक्षात् स्वापेक्षं कर्तुमईति। तथार्थोनुभवः साक्षादनन्यव्यवसायकृत्॥१३॥

यथा रूपस्वलक्षणं साक्षादुपनिपत्य विज्ञानं जनयत् आत्मनान्तरीयकमाकारं पुरस्कर्तं नायुक्तं तथा तद्दर्शनं व्यवसायं तेन विशेषः व्यवसीयेत । दृष्टेः स्वभावभूत-विशेषव्यवसायाभावे कुतः सजातीयस्मृतिः क्षणक्षयादिवत् ?]

यथा [येन]योग्यताप्रकारेण अर्थो क्पादिः अनुभवं दर्शनं साक्षाद् अञ्यवधानेन १० कर्तुमहित । किंभूतम् १ इत्याह—स्वापेक्षं स्वशब्देन अर्थः परामृश्यते तस्मिन् अपेक्षा तदनुभवनाकाङ्का [५५७ख] यस्य तत्त्रथोक्तम् खाकारम् इत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेण अर्थानु-भवः साक्षाद[न]न्यव्यवसायकृत् न विद्यते अन्य[न] खक्षान्तरं यस्य तत् अ[न]न्यन्य स्वलक्षणमिति यावन, तस्य व्यवसायः तत्कृत(त) । चर्चितमेतन्-\*'अभेदात् सदशस्मृत्याम्'' [सिद्धिवि० १।६] इत्यादिना ।

कारिकार्थं दर्शयननाह—स्प्रस्वलक्षणम् इत्यादि । स्प्रमहणमुपलक्षणं रसादेः तदेव स्वलक्षणं साक्षादुपनिपत्य उपढोंक्य विज्ञानं स्वानुभवं जनयता(पत्) यथा येन वस्तुस्वभाव-प्रकारेण नायुक्तमेव[म] आत्मनान्तरीयक्रम् आत्मानम (त्मिन) विद्यमानमाकारं पुरस्कर्तुम् तथा तद्दर्शनं स्वलक्षणानुभवः साक्षादुपनिपत्य व्यवसायं नात्मानन्तरीयकमाकारं पुरस्कर्तु मा-(तुं ना) युक्तम्, तेन कारणेन विश्लेषः स्वलक्षणं व्यवसीयेत ।

अधुना प्रकारान्तरेण दर्शनस्य व्यवसायहेतुत्वं निराकुर्वन्नाह—हष्ट्(ष्टेरित्यादि । अयम) -भिप्रायः – स्वयं व्यवसायात्मिका दृष्टिः, अन्यथा वा स्यात् ? तत्राद्यपक्षे ; किमपरेण व्यवसाये-[न] ? द्वितीये ; दृष्टे : स्वभावभूतो विशेषव्यवसायः तस्याभावे अविकल्पकत्वे, कृतः सजातीयस्मृतिः ? नैव । अत्र निदर्शनमाह—क्ष्मण इत्यादि । तदुक्तम्—\*"व्यवसायात्मनो दृष्टे :" [सिद्धिवि० १।४] इत्यादि । अस्ति च परस्य तत्समृतिः, ततस्तद्व्यथानुपपतेः व्यव- २५ सायात्मिका दृष्टिरिति ।

अधुना भोत्रियवत् स्कोटवाद्यपि पैरस्य दुर्जय इति दर्शयन्नाह—व्यवस्थायाम् इत्यादि ।

[ब्यवस्थायां कुतस्तस्वं स्याद्विकल्पाविकल्पयोः। यतः खलक्षणं शब्दः स्कोटो नेति ब्यवस्थितिः॥१४॥

स्वलक्षणविषयपविकल्पकं ज्ञानं न तावत् सर्वथा स्वार्थसाधनम्, अध्यवसायात्म- ३०

<sup>(</sup>१) विकल्पजनकःवमेव । (२) स्मृत्यम्यथानुपपसेः । (३) मीमांसकवत् । (४) बीदस्य ।

तात् सिद्धेः । कुतोऽन्यथा अनुभृते अनुमानम् अनुमितवत् । सामान्यविषयं भावतो निर्विषयत्वं तस्य अभावात्मकतात् । तदभावं विषयीकरोति विकल्पकमिति न परिच्छिन-त्तीति अकिञ्चित्करो विकल्पः कुतः साधनम् यतः तत्त्वसिद्धिः समयान्तरवत् ? तदयं किंप्रमाणः परमुपालभेत अशब्दरूपम् "?]

तत्त्विमदं नेदिमिति स्थितिः व्यवस्था तस्याम्, अवि (अधि) करण [५५८क] भूतायां स्याद् भवेत् तत्त्वं वस्तुस्वरूपं कुतो विकल्पाविकल्पयोर्मध्ये विकल्पादिविकल्पाद्या न कुतिश्चित् द्वयोरिप तद्वध्यवसायक (यात्म) त्वादिति भावः । यतः तयोः कुतिश्चित्तत्र तद्भावात् स्वलक्षणं द्वाब्दः स्फोटः शब्दो नेति व्यवस्थितिः द्वयोरप्यत्ष्टकल्पना [ऽ] विशेषात ।

कारिकां विष्टुण्वन्नाह—स्वलक्षणविषयम् इत्यादि । जातिविषयव्यवच्छेदार्थं स्वलक्षण१० विषयप्रहणम् । [अ]विकल्पकं । किम् ? ज्ञानम् स्वार्थसाघनं न तावत् सर्वथा नीलादिप्रकारेण च (णेव)क्षणक्षयादिनापि । कुतः ? इत्याह—अध्यवसायात्मत्वात् । ततोऽपि प्रनीतिमात्ररूपा सिद्धिः स्यादिति चेन ; अत्राह—सिद्धेः इत्यादि । कुताऽन्यथा [त]स्याः तल्लक्षणत्वाभावप्रकारेण अनुभूते अविकल्पकगृहीते अनुमानं क्षणक्षयादा प्रमाणं स्यान् । हष्टान्तमाह—
अनुमिते इव अनुमितवत् इति । समारोपव्यवच्छेदकरणा[न] तत्त्रमाणतापि चिन्तिता ।
१५ तन्न अविकल्पात्तत्त्वसिद्धिः । विकल्पान् स्यादिति चेन् ; अत्राह—'विकल्पज्ञानम्' इत्यनुवर्त्तते
सामान्यविषयं । ततः किम् ? इत्याह— भावतो निर्विषयत्वं [वि]कल्पकस्य इति । कुतः ?
इत्याह—तस्य इत्यादि । तस्य सामान्यस्य अभावात्मकत्वाद् अन्यते (तो) व्यावृत्त्यात्मकत्वान् ।
भवत्वभावः सामान्यम्, ततः किम् ? इत्याह—तदभावम् इत्यादि । तदभावे (वं)विज्ञातीयव्यावृत्तिं
विषयीकरोति विकल्पकमित्येवं न 'परिच्छिनत्ति' इति प्राप्तम् ततोऽकिञ्चित्करो विकल्पः
२० कृतः [५५८ख] साधनं प्रमाणं यतः साधनत्वान तत्त्वसिद्धिः] विकल्पान् इति समयान्तेरे(न्तरे)इव तद्वदिति निदर्शनम् ।

प्रकृतमुपसंहरन्नाह—तद्यम् इत्यादि । यत एवं तस्माद्यं सीगतः किंप्रमाण[ः] परं प्रतिवादिनम् उपालभेत । केन रूपेण १ इत्याह—अशब्दरूपम् इत्यादि ।

एवं परमते साँगतदोषपरिहारं विधाय इदानीं जैनमते यदुक्तं तेर्ने—स्पादिमत्पुद्गलविका-२५ रस्य ध्वनेः शब्दरूपस्य केनिविद् प्रहणे तद्व्यतिरेकिणो स्पादेः तेनिव प्रहणात् \* "तस्माद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलां गुणः" [प्र० वा० ३।४४] इति वचनात् अन्यवापि शेषेन्द्रियवैफल्यमिति । तत्परिहरन्नाह—अद्याद्विष्यचिक्तन्तम् ।

## [अदान्दादिन्यवच्छिन्नं प्रत्यक्षमेकमेव तत्। गन्धवद् न्यवसीयेत कथन्चित् केनचित् कचित्॥१५॥

२० स्वलक्षणमेकं सिश्निहितं प्रत्यक्षम् , तस्य यावन्ति परह्रपाणि तावत्यो व्यावृत्तयः,
(१) तक्षिश्चायकस्वादिति भावः। (२) सामान्यविषय । (३) सिद्धेः। (४) बौद्धेन। (५) श्रोत्रेन्द्रियेण। (६) जैनमतेऽपि।

तत्र काचित् केनचित् प्रतीयते ततो न प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्धो हेतुः, अप्रतीत न्मामः असोऽन्यापोद्दः तेषां विषय इति, तथा स्वलक्षणं शब्दाद्यात्मकम् , तत्र श्रोत्रादिसामग्रीं पुरस्कृत्य अनुभवात् अशब्द्व्यवच्छेदः केवलं प्रतीयते,। तन्न पुद्रलस्वलक्षणस्यैकत्वेऽिष शेपेन्द्रियाणां कैमर्थक्यं स्पात् । प्रत्यक्षतः शब्दादिस्वलक्षणभेदप्रतीतेः असमानम् ; तन्न ; स्वलक्षणस्य अव्यवसेयत्वात् । निर्जितान्यसमारोपमनसः स्वार्थानुभवस्य व्यव- ५ सायात्मकतोषपत्तेः निश्चयारोपमनसोर्वाध्यवाधकभावः अन्यथा नोपपद्येत । दृष्टेः खण्डशः पाटवादिसंभवे अनेकान्तप्रसङ्गात् तथा अर्थोपलिब्धः, किन्न प्रतिपद्येत ? यतः अनु- पात्तस्पर्शाद्यात्मनः शब्दपुद्रलस्य श्रुतिर्न स्यात् । तन्नायं विकल्पानामेव अपराधः यतः दृष्टस्य अर्थस्य अखिलो गुणः दृष्ट एवेत्येकान्तः श्लोमेत ।

अठाडदः शब्दाभावः न पुनः शब्दादन्यैः रूपादीनामपि ततोऽन्यथा द ('अ) १० ठाडदव्यविद्यसम्' इति वक्तव्यं स्यान्, स आदि वैषां रूपादीनां तेभ्यः स्वयं व्यविद्यन्ति स्याने स्म तद्व्यविद्यन्ने शब्दरूपरसस्पर्शगन्धात्माम् (त्मक्म) इत्यर्थः । घटादिवदेकं न स्यादिति चेनः आह—एक्समेव विकद्धधर्माध्यासस्य एकान्नेन अभेदवत्वाने इति भावः । तत् प्रत्यक्षं विशद्वेदनवेदां यथा भवति तथा व्यवसीयेत निश्चीयेत । अनेन प्रत्यक्षव्यवसाय-योगंकत्वमाह—कथंचिदशब्दव्यविद्यन्नप्रकारेण नारूपादिव्यविद्यन्निन केनचित् अोग्रेण न १५ चक्षुरादिना । अत्र गन्धद्वव्यं निद्र्शनम । कचित् न सर्वत्र देशे । अनेन तस्य व्यापित्वं निपंधति ।

मापपत्तिकं कारिकार्थं दर्शयति यथा इत्यादिना । यथा [५५९क] सोगतस्य स्वलक्षणमेकं प्रत्येकं प्रत्यक्षम् । किंभूतम् ? इत्याह—सिन्नि [हि]तेत्यादि । तस्य स्वलक्षणस्य व्यावन्ति पर्र्रूष्णाणि तावत्यां व्यावृत्तयः तत्र तासु व्यावृत्तिषु मध्ये काचिद्दशच्दादिव्यावृत्तिः केनचित् २० शव्दादिविकल्पेन शब्देन शब्द [ब्दा]शिमधाने वा (धानेन)करणभूतेन प्रतीयते । निह शब्द इति विकल्पेन अभिधानेन वा नित्यव्यावृत्तिः प्रतीयते ततः तस्मान्त्यायात् न प्रतिद्धार्थकदेशा-सिद्धो हेतुः सत्त्वादिः । कृतः ? इत्याह—अप्रतीतेत्यादि । केपाम् ? इत्याह—नाम इत्यादि । अतः अस्मान् करणात् अन्यापोहः तेपामिभधानविकल्पान्तराणां विषय इति तथा तेन प्रकारेण स्वलक्षणं शब्दरूपम् । किंभूतम ? इत्याह—शब्दाद्यात्मकम् इति यावन । तत्र स्वलक्षणे २५ श्रोत्रादिसामग्रीं पुरस्कृत्योत्यत्राद (त्पादिताद) नुभवात् प्रत्यक्षात् अञ्चब्द्वयवच्छेदः केवलं प्रतीयंत नाऽस्पर्शादिव्यवच्छेदः । विकल्पवदनुभवस्यापि व्यवच्छेदविपयत्वात् इति मन्यते । यत एवं तत्तस्मान् न शेपेन्द्रियाणाम् "केमर्थक्यं वैयर्थ्यं स्यात् तेपामप्रतीतप्रत्यायनार्थत्वात् । किस्मन् सत्यपि ? इत्याह—पुद्रलस्वलक्षणस्यैकत्वेऽपि इति ।

<sup>(</sup>१) कश्चित् पदार्थः । (२) भेदकस्वाभावात् । (३) अत्रायं पूर्वपक्षः—''तस्मादेकस्य भावस्य यावित्ति पदरूपाणि तावत्यस्तद्येक्षया तदशंभाविकार्यकारणस्तस्य तद्भेदात् यावत्यश्च क्याञ्चत्तयः तावत्यः अतुत्रपोऽतत्कार्यकारणपरिहारेण व्यवहारार्थाः ।''—प्र० वा० स्ववृ० १।४४। (४) अन्यापोह । (५): किमर्थस्य भावः कैमर्थक्यम् कस्मै प्रयोजनाय इति भावः ।

ननु चक्षुषा रूपं प्रतीयते रसनेन रसः, एवं शेषेन्द्रियेष्विप वाच्यम्, न च तत्र अपरमामाति, न च इन्द्रियान्तरमस्ति यत्र वस्त्वन्तरप्रतिभासः, ततो न रूपादिभ्यः किम[पि]परं पुद्रस्यस्य ध्रणमेकम्, तदाह—प्रत्यक्षतः इत्यादि । प्रत्यक्षात् श्रोत्रादिक्षानाद् [५५९ख] उक्तिविधिना शब्दादिस्वस्थ्रणभेदप्रतीतेः कारणादसपानं यथा विकल्पेन अन्यतो व्यवच्छेदः प्रतीयते ५ तथा प्रत्यक्षेणापि इति असदृशमिति चेत्; उत्तरमाह्—न इत्यादि । यदुक्तं परेण तन्न । कृतः १ स्वस्थ्रणस्य रूपादिपरमाणुलक्षणस्य अव्यवसेयत्वाद् अनिवच्यत्वात् । एवं मन्यते यथा चक्षुषा केविं हिं रूपं प्रतीयते नान्यात्मकं नाप्पन्या वा (न्यथा) न प्रमाणान्तरापेश्रणमस्ति । स्वार्थानुभवादेव अन्यसमारोपव्यवच्छेदेन तत्त्वसिद्धिरिति चेत्; अत्राह—स्वार्थोनुभवस्य स्वपर-दर्शनस्य व्यवसायात्मकतोपपत्तेः 'तदपपत्तेः' तदपेश्रणादिति । किंभूतस्य १ इत्याह—१ निर्जितान्यसमारोपमनाश्च (मनसः) । भविष्यति तदनुभवो न च व्यवसायात्मक इति चेत्; अत्राह—निश्चय इत्यादि । निश्चयश्च आरोपमनश्च तयोः वाध्यबाधकभावः परेण इष्टैः अन्यथा तदनुभवस्य व्यवसायात्मकताभावप्रकारेण नोपपदोत् न घटेत अविकल्पान्यसमारोपमनसोरपि वाध्यबाधकभावोपगमात् , तथा च अनुभवगन्धादेव नष्टव्यं समारोपेण इति, 'नै' समारोपवार्त्तापि न भवेत् ।

१५ ननु नीलादो अन्यसमारोपमनसो नानुभावाद् व्यवच्छेदः, अपि [तु] साह्इयदर्शनस्य तत्क (तत्का)रणस्याभावान् स्वयमेवानुत्पाद इति चेत्; न, प्रैंधानादिसमारोपस्य सहशदर्शनाभावेऽपि भावान् । अनाद्यन्तर्वासना तत्र कारणमिति चेत्; न; अवान्तरवासनानोऽपि समारोपदर्शनात् श्रोत्रियत्रियजोदिद्ध (त्रियोन्मत्त)स्येव अशुचौ शुचित्वस्य । भवत्वेवम्, को दोप इति चेत् ? नीलादौ तथा अनीलादिसमारोपः स्यान् । तिन्नश्चयान्नेति चेत् ; इदमत्र चिन्त्यते—िकम् अनुभवात् , उत् २० उत्तरिवकत्पाद्धा ? आद्यविकल्पोः (ल्पे) अनुकूलमाचरिस 'स्वार्थानुभवस्य' इत्याद्यनिवारणा[त्] । द्वितीये अन्तराले समारोपप्रवेशे निइचयो दुर्लभः । अथ अनुभवो हठान्निइचयमुप-जनयिः, अनीलवासना अनीलसमारोपम् इति काचपच्यम् ।

किंच, क्षणिकनिश्चयमिप र्स तथोपजनयेत्। असामध्यान्नेति चेत्; नीलादाविष तदस्तु। तत्र सामध्याँ नान्यत्रे वि(ति) कल्पनायां दृष्टेः सांशत्त्रे में (त्वमने) कान्तं प्रतिवहित । २५ तदाह—दृष्टेः स्वण्डद्यः नीलादाँ न क्षणक्षयादाँ पाटवं निश्चयोपजन[न]सामध्यमादिर्यस्य अभ्यासादेः तस्य संभवे अनेकान्तप्रसङ्गात् कारणान् तथा तेन खण्डश इति प्रकारेण अर्थोपलिधः अर्थदृष्टिः किन्न प्रतिपद्येत स्वीक्रियेन वो(यतः) अस्वीकारान् शृब्दपुद्गलस्य श्रुतिने स्यात् । किंभूतस्य १ अनुपात्तस्पर्शोद्यात्मनः अनुपात्तः सन्निप अगृहीतः स्पर्शाद्यात्मा यस्य इति ।

<sup>(</sup>१) 'तव्यपसे:' इति पुनर्लिखतिमिश माति । (२) "निश्चयारोपमनसोर्बाध्यबाधकमावतः ।"प्र० वा० ३।४८ । (३) 'न' इति निरर्थकमत्र । (४)सांल्यामिमतप्रधानादिविकस्पस्य । (५)हटाजनयेदिति ।
(६) अनुभवः ।

प्रकृतोपसंहारमाह—तन्न इत्यादिना । यत एवं तत्तरमाद्यं खण्डशः प्रतिपत्तिछक्षणः अपराधो वोषो न निकल्पानामेव किन्तु र्रष्टेरिप इति भावः । यतः तेपामेवापराधात रेष्ट्रस्य अर्थस्य अखिलो गुणोदष्ट एव इत्येकान्तः शोभेत ।

ननु शब्दरूपादीनां पुद्रलद्रन्यधर्मत्वाऽविशेषेऽपि शब्दस्यैव श्रहणं न रूपादीनाम् इति कुतोऽयं विभागः १ तथा,[५६०ख] सद्दोपल्लम्भनियमाभावेऽपि च तादात्म्यमिति कुतः १५ इति चेत् ; अत्राह—द्र्व्याणाम् इत्यादि ।

#### [द्रव्याणामुपलम्भश्च स्वीयेषद्भृतवृत्तिभिः। न गुणैस्तेजोद्रव्यादेर्यथानुद्भृतवृत्तिभिः॥१६॥

नहि शब्दादीनामेकसामध्यधीनानामविनिर्भागद्यत्तिभाजां सहोपलम्भनियमाभावेऽपि परस्परमतादात्म्येकान्तः परमाणुस्थूलाकारवत् । तदन्यतरापाये अर्थस्यानु- १०
पपतः । व्यतिरंकैकान्ते पृथक्सिद्धिप्रसङ्गात्, सम्बन्धासिद्धेः । अभेदेकान्ते सहोपलम्भनियमात् व्यर्थमिन्द्रियनानात्वम् । कथिव्चत्तादात्म्येऽपि रूपादेः सन्निहितस्य
तत्कारणान्तरसाकत्येऽपि सहानुपलम्भः उद्भृतगुणत्वात् । तद्यथा तजोद्रव्यस्य कचित्
कदाचित् उद्भृतस्पर्शस्योपलम्भेऽपि न रूपोपलिब्धः तदनुद्भृतवृत्तेः, आलोकस्य
रूपोपलब्धा स्पर्शानुपलक्षणम् । कचिदुभयोपलिक्धः उद्भृतवृत्तेरेव यथा अग्निरिति । १५
पार्थिवादीनां गन्धाद्यपलब्धावपि अयं क्रमः लक्ष्यते । तथा पुद्रलस्य रसाद्यात्मनोऽपि
शब्दात्मनोपलिक्धः तदुद्भृतिनियमात् । विचित्रा हि परिणामवृत्तिः । स्वसंवित्तेरपिः अन्यतो व्यावृत्त्या प्रतिभासनात् । सकृतः ]

द्रव्याणाम् उपलम्भो दर्शनं गुणैः सह न केवलानाम् । किंभूतैः १ इत्याह—स्वीयैः आत्मीयैः न द्रव्यान्तरगतैः । अनेन मुक्तिदशायां विशेषगुणरहितस्य आत्मनोऽर्तेष- २० लम्भं दर्शयति । पुनरिप किंभूतैः १ इत्याह—उद्भूतवृत्तिभिः उद्भूता पुरुषमात्रस्य शानप्रहणयोग्या वृत्तिः परिणामा येषां तैः इति । च शब्दो भिन्नप्रकमः, अस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । नानुद्भूतवृत्तिभिः; अत आह—नानुद्भृतवृत्तिभिः। अत्र निदर्शनमाह—यथा इत्यादि । नेजोद्रव्यादेः आदिशब्देन गन्धद्रव्यादिपरिष्रहः स्तोता(श्रोत्रा)दिभिः उद्भूतगुणैरुपलम्भ इति उद्भूतवृत्तिभः) नानुद्भूतवृत्तिभिः इति, अनेन 'सहोपलम्भनियमात्' इत्यस्य व्यभिचार- २५ माह ।

निह इत्यादिना एतदेव दर्शयति—शब्दा आदियेंगं रूपादीनां तेषाम् । किंभूतानाम् ? एकसाउयधीना[ना]म् अविनिर्भागष्ट्रतिभाजा(जां)सहोपलम्भनियमाभावेऽपि परस्परमता-दात्म्येकान्तो भेदेकान्तो निह । केषामिव ? इत्याह—परमाणुस्यूलाकारवत् । परमाणवश्च स्थूलाकारश्च तेषामिव तद्वद् इति । स्थूलाकारोपलम्भेऽपि न तदारम्भकपरमाणूपलम्भः ३०

<sup>(</sup>१) निर्विकरपकस्यापि । (२) ''तस्माद् रष्टस्य आवस्य रष्ट एवाखिलो गुणः ।''-प्र०वा० ३। ४४ । (३) बैशेषिकाभिमतस्य । (४) उपलम्भाविषयत्वम् ।

तथापि न तद्भेदैकान्तः । अनेन शब्दपुद्गलस्य शब्द्रस्पादीनां भेदैकान्ससाधने सहोपलम्भिनयमाभावस्य व्यभिचारं दर्शयति । परमाणूनामुपलम्भद्द (म्थाभावाद) भाव इत्येके [५६१क] स्थूलाकारस्य इत्यपरे तत्कथं तैर्व्यभिचारो हेतोः इति; तत्राह—तद्व्यतरापाय इत्यादि । तयोः
परमाणुस्थूलाकारयोः अन्यतरः, तस्यापाये अर्थस्य घटादेरनुपपत्तेः तद्वत् न तेपामतादात्म्यै५ कान्तः । तथाहि—स्थूलाकारापाये परमाणव एव, तेषामनुपलम्भेन असस्वम्, परमाण् (ण्व) पाये
स्थूलाकारमात्रमनवयवैः, तथा सति एकदेशचलनादिप्रसङ्गः । हश्याः भंगाः (भागाः) सन्ति
नान्य इति चेतः, तर्हि प्रागसतां मेषादीनां कृतः प्रादुर्भावः ? अहेतुक इति चेतः, सर्वः तथा
स्यादिति हेतुफलभावविल्येषः । निषद्धोऽद्वैतादिवादः । सूक्ष्मपार्थिवादिभागेभ्यः इति चेतः;
अनुकूलमाचरिस, परमाण्वनिषेधात् । स्वयं वा[ऽ] हश्यपरमाणुभ्यो हश्यपरमाणूत्यादमभ्युपगम्य
१० ते तः (तेभ्यः) स्थूलोत्पादं कथं नेन्छंत् ? ।

स्यान्मतम्, अस्तु सूक्ष्मं कार्यकाले कारणविलयानः, उक्तमत्र अहेतुकत्वप्रसङ्गादिति । ततः सूक्तम्-परमाणुस्थूलाकारवदिति ।

नतु परमाणुभ्य: स्थृलमन्यदेव, कारणात् कार्यस्य अन्यत्वात्, अतः तेपामपि पर्शा-करणात् न तैर्व्यभिचार इति चेतः; अत्राह्-व्यतिरेकैकान्ते भेदैकान्ते पृथक्षिद्वप्रसङ्गात् १५ अन्यत्र लेकिके देशे अवयवानाम् अन्यत्र अवयविनः सिद्धिः उपलव्धिः पितापुत्रवत्, तस्याः प्रसङ्गात् । कुतः १ इत्याह्-सम्बन्धासिद्धेः समवायि (य) निषेधात् । तन्न नैयायिकपक्षां युक्तः ।

सांख्यपक्षः स्यादिति चेत् ; अत्राह-अभेदेकान्ते परमाणुस्थृत्वकारयोः [५६१ख] 'एकत्वेकारयोः', एकत्वेकान्ते सहोपलम्भनियमात् कारणात् व्यथम् इन्द्रियनानात्त्वम् । एवं मन (एवं न) परमाण्यलम्भः, तत्कथं तद्भेदैकान्तः १ तथापि तदुपलम्भकत्पने चक्षुपा रूपोप- २० लम्भे रसादीनामुपलम्भ इति व्यथमिन्द्रियनानात्त्वमिति । कथंचित्पक्षे कृतोऽयं न दोप इति चेत् १ अत्राह-कथंचित्तादात्मयेऽपि न केवलं विपर्यये रूपादः अपिशलः अत्रापि द्रष्टव्यः, न केवलं परमाणुतदाकारयोः, सिन्निहितस्य सहानुपलम्भः । किम्मन सत्यपि १ इत्याह- तत्करणान्तरसाकल्येऽपि तत्कारणं क्ष्यानकारणं चक्षः तदन्तरं रसनादिः तस्य साकल्येऽपि । कृतः १ इत्याह-उद्भृतगुण इत्यादि । ततः स्थितम्-परमाणुम्थूलाकारवत् इति । यदि वा, शब्दादीनां सहोपलम्भनित्यमाभावे परस्परम् एकसामम्यवीनानाम् माभूताद्(माभूद)तादात्त्येकान्तः शब्दोपलम्भे रूपायनुपलम्भोत् परमाणुवत् शब्दोपलम्भे रूपायनुपलम्भेऽपि 'नाभावः' इत्यध्याहारः । कृतः १ इत्याह—तदन्यतरापाये सदा (स चाऽ)सावन्यतरश्च शब्दो रूपादि भान्तस्योपाये (श्च तस्यापाये) अर्थस्य चेतनस्य[तरस्य] वानुपपत्तेः । तथाहि—प्रतीयमानस्य ३० शब्दस्य अभावे घटादो कः समाववासः १ अनुमीयमानस्य तस्य तत्र रूपादेरभावे स्यूले परमाणुषु

<sup>(</sup>१) चार्वाकाः । (२) अभाव इति बौद्धाः । (३) अवयवद्यस्यः निरंश इति यावत् । (४) 'एकःवै-कारयोः' इति व्यर्थमत्र पुर्नार्लखितस् ।

नाश्वासः। तदुक्तम् \* ''अनुपवनं गत्यापि मूर्सं मतम्'' [सिद्धिव ० ११।१] इति [५६२क]।
भवन्तु शब्दे रूपादयोऽपि तत्र भिन्ना इति चेत्; अत्राह—व्यतिरेकैकान्त इत्यादि।
अव्यतिरेकैकान्ते दोषमाह—अभेदेकान्त इत्यादि। होषं पूर्ववत्। उदाहरणं दर्शयति तद्यथा
इत्यादिना। तेजोद्रव्यस्य कविद्वातन्यकारपृरितापवरकादौ का(कदा)चिद् भैष्मरात्रिसमये

इत्यादिना । तेजोद्रव्यस्य किचिद्वीतान्धकारपृरितापवरकारों का(कदा)चिद् भैष्मरात्रिसमये उद्भूतस्पर्शस्य उद्भूतः स्पर्शो यस्य तस्य उपलम्भेऽपि न रूपोपलिष्धः । कुतः ? ५ इत्याह—तद्नुद्भूतृवृत्तेः तस्य रूपस्य याऽनुद्भूतृवृत्तिः तस्या इति । तथा, आलोकस्य प्रदीपा-षालोकस्य रूपोपलब्धौ स्पर्शानुपलक्षणम् । कचिदुभयोपलिष्धः स्पर्शरूपोपलिष्धः । कुतः ? इत्याह—उद्भृतृवृत्तेरेव यथा अग्निरिति ।

नतु यथा उभयोपलिक्धः उद्भृतवृत्तेरुपद्शिता तथा उभयानुपलिक्धः विपर्ययात् कस्मा-न्न द्शिता ? विषयाभावादिति चेत् ; न ; नायनरिक्ष्मिरूपस्य विषयस्य भावात् । नैतद्स्ति, यतः १० सर्वविशेषगुणानुद्भृता व (तौ च) एवं भावस्य अनुद्भृतसकलगुणस्य घटादेः सर्वत्र भाव इति सांख्यदर्शनम् । नायनर्शिक्षपु अनुमानात्, अन्यत्र विपर्ययात् असमानिमिति चेत् ; न , तिन्निपेधात् इत्यभित्रायः तथावदतः ।

ननु पृथिव्यां किन् सम्निप गन्धो नोपलभ्यते यथा घटे, एवं रूपाद्योऽपि वक्तव्याः।
तथा सर्वत्र अप्सु गन्धः, तेजिस गन्धरसाँ, वाया रूपरसगन्धाः, तत्र का वार्ता इति १ १५
जलादां गन्धायभाव इत्येके। तत्राह—पाथिव इत्यादि। प्रत्येकम् आदिशब्दः सम्बध्यते
पाथिवादिः गन्धादिरिति। ततोऽयमर्थः—पृथिव्येव पाथिवम् आदिर्येषाम् [५६२ख]
अवादीनां तेषां गन्धाद्यः तेषामुपलब्धावि न केवलमनुपलब्धां क्रमोऽयमनन्तरोक्तो लक्ष्यते।
तथाहि—पृथिव्याः गन्धाद्यो योगिनां प्रत्यक्षा एव उद्भूतत्वात् , अस्मादृशाम् उभयथा
उद्भूतानुद्भृतवृत्तित्वात् । न च यदानुद्भृतिः तदा तद्भावः ; चरमक्षणिनपेधात्, रँसात् २०
क्रपाणनुमानाभावप्रसङ्गाच । जलादी योगिनामेव गन्धानुपलब्धः, अस्मादृशां विपर्ययः अनुद्भृतत्वात् । अस्मादृशः प्रति पाथिवगन्धादिप्रहणं परं प्रति दृष्टान्तार्थम् । यथा सतामिप पार्थिवगन्धादीनाम् अनुद्भृतिः तथा अवादीनामिष । तत्र सद्भावे कि प्रमाणमिति चेत् ? स्पर्शवस्यं शृमः ।

पर्व दृष्टान्तं व्याख्याय दार्ष्टान्तिके योजयति तथा इत्यादिना । तथा पुद्रलस्य प्रकृतस्य २५ रसाद्यात्मनोऽपि शब्दात्मनोऽपि शब्दात्मनोपलब्धिः । कृतः ? इत्याह—तद् इत्यादि । तस्य शब्दात्मन उद्भृतिनियमात् ।

ननु पृथिव्यामिव जलादो गन्धादिसद्भावे कचित्तजातीये तदिभिव्यक्तिः, हेमसजातीये पावके उष्णताव्यक्तिवत् , न चैवम् , इति चेत् ; अत्राह-विचित्रा हि इत्यादि । विचित्रा

<sup>(</sup>१) वायुशून्य । (२) भीषणरात्रिकाले । (३) अनुद्भृतकृतेः । (४) अनुद्भृतक्षपस्पर्शसिद्धिः । (५) नोपलम्यन्ते । । (६) रूपादिप्रवाहस्वीकारात् । (७) पदि अनुद्भृतिकाले अभावस्तदा । (८) गन्धाद्यभिस्वितः स्यात् ।

\$ o

नानारूपा हिर्थस्मात् वृत्तिः वर्त्तनं परिणामानाम् । तथाहि-कवित् तत्र तज्ञातीये च गुणाभिव्यक्तिः, यथा सर्वत्रात्मित ज्ञाना (ज्ञाना) भिव्यक्तिः । कवित् तत्रानभिव्यक्तिः तज्ञातीये व्यक्तिः । किवत् तत्र तज्ञातीये वा किं व्यक्ति (वाऽनभिव्यक्तिः) परमतेऽपि आत्मादिविभुत्ववत् । आश्रयादर्शनात्तदैदर्शनमिति चेत् ; न ; शब्दामहणप्रसङ्गात् । यस्य च पुद्रलविकारा [ः] पृथिव्यादयः ५ तस्य [५६३क] जलादिशशभीये (सजातीये) पार्थिवविकारे गन्धामभिव्यक्तिः सुलभेव इति सर्व सुस्थम् । सोगतं प्रति तत्प्रसिद्धं निदर्शनमाह-स्वसंवित्तरेष्णि इत्यादि । चर्चि [तं]तद्त्रवेव । कृतः तदसंभवः १ इत्यत्राह-तस्याः स्वसंवित्तेः अन्यतो प्राह्माद्याकाराद् या [व्या]वृत्तिः तया प्रतिभासनात् । सिद्धं फलं दर्शयन्नाह-'सकृत्' इत्यादि । सुगमम् ।

यत एव परिणामसिद्धिः अत एव सि[द्धम ; इ]त्याह्-सामान्यस्य इत्यादि ।

#### [सामान्यस्याभिलाप्यत्वादेः स्वलक्षणविपर्ययात् । यदुक्तं तत्प्रतिब्यूदम् अनेकान्तात्मसाघनैः ॥१७॥

यत्पुनः निह सदशपरिणामसामान्यं प्रतिपेद्धुं शक्यम् । अतदात्मनः स्वलक्ष-णस्य स्वाकारज्ञानार्थिकयायामनुपयोगात् । निहि संवित्ती परस्परः । तदेतत् सामान्यमवस्तु अभिधेयत्वात् अर्थिकियाञ्समर्थन्वादित्यादि तत्साधनं परिणामसाधनेन १५ प्रत्युक्तम् । सदशः स्थलस्य असंभावितेकात्मनः संविदः कथित्रत् प्रत्यक्षत्वात् । क्षणि-कपरिमण्डलादिस्वलक्षणस्य चाक्षुपत्वे रसाद्यात्मनापि चाक्षुपत्वं स्यात् । श्रेपेन्द्रियसा-मध्यं प्रमाणान्तरवत् पारम्पर्येण समारोपव्यवच्छेदार्थं निवरुध्येत,तिक्षणियविश्वेपोपपत्तेः]

अभिलाप्यत्वम् आदिर्थस्य वस्तुनः तत्त्वाभासवाच्यत्वादेः स तथोकः तस्मात्। हेत्वन्तरमाह—स्वलक्षणविषययात् स्वलक्षणम् अर्थिकयाकारित्वं [तद्विषययः] तस्माव २० सामान्यस्य यदवस्तुत्वं परेण उक्तम् तत्प्रतिच्यृहम् निरस्तम्। कैः १ इत्याह—अनेका-न्तात्मसाधनैः।

कारिकार्थमाह-निह इत्यादिना । भवन (नु) सहझपरिणाम एव सामान्यं तद्दि परस-मानिमित चेन ; अत्राह-यत्पुनः इत्यादि । निह प्रतिपेद्धुं शक्यम् दर्शनभ्रान्ततापत्तेः । स्वलक्षणमेव प्रत्यक्षमिति चेन ; अत्राह-अतदात्मनः समानपरिणामस्त्रभावरिद्वतस्य स्वलक्ष-२५ णस्य स्वाकारज्ञानं स्वलक्षणाकारज्ञानं तदेव अर्थिकिया तस्या ननु प्र (तस्याम् अनुप)-योगात् । कृतः ? इत्याह-निह संवित्ती इत्यादि । सुगममम् । एतद्दि कृतः ? इत्याह-परस्पर इत्यादि । परपक्षमुपन्यस्यति दूषितुं तदेतत् सामान्यम् इत्यादि । तदेतत् सदश-परिणामलक्षणं सामान्यम् अवस्तु । कृतः ? इत्याह-अभिधेयत्वात् इत्यादि । अनेन 'अभि-लाप्यादेः' इति व्याख्यातम् । 'स्वलक्षणिवपर्ययात् दित कथयन्नाह-अर्थिकयाऽसमर्थ-

<sup>(</sup>१) शब्दे यथा रूपाद्यनभिष्यकिः पुत्रलजातीये घटादौ तद्भिष्यकिति । (२) आत्मातिबिमुत्बादेः । (३) तदाश्रयस्य आकाशस्य अमध्यक्षत्वात् ।

त्वादिःयादिकं परकीयं भाषितं परिणायसाधनेन[५६३ख]प्रत्युक्तम् निरस्तं तत्साधनम्। कुत इति चेत् ? अत्राह-सद्या इत्यादि । तदपि कुतः ? इत्याह-'स्थूलस्य' इत्यादि । कथंचिदुपलब्धि साधयन्नाहा- [ह-] संभावितैकात्मनोऽपि संभावित एकः अखण्ड आत्मा स्वभावो यस्याः[तस्या] अपि । कस्याः ? इत्याह-संविदः संवित्तेः । कथंचित् चेतनादि-रूपेण[न क्षण]श्रयादिनी प्रत्यश्चत्वात् । क्षणक्षयादिनापि प्रत्यक्षत्वे दूषणमाह-श्वणिक इत्यादि । ५ क्षणिकः परिमण्डलो निरंशत्वलक्षण आदिशब्दात् स्वर्गप्रापणादिर्थस्य तत्तथोक्तं तच्च तत्स्वल-क्षणं च इति, तस्य चाक्षुषत्वे, उपलक्षणमेतन् सर्वाध्यक्षसंवित्तीनाम् , 🤉 रंसाद्यात्मनापि चाक्षुषत्वं ष्टपलक्षणमेतन सर्वाध्यक्षसंवित्तीनाम् , १ रसाद्यात्मनापि चाक्षुपत्वं स्यात् । तथा[s]प्रतीतिः, ष्ठभयत्र समानाः । शेषेन्द्रियवैफल्यं स्यादिति चेत् ; अत्राह्-शेषेन्द्रियसामर्थ्यं प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्येव तद्वत् , समारोपच्यवच्छेदार्थम् अनुमानसामध्यं न विरुध्यते तथा चक्षुषा १० रूपवता रसादिके गृहीतेऽपि न विरुध्येत । यथा प्रत्यक्षेण नीखवत क्षणिकत्वे प्रतिपन्नेऽपि तत्समारोपव्यवच्छंदार्थम् अनुमानसामध्यं न विरुध्यते तथा चक्षुषा रूपवत् रसादिके गृहीतेऽपि तत्मभारोपव्यवच्छेदार्थं शंपेन्द्रियसामध्यं न विरुध्यते। कथम् ? इत्याह्-पारम्पर्येण शेवेन्द्रियभ्यो रसादिज्ञानं ततो विकल्पः तस्मात् समारोपव्यवच्छेदः । नहि शेषेन्द्रियमन्तरेण तब्ज्ञानं तदन्तरेण तद्विकल्पः । तदाह-तिञ्चणय इत्यादि । तस्मात् शेषेन्द्रियात(यात् तज्) - १५ ज्ञानाद्वा निर्णयविद्योपस्य उपपत्तेः।

अधुना अभिधेयत्वादीनां परसाधनानामनेकान्तिकत्वं दर्शयन्नाह—स्वलक्षणे इत्यादि । [५६४क]

#### [स्वलक्षणेऽभिषेयत्वाद्यस्ति तेनाप्यसाधनम् । सामान्याभावतत्त्वादेः तदभावं तु साधयेत् ॥१८॥

चक्षुर्बु द्वेरतदाभासत्वेऽपि यदि स्वलक्षणं विषयः ; शब्दबुद्धेः किन्न स्यात् ? स्पप्टेतरः तत्र तथा च प्रत्यक्षव्यक्तेः स्वलक्षणानां तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वम् । तद्दे हेतुत्वे साधारणत्वात्सामान्यस्यावस्तुत्वे स्थूलस्य एतेन अर्थिक्रियाम् सङ्कोत ः

स्वलक्षणे अभिधेयत्वादि आदिशब्दाद् वस्तुनः तत्त्वा[न्यत्वा]भ्यामवाच्यत्वादि-परिष्रदः, अस्ति विद्यते तेनापि न केवलम[न]न्तरन्यायेन असाधनमभिधेयत्वा[द्य]- २५ लिक्सम् । कस्य १ इत्याद्द-सामान्य इत्यादि । सामान्या भावतत्त्वम् आदिर्यस्य अव-यव्याद्यभावस्य, तस्य व्यभिचारादिति मन्यते । तस्यापि पक्षीकरणाददोष इति चेत् ; अत्राह-तु शब्दः शिर[ः]कम्पे । तदभावं स्वलक्षणाभावं किं तु साधये[त्] तत्साधने सर्व-व्यवहारविलोप इति भावः ।

कारिकायाया (कां) व्याख्यातुमाह -चक्षुर्बुद्धे : इत्यादि । अतदाभासत्वेऽपि अस्वलक्षणा- ३० भासत्वेऽपि यदि स्वलक्षणं विषयः शब्दहे : (शब्दबुद्धे :) किं न स्यात् भवेदेव स्वलक्षणं विषयः ।

<sup>(</sup>१) अन्यथा क्षणक्षयानुमानवैयर्थं स्यात् । (२) 🖇 एतदन्तर्गतः पाठो द्विक्तिस्तितः ।

तम्र युक्तम्-#''शब्देनाच्यापृताक्षस्य'' ईत्यादि । स्वरुक्षणे शाब्देन्द्रियज्ञानयोः न प्रतिभास-भेदोऽस्ति, तथापि अभ्युपगम्य उच्यते स्पष्टेत्र इत्यादि ।

प्रकृतमुपसंहरन्नाह—तम इत्यादि । परमपि परकीयहेतुं तथाविधं दर्शयन्नाह—तथा च इत्यादि । [तथा च ते]नैव च प्रकारेण प्रत्यक्षेण विषयीकृता स्थूलाकारा व्यक्तिविशेषः प्रत्यक्ष-प व्यक्तिः तस्याः सकाशात् तन्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वम् । केषाम् १ इत्याह—स्वलक्षणानाम् । 'तदहेत(तु)त्वे' इत्यादिना हेत्वन्तरं पुनरिप दूषयन्नाह—साधारणत्वात् सामान्यस्य अवस्तुत्वे अङ्गीकियमाणे । किम् १ इत्याह—स्थूलस्य इत्यादि । अस्य अन्यत्रातिदेशं कुर्वन्नाह—ए ते ते (एतेन इ)त्यादि । लिङ्गान्तरं दूषयति अर्थक्रियाम् इत्यादिना । पुनरिप लिङ्गान्तरं निराच्छे— [५६४स्व] सङ्कोत इत्यादिना ।

१० एतदपि कुतः १ इत्याह—स्वलक्षणम् इत्यादि ।

## [खलक्षणमनिश्चेयमसन्निश्चितमित्यपि । मिध्यार्थनिश्चयैकान्तात् किल तत्त्वं प्रपद्यते ॥१९॥

स्वलक्षणिवपयं "व्यवस्थापयेत् । कथश्च एतदुभयं तन्त्वं परमार्थतः असदर्थज्ञाना-विशिष्टप्रत्ययप्राद्यत्वात् ? नन्त्वयम् असदर्थज्ञानस्वलक्षणेषु भवन् कथं सामान्याभावं १५ साध्येत् ? साध्यन् वा कथं स्वलक्षणाभावं न साध्येत् ? उभयत्र "अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु न पुनः स्वलक्षणेष्वस्तीत्ये वावता प्रकृतं साध्येत् व्यभिचारात् ।]

खलक्षणं परपरिकल्पितपरमाणुलक्षणम् अनिश्चय (अनिश्चेय) मिवकल्पपरिच्छे-द्यम् इति असद्विद्यमानं निश्चितमित्यपि मिध्यार्थनिश्चयैकान्तात् किल तस्वं प्रपद्यते साँगतः ।

कारिकां विष्टुण्वन्नाह—स्वलक्षणिविषयम् इत्यादि व्यवस्थापयेत् इति पर्यन्तं सुगमम् ।
कथं च ? न कथंचिद् एतन् स्वलक्षणिविषयमिविकल्पकम् असत्सामान्यविषयं विकल्पक्षानम्
इत्युभयं तत्त्वं परमार्थः तः(र्थतः ;) इत्याह—असदा(द)र्थ इत्यादि (?) दृष्टान्तः । नन्वेतन्निदर्शनमसिद्धम्, सामान्यस्याप्यभावे यस्मान् असदर्थक्षानाविशिष्टा (ष्ट)प्रत्ययमाद्यत्वादित्ययं हेतुः,
स च स्वलक्षणे सत्यप्यस्ति, तद्भावे न किञ्चित् स्यानः, तदाह—अनन्वयम् (नन्वयम्) इत्यादि ।
२५ अयम् अनन्तरोक्तो हेतुः असदर्थक्षानस्वलक्षणेषु असन्नर्थो यस्य तत्तथोक्तं क्षानं येषु तानि
तथोक्तानि स्वलक्षणानि तेषु भवनु(न्) कथं सामान्याभावं साधयेत् ? साधयन् वा सामान्याभावं कथं तत्स्वलक्षणामावं न साधयेत् । कृतः ? इत्यथाह—उभयत्र ईत्यादि इति नैयायिकादिः ; अत्र उत्तरमाह—अयमपरोऽस्य सांगतस्य नानेकान्तवादिनः दोषोऽस्तु न पुनः

<sup>(</sup>१) "यच्छास्यम्—शब्देनाच्यापृतास्यस्य बुद्धावप्रतिभासनात् । अर्थस्य इष्टाविवेति"—अपोइसि॰ पृ० ६ । उत्प्रतोऽयम्—"शब्देनाच्यापृताक्षस्य "अर्थस्य इष्टाविव तदिन्दैशस्य वेदकम् ॥"—सन्मति॰ टी० पृ० ५२५ । (२) 'समानत्वात्' इति सम्बन्धः ।

स्वलक्षणेष्यस्ति इत्येतावता प्रकृतं सीगतं साध्येत् । कृतः ? इत्याह-अव्यभिचारात् जैनस्य उभयमावं साध्यतीति भावः ।

न च जैनप्रसिद्धस्य सामान्यस्य असद्र्धेज्ञानाविशिष्टप्रत्ययप्राह्मत्वम् ; इत्याह—स्थूल इत्यादि । [५६५%] ।

> [स्थूलस्येकस्य ज्ञानस्य मिध्या तत्त्वव्यवस्थितिः। कथं मिध्याविकल्पैः स्यात् स्वांशमात्रावलम्बिभिः॥२०॥

इन्द्रियार्थविकल्पबुद्धिः परमार्थतः स्थूलैक[तत्त्वम् ] इन्द्रियार्थसन्निकर्षमाश्चित्य, निहर्यप्राहित्वात् स्वयं प्राह्माद्याकारां स्वसंवित्ति वा व्यवस्थापयन्ती कथं भ्रान्तिर्नाम ? सामान्यस्य चः

स्थूलस्यैकस्य घटादितस्वस्य ज्ञानं तया(स्य) मिथ्यातस्वव्यवस्थितिः । १० कथं मिथ्याविकरूपैः स्यात् । किंभूतैः १ इत्याह-स्वांजा इत्यादि । निर्विकरूपनिपेधात् न तैः स्यादिति ।

कारिकां विवृण्वन्नाह—इन्द्रियार्थ इत्यादि । विकल्पबुद्धिः सामान्यवृद्धिः कथं श्रान्तिनीम ? किं कुर्वती ? इत्याह—व्यवस्थापयन्ती परमार्थतः । किम् ? इत्याह—स्थूलैक [तत्त्वस्]
इत्यादि । कृतः ? इत्याह—इन्द्रियार्थसिककर्पमाश्रित्य विदर्शपेक्षया इद्युक्तम् । अन्तरङ्गा- १५
पेक्षया आह—स्वसंवित्तिम् आत्मसंवेदनं साध्य(ध्यं) व्यवस्थापयन्ती कथं श्रान्तिनीम ?
किंभूताम् ? इत्याह—प्राह्म इत्यादि । न तत्त्वतः तथा स्वसंवित्तः, केवलं श्रान्त्या तथावभासते,
तदुक्तम्— अविमागोऽपि बुद्ध्यात्मा" [प्र०वा० २।३५४] ईत्यादि । बहिरर्थग्राहित्वात्
कारणात् । किम् ? इत्याह—स्वयम् इत्यादि । परत्र विपर्ययं दर्शयन्नाह—सामान्यस्य च
इत्यादि ।

तदेव दर्शयन्नाह-प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

[प्रत्यक्षं मतं न स्यात् कथं सामान्यगोचरम् । अर्थाकारं समं पद्यत् कार्यकारणस्वार्थयोः ॥२१॥

विषयविषयिणोः सदसत्सारूप्यंकानुभवलक्षण तत्प्रत्यक्षबुद्धेः तत्सारूप्यव्यतिरेकेण यदि अर्थदर्शनं चेत् ; तेन तद्व्यवधानात् सन्निकपीदिवत् साधकतमतेव मा भृत्। २५
तत्पुनः सारूप्यं संविष्तरेवानुभृतं रूपं नार्थस्येति कृतः अर्थोपलब्धिरन्यत्रोपचारात्। न
चैतत् कार्यकारणभाव एव स्यात् यतः तत्रंव तद्भावात् समकालभाविनो भविष्यतो वा
दर्शनं न भवेत्। न चैवं यमलकवदविसंवादो न स्यात्। तदेतत् ज्ञानं त्रिकालविषयसारूप्यं कृतः कारणस्येव विनियम्येत यतः विकल्पज्ञानवत् सामान्यगोचरं न स्यात्।
न चैकरूपेण अनेकार्थानुकरणं विरुद्धम् , संचितालम्बनतोपगमात् पञ्चविज्ञानकायानाम्। २०

<sup>(</sup>१) 'स्वीत्रसात्रावरुम्बिभः' इति भावः । (२) आक्षप्राहकाद्याकाराम् । (३) आक्षप्राह्यकारा । (४) 'विषयंसितदर्शनैः । आक्षप्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।' इति शेवः ।

कायग्रहणात् प्रत्येकं संचितालम्बनत्वमेव इति चेत्; नः स्थूलैकप्रतिभासाविरोधात्, सन्तानान्तरवत् ]

प्रत्यक्षं सामान्यगोचरं कथं मतम् अभ्युपगतं सौगतस्य न स्याद् भवेदेव। किं कुर्वत् ? इत्याह-पद्यतु (त्) किम् ? इत्याह-अथीकारं समं सहशम्। कयोः ? स्वार्थयोः। ५ किंभूतयोः ? इत्याह-कार्यकारणयोः यथासंख्येन ।

कारिकां विवृण्यन्नाह—[विषय]विषयिणोः इत्यादि । सदसत्सारूप्येकानुभवलक्षण-पर्यन्तं गतार्थमसङ्ग्त । अस्यानभ्युपगमे दृषणमाह—तत्प्रत्यक्षवृद्धिः (द्वेः) इत्यादि । तस्य स्वलक्षणस्य या प्रत्यक्षवृद्धिः तस्याः तत्सारूप्यन्यतिरेकेण यदि अर्थदर्शनं निराकारेण ज्ञानेन योग्यतावलाचेद् अर्थसाक्षात्करणं तेन तद्बलेन तद्वद्य(तद्व्य)यधानात् [५६५ ख] सिन्न-१० कर्षादिवत् साधकतमतेव मा भृत् , ततः किं साम्प्यकल्पनया ? साम्प्यमेव साधकतमिति चेतः अत्राह—तत्पुनः साम्प्यं ज्ञानार्थयोः साहश्यं संचित्तोरेव(संवित्तरेव) रूपं स्वभावः अनुभृतम् । एवकारफलं दर्शयति—नार्थस्य तद्वृपमनुभृतमिति । कृतः ? इत्याह—कृतः इत्यादि । कृतः प्रमाणान परस्य अर्थोपलिङ्घः न कृतश्चित अन्यत्रोपचारान् । तत एव तदुप-लिखर्यथा चैत्रमित्रयोः चैत्रदर्शनाष्चित्र[सहशे मित्रे] दर्शनोपचारः ।

१५ एतदुक्तं भवति—उभयदर्शनात् सारूप्यप्रतिपत्तिर्यथा चैत्रमित्रयोः, न च परस्ये अर्थहृष्टिः तत्कथं तद्गतसारूप्यप्रतीतिः उपचारात ? इति त्वभ्युपगम्य उक्तम्, न भावतः । निह् अहष्ट-मित्रस्ये दर्शनमुपचारतः चैत्रे भवति । तदुपलिधः उपाचारादेव तु इति चेत् ; अत्राह्—न चैतृत् सारूप्यं कार्यकारणभाव एव स्थात् अपि तु तद्भावेऽपि यँमलकयोगित्र स्थादिति भावः, यतः तत्रेव तद्भावात् समकालभाविनोऽर्थस्य भविष्यतो वा दर्शनं न भवेद् भवेदेव । तथा च २० प्र ज्ञा क र स्य कुतो भाविन्येव वर्त्तनात् प्रत्यक्षं प्रमाणं स्थात् ?

नतु अकारणेर्नं सारूप्ये अविसंवादो न स्यादिति चेन; अत्राह-न चैवम् अविसंवादो न स्यात् भवेदेव यमलकवत् ।

प्रकृतस्पमंहरलाह-तद् इत्यादि । यत एवं तत्तस्माद् एतस्रीलायाकारं ज्ञानं त्रिकाल-विषयसारूप्यं त्रयः कालो विषयो यस्य सारूष्यस्य तिष्ठभूत्सम्भव (तत्तश्रोक्तम्)कृतः कारणस्यैव २५ विनियम्येत यतो [५६६ क] विनियमाद् विकल्पज्ञानवत् सामान्यगोत्तरं न स्यात् भवे-देव । कथमेकस्य त्रिकालगोत्तरार्थानुकरणमविरुद्धमिति चेन् ? अत्राह-न चैकरूपेण एकस्व-मावेन ज्ञानेन अनेकार्थानुकरणं विरुद्धम् । कृतः ? इत्याह-संचितालम्बनतोपगमात् । संचिता[ः] सिन्नवेशविशेषविशिष्टाः परमाणव आलम्बनं येषां तेषां भावः तत्ता तस्या उप-गमात् । केषाम् ? इत्याह-पञ्चविज्ञानकायानाम् चक्षरादिज्ञानसमूद्दानाम् अपंसिचता-

<sup>(</sup>१) योगाचारस्य । (२) परमार्थतः। (३) मित्रम् अजानतः पुरुषस्य । (४)सहजातयोः । (५) "ततो मान्यर्थविषयं प्रमाणान्तरगोचरम् । प्रमाणमध्यारोपेण न्यवहारावबोधकृत् ॥"-प्र० वार्तिकारु० पृ० ५ । (६) अकारणभूतेन अर्थेन ।

लम्बनाः पश्च विज्ञानकायाः" ईति राम्धान्तात् । एवं मन्यते—यथैकज्ञानम् समानकालमनेक-मर्थमनुकरोति तथा भिन्नकालमपि इति निराकृतमेतत्—\*"वर्त्तमानमात्रवृत्तिः अक्षाणाम्" इति ।

नतु ज्ञानसमूहः संचितालम्बनः, प्रत्येकं तु ज्ञानम् एकैकपरमाणुनिष्ठम् । तदाह-कायप्रहणात् इत्यादि । समूहाभिधानात् प्रत्येकं संचितालम्बनत्वमय(मेव) ज्ञानानाम् इत्येव (वं) ५
चेद्; अत्रोत्तरमाह-न इत्यादि । न इति परपक्षप्रतिक्षेपे । कुतः १ इत्याह-स्थूलैकप्रतिभास(सा)विरोधात् । निदर्शनमाह-सन्तानान्तरवदिति । शेषमत्र चिन्तितम् ।

सारूप्यवशादर्थप्रहणे दूषणान्तरमाह-एकार्थे इत्यादि ।

#### [एकार्थसन्निकृष्टाक्षदृष्ट्यन्योऽन्यवीक्षणम् । अन्योऽन्याकारसंवित्त्वान्नो बेन्नैकार्थवीक्षणम् ॥२२॥

१०

सहँकार्थोपनिवद्ध दृष्टीनां यथार्थानुकरणं तथा अन्योऽन्यानुकरणमवद्यम्भावि, ततोऽर्थोपलिव्धिरिव अन्योऽन्योपलिव्धः विषयरूपतेव [यता ग्रहणकारणम्] । नाकारणं [विषय इति चेत्;] न ति अर्थसारूप्यम्, सत्याप तिस्मन् प्रामाण्यव्यभिचारात्, आल-म्बनाभिमतात् कारणाच संवित्तिनेव विशेषान्तरं प्रतिलभते अन्यत्र तदाकारानुकरणात् । तत्युनः नीलतयेव जडात्मनापि सुतरां सारूप्यम् । तंजन्मसारूप्यलक्षणं व्यभिचरित १५ समानार्थदर्शननानकसन्तानेषु संभवात् । तद्ययवसायहेतुत्वं च । क्वित् : ]

एकस्मिन नर्त्तकीळक्षणे अर्थे सिन्नकृष्टानि संस्थानि अक्षाणि यासां [हष्टीनां] दर्शनानां तासाम् अन्योऽन्यवीक्षणं । इतः ? इत्याह-अन्योऽन्याकारसंविस्वात्

(१) द्रष्टव्यम्-ए० २५ टि० १०। (२) नुलना-"योग्यदेशस्थितेऽक्षाणां वृक्तिर्गतानभाविनि । तदाश्चितं च विकानं न कालान्तरभाविनि ॥"-प्र० वार्तिकाल० ए० २४६। (३) अद्यायं पूर्वपक्षः-"तस्माचक्षुक्र रूपं च प्रतीत्योदेति नेत्रश्चीः। (३१९०) भिष्मकालं कथं प्राद्यामिति चेद प्राद्यातां विदुः। हेतृत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पणक्षमम् ॥ कार्यं द्यानेकहेतृत्वेऽण्यनुकृतेदुदेति यत्। तसेनाप्यत्र तद्वृपं गृहीतिमिति चोच्यते ॥ (३१९७-४८) अर्थन घटयत्येनां न हि मुक्तवार्थक्ष्यतां। तस्मात् प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता ॥"-प्र० वा० ३१३०५ । (४) "न तज्जन्म न ताद्वृप्यं न तद्व यवसितिः सह । प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतृताम् ॥"-लवि इली० ५८। "तत्मारूप्यतदुत्पत्तं यदि संवेद्यलक्षणम् । संवेद्यं स्थात् समानार्थं विज्ञानं समनन्तरम् ॥"-प्र० वा० ३१३२४। (५) पूर्वपक्षः-"अविकल्पमपि प्रत्यक्षं विकल्पोत्पिक्तिकमत् । निःशेषस्यवहाराद्वं तद्द्वरेण भवस्यतः ॥"-सच्यसं इलो० १३०६। (६) "न केवलं विपयवलात् दप्टे-रूपितः अपि तृ चक्षुरादिशक्तेश्च । विपयाकारानुकरणाद् दर्शनस्य तत्र विषयः प्रतिभासते न पुनः करणम् तद्दाकारानुकरणादिति चेक्ति तद्यंवत् करणमनुकर्नुमहिति न चार्यं विशेषाभावात् । दर्शनस्य तज्जन्मरूपावि-शेषेऽपि तद्य्यवसायनियमाद् बहिरथंविपयत्विभत्यसारम् ; वर्णादाविव उपादानेऽप्यध्यवसायप्रसङ्गात्।" -अष्टर्या०,अष्टस्य ए० १८८। प्रमेयक० ए० १०८। सम्मति० टी० ए० ५९०। "ताद्व्यस्य समानार्थेः तदुत्यक्ते इत्ति हिन्नयात्रिभिः तद्द्वयस्य समानार्थेसमनन्तरप्रत्यवैः, तिव्रतयस्य ग्रुक्ले शङ्के पीताकारज्ञानेन व्यभिचारात् ।"-प्रमेयरक्तमा० २।९१ प्र० मी० ए० २०। प्र० नय० ४।४७। स्थाकराव० ४।४७।

परस्परसदृशत्वात् नो चेत् न यदि परस्परवीक्षणं तासां नैकार्थवीक्षणम् एकस्यार्थस्य महणं न भवेत, तैत्रापि सारूप्यमेव [५६६ ख] महणकारणं तैतु अञ्यभिचारीति भावः ।

कारिकां विष्युण्वन्नाह—सह एकार्थोपनिबद्धदृष्टीनाम् इत्यादि । सह युगपद् एक-स्मिन्नर्थे उपनिबद्धाः दृष्टयो येषां तेषां पुरुषाणां यथार्थानुकरणं तथा अन्योऽन्यानुकरण-५ मवश्यंभावि ततोऽर्थोपलब्धिरिव अन्योऽन्योपलब्धिः । कुतः ? इत्याह—विषयरूपतैव इत्यादि ।

परमतमाशङ्कते-\*"नाकारणम्" इत्यादि । अत्र दूषणमाह-न तर्हि अर्थसारूष्यम् इत्यादि । कुतः ? इत्याह-सत्यपि तस्मिन् अर्थसारूष्ये प्रामाण्यव्यभिषारात् उक्तवा- (उक्तव्या)येन ।

१० नतु सारूप्यमात्रे तद्व्यभिचारः, कारणाच्च तेंद्विशेषोऽव्यभिचारी जायत इति चेत्; अत्राह—कारणाच्च हेतारिप । किंभूतात् ? आलम्बनाभिमतात् अनेन समनन्तरादिनिरासः संवित्तिने वं नैव विशेषान्तरं प्रतिलभतं अन्यत्र तदाकारानुकरणात् कारणा[नु]करणमेष विशेषं लभत इत्यर्थः । भवत्वेवभिति चेत् ; अत्राह—तत्पुनः इत्यदि । नीलत्येष दा(जडा)-त्मनापि सारूप्यम् इति स्वतराम् (सुतराम्) इत्यनेन दर्शयति । ज (तज्ञ)न्मादिकमिप १५ व्यभिचारयत्राह—त[ज्ञ]न्मेत्यादि । कृतः ? इत्याह—समानार्थ इन्यादि । समानः सदशोऽर्थो येषां दर्शनानां तानि तथोक्तानि दर्शनानि तेषां नानकस्त्रन्तानाः तेषु प्रंभवात् समानार्थदर्शनानां सन्तानेषु संभवात् तज्जन्मसारूप्ययोः । तथाहि—पितृशरीरात् जायमानमपत्यशरीरं यथा कदा-चित्तदाकारं तथा तैच्वेतसोऽपत्यचित्तं कदाचित्तदाकारसुपलभयते, [५६७क] जन्यजनकयोः प्रायेण समानर्त्यागादिचित्तव्यवहारप्रसिद्धेः । न चापत्यचित्तं जनकचेतिस प्रमाणम्, इतरथा प्रकृतपुरुषस्य परिचत्तप्रत्यक्षता इति व्याहतमेतन्— अ''शरीरप्रत्यक्षत्वेऽपि न बुद्धिः प्रत्यक्षा, बुद्धिविकृत्ये संश्रयात्' इत्यादि । तथा, समानार्थदर्शनैकसन्तानेषु भिन्ना तेषु (भिन्नेषु) संभवात्तयोः । तथाहि—[नीलात् नीलक्कानं तस्माच्चापरापराणि] नीलक्कानानि जायन्ते तद्रूपाणि, न च तानि तत्रं प्रमाणम्, बहिस्ततोऽप्रवृत्तिप्रसङ्गान् ।

स्यानमतम्—तेभ्यो जन्मैव न तद्र्पता; अर्थापि (अर्थेऽपि) मा न भवेत् । हदयते नीलतया २५ इति चेत्; बोधरूपतया बोधादपि इति समानम् । वितानमात्रेण भवतु न नीलतया इति चेत्; न ; अंशेन जन्यजनकभावप्रसङ्गात् । तथा, पूर्वङ्गानम् उत्तरस्य बोधरूपतया जनकं न नीलरूपतया तथा उत्तरं तथेव जन्यथा (जन्यं स्यादिति) यथा बोधात् तद्र्पता तथा नीलादपि (नीलतापि) स्यात् । अर्थस्य वैयर्थ्यमिति चेत्; सार्थकत्वेऽपि पूर्वदोषानतिष्टत्तिः । यदि वा, निकस्य नानाकारानुकरणं विरुद्धम् दत्युक्तम् ; कथमन्यथा सर्वदिशिङ्गानम् अशेषनीलाकारानुकारि

<sup>(</sup>१) एकार्ये । (२) सारूत्यम् । (३) विषय इति चेत् । द्रष्टव्यम्-ए० १८८ टि० ७। (४) सारू-प्यविशेषः । (५) आदिपदेन सहकार्यधिपतिप्रस्तयां प्राद्यो । (६) तजन्मसारूप्यकक्षणं व्यक्षिणस्तीति । (७) पितृचेतसः । (८) समानदानादिप्रवृत्तिदर्शनात् । (९) जन्मसारूप्ययोः । (१०) पूर्वनीक्षक्षाने । (११) पूर्वनीककानेन्यः जन्मैय उत्तरनीककानानां न तद्व पता । (१२) तद्व पता । (१३) बोधक्रपतामान्नेण ।

20

भवतो भवेत् ? यदि मतम्, आद्यं नीलकानं पूर्वनीलकानमन्तरेण जातं तन्त तस्य नीलता पूर्वकान-नीलताकृता, तथा अन्यत्रापि इति ; तन्त सारम् ; यतः यथासंभवं हेतुफलभावात् । ततः स्थितम्—तज्जन्यसाद्ध्यलक्षणं व्यभिचरतीति । तदव्य (तद्व्य) बसायसहितं न तथी इति चेत् ; अत्राह—तद्व्यवसायहेतुस्वं च तस्य अर्थाकारक्षानस्य व्यवसायकारणत्वं च व्यभिचरति । कृतः ? इत्याह—क्षचिद् इत्यादि ।

[५६७स] नन्वेवं विहर्थस्य अग्रहणमेव प्रकारान्तरासंभवादिति पायसे घृतष्ठवः सौगत-जनस्य इति चेत ; अत्राह-प्रस्थिनियता इत्यादि ।

# [प्रत्यर्थनियता बुद्धिः प्रस्यर्थविषया सती । तज्जनम[सारूप्यतदध्यवसायेषु सत्स्वपि] ॥२३॥

तथा च समानेऽभि अर्थग्रहणे अकारणं चार्थं विषयीक्तर्वतो न कश्चित् व्याघातः । १० संवादस्यः प्रत्यक्षस्यापि व्यतीतस्य अप्रतिभासनात् । अनागतार्थस्य संप्रत्यभावेऽपि विषयतापपत्तेः अविसंवादः व्यवहारात् । अक्षश्चब्दज्ञानयोः स्वार्थप्रतिपत्ति प्रति नान्तर- मुत्प्रेक्षामहे । प्रतिभासमेदस्य वस्तुभेदकत्वाभावात् ।

प्रत्यर्थनियता बुद्धिः। किंभूता ? इत्याह-प्रत्यर्थ इत्यादि । केषु सत्स्विपि ? इत्याह-तज्जनम इत्यादि ।

कारिकार्थं दर्शयति—'समानेऽपि' इत्यादिना । तथा च तेन प्रकारेण अर्थग्रहणे सित अर्थप्रहणेऽकारणं च अर्थं विषयीकुर्वतः संवेदनस्य न कश्चित् प्रत्यक्षादिवाधलक्षणो व्याघातः । संवादो न स्यादिति चेत्; अत्राह—संवादस्य इत्यादि । प्रतिपादितमेतत् । तथापि स्वकारण एवाऽविसंवाद इति चेत्; अत्राह—प्रत्यक्षस्यापि इत्यादि । व्यतीतस्य क्षानात्मनि अप्रति-भासनात् साकृत्यनिषेधात् भाविकारणनिराकरणादिति भावः ।

ननु भविष्यदर्थविषया बुद्धिर्निविषया, तत्काले तेंद्रथस्यासंभवेन तत्राप्रतिभासनात्, तदस्याः कथमविसंवाद इति चेत् ? अत्राह-अनागतस्य इत्यादि । अनागतस्य अर्थस्य भरणादेः संप्रति अरिष्टादिकाले अभावेऽपि विषयतोषपत्तेः अरिष्टलिङ्गजनितबुद्धिगोचरतोपपत्तेः अवि-संवादः । जतः ? इत्याह-व्यवहार इत्यादि ।

नतु भावी चेत् मरणादिः कथं प्राक्प्रतिभासगोचरः ? प्रागनुत्पन्नः 'भावी' इत्युच्यते, २५ अनुत्पन्नश्च खरिवषाणवत् न तद्गोचरः, इतरथा [५६८क] न भावी, वर्त्तमानघटादिवत्, सतो भविष्यदर्थचुद्धिर्निर्विषया इति चेतः; अत्राह—अश्च इत्यादि । अश्च शब्द्योः कार्यभूते वस्तुज्ञाने, शब्दज्ञानग्रहणम् उपलक्षणम् तेन अनागतविषयम् अविश्वदं सर्वं विज्ञानं गृद्धते । तयोः स्वार्थ-प्रतिपत्तिं प्रति नान्तरं भेदमुत्प्रेश्चामहे । एवं मन्यते—यथा भविष्यदर्थः तद्बुद्धिकाले नास्ति,

<sup>(</sup>१) अनुकूलविकल्पोत्पादः तद्ध्यवसायः । (२) व्यभिचारतीति। (३) शुक्ले शङ्के पीतकारज्ञानादुत्प-न्नेन समनन्यरज्ञानेन व्यभिचारीति । (४) सविष्यदर्शस्य ।

तथा प्रत्यक्षार्थः तदेशे नास्ति। निह प्रत्यक्षपरिच्छेद्याः अर्थाः सर्वे तदाधारे आत्मिन व्यवस्थिताः। अतदेशाः परिच्छिद्यन्ते नातत्काला इति किंकृतो विभागः १ भाविनोऽपि स्वकालसत्ताऽनिषेधः, अन्यथा वर्त्तमानो भवेत्। सोऽपि किंचिदपेक्ष्य भावीति। ननु किमुच्यते—'नौन्तरमुच्यते'— 'नान्तरमुदप्रेक्षामहे' इति १ यावता विशदेतरताकृतं तदस्ति इति चेत्; अत्राह—प्रतिभासभेद भ इत्यादि।

स्यान्मतम्-शब्दझानस्य नाविशदत्वात् निर्विषयत्वमुच्यते, किन्तु तद्माह्यसामान्यस्य अवस्तुत्वात्, तद्प्यसद्थेप्रत्ययत्वादिति ; तत्राह-स्वकारण इत्यादि ।

#### [स्वकारणस्वलक्षणस्याप्यन्तर्बहिर्विकल्प्यवत् । परमार्थाविसंवादि न प्रत्यक्षं न लैक्किकम् ॥२४॥

१० प्रमाणाविसंवादकत्वं यथातन्त्वं युक्तम्, प्रतिपत्रभिप्रायाणाभप्रतिष्ठानात् । तद्तु-करणे स्वमतव्याघातात् । धर्मः तत्त्वतः । परम्परयाः नचानर्थविषयैविकल्पेः तत्त्वव्यव-स्थापनम् । केषांचिन्पिध्यात्वेऽपि कथिश्चत् केनचित् तन्त्वव्यवसाय इत्यपि मिध्या विकल्पात् कृतस्तन्तप्रतिपत्तिः ? यतः स्वलक्षणव्यवस्थाऽविसंवादः । तत्त्रः विप्रतिपत्तेः । नापि विकल्पकम्, परमार्थतः अतद्विपयत्वात् । तत एवाविकल्पज्ञानं न व्याख्यात्रभि-१५ प्रायेणापि अविसंवादकम् । बहिः यथाः

स्वकारणं तत्स्वलक्षणं च इति तस्यापि विकल्प (ल्प्य)वत् सामान्यवत् असद्र्थप्रत्ययविषयत्वमवगन्तव्यम् । तदाह-परमार्थः इत्यादिना । परमार्थः क्षणिकनिरंश-परमाणुरूपः तदविसंवादि न प्रत्यक्षम् उक्तन्यायात् , अत एव न लैक्किम् । कुतः १ इत्याह-अन्तर्यक्षिः इत्यादि ।

२० कारिकार्थमाइ-प्रमाण इत्यादिना । तदिवसंवादकत्वं [यथातत्त्वं] तत्त्वानिक्रमेण युक्तम् उपपन्नम् । प्रतिपत्रभिप्रायादिति चेन ; अत्राह-प्रतिपत्रभिप्रायाणामप्रतिष्ठानात् तथा (यथा)तत्त्वं युक्तमिति [५६८ ख] तद्नुकरण(णे) प्रतिपत्रभिप्रायानुकरणेन स्वमतव्याधा- तात् । तदाह-धर्म इत्यादिना । अस्तु यथातत्त्वं तदिति चेन ; अत्राह-तत्त्वत इत्यादि ।

नन्वविकल्पाद् विकल्पत्रासनाप्रवोधः, ततो विकल्पः तस्मात् तत्त्वव्यवस्था इति, अतो २५ विकल्पात् सेति चेत्; अत्राह-परम्पर्या इत्यादि । भवतु तत्त तेपामेव इति चेत्; अत्राहन चानर्थविषयैर्विकल्पैः तन्त्वव्यवस्थापनम् । तेभ्योऽपि परम्पर्या वस्तुप्रतिबद्धेभ्यस्तद्व्यवस्थापनमिति चेत्; अत्राह-मिथ्यात्वेऽपि इत्यादि । मिथ्यात्वेऽपि केषांचित् विकल्पानां
तत्त्वव्यवसायः कथंचित् केनचित् परम्पराप्रतिबन्धप्रकारेण इत्यपि एवमपि मिथ्या,
विकल्पात् कुतः तन्त्वप्रतिपत्तिः यतो यस्याः तन्त्वप्रतिपत्तेः अनुमानभ्रान्तेः सकाक्षात्
३० स्वलक्षणव्यवस्थाऽविसंवादः । 'यतः' इति चाक्षेपे, नैव स्यात् । एवं मन्यते-विकल्पस्य कस्य-

<sup>(</sup>१) 'नान्तरमुख्यते' इति पुनर्किन्तितम् । (२)अन्तरम् । (३) प्रतिसासभेदस्य वस्नुभेदकत्वाभावात् ।

चित् परम्परया अर्थप्रतिबन्धों न ताबदिबकल्पात्'; तेन विकल्पाविषयीकरणात्, ततेः तत्त्वात् सिद्धे (तत्त्वासिद्धे) इच क्षणक्षयादिवत् । नापि विकल्पा[त्] निर्विषया[त्]; तस्यापि तैदन्तरात् प्रतिबन्धसाधने अनवस्था । अथ एकेन विकल्पेन अन्यस्य तेन प्रतिबन्धः साध्यते; अन्योऽन्य-संश्रयः । एतेन विकल्पात्मवेदनात् तत्सिद्धिनिरस्ताः तेनै अर्थापरिच्छेदादिव कल्पदोषाच इति ।

प्रकृतं निगमयन्नाह—तम् इत्यादि । कुतः ? इत्याह—विप्रतिपत्तेः विकल्प इति सम्बन्धः । ५ यदि वा, विकल्पापेक्षया विपरीता विरुद्धा वा प्रतिपत्तिः तस्या इति । विकल्पकं स्वलक्षणतत्त्वा-विसंवादि स्यादिति चेत् ; अत्राह—नापि [५६९ क] इत्यादि । कुतः ? इत्याह—अतद्विषय-त्यात् स्वलक्षणतत्त्वाविषयत्वात् विकल्पकस्य प्रमार्थतः, कल्पनया केवलं परं स्यात् व्याख्या-त्रिभप्रायवशादविकल्पकं तद्विसंवादि इति चेत् ; अत्राह—तत एव विकल्पस्य अतद्विषयत्वादेव । यदि वा, विकल्पे विप्रतिपत्तेरेव अविकल्पप्रतिपत्तेरेव अविकल्पज्ञानं व्याख्यात्रिभप्रायेणापि १० नाविसंवादकम् । कुतः ? इत्याह—बिहः इत्यादि । तदिष कुतः ? इत्याह—यथा इत्यादि ।

एतदेव समर्थयमानः प्राह-प्रत्यक्षमित्यादि ।

#### [प्रत्यक्षं निरूचयापेक्षं न प्रमाणं स्वलक्षणे । सन्निधानेतराभ्याञ्च प्रतिभासभिदा थियः ॥२५॥

प्रत्यक्षं सर्वतो व्याद्यनं वस्तु गृह्णद्षि अनीलादिसमारोपं व्यवच्छिनत्ति, १५ सामान्यः तन्नतत् प्रत्यक्षं न चानुमेयम् । न चः कार्यकारणयोः विषयविषयिणोः विनष्टेतरयोः प्रतिभासाविद्योपात् । नापि विज्ञप्तिमात्रे एतल्लक्षणम् , स्वप्नादौ तल्ल-धणाभावप्रसङ्गात् । सत्यपि स्वप्नादौ कथं तदा चित्तचैत्तानां प्रत्यक्षत्वम् १ कथं च न स्यात् १ निरंशतत्त्वस्य स्पष्टप्रतिभासाभावात् तद्व्यवच्छेदानिर्णयाच यतः अः संर्वेः [प्र० वा० ३।३९] इत्यादि भवेत् ।]

प्रतयक्षं स्वलक्षणे न प्रमाणं किन्तु सामान्ये । कुतः ? इत्याह-निइचयापेक्षं यतो निइचये स्वसामान्ये, इतरथा क्षणिकत्वानुमानमनर्थकमेव । तदपेक्षमि स्वलक्षणे प्रमाणम्; तिर्हि तदपेक्षा(क्ष्य) योगः । तिन्नरपेक्षमेव प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह-सिन्नवे(धान) इत्यादि । स्वलक्षणस्य यत् सिन्नधानं यव इतरदसिन्नधानं ताभ्यां धियः प्रत्यक्षबुद्धेः प्रतिभासिनदा च न तदाकारासान (कारकान) इत्यर्थः ।

कारिकां विष्टुण्वन्ताह—सर्वतः सजातीयाद् विजातीयाद् व्याष्ट्रसम्परहतं वस्तु गृह्णद्वि प्रत्यक्षम् अनीलादिसमारोपं व्यवच्छिनित्त यत्रांशे निश्चयं जनयति इत्यर्थः । यदि तत्रैव प्रमाणं कि स्यात् १ इत्याह—सामान्य इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् नैतत् स्वलक्षणं प्रत्यक्षं न चानुमेयम् प्रत्यक्षाभावे अनुमानामावात् । स्वानुभूते सर्वत्र प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह—नच इत्यादि । व्याख्यातम् । एतदि कृतः १ इत्याह—कार्य इत्यादि । कार्यं ज्ञानं कारणमर्थः तयोः । ३०

<sup>(</sup>१) ज्ञायते । (२) अविकल्पात् । (३) विकल्पान्तरात् । (४) स्वसंवेदन । (५) निर्विकल्पपक्षी-पक्षिस् दोषानुषक्षात् । (६) यीगः सन्निकर्षः योग एव यौगः। अथवा, यौगानिमतः सन्निकर्षः प्रमाणं स्वादिति ।

किंभूतयोः ? विषयविषयिणोः विषयोऽर्थः विषयि ज्ञानं तयोः विनष्टेत्रयोः प्रतिभासाविशे-षात् । सर्वदा [५६९ख] स्थूलप्रतिभासादित्यर्थः । तर्हि बहिः स्वलक्षणस्या (स्य) विचार्यमाणस्य अयोगात्, अन्तः स्वलक्षणमस्तु इति चेत्; अत्राह-नापि इत्यावि । विक्रप्तिरेव नार्थः विक्रप्ति-मात्रं तस्मित्रपि न केवलं बहिः, एतल्लक्षणम् एतस्य परपरिकल्पितस्वलक्षणस्य स्थलणं <sup>९</sup> दर्शनं नापि । नहि ज्ञानपरमाणवः प्रतिभान्ति पुरुषवत् । सुस्वादिनीलादितस्वस्य परेण प्रति-भास इष्यते । अभ्युपगमे वा नीलादिप्रतिभासः किमसत्य इति चेत् ; अन्यत्र कः समादवासः १ कुतद्य 'तद्सत्यता ? प्राह्यत्वेनावभासमात् : तैमिरिकोपलेब्धकेशाद्विदिति चेत् : अत्राह-स्वप्नादावित्यादि । स्वप्न आदि्रयस्य काचकामलाविविश्रमस्य स तथोक्तः तत्र तल्लक्षणाभाव-प्रसङ्गाद् विक्रप्तिदर्शनामावप्रसङ्गात् नापि तन्मात्रेऽपि तल्लक्षणमिति । अयमभिप्रायः-१० यथा विभ्रमे बहिरधीभावः, प्रतिमासेऽपि तथा स्वसंवेदनाभावोऽपि। तत्र परसन्तानस्य असतो-ऽपि प्रतिभासनात् तत्र सत्त्वे, अन्यत्र कः प्रद्वेषः इति विचारितम् । तर्हि प्रतिभासाविद्येषात् बाध्यबाधकभावविरहात् जाप्रदशावत (त ) स्वप्रादावप्यर्थोऽस्ति इति चेत् ; अत्राह-सद्यपि (सत्यपि)विद्यमानेऽपि बाह्यार्थे स्वप्नादी कथं तदा स्वप्नादिकाले चित्तचैत्तानां प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षमाह्यत्वम् ? 'कथं च न स्यात् ?' इति परः प्रन्छिति । तं प्रत्युत्तरं स्पप्टप्रतिभासा-१५ भावात् निरंशतत्त्वस्य इति । हेत्वन्तरमाह-तद् इत्यादि । तस्य विपरीनारोपस्य व्यवच्छे-दोऽभावः तस्यानिर्णयाच्च यतः स्पष्टप्रतिभासात् [५७०क] तन्निर्णया [ब] \*"सर्वे" [प्र०वा० ३।३९] दत्यादि भवेन्। ततः सर्वदा निरंशज्ञानतस्वस्याप्रतिभासनाद् बहिरर्थ-स्य विपरीतस्य प्रतिभासनात् तावन्मात्रं सौगतस्य तत्त्वं प्रसक्तमिति भावः ।

\*"यत्रेव जनयेदेनां वत्रेवास्यं प्रमाणता" इत्यत्र पुनरिष दृषणं दर्शयन्नाह— २० पण्णां घियामित्यादि ।

> [षण्णां धियां सकृद्भावे विवेकानुपरुक्षणात्। सकृद्भावः प्रसज्येत सविकल्पमनोधियाम्॥२६॥

शब्दादिष्विभमतेषु युगपत्सिन्निहतेषु तिद्वज्ञानानां क्रमोत्पत्तां प्रत्येकं पश्चिमव्यवधानात् प्रत्येकं विच्छेदः प्रतीयतः। भावपक्षस्य [बलीयस्त्वादिति चेत्] स एव
२५ रसः ''ततः ''इति कल्पनायाम् तदन्यव्यवच्छेदव्यवसायात्मनां सविकल्पमनोऽश्वज्ञानानाम् तद्विच्छेदप्रतीतो सहभावः प्रसद्येतः। तत्र व ि विच्छेदानुपलक्षणं युक्तम् तदविशेषात् स्पष्टनिर्भासेऽपि ततः तदन्यव्यवच्छेदव्यवसायात्मनां च सहभावः प्रसद्येतः।]
तात्पर्यमिव्मत्र यथाऽनन्तरः परस्य अभ्युपगमः तथा शब्दादिषु युगपत् सन्निहितेषु
तथा षट्बुद्धयो जायन्त इति । तत्र षणणां । कासां ? धियाम् रूपरसगन्धर्यक्षस्यविक३० ल्पन्नानानां भावे । करा ? सकृत् सह । कृतः तद्भावः ? इत्याह-विवेकानुपलक्षणात्

<sup>(</sup>१) नीक्रादिप्रतिभासस्य असत्यता । (२) ''सर्वे आवाः स्वभावेन स्वस्वभावस्थवस्थितेः । स्वभावपर-भावास्था चस्मात् स्थावृत्तिभागिनः ॥''–प्र० वा० । (३) विकस्पषुद्धिम् । (४) निर्विकस्पस्य ।

विवेकस्य कर्कटीभक्षणादौ धिया कालविच्छेदस्य अनिक्चात् । एतद् दूषयम्नाह—सकृद् श्रीवः प्रसारचीत । केषाम् ? सविकल्पमनोधियाम् । समर्थकारणबहुत्वाद् युगपत्कार्यबहुत्व-मनिवार्थम् , तथा च \*'अक्वं विकल्पयतोऽपि गोदर्शनात्' इत्यादि विकथ्यते ।

पण्णां धियां सक्तद्भावे परकीयां बुक्तिं दर्शयन्नाह—शब्दादिषु इत्यादि । शब्दः आदि-र्थेषां रूपादीनां तेषु । किंभूतेषु ? अभिमतेषु युगपत् सन्निहितेषु सत्सु तद्विज्ञानामां शब्दादि- ५ धियां क्रमोत्पत्तीं अङ्गीकियमाणायां प्रत्येकम् एकमेकं प्रति विच्छेदः प्रतीयेत युगपच्छ-ब्दादिप्रतीतिर्ने स्थात् । इतः ? इत्याह—प्रत्येकं पञ्चिमर्व्यवधानात् ।

नैयायिकमतमाशङ्कते सौगतः भावपश्चस्य इत्यादि । तत्र दृषणमाह-स एव रस इत्यादि । तत्र दृषणमाह-स एव रस इत्यादि । तत्र

संप्रत्याचार्यः कारिकां विवृण्वननाह—इति इत्यादि । इति एवं कल्पनायां [५०० स्व] १० सहभावः प्रसक्येत । केषाम् १ इत्याह—सविकल्प इत्यादि । सविकल्पमनश्च अक्षञ्चानानि च तेषाम् । पुनरिष केपाम् १ इत्याह—तदन्यव्यवच्छेद इत्यादि । [अन्यस्य]अन्यतो वा व्यवच्छेदः, तेषां तञ्चानानाम् अन्यव्यवच्छेदः तद्व्यव्यवच्छेदः तस्य व्यवसायो निर्णय आत्मा एव (स्व) भावो यासां तासां च 'संविदाम्' इति पद्घटना, मनोविकल्पानाम् इत्यर्थः । किस्मन् सति १ इत्याह—तद्विच्छेदप्रतीतौ तेषां सविकल्पमनोऽक्षज्ञानानामविच्छेदप्रतीतिर्या तस्यां सत्याम् । निर्ह १५ तद्व्यव्यवच्छेदव्यवसायात्ममंविदामभावे तद्विच्छेदप्रतीतिः । किं ताभिः कर्त्तव्यम् तेज्ञानैरेव तत्य्रतीतिसद्भावादिति चेत्; अत्राह—तत्रेव हि इत्यादि । तत्रे व तास्वेव व्यवसायात्मकसंविन्तिषु सतीपु हिर्यस्माद् विच्छेदस्य अन्यतो व्यावृत्तेरनुपलक्षणं युक्तम् न पुनरिवकल्प-क्रानेषु सत्सु । कृतः १ इत्याद्द—तद् इत्यादि । तेषां न विकल्पज्ञानानां स्वापादिनाऽविद्येषात् ।

नतु[यतः]स्पष्टनिर्भासाऽन्यविकल्पज्ञानानि इति, [त]त एव तदुपलक्षणमिति चेतः, अत्राह- २० स्पष्टनिर्भासेऽपि इत्यादि । ततः तद्नयवच्छंद्व्यवसायात्मनां च सहभावः प्रसज्येत इति ।

स्यान्मतम्-पण्णां धियाम् अनन्तरमेकं सविकल्पमनोक्कानं तद्वय (तद्ध्य) वसायि जायते, ततोऽयमदोष इति; तन्नः अनेकान्तप्रसङ्गादिति प्रतिपादितम् ।

एतदेव दर्शयन्नाइ-स्पष्टस्य इत्यादि ।

#### [स्पष्टस्यालातचकादेविभ्रमस्यापि वीक्षणात् । स्वलक्षणोपलञ्जीनां नैकक्षणिकदर्शनम् ॥२७॥

२५

प्रतिक्षणं निरंशक्षणिकपरमाणुषु प्रत्यक्षेषु परस्परासम्प्लवे कुतश्चक्रश्रान्तिः ? सा च मवन्ती कथमनेकान्तसिद्धिर्न मवेत् तदुपलम्भानुपलम्भयोविरोधात् ।]

भिन्नप्रक्रमः अपिशब्दः, ततो न केवलम् अन्तरेकविकल्पविभ्रमस्य अपि तु स्पष्ट-स्यापि अलातचकादेः [५७१क] विभ्रमस्य बीक्षणात् 'अनेकान्तसिद्धिः' इत्युपम्कारः। ३०

<sup>(</sup>१) सविकल्पमनोआज्ञानैरेव ।

नतु प्रतिपरमाणु प्रतिक्षणं संविदां भेदान् नैकं चित्रम् अलातचकज्ञानमिति चेत्; अत्राह्-स्वलक्षणोपलब्धीनाम् इत्यादि । नैकक्षणिकपरमाणुदद्दीनं विभ्रमः अति[प्रसङ्गात्] ।

'प्रतिक्षणम्' इत्यादिना [कारि] कार्थमाह-क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणम् । केषु ? निरंशक्षणिकपरमाणुषु प्रत्येकम एकं परमाणुं प्रति प्रत्यक्षेषु दर्शनेषु प्रस्परासंप्लवे एव (एक) चित्रभ ज्ञानाभावे कुतः चक्रभ्रान्तिः न एकैकै। नु(काकार) दर्शनं चक्षु (चक्र) दर्शनं नाम इति भावः ।
सा च चक्रभ्रान्तिर्भवन्ती जायमाना कथम् अनेकान्तिसिद्धिः अनेकान्तप्रतीतिर्न भवेत् ?
भवेदेश । अथ अपरदेशोपसर्पिणाम् अल्यातक्षणानाम् अन्योऽन्यविवेकानुपलम्भेऽपि सर्वसाधारण (ण)भासुरतामात्रदर्शनात् चक्रभ्रान्तिरितिः तत्राह्—तदुपलम्भ इत्यादि । तेषाम् अल्यातस्वलक्षणानां
भासुरतामात्रेण य उपलम्भः यद्य परस्परविवेक [क् ]पेण अनुपलम्भः तयोः विरोधात्
१० एकस्य दृश्येतरताप्राप्तेः अनेकान्तिसिद्धिरिति ।

न केवलम् अनन्तरविधिना अनेकान्तसाधनम्, अपि तु तदन्तरेणापि इति दर्शयन्नाह-प्रतयक्षात् इत्यादि ।

## [प्रत्यक्षाबानुमेयादेः अन्येऽर्था मदगोचराः । इत्यागमाविसंवादि ज्ञानं स्याद्वादशंसनम् ॥२८॥

१५ परिगणितप्रमाणवृत्तिनिवृत्त्योः अर्थतन्त्वासिद्धिः अनेकान्तमपंक्षते । प्रत्यक्षं तत्रः । प्रत्यक्षप्रमिताद्र्यात् स्याद्वादस्य स्याद्वादि इत्यादि शासनस्य इांसनं । तद्वंतरदृतु (तद्तु) क्रुद्धात्तस्य । तथा अनुमयादेश्च अनुमानगम्यम् अनुमयं प्रतिक्षणपरिणामादिकम् आदिर्यस्य चित्तादिगोचरस्य स तथाक्तः तस्माच्च स्याद्वादद्यां सनम् । अन्ये प्रत्यक्षानुमेयादिवहिर्भूता अर्थाः । कि भृताः ? मदगोचराः [५७१ २० ख] अस्मादशां दर्शनाविषयाः केवलं योगिगम्याः सन्नि वेद्य (मन्ति विद्य)न्त इति एवम् आगमाद् यद् अविसंवादिज्ञानं धर्मादिविषयं तदिष तच्छंसनिमिति । कि बहुना उक्तेन, उन्मि[वि]तमपि अनेकान्तमन्तरेण नास्तीति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह-परिगणित इत्यादि । सीगतादिभिः यानि परिगणितानि प्रमाणानि तेषां या वृत्तिः विधिमाधनाय प्रवृत्तिः या च कृतिहचत निषेध्यान्निवृत्तिः तयोः ३५ अर्थस्य चेतनेतररूपस्य तत्त्वं विधिप्रतिपेधात्मकत्वं तस्य सिद्धिः अनेकान्तमपेक्षते प्रत्यक्षं (क्ष)वृत्तेः अर्थतत्त्वसिद्धिः । तद्येक्षां कथयन्नाह-प्रत्यक्षम् इत्यादि । कृतः ? इत्याह-तत्र इत्यादि । तत्र प्रत्यक्षे इत्यर्थः ।

तथाहि इत्यादिना तदेव दर्शयति । [तथाहि-

₹०

अविकल्पमसत्कल्पमज्ञेयं स्वलक्षणम् । अवाच्यं केवलं नेति तथा च प्रतिपादितम् ॥२९॥

<sup>(</sup>१) एकेकस्य आरस्य चक्रभागस्य । (२) चश्चच उन्मीसनमपि ।

चित्तानां स्वरूपस्य कथन्न स्वतः सिद्धिः ? अञ्यवसायात्मकत्वात् , तादृशां परतस्य न । न च नित्यस्य कादाचित्कदर्शनं युक्तम् , तद्दर्शनस्य ,परिणामाविनाभा-वात् । नापि "तिद्विषयं प्रत्यक्षमञ्यवसायात्मकमिति परकल्पनमनुभवविरुद्धम् , तद्-भ्रान्तिविरोधात्। सर्वत्र "विरोध" तदात्मकं तत्त्वम् एकान्त "]

अविकल्पं 'प्रस्यक्षम्' इत्यनुवर्त्तते। तिर्कभूतम् १ इत्याह-असस्कल्पम् 'अस्ति' ५ इति कल्पनारहितमेतद् अर्थभेदाभेदैकान्तार्थप्राहकं विकल्पकम् । ततः किम् ? इत्याह-स्वल-क्षणमज्ञेयम् । केवलमवाच्यं तत् इति चेत् ; अत्राह-अवाच्यं केवलम् इति एवं नैत्येव यु (वमु) क्तम् , न केवलमन्नैव उक्तम् अपि तु अन्यत्रापि इति दर्शयन्नाह-तथा च [प्रति-पादितम्]।

किं प्रतिपादितम् १ इत्यत्राह-स्वरूपस्य इत्यादि । स्वरूपस्य आत्मनः स्वतः १० सिद्धिः चित्तानां निरंशसंवदनानां न कथं न । कुतः ? इत्यत्राह-अव्यवसायात्मकः [कत्वात्] तेषां व्यवसायस्त्रभावस्याभावात्। परतः स्यादिति चेत् ; अत्राह्-प्रतश्च ज्ञानान्तरा न पि (रादिप)तथा न, ताद्यां निरंशानां प्रतिभासाभावादिति भावः । भेदैकान्तस्यापि प्रतिभासो [५७२क] नास्तीति दर्शयन्नाह-न च इत्यादि । नैव नित्यस्य आत्मादेः कादाचित्कदर्शनं युक्तम् । कुतः १ इत्याह-तद् इत्यादि । तस्य दर्शनस्य परिणामाविनाभावात् । परिणामः १५ तस्य स्यादिति चेन् ; अत्राह-नापि इत्यादि ।

ननु विचारयतोऽपि तर्कान्तविषयं निर्णयाध्यक्षं न निवर्तत इति चेत्; अत्राह-तद् इत्यादि । स तदेकान्तो विषयो यस्य तत्तद्विषयम् । किम् १ प्रत्यक्षम् । किंभूतम् १ इत्याह-अन्यवसायात्मकम् इति एव (वं) पर्कल्पनमनुभवविरुद्धम् , अनेकान्तस्य अनुभवे प्रतिमास-नात । भ्रान्तिरियमिति चेत् ; अत्राह-तद् इत्यादि । तस्य अनेकान्तप्रतिभासस्य भ्रान्ति- २० विरोधात्। अर्थैकान्तवद् अनेकान्तस्यापि अप्रतिभासनात समानं चोवमिति चेत्; अत्राह-सर्वत्र इत्यादि । भवतु तैत्प्रतिपत्तिः, तथापि विरोधान्त युक्तमिति चेतः; अत्राह्-विरोध इत्यादि । ततः किम ? इत्याह-तदात्मकम् अनेकान्तात्मकं तत्त्वम् । कुतः ? इत्याह-एकान्त इत्यादि ।

तत्त्वमधाच्यमिति चेत् ; अत्राह्-कथंचिद् इत्यादि ।

[कथञ्चिदिष्टं तत्त्वस्याबाच्यत्वं न सर्वथा। विज्ञप्तिमात्रे का कस्योक्तिश्चार्थिकियास्थितिः ॥३०॥

आस्तां तावत्''']

कथंचित् सकृत् अस्तित्वादिति (त्वादि) धर्मप्रतिपाद्नप्रकारेण अवाच्यं (चयत्वं) तस्यस्य इष्टम् । सर्वथाऽवाच्यमिति चेत् ; अत्राह-सर्वथा इत्यादि । वाच्यं तर्हि तस्व-मिति चेत्; अत्राह-विज्ञप्तिमात्रे इत्यादि । निरंशज्ञानमात्रे नैरात्म्ये च का कस्य पदा ३०

<sup>(1)</sup> स्वलक्षणम् । (२) अनेकान्सप्रतिपश्चिः ।

र्थस्य उक्तिः ? सर्वस्यास्य विचार्यमाणस्यायोगात् इति भावः। दूषणान्तरमाह-का अर्थिकिया इत्यादि । सर्वत्र तदेकान्ते का न काचिद्धेकियायाः कारकज्ञापक[रूपायाः] स्थितिः ।

कारिकां व्याचघ्टे-आस्तां तावत् इत्यादिना । [५७२ ख] सर्वे सुगमम् ।

एवं शब्दस्वरूपं निरूप्य अधुना तदाश्रितनयात् दर्शयितुम् अन्त्ययृत्तमाह-भेदैः
५ इत्यादि ।

[भेदैः शंब्दार्थभेदं नयन् स वाच्यः कारकादिस्वभावैः, अभिक्रढोऽस्तु नयोऽभिक्ष्ढिविषयः पर्यायशब्दार्थभित् । इत्थमभूतनयः कियार्थवचनः स्यात्कारमुद्राङ्कितः । तत्त्रमितोंऽशः कथंचन पृथगिति संविदुः तत्त्वदर्शिनः (?)॥३१॥]

१० भेदै: विशेषैः दाब्दस्य अर्थः व्यक्षनपर्यायः तस्य भेदं नानात्वं नयन् तत्प्रति-पत्तत् प्रायत् (पत्तिं प्रापयन्)वाच्यः कथनीयः । किंभूतैः भेदैः १ इत्याह-कारक ईत्यादि । अभिकृदं दर्शन्नाह-अभिकृदिविषयोऽभिकृदनयः इत्यर्थः । किंभूतः १ इत्याह-पर्याय इत्यादि । पर्यायैः दाब्दार्थभित् । इत्थंभूतं कथ[य]न्नाह-इ[त्थम्]भूत[ः] बाच्यः ।

<sup>(</sup>१) ''इच्छइ विसेसियतरं पच्चुप्पण्णो णभो सहो।''-अनु० ४ द्वा०। आ० नि० गा० ७५७। विशेषा० गा० २७१८ । ''लिङ्गमंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दः।''-स० यि० १।३३ । ''काल-कारकलिङ्गानां भेदाच्छब्दोऽर्घभेदकृत् । अभिरूडम्तु पर्यायैरिग्यम्भूतः कियाश्रयः ॥''-लन्नी० इस्तो० ४८ । शब्दपृष्टतोऽर्थप्रहणप्रवणः शब्दनयः, लिङ्गमंख्याकालकारकपुरुषापप्रहप्यभिचारनिवृत्तिपरःवात् ।''-श्रवकार द्यी० सत्यरू०। त० रूखो० पू० २७२। नयवि० रूखो० ८४। न्यायकुमु० पू० ६३९। प्रमेयक० पू० ६७८। सम्मति० टी० पृ० ३१२। नयचक्रमा० ४०। तस्वार्थसा० पृ० १०७। प्र० नय० ७।३२, ३३। स्या० स० पृ० ३१३। जैननकंभा० पृ० २२। (२) "व थूओ संकमणं होड् अवत्यूनए समसिरूडे।"-अनु० ४ द्वा०। आठ निर्वे गार्व ७५८। विशेषार्व गार्व २७२०। "स स्वर्धेष्वसंक्रमः समिलस्टः"-तत्त्वार्थाधिर भार्व १।३५। "नानार्यसमभिरोहजात् समभिरूतः।"-स० सि० १।३३। "अथवा यो यत्राक्षिरूतः स तत्र समेख आसि-मुख्येतारोहणात् समभिरुवः।"-त० वा० १।३३। "समभिरुवः एवं मखेकीमावेन आभिमुख्ये एक एव रूपादिरर्थ एवेति या ज्ञाना (?) समिक्षक्यः।"-नयचक्रबृ० प० ४८३ ल । "पर्यायशब्दभेदेन भिक्षार्थ-स्याधिरोहणात् । नयः समभिरूडः स्वात् पूर्ववश्वास्य निश्चवः॥''-त० श्ली० पृ० २७३। नयवि० स्ली० ९२। प्रमेयक० पृ० ६८०। सन्मति । टी० ३१३। नयच० गा० ४१। तस्वार्थसा० पृ० १०७ । प्र० नय० ७।३६। स्या० म० १० ३१४। जैनतर्कभा० १० २२। (३)"वंजण अत्य तदुभयं एवंभूओ विसेसेइ"-अनु० ४ द्वार । आ० नि० गा० ७५८ । विद्योपा० गा० २७४३ । "व्यक्षनार्थयोरेवम्भूतः ।"-सत्त्वार्थाधि० भा० १।३३ । ''येनारमना भूतः तेनेवाध्यवस्ययति इत्वेवम्भूतः अथवा येनारमना येन ज्ञानेन भूतः परिणयः सेनेव अध्य-बसाययित ।"-स॰ सि॰ १।३५ । भवकाटी० सन्त्र० ए० ९०। जयभ० ए० २९ । "तरिक्रयापरिणामोर्ज्यः तथेवेति विनिश्चयात् । एवम्भूतेन नीयेत क्रियाम्तरपराङ्गुसः ॥"-त० श्लो० पू० २७४ । नयवि० श्लो० ९४। प्रमेयक० पु० ६८०। सन्मति० टी० पृ० ३१४। नयचक्र० गा० ४३। तस्वार्थसा० पृ• १०७। प्र० नय० ७।४०। स्था० म० पृ० ३१५। जैनतर्कमा० पृ० २३ । (४) कारकादिस्वभावेः ।

किंभूतः ? इत्याह—कियार्थवचनः एतेषां क्रमेण उदाहरणानि ने य प्र वे श क प्र क र णा दवगन्तव्यानि । को वयः (नयः)को वाऽन्यः ? इत्याह—स्यात्कार ईत्यादि । परो दुर्णय इति गम्यते। तत्प्रमितः तेन सम्यक्नयेन प्रमितः अर्थोद्याः कथंचन न सर्वात्मना स्वारा (स्वाधा)-रात् पृथक् इत्येवं तत्त्वदर्शिनः तीर्थकरादवः संविदः ।

> इति सि द्धि वि नि इच य टीकायाम न न्त वी ये विरचितायां शब्दनयसिद्धिः एकादशमः प्रस्तावः ॥छ॥

<sup>(</sup>१) कथियस्थयान्सर्गतनयप्रवेशकप्रकरणात् । (२) सुद्राङ्कितः इति शेषः । ९३

#### [द्वादशमः प्रस्तावः]

#### [१२ निक्षेपसिद्धिः]

नयानन्तरं तत्फळत्वामिक्षेपान् दर्शयितुं मुखवृत्तमाह-निक्षेपोऽनन्तकल्प इत्यादि ।

['निक्षेपोऽनन्तकलपइचतुरवरविधः प्रस्तुतव्याकियार्थः', तत्त्वार्थज्ञानहेतुद्वीयनयविषयः संशयच्छेदकारी। शब्दार्थप्रत्ययाङ्गं विरचयित यतस्तद्यथाशक्ति भेदम् , बाच्यानां वाचकेषु अृतविषयविकल्पोपलब्धेस्ततः सः ॥१॥]

धर्मिण कचिद् धर्माणां नयाधिगतानां निश्चेपणं योजनम् अध्यारोपणं निश्चेपः । स कतिविधः १ इत्याह—अनन्तकल्पः अनन्तमेदः तद्विषयानन्त्यात् ; कथमन्यत्र चतुर्विधो निश्चेप उक्तः १ इत्याह—चतुरवरविधः चक्तारो नामस्थापनाद्वव्यभावलक्षणेः अवर (रा अ) वान्तररूपा विधा भेदो यस्य स तथोक्तः । सः किंप्रयोजनः १ इत्याह—प्रस्तुनव्याक्रियार्थः । १० प्रस्तावगतं वस्तु प्रस्तुनं [५७३क] तस्य विशेषण अनिष्टनिवृत्त्यादिलक्षणेन आ समन्तात् करणं व्युत्पादनं व्याक्रिया तस्मै तदर्थः । कृतः १ इत्याह—नक्त्वार्धज्ञानहेतुः यतः तक्त्वार्थो जीवादयः तेषां ज्ञानं तस्य हेतुः कारणम् । निहं शब्दादिनिश्चेपमन्तरेण शब्दादिभ्योऽ-र्थप्रतीतिः । स किं कारणः १ इत्याह—द्वयनयविषयः नन्यत्र (अयमत्र)भावः—द्वयोपलिश्च-तान्नया[त्] द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकरूपादि (द)न्यतो न भवति किन्तु तत् एव इति तद्विषय १५ इत्युच्यते । न केवलं त[क्त्वार्थज्ञानहेतुरोव, अपि तु संशायच्छेदकारी विपर्ययादिव्यवेच्छेदो-पलक्षणमेतत् । पूर्वेण तत्त्वार्थज्ञानहेतुराव, अनेन समारोपव्यवच्छेदहेतुता उक्ता इति विभागः ।

4

<sup>(</sup>१) "विस्तरेण लक्षणतो विधानतरचाधिममार्थं न्यासो निक्षेपः।"-तत्वाधीधि० मा० ११%। "णिच्छए णिणण स्विवि सि णिक्सेवो।"-धवला टी० सत्प्ररू०।(२) "मः किमर्थः ! अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतिस्रू पणाय च।"-स० सि० ११%। लघी० न्ववृ० श्ली० ७६। "अध किमिति निश्लेपः कियते इति चेत् ; उच्यते-विविधाः श्लोतारः अन्युत्पन्नः अवगताशेषविवश्चितपुर्धः एकदेशनोऽवगतिविवश्चितपुर्धं इति । तत्र प्रथमोऽच्युत्पन्नत्वाक्षाध्यवस्थाति विविध्वतपुर्ध्यथम् । द्वितीयः संशेते कोऽधीऽस्य प्रदस्याधिकृत इति, प्रकृतार्थादन्यमर्थमादाय विपर्यस्पति वा। दितीयवन्तृत्वायोऽपि संशेते विपर्यस्पति वा। तत्र प्रचन्यस्थापनः पर्यापार्थिको मविन्तिश्लेषः ; अन्युत्पन्तन्युत्पादनमुखेन अप्रकृतिराकरणाय । अध द्रव्यार्थिकः ; तद्दारेण प्रकृतिकृत्वायार्थाः अशेषितिश्लेषा उच्यन्ते व्यतिरेकधर्मतिर्णयमन्तरेण विधितिर्णयावुत्पत्तेः । द्वित्रीयृत्तीययोः संशयविनाशायाशोषिकश्लेपकयनम् । तयोरेव विपर्यस्यतोः प्रकृत्वार्थावधारणार्थं तिश्लेपः कियते । उक्तं हि-अवगर्यणवारणद्वं प्रदस्स परूवणाणितित्तं च। संस्यविणासणद्वं तवस्यवधारणार्वं च॥"-ववस्रा टी० सद्यरू पृ० ३०। (३) "जत्य य जं जाणेजा निक्सेवं निक्सिवे निरवसेसं । जत्य वि अ व जाणेजा चडक्रगं निक्सिवे तत्य ॥"-अनु ० स्० ८। (४) तत्वार्यसृत्रादी । (५) "नामस्थापनादृत्वभावतस्तन्त्रम्यासः ।"- त० स्० ११%।

त[ज जानहेतुः इतः १ इत्याह-शब्दार्थपत्ययाक्षम् इति शब्दातु (त्) कारणाद् अर्थस्य घटादेर्पाहकः यः प्रत्ययः तस्याक्षं निमित्तम् । एतदपि कृतः १ इत्याह-विरचयित यतः । कम् १ भेदम् । कथम् १ यथाशक्ति । केषाम् १ वाच्यानाम् अभिधेयानाम् । क १ वाचकेषु । यत एवं ततः प्रतिपत्तः पुरुषस्य श्रुतविषयविकल्पोपपच्धेः उपयोगं निक्षेप इति ।

अस्यानि (अस्मान्नि) बन्धनस्थानादर्थानादाय व्युत्पादयन्नाह-स्यास इत्यादि ।

[न्यासः समासतो नामस्थापनाद्रव्यभावतः। व्यासतोऽङ्गप्रविष्टाङ्गबहिःश्रुतविकल्पकः॥२॥

यस्य कस्यचित् अनिर्दिष्टविशेषस्य निमित्तान्तरानपेक्षं संझाकर्म नामं। व्यस्तसमस्तैकानेकजीवाजीविषयतोषपत्तेः। निमित्तान्तरं पुनः जातिः द्रव्यं गुणः क्रिया। १०
स्थापना सद्भावासद्भावभेदंन। तत्रः किमनयेति सौगतः, सोऽयं घोटकारूढोऽपि
विस्मृतघोटको जातः। अतोऽन्या असद्भावस्थापना। विविधितासाम्प्रतिकपर्यायविशेषस्थितिर्द्रव्यनिक्षेपः। आगमः तर्थवोपयोगपरिणामलक्षणो भावनिक्षेप इति। स
व्यासतोऽनन्तविकल्पः तद्भेदः चेतनेतरः सकलः

न्यासो निक्षेपः समासतः संक्षेपेण नामस्थापनाद्रव्यभावतः एतानाश्रित्य भवति १५

(१) निबन्धनस्थानं मूलसूत्रमिति यावत् । (२) ''नाम संज्ञाकर्म इत्यनर्थान्तरम्''-तस्यार्थाधि० भा० ११५१ ''अतद्गुणे वस्तुनि संब्यवहारार्थं पुरुषकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकर्म नाम ।''-स० सि० ११५। त्त० वा०, त० श्लो० १।५। विशेषा० गा० ६५। जैनतर्कमा० पृ० २५। बृहत्कल्पमा० गा० ११। (३) तुलना— ''किञ्चिद्धि प्रतीतमेकजीवनाम यथा डिन्थ इति, किञ्चिदनेकजीवनाम यथा यूथ इति, किन्चिदेकाजीवनाम यथा धट इति, किञ्चिद्नेकार्जायनाम यथा प्रासाद इति, किञ्चिदेकजीव-एकाजीवनाम यथा प्रतीहार इति, किञ्चिदेक-जीवानेकाजीवनाम यथा काहार इति, किश्चिदेकाजीव-अनेकजीवनाम यथा मन्दुरेति, किश्चिदनेकजीवाजीवनाम बधा नगरमिति प्रतिविषयमवान्तरभेदाद् बहुधा भिद्यते संब्यवहाराय नाम लोके।"-त० इलो० पृ० ९८। (४) तुस्त्रनः-"नाम्नो वन्तुरभिप्रायो निमित्तं कथितं समम् । तस्मादम्यतु जात्यादि निमित्तान्तरमिष्यते ॥''-त० श्लो० ए० ५९। (५) ''यः काष्टपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स्थापनाजीवः। देवताप्रतिकृतिवद् इन्द्रो रुद्रः स्कन्द् विष्णुरिति ।''–तस्वार्योधि० भा० १।५। ''काष्टपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।"-स० सि० ११५। "उं पुण तयन्यसुण्णं तयन्त्रियाएण तारिसागारं । कीरइ व णिरागारं इसरमियरं व सा उवणा ॥"—विद्येषा० ऋ० २६। "सब्भावमसब्भावे उवणा पुण इदंकेतुमाईया । इत्तरमणित्तरा या ठवणा णामं तु आवकहं ॥''-बृहत्क० भा० गा० १३ । ''सजावस्थापनया नियमः, असद्भावेन वाध्तप्र्वेति स्थूणेन्द्रवत्।"-नयचक्रकृ० लि० पू० ३८१। जैनतर्कभा० ए० २५। "आहिदणामगस्स अण्णस्स सोयमिदि द्ववणं ठवणा णाम । सा दुविहा सब्भावासब्सायद्ववणा चेदि । तत्थ भागारवंतप् वन्थुम्मि सन्भाषद्वव्रणा तन्त्रिवनरीया असन्भावद्ववणा।"-धवलाटी० सत्प्ररू०। त० वस्रो० पू० १११। (६) "अनागतपरिणामविशेषं प्रति गृहीतामिमुख्यं द्रम्यम्, अतद्रवं वा।"-त० वा० १।५। त० स्त्रो॰ प्र० १११ । बृहत्क० सा० गा० १४ । विशेषा० गा० २८ । जीनतर्कमा० प्र० २५ । सा० नि० सक्रय पूर्व १ (७) "वर्तमानतत्पर्यायोगलक्षितं ज्ञावं भावः।"-स० सि०, त० वा० ११५। त० स्रो० प्रव ११३ । बृहत्कव माव गाव १५। आव निव महत्वव पृत्र ९।

इति व्यासतो विस्तारतः अङ्गप्रविष्ट-अङ्गबहिःश्रुतिविकल्पकः। आ ना रा दी नि अङ्गानि तेषु प्रविष्टं तदन्तर्भृतम्। बच्छुतम् अङ्गेभ्यो बहिः श्रुतं तस्य विकल्पा भेदा यस्य स तथोक्तः।

कारिकां व्याच्छे-सस्य इत्यादिना । [५७३ स] यस्य कस्यचित् चेतनस्य इतरस्य ५ वा अनिर्दिष्टविशेषस्य संज्ञाकर्म । किम् ? नाम । किंभूतम् ? इत्याह-निमित्तान्तरानपेश्वम् यस्य तैत्कर्म क्रियते तत्तस्य निमित्तं ततोऽन्यझा (त् जा) त्यादिकं तैदन्तरम् , तस्मिन् अनपेक्षा यस्य तत्तथोक्तम् । तस्य नाम्नो भेदं दर्शयमाह-व्यस्त इत्यादि । अदव चो (अतशचो)दाहार्थ (यै) 'नाम' इति सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह-व्यस्तवच समस्तवच एकवच अनेकवच ते एव जीवाः(जीवाजीवाः) ते विषयो(या) यस्य तत्तयोक्तम् तस्य भावः तत्ता तस्याः उपपत्तेः । तथा १० [व्य]स्तजीवविषयतोपपत्तेः, अयं मांसपिण्डो देवदत्तः अयं देवदत्त इत्यादिवत्। समस्त-जीवविषयतोपपत्ते:, एते सर्वे गर्गादय इत्यादिवत् । एकजीवविषयतोपपत्तेः, नाभेयः पुरुदेव इत्यादिवत् । अनेकजीविवयतोपपत्तेः अयं हित्यः अयं हिवत्यः अयं जिनवृत्त इति चत्वारो जीवभेदाः । तथा व्यस्ताऽजीवविषयतोपपत्तेः \* "स्(सः)" [जीनेन्द्र० १।३।२] \* "नुत्य(नुवा)" [जैनेन्द्र० ४।४।४] \* "क्यच(क्यिक्)" [जैनेन्द्र० ५।२।१४२] इत्यादि । समस्ताजीवविषय-१५ तोपपत्तेः \*"भृवादयो धुः" [जैनेन्द्र० १।२।१] इत्यादिवत् । एकाजीवविषयतोपपत्तेः आकाशं कालो धर्मः अधर्म इत्यादिवन् । अनेकाजीवविषयतोपपत्तेः "तौ सत्" [जैनेन्द्र ० २।२।१०५] इतिवत् । एतेऽपि चत्वारो विकल्पौः । किं पुनः निमित्तान्तरं यदनपेश्नं तदु-च्यते १ इत्याह-निमित्तान्तरं पुनः इत्यादि । 'गौः' इत्येवमादौ जातिः" । 'दण्डी' इत्येव-मादी द्रव्यम् । 'शुक्रः पटः' इत्यादी गुणः । 'पाचकः' इत्यादी क्रिया । जत्यादिहारेण २० अन्यत्र शब्दवृत्तेः ।

'नतु जात्यादो वर्तमानः शब्दो यदि निमित्तान्तरमपेक्षते ; अनवस्था[५७४ क] । इच (स्वतः) तत्र वर्तते ; अन्यत्रापि तथैव वर्त्ततां किमन्यनिमित्तवृत्तिकरूपनया' इति चेत ; न ; उमयथापि शाब्दव्यवहारस्य दर्शनात् । एवं चोवयतापि प्र क्षा क रे ण प्रत्यस्कानमाञ्चता-पेक्षया बहिरथे प्रत्यक्षव्यपदेशः क्रियते, नान्यथा अतिप्रसङ्गात् । अत एव अक्षात्रितत्वोपलक्षित-२५ वैश्वयापेक्षया क्षानेषु प्रत्यक्षव्यपदेशः क्ष'तद्शः'' [हेतुबि० पृ० ५३।] इँत्यत्र धर्मे अंशशब्दः न किंचिदपेक्ष्य क्रियते । यदि च, क्ष'शब्दाः सङ्के तितं प्राहुः'' [प्र०वा० ३।९१] स च सङ्के तो व्यवहारिजनायत्तः, व्यवहारिण एव जानन्ति किं तत्र भवतः प्रयासेन ? तद्शुसारि-णा केवलं भवता भाव्यं [व्य]वहारे अत्य(अध्य)क्षादिचिन्तापि दूरोत्सारिता स्थात् यदि भवदनुसारिणो व्यवहारिणः, ते च शाव्य उभयथा दृश्यन्ते इति यत्किचिदेतत् ।

३० स्यादेतत् जात्यादिद्वारेण बिशेषे शब्दनिश्चेपः किमामा स्यात् १ 'स्थापनानामा' इति, अन्य-शब्दस्य अन्यत्रारोपाद् अईच्छब्दस्य असद्भावस्थापनावत् । अत एव नामानन्तरं स्थापनाविदेशः ।

<sup>(</sup>६) नाम क्रियते । (२) निमित्तान्तरम् । (३) अजीवस्य । (४) गोत्वजातिः । (५) वृज्यव्ययम् । (६) पथनक्रिया । (७) ''तर्दशो ही तद्धमं एव ।''–हेतुबि० ।

नामानन्तरं स्थापनाभेदमाह—स्थापना इत्यादिना । कुतः १ इत्याह—सद्भाव इत्यादि । सद्भावस्थापना(नां) व्यावच्टे तत्र इत्यादिना । किमनया प्रयोजनम् अन्य यात्ति (थाप्ति) तया इति सौगतः ; सोऽयं घोटकारूढोऽपि विस्मृतघोटको जातः । स्वयं विहर्श्यसद्दशे ज्ञाने 'तद्व्यवहारप्रवर्त्तनातृ । असद्भावस्थापनामाह—'अतोऽन्या' इत्यादिना । विकल्पाकारे अर्थ-सद्दशे अर्थव्यवहारं प्रवर्त्तयन् यदि नामनर्थिकां त्र्यात् तथैव परिहर्त्तव्यः ।

द्रव्यनिक्षेपमाह-द्रव्य इत्यादिना । कः १ इत्याह-[५७४ख] विविधतद्वासी असाम्प्रतिकोऽनागतः पर्यायविशेषक्व तत्र स्थितिर्यस्य स तथोक्तः ।

> दृश्ये प्राप्यसमारोपं कुर्वन् वित्यक्षमानता । निमित्तं द्रव्यनिक्षेपं कः क्षेप्तुं क्षमते जनः ॥

तद्भेदमाह-आगम इत्यादिना ।

भावनिश्चेपमाह—तथोपयोग इत्यादिना । तथैव विविश्वतप्रकारेणैव उपयोगो व्यापारः परिणामो लक्षणं यस्य स तथोक्तः 'आगमनाआगपप्रभेदः' इति अनुवर्त्तते भावनिश्चेप इति । किं चत्वार एव भेदा निश्चेपम्य ? न, इत्यादि (त्याह—)म निश्चेपो व्यासतोऽनन्तविकल्पः प्रतिपत्तव्यः । कुतः ? इत्याह—तद्भेद इत्यादि यतः । एतदिप कुतः ? इत्याह—चेतनेतर इत्यादि । पुनरिप कुतः ? इत्याह—सकल इत्यादि ।

एतदेव अनन्तरं दर्भयन्नाह-भाव इत्यादि ।

[भावः पर्यायार्थिकस्य शेषा द्रव्यार्थिकास्त्रयः। प्रस्तुतव्याकियार्थः कियन्ते[तत्त्वदर्शिभिः]॥३॥

पर्यायमात्रं, '''तथा द्रव्याधिकस्य प्रत्येतव्यः नाम '''सर्वथा शुद्धस्य अशुद्धस्य व द्रव्यस्यैवोपलव्धिः ।] २०

भावः भावनिश्लेषः [पर्यायार्थिकस्य] शेषा निश्लेषाः द्रव्यार्थिक(काः) कियन्ते । [कति ?] इत्याह-न्नयः । कुनस्तेऽभ्युपगम्यने (न्ते) ? इत्याह-प्रस्तुत इत्यादि ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-पर्यायमात्रम् इत्यादि । राजपर्थाकृतमेतद्नेकधा । तथा तेन प्रकारेण द्रव्यार्थिकस्य प्रत्येतव्ये(व्यः)निश्लेपः। कृतः १ इत्याह-नाम इत्यादि । निह पर्याय-मात्रे तत्संभवः । न खलु द्रव्यमस्ति, अनुपलब्धेः खरविषाणवत्, तत्कथं तद्वान् नयः, यस्य २५ नामादिनिश्लेपः स्यादिति चेत् ; अत्राह-सर्वथा इत्यादि । सर्वेण प्रत्यक्षानुमानप्रकारेण बहि-रन्तःप्रकारेण भान्तेतरप्रत्ययाकारणे (कारेण)द्रव्यस्यैव उपलब्धः । किंभूतस्य १ इत्याहयुद्धस्य निर्विशेषणस्य अशुद्धस्य सविशेषण[स्य] [५७५क] ।

तदुपलिंध दर्शयन्नाह-अविकल्प (ल्प्य) इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) अर्थव्यवहार । (२) स्थापनाम् । (३) प्रत्यक्षप्रमाणता । (४) "नामं ठवणा दविए सि एस दब्बहियस्स निक्खेवो । भाषो उ पञ्जवहिअस्स परूवणा एस परमत्थो ॥"-सन्मति० १।६ । (५) द्रुक्यार्थिकः ।

#### [अविकल्प्य स्वमन्यस्मात् सत्तामात्रमचेतनात्। पद्यन् विजानाति द्रव्यादि मतिभेदैर्विकल्पयन् ॥४॥

स्वस्मात् '''स्वप्नादी विशेषविष्ठवेऽिष सन्मात्रे विष्ठवमपश्यतां शुद्धद्रव्यग्रहः । ज्ञाने अर्थवति सकृत् स्वार्थस्वभावप्रकाशन्त्रान्तिरिष स्यात् । भ्रान्तिज्ञानं पुनः '''तन्न ५ तथा अवग्रहादिभिः विकल्पयन् अवश्यं स्वपरस्वभावविवेकी । तन्न '''सर्वथा ।]

अविकल्पा(प्य अ)विन्छिद्य । किम् १ इत्याह—स्वम् आत्मानम् । कुतः १ इत्याह—अन्यस्मात् । किंभुतात् १ इत्याह—अचेतन इत्यादि, सस्मान्मद् (तस्मात् , यत्) अविकल्पे(प्य इ) ति च द्रष्टव्यम् । सस्तामात्रं पर्यन् दर्शनेन विषयीकुर्वन् आत्मा 'शुद्धस्य' इति दर्शितम् । तथाहि—यस्य विशेषस्य यद्महणं तत् तत्सामान्यमहणपूर्वकं रथ्या स्थाणुपुरुषत्वविशेषावायद्व[य]महणं तद्र्ष्वतासामान्यमहणपूर्वकम्, सामान्यविशेषमहणं च अवमहज्ञानम्, ततः तदपि तत्सामान्यमहणपूर्वकम् । न च सत्तातोऽपरं सामान्यम्, यतोऽनवस्था स्यात् । नापि तद्महणं विशेषमहणम् ; यतो हेतोव्यंभिचारः । सः पश्यन् किं करोति १ [इति] आह—विजानाति द्रव्यादि विशिष्टं द्रव्यं जानाति । कैः १ इत्याह—मिति भेदेरेव (रव)महादिभिः । किं कुर्वन् १ विकल्पयन् व्यवस्यन् । अनेन 'अशुद्धस्य' इति १५ कथितम् ।

स्त्रस्मादि[त्या] दि ना कारिकार्थमाह । ननु विषस्या (विशेषस्या )महणे कथं द्रव्यस्य प्रहणं तैयोभेंदप्रसङ्गादिति चेत ; अत्राह—विष्ठवेऽपि इत्यादि । स्वज्ञादौ आदिशब्देन तैमिरि-कादिदशापरिम्रहः, तत्र, यो विशेषणु स्वशरीरादिकस्ट (कृश)त्वादिभेदेषु विष्ठवः अन्यथाम्नहः तिस्मिन्नपि, न केवलमविष्ठवे साति (सति) सिद्धः । कः १ इत्याह—शुद्धद्रव्यग्रहः । केषाम् १ २० इत्याह—विष्ठवमपद्यताम् । क्षे (क १ इ)त्याह—सन्मात्रे इति । एतदुक्तं भवति—यथा स्थील्या-दिम्रहणविष्ठवे स्वशरीरादिकाश (दर्याऽ) महणे पुतणन् (१) तथा विशेषामहणेऽपि सन्मात्रमहणमिति ।

नतु स्वप्नादी यद्यर्थप्रहणं कथं [५७५स] विष्ठवसंभवः यतः तन्निरासार्थं प्रमाणलक्षण-प्रणयनिमित चेत ? अत्राह—ज्ञाने । किंभूते ? अर्थवित । सकुदेकहेल्या । स्वार्थयोः स्वार्थस्य वा स्वभावाः कादर्यादयः तेषा प्रकाशनं तस्य भ्रान्तिरिष न केवल्प्म् अभ्रान्तिः २५ स्यात् । तथाहि—अरिष्टे वाहुस्थील्यदर्शिनः तत्कादर्यमपदयन्तिऽपि वाहुं पद्यन्ति, तददर्शने वा नारिष्टवर्शनं विपरीतदर्शनाभावात , 'मदीयोऽयं वाहुः' अविसंवादद्य न स्यादिति । शेषं चिन्तितमत्र ।

भवत्वेवं[त]तः किम् १ इत्याह-भ्रान्तिज्ञानम् इत्यादि । स्वप्नेत्यादिविष्ठवज्ञानं पुनः । शेषं पूर्वं व्याख्यातम् । उपसंहरज्ञाह—तस्र इत्यादि । तथा तेन भ्रान्तिज्ञानप्रकारेण ३० अवग्रहादिभिः विकल्पयन् वा अवस्यन् नावद्यं स्वपरस्वभावविवेकी । तक्ष इत्यादि अत्रोपसंहारः । कृतः १ इत्याह—सर्वथा इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) विशेष-त्रव्ययोः ।

परयम् स्वलक्षणमेव परयतीति चेत्; अत्राह-स्वतरुच इत्यादि।

[स्वतञ्च कार्यतोऽर्थानां संवित्तिः सम्प्रतीयते। द्रव्यात्मनां बाऽशुद्धानां शुद्धानां न चान्यथा ॥५॥

न हि ... प्रत्येयम् । बहिरन्तक्च ... कथम् ?]

स्वतः स्वरूपेण कार्यतः फलरूपेण च अर्थानां संवित्तः संवेदनं सम्बन्धि संग्र- ५ तीयते । किंभूतानाम् १ इत्याह—द्रव्यातमनाम् द्रव्यस्वभावानाम् । पुनरिप किंभूतानाम् १ अज्ञाद्धानां द्युद्धानां वा नच नैव अन्यथा अन्यथात्मनां संवित्तः संप्रतीयते । अनेन स्वभावकार्योपलव्धि (विध) दर्शयति ।

'निहि' इत्यादिना 'न चान्यथा' इति व्याचष्टे, 'प्रत्येयम्' इति पर्यन्तेन । शेषं विष्ट-ण्यन्नाह-बहिरन्तञ्च इत्यादि ।

कथमिति प्रक्ते; अवीक्ष्य इत्यादि उत्तरम् ।

[अवीक्ष्य पारिमण्डल्यं स्थूलाकृतीक्षणात् । तथा क्षणक्षयं वार्थं वीक्षेरन् द्रव्यतत्त्वतः ॥६॥

पुद्रलानां पारिमण्डल्यादिभेदान् पश्यन्त एव तत्सामान्यमेकं स्थूलं स्वभावं प्रति-क्षणं पश्यन्ति । प्रत्यक्षबुद्धौ [तथा प्रतिभासनात्] तदतिक्रमे तथा तत्क्षणक्षयादिविशे- १५ पमदृष्ट्वौव उभयत्र द्रव्यतन्त्वं पश्यन्त्येव अविशेषात् ।]

अविश्य । किम् १ पारिमण्डल्यं रूपम् । कुतः १ इत्याहा (ह) - स्थूलाकृतीक्ष-णात् कारणात् तथा क्षणक्षयं वा[ऽ]वीक्ष्य तैत एव [५७६ ख] किं वीक्षेरन् १ इत्याह-अर्थं वीक्षेरन् । केन १ इत्याह-द्रव्यतस्वतो द्रव्यहपेण ।

कारिकां विवृण्वन्नाह-पुद्गलानाम् इत्यादि । पुद्गलानां परमाणुरूपाणां पारि- २० मण्डल्यादिभेदान् परयन्त एव जनाः । किं कुर्वन्ति ? परयन्ति । किम् ? इत्याह-तद्इत्यादि । तेषां पुद्रलानां सामान्यमेकं स्पृलं स्वभावे (वम् ) । कदा ? इत्याह-प्रतिक्षणम् । कृतः ? इत्याह-प्रतिक्षणम् । कृतः ? इत्याह-प्रतिक्रम इत्यादि । तस्य तथा- प्रतिभासस्य अतिक्रम इत्यर्थः । तथा नेन प्रकारेण तेषां श्रणक्षयादिविशेषमद्द्येव(ष्ट्रेव) प्रतिभासस्य अतिक्रम इत्यर्थः । तथा नेन प्रकारेण तेषां श्रणक्षयादिविशेषमद्द्येव(ष्ट्रेव) प्रद्रव्यत्त्वं पर्यन्त्येव । क ? इत्याह-उभयत्र बिहरन्तद्व । कृतः ? अविशेषात् । २५

स्यान्मतम्, तत्सामान्यैकस्थूलस्वभावस्य घनादितद् (वैनादिवत्) बहिरन्तरच भ्रान्तत्वेना-योगात्, अतोऽन्यदेवाद्वयं ज्ञानतस्वमितिः, तत्राह्-विज्ञानम् इत्यादि ।

## [विज्ञानं ग्राह्मनिर्भासवैकल्यात्मानमात्मनः। संविदत्स्यं कथिश्रच्येदात्मानं द्रव्यसाधनम्॥७॥

<sup>(</sup>१) विपरीतस्वरूपाणाम् । (२) स्थूलाकृतीक्षणादेव । (३) तथा प्रतिभासनात् इति । (४) यथा दूर-विरक्ततस्यु एकं वनमिति प्रत्ययो श्रान्त्या अवति, यथा वा एकं घनं समनमिति वा प्रत्ययः ।

ञ्चानं ग्राह्याकारविविक्तमास्मस्वभावमनतुभवत् सत्ताद्याकरमास्मनोऽनुभवत् पर्यायै-कान्तकल्पनामस्तंगययेत् भ्रणश्चयादि[म्रतिभासाभावात्] । ततः एव स्वभावनैरात्म्यं प्रतिपद्यमानः स्वामेव वृत्तिं स्ववाचा विडम्बयति आप्तागमविलोपात् । प्रमाणमन्तरेण तदभावप्रतिपत्तौ भावप्रतिपत्तिरेव किन्न स्यादिति यत्किञ्चिदेतत्, प्रस्तुतेतर-५ कथनात् ।]

विज्ञानं द्रव्यसाधनम् । किंकुर्वन् ? इत्याह—संविदन् । किम् ? इत्याह—ग्राह्मनिर्भासवैकल्यातमानं माद्यो निर्मासो प्राह्माकारः तस्य वैकल्यम् अभावः सन्वेव आत्मा स्वभावः तम् । कस्य ? इत्याह—आत्मनः । पुनरिप किंकुर्वत् ? इत्याह—कथंचित् सल्वेतनादिप्रकारेण स्वम् आत्मानं संविदत् । एवं मन्यते—तत्सामान्यैकस्थूलस्वभावो १० बिहिरिव झानस्यापि यदि नास्ति, झानं तिई ततः तत्त्वतो भिन्नम् , तद्भेदं च आत्मनो यदि जानातिः , तदेव न तद्धान्तिः । निह नीलझानं पीताद्भिन्नम् औत्मानं प्रतिपद्यमानं तत्र भ्रान्तम् । अथ तत्त्वभावं पश्यति, स्वं च ततो भिन्नं ततोऽयमदोपः , निराकारदर्शनम् , \*'नान्योऽनु-भाव्यो बुद्ध्यास्ति' [प्र० वा० २।३२७] इत्यादि विरोधश्व । [५७६ ख] असत इव सतोऽपि भिन्नस्य वेदनसंभवाद् बहिर्श्यसिद्धिः । तत्र च विश्रमेः तत्र विभागप्रसाधनात् । अथ १५ ततो विवेकमात्मनो नावैविः अनेकान्तसिद्धिरिति ।

कारिकार्थमुपदिशति 'ज्ञानम्' इत्यादिना । ज्ञानम् आत्मनः स्वभावम् । किंभूतम् ? 
प्राह्माकारिविकितम् अननुभवत् सत्यता(सत्ता)द्याकारमारमनोऽनुभवत् । किं कुर्यात् ? 
इत्याद-पर्यायैकान्त इत्यादि । इतद्रव तत्कल्पनामस्तु ग्र(स्तुक्क्क)मयेत् ; इत्याद-श्चणश्चयादि । 
ईत्यादि । 'तर्हि माह्याकारिविकित्तं (क्त)स्वभाविमव सत्ताद्याकारमपि आत्मनो नानुभवति' इति 
२० शृत्यवादी ; तत्राह-तत एव इत्यादि । तत् एव अनन्तरत्यायात् स्वभावनिरात्मयं सकलशृत्यव्यं प्रतिपद्यमानः साँगतः स्वामेव वृत्ति स्वचेष्टितं शृत्यताद्यभ्युपगमलक्षणं स्ववाचा 
विद्यम्वयति वित्सारयित, तत्प्रतिपादकवचनाभ्युपगमे तैद्योगात् ।

न्यायान्तरं झातुं परः पुच्छिति । कथिमतं(ति) ? तं प्रत्युत्तरमाह-आश्वाम इत्यादि । तॅडिलोपः तत्त्वत इष्यते, संवृत्या तदभ्युपगमादिति चेत् ; अत्राह-प्रमाणमन्तरेण तदभाव-२५ प्रतिपत्ती नेषाम् आप्तादीनाम् अभावसंवित्ती अङ्गीकियमाणायां भावप्रतिपत्तिरेव आत्मादीनां किस्न स्पात् भवदेव[इति] यत्किञ्चिदंतत् न किचिदेतत् परमतम् । इतः ? इत्याह-प्रस्तुतेरत् (प्रस्तुतेतरः) ईत्यादि ।

[एतदन्यत्रातिदिशन्ताह-शब्द इत्यादि ।

30

[शब्दनिर्णययोरन्यापोहैकान्तसमाश्रयः । प्रतिपन्नः सौगतेन प्रतिच्युढोऽनया विद्या ॥८॥

<sup>(</sup>१) स्वस्वरूपम् । (२) इति चैत् । (३) प्रतिभासाभावात् । (४) सक्छ्यून्यसाञ्चोनास्, वचनस्य सद्भावस्वीकारात् । (५) आसागमविक्षोपः । (६) 'कथनात्' इति ।

न हिः ''पुनः ''' एतद्दि ताद्दगेव । शब्दो निर्णयो वा तत्त्वाप्रत्यायनात् किं कुर्वाणोऽन्यापोहं करोति ? प्रतिपत्रभिप्रायानुसरणेऽपि यथा अन्यापोहोऽर्थः, तथैव स्वार्थ-प्रत्यायनमविशेषात् । अन्यथा-]

शब्दनिर्ण[य]योः सम्बन्धी यः । कः ? इत्याह-अन्यापोहैकान्तसमाश्रयः । किंभूतः ? प्रतिपन्नः सौगतेन अङ्गीकृतः । स किम् ? इत्याह-प्रतिव्यूढो [५७७क] ५ निरस्तः । केन ? इत्याह-अनया दिशा 'स्वामेव वृत्तिं स्ववाचा' ईत्यादिना मार्गेण ।

कारिकार्थं स्पष्टयति निह इत्यादिना । गतार्थमेतत् । सिवकल्पं तत्साधयतीति चेत् ; अत्राह-पुर (पुन)रित्यादो (दि । ए)तदिपि ताद्योत ।

ननु यद्यपि निर्विषयो विकल्पः, तथापि अन्यापोहकरणात् व्यवहारोपयोगी इति चेत् ; अत्राह्-किं कुर्वाण इत्यादि । किं कुर्वाणः न किंचित्कुर्वेन् शब्दो निर्णयो वा अन्यापोहं करोति १० इत्युच्यते । एवं मन्यते-यदि संः तत्त्वं विषयीकरोति ; तदैत भूत्वमन्यतोऽस्मात् चाकाद्यादृत्त-मिति(तदा एतत्तत्त्वमन्यतः अन्यस्माद् वाक्याद् व्यायृत्तमिति) प्रतिपद्यमानः अन्यापोहं करोति इत्युच्यते अन्यथा वचनमात्रकमिति । तदाह-तत्त्वाप्रत्यायनादिति ।

ननु परमार्थतोऽन्यापोहकरोऽष्यसौ न भवति, केवलं प्रतिपत्रभिप्रायवद्यादेवमुच्यते इति चेतः; अत्राह-प्रतिपत्रभिप्राय इत्यादि । 'शैंब्दादे[वं]स्तुनो नित्यादिव्यावृत्तिरेव अनित्यादि- १५ शब्दिनिर्णयाभ्यां क्रियते , न वस्तु विधिक्षपतया विषयीक्रियते' इति यः प्रतिपत्तृणामभिप्रार्यः तस्यानुसरणेऽपि यथा अन्यापोहः शब्दिनिर्णययोर्श्यः तथैव स्वार्थप्रत्यायनं तदभिप्रायस्य तत्राप्यविशेषात् । युक्तिवाधनमुभयत्र ।

तदनङ्गीकरण (ण) दृषणमाह-अन्यथा इत्यादि । एवं मन्यते-अन्यापोहः पर्युदासरूपः, प्रसज्यरूपो वा स्यान ? प्रथमपश्चे तंयोर्वस्तुविषयत्वम् । अन्यत्र ; अन्यथा इत्यादि दृषणमिति । २० तदाह-निर्विकल्पात् इत्यादिना ।

[निर्विकल्पात् कुतः सिद्धिः ? सिद्धिइचेन्निर्णयात्मिका । सविकल्पात् कुतः सिद्धिः ? तत्त्वं चेन्नास्य गोचरः ॥९॥

जीवे अजीवे वा पर्यायतत्त्वं निश्चिपन् सीगतो न प्रत्यक्षतो निश्चेप्तुमर्हति, तद् [अनिर्णयात्मकत्वात्] समारोप[व्यवच्छेदकत्वाभावात्] अन्यथा [अतिप्रसङ्गात्] २५ नापि विकल्पतः ; तद्भावाविषयत्वात् विपक्षाविशेषाच्च । स्वलक्षणदर्शने प्रभवविकल्प-स्यापि सर्वथा मिध्यात्वात् कृत एव भावनिश्चेषः ? तदुपेश्चिततत्त्वार्थः यथाविकल्पप्रति-भासनं निश्चेषकरणे द्रव्यनिश्चेषोऽपि किस स्यात् ?]

<sup>(</sup>१) पृ० ७४४ । (२) शब्दो निर्णयो वा । (३) शब्दोऽनित्यः इत्यन्न । (४) ''तेनान्यापोहविषयाः प्रतेक्ताः सामान्यगोश्वराः । शब्दाश्च बुद्धयश्चेव वस्तुन्येषामसंभवात् ॥—अन्यापोहविषया आचार्येण प्रोक्ताः । अपीहः शब्दिक्षण्ञाभ्यां प्रतिपाधते इति सुवता ।''—प्र० वा०, मनोरथ० ३।१३३ । (५) शब्दिनिर्णययोः । (६) प्रसज्यपक्षे ।

निर्विकल्पात् प्रत्यक्षात् कुतो नैव सिद्धिः तत्त्वप्रतिपत्तिः [७७७ख] सिद्धिः चेद् यदि निर्णयातिमका सविकल्पात् कुतः सिद्धिः तत्त्वं चेत् तस्य(नास्य)सविकल्पस्य गोचर इति स्वापाविशेषप्रसङ्गः ।

कारिकां विष्णुण्वन्नाह-पर्यायतस्त्वम् इत्यादि । जीवे अजीवे वा पर्यायतस्त्रं निश्चिपन् विजयम् सौगतः न प्रत्यक्षतो निश्चेप्तुं गोजियतुम्हिति । कृतः ? इत्याह—तद् हैत्यादि । तद् इत्यनेन प्रत्यक्षमिवकल्पकं प्रत्यवमृशति । तदिष कृतः ? इत्याह—समारोप दित्यादि । तद्मप्रकृतः हित चेतः ; अत्राह—नापि हैत्यादि । कृतः ? इत्याह—तद्भावाविषयत्वात् पर्यायसत्ताऽगोचरत्वाद् विकल्पस्य । हेत्वन्तरमाह—विषश्च इत्यादि । विपश्चो इत्यतस्त्रं तत्र अविश्चेषाच्च तस्य । अध अनुमान-दिश्च इत्यादि । विपश्चो इत्यतस्त्रं तत्र अविश्चेषाच्च तस्य । अध अनुमान-दर्शन इत्यादि । स्वलक्षणमात्रतस्वमिति यह्र्शनं मतं तिस्मन् स्वलक्षणद्रशनं अर्झाकियमाणे प्रभवविकल्पस्यापि हेतुफलनिर्णयस्यापि न केवलं तादात्म्यनिर्णयस्य सर्वथा मिध्यात्वात् कृते एव भावनित्तेपः ? हेतुफलभावोऽपि विकल्पसाध्ये (ध्यो) नाविकल्पसाध्य इति मन्यते ।

स्यान्मतम्—भवतु प्रभवविकल्पः सर्वथा मिथ्या, तथापि तत एव व्यवहारं(र)भङ्गभयात् १५ हेतुफलभावं प्रतिपाद्य अनुमानानुमेयव्यवहारं प्रतियन्ति सौगताः ततोऽनुमानविकल्पात तिमक्षेप इति ; तत्राह—तदुपेक्षित इत्यादि । स क्षणस्थायी निरंशः [५७८क] उपेक्षितोऽवज्ञातः तत्त्वार्थो यैः सौगतैः तैः यथाविकल्पप्रतिभामनं विकल्पप्रतिभासनानतिक्रमेण निक्षेपकरणे द्रव्यनित्तेपोऽपि किन्न स्यात् १ तैत्रापि कल्पनया हेतुफलभावस्य अनुमानादिष्यवहारनिमित्तस्य भावादिति भावः ।

२० ननु परमार्थतो निरंशं प्रतिभासाद्वैततत्त्वम् अन्यत् सर्वे मिथ्या विकल्पबुद्धेरुपप्रव-मात्रम् , तद्वशान् वर्थायतत्त्वनिक्षेप इति चेत् ; अत्राह्-मिथ्या इत्यादि ।

#### [मिथ्याविकल्पनिक्षेपे संग्रहः संश्रितो वरम् । सन्तानान्तरमुत्मुज्य क्षणभङ्गमनन्वयम् ॥१०॥

सर्वमेकात्मकं तत्त्वं केवलमविद्या आत्मिनि विनिर्भासभेदादसतां जन्म दर्शयतीति २५ एतावता सर्वं सुस्थितम् । निहः भेदलक्षणं । स्वयं नि चापरम् । तदश्च स्यः निह च्यापारच्याहारादिनिर्भासञ्चानं स्वोपादानप्रकृतेभीवतुम्हति इति किं कारणान्तरकस्पन्या ? मिथ्यैकान्तः ]

मिथ्याविकल्पेन निक्षेपे पर्यायतत्त्वयोजने अन्युपगम्यमाने संग्रहसंसृतो (संग्रह: संश्रितो)वरम् । किं कृत्वा ? इत्याह-क्षणभङ्गसुत्मृज्य त्यक्त्वा । किंभूतम् ?

<sup>(</sup>१) अनिर्णयात्मकत्वात् । (२) व्यवच्छेदकत्वाभावात् । (३) अतिप्रसङ्गात् । (४) विकश्यतः । (५) परम्परया । (६) व्रव्यनिक्षेपेऽपि । (७) अद्वैततत्त्वस्वीकारात् ।

अनैन्वयं दृष्टान्तरिहतम् । अथवा, द्रव्यानद्यति रहित (द्रव्यान्वयविरहितं) सन्तानान्त्ररं च उत्प्रमुख्य ।

कारिकां व्याचप्टे सर्वम् इत्यादिना । नीलादिमुखादिनान(हानं) सर्वम् एकात्मकम् एकस्यभावं तस्वं परमार्थरूपम् । कथं चित्रप्रतिभास इति चेत् ? अत्राह—केवलम् इत्यादि । अविद्या क्वंत्तीं(कर्त्री)दर्शयति । किम् ? इत्याह—जन्म इत्यादि । किंभूता[ना]म् ?असताम् । ५ कः ? इत्याह—आत्मिनि । कृतः ? इत्याह—निर्भासभेदात्त द्वेदमाश्रित्य इत्येवम् एतावता सर्वं सुस्थितम् । स्यादेतन् , प्रतिभासभेदात् विरुद्धधर्माध्यासाच्च नानात्वमेव युक्तमिति कथं सर्वमेका-त्मकमिति चेत् ? अत्राह—निहे इत्यादि । भेदलक्षणपर्यन्तं सुगमम् । कृतः ? इत्याह स्वयम् इत्यादि । ततोऽन्यद्भेदलक्षणमिति चेत् ; अत्राह—न चापरम् इत्यादि । प्रकृतं निगमयन्नाह—तद्शक्ष्य इत्यादि ।

नतु माभूदन्वयः, तथापि अन्यथातुपपत्त्या सैन्तादिकं क्षणभक्कं साधयित इति चेत ; अत्राह—निह् [५७८ख] इत्यादि । सुगमम् । कथं सन्तानान्तरव्यसनं वादिनः प्रेक्षाकारितां व्याहिन्त इति चेन ? अत्राह—व्यापार इत्यादि । [व्यापारव्याहारादि] निर्भासङ्गानं स्वोपा-दानं(न)प्रकृतेरिविद्याप्रकृतेः भवितुमहिति इति एवं हेतांवां कि कारणान्तरस्य सन्तानान्तर- छक्षणम्य कल्पनया ? कृतः ? इत्याह—मिथ्येकान्त इत्यादि । तत्सिद्धेः सन्तानान्तरसिद्धि- १५ रिति ।

एवं संग्रहमयान् (हनयान् ) कुर्व[त]स्तन्तिक्षेपमाह-विद्या इत्यादिना ।

## [विद्याविद्याविनिर्भासात् नित्यानित्यत्वसंभवात् । स्वार्थस्वरूपयोः सिद्धिः द्वयरूपेति नैगमः ॥११॥

साकल्येन नित्यक्षणिकैकान्तयोः ब्राह्मब्राहकविहरन्तर्भुखप्रतिभास इति व्यवस्था । २० तत्र स्वसंविन्भात्रं नित्यं तावतः सर्वत्राविशेषात् । शेषं कादाचित्कम् । एतदुक्तं च-

\*''अभिन्नः संविदात्मार्थः भाति भेदीव सः पुनः । प्रतिभासादिभेदे स्वापप्रबोधादौ न भिद्यते॥'' इति ।

बोधाकारेण सर्वत्राविशंपाऽविप्रतिपत्तेः । तदभावे पिद्धादेरनुपपत्तेः अवस्थाचतु-ष्ट्याभावस्तद्वस्थ एव । तथा तदागन्तुभिः सुखादिनीलादिनिर्भासैः भेदिनीिषव वृत्ति- २५ मनुभवति ।]

विद्या तत्त्वक्षानम् अविद्या विष्ठवक्षानं तयोर्विनि भीसात् प्रतीतेः नित्या-नित्यत्वसं भवो य एकत्र तस्मात् स्वार्थस्वस्त्पयोः स्वस्वरूपस्य अर्थ(अर्थ)स्वरूपस्य व सिद्धिः निष्पत्तिः निर्णितिर्वा द्वयस्त्पा नित्यानिस्यत्वस्वभावा इत्येवं नैगमः।

साकल्येन इत्यादिना कारिकां व्याचष्टे-साकल्येन अनवयवेन नित्यक्षणिकैकान्तयोः ३०

<sup>(</sup>१) 'नहि' इति प्रारम्य । (२) हेतुः ।

नित्यैकान्ते क्षणिकैकान्ते च अयं प्राह्माकारो नीलादिस्थूलाद्याकारः अयं प्राह्काकारः अयं बहिर्मुखप्रतिभासः अयमन्तर्मुखप्रतिभासः इत्येवं व्यवस्था स्थितिः । किं कृत्वा ? इत्याह-तत्र इत्यादि । तत्र तस्मित्तर (स्मिन् अनन्तर) न्याये सति स्वसंविन्मात्रम् स्वशब्देन परसंविदं निराचष्टे नित्यं काळान्तरस्थायि । कुतः ? इह (एतत् ?) तावतः स्वसंविन्मात्रस्य सर्वत्र ५ स्वसन्तानसुखादौ अविशेषात् । शेषं सुखादि । किंभूतम् ? कादाचित्कम् अनित्यमेव । अन्य[त्रा]प्येतदुक्तमिति दर्शयन्नाइ-एतदुक्तं च इत्यादि । कथमुक्तमिति चेत् ? उच्यते-अभिन्नोऽखण्डः । कः ? इत्याह-संविदात्मा स एवार्थः संवित्स्वभावो जीव इत्यर्थः । किम-भिन्न एव १ न, इत्याह-[५७९ क] भेदा(दी)व भाति मनाक् भेदी प्रतिभातीत्यर्थः। कुतः ? इत्याह-प्रतिभासादिभेदेन आदिशब्दात् प्रयोजनादिभेदो गृह्यते । कुतो[ऽ]भिन्नम् ? १० (न्तः ?) इत्याह-स इत्यादि । [सं: संविदा]त्मार्थः [पूनः] स्वापप्रवोधादी आदिशब्देन जन्ममरणादिपरिष्रहः, न भिद्यते सन्तानान्तरं (र वत् ) नाना न भवति इति । एतदेव व्याचष्टे-बोधाकरिण चेतनारूपेण सर्वत्र श्वसुखादाविद्योषो [5]भेदो ज्ञानम्य । कुतः ? इत्याह-अविप्रतिपत्ते: इत्यादि । तदपि कुतः ? इत्याह—स्वाप इत्यादि । ननु स्वापे ज्ञानं नास्त्येव इति चेत: अत्राह-तदभाव [ईंत्यादि । तदभावे] ज्ञानस्य असति मिद्धादेः अनुपपत्तेः १५ इति । मिद्धो निद्रा आदिर्यस्य मुच्छादेः तस्यानुषपत्तेः मरणोपपत्तेः अवस्थाचँतुष्टयाभावः तदबस्था(स्य) एव। पुनस्तत्रैवं ज्ञानोदयात नायं प्रसङ्ग इति चेन ; न; अहेतुकोदयायोगात । जाप्रच्यानहेतुकत्वं निरस्तम् , चिरविनष्टभ्यं अकारणत्वान , इतरथा अन्त्यचित्तं पुनः तत्रेव शरीरे चित्र(चित्त)कारणमिति न मरणं नाम इति । अर्थावेधकमैवशान देहान्तरे तदारम्भक-मिष्यते; नः, तद्वयतिरेकेण कर्मणोऽभावान । तदेव विशिष्टं कर्म इति चेन् ; नः, विशिष्टस्य २० (विनष्टस्य) खरविषाणोवम (पम)स्य का विशिष्टता नाम ? स्वकाले सर्वस्यापि सत्त्वमिति न स्वप्तादिदर्शनम् अनर्थकहेतुकं स्यान् । तथाव्यवहाराभावान् स्यादिति चेत् ; इतरत्र समानम् । तन्त स्वप्नादी ज्ञानाभावः।

नतु कोऽयं मिद्धादिनाम ? झानाभावश्चेत् ; स्वापाभावः । तदभावश्चेत् ; विरुद्धां हेतुः इति चेत् ; 'अनुपलिश्वत्झानभावः' इति प्रतिपादितम् । तदिस्तत्वं 'सुस्नेनाहं सुप्तः' इति १५ (५०९ स्व) पुनर्विकल्पोदयात् \* 'पुनर्विकल्पयन् किंचित्'' [प्र० वा० २।१२५] 'ईत्यादिवत्' । तदित्यतां दर्शयन्नाह—तथा इत्यादि । तेन स्वापप्रबोधादी चंतन्यानतिशयप्रकारेण । तदित्यादि कचित् पाटः । तच्चेतन्यम् इत्यर्थः । [आ]गन्तुभिः कादाचित्कैः सुसादिनीला-दिनिर्भासेः सुसादिभिः नीलादिनिर्भासेः तदनुभवं भेदिनीमिव वृत्तिमनुभवति झानमिति ।

<sup>(5)</sup> निराकरोति । (२) प्रती चतुरक्षरिमतं स्थानं रिक्तमित । (३) प्रती अष्टाक्षरिमतं स्थानं रिक्तं वर्तते । (४) जाप्रस्वप्रसुपुतिमरणळक्षणावस्थाचतुष्ट्य । (५) आत्मनि । (६) प्रबोधज्ञानस्य । (७) जाप्रज्ञानस्य । (८) आवेधः संस्कारः । (९) खापादी ज्ञानस्त्वम् । (१०) 'किंचित्रासीम्मे कस्पनेदशी ।' यथा विकल्पावस्थाया उथ्वं पुनर्विकल्पयन् पुमान् आसीन् मे कल्पनेदशीति वेक्ति ।'-प्र० था० मनोरथ० । (११) सिद्धमिति ।

ततः कि सिद्धम् इत्याह-यथा इत्यादि ।

# [यथा चैतन्यभेदोऽयं भवेदागन्तुकैस्तथा। जातिभेदस्ततस्तन्त्वं पृथक् च नित्यात्मकम् ॥१२॥

यथा चैतन्यस्य भेदोऽयं नानात्विमदं भवेत्। कैः १ इत्याह-आगन्तुकैः अनन्तरोक्तैः तथा जातिभेदः सन्ता[न]नानात्वं ततः तत्त्वं नित्यात्मकम्। संकरः स्यादिति १० चेतः, अत्राह-पृथक् परम्परं भिन्नं च अनेन \*'सर्वस्योभयरूपत्वे'' [प्र०वा० ३।१८१] दित्यादि निरम्तम्।

कारिकां विश्वण्वनाह—चित्र इत्यादि । ननु चित्रता एकस्याः संविदोऽपि नेष्यते \* 'किं स्यात् सा चित्रतंत्रस्याम्'' [प्रव्वाव २।२१०] दृत्यादि वचनात्, केवलं सा निरंशापि सांशेव भाति इति चेत् ; अत्राह—संभाव्य इत्यादि । संभाव्यः संविदो यः निरंशः स्वभावः १५ तस्य सर्विधा प्रत्यक्षानुमानप्रकारेण अनुपल्ल्ष्यां सत्य[म]नुपल्ल्ष्यस्यमावस्य सभेदस्य तथा विरोधप्रकारेण संभावनायाम् निरुपाल्यतंत्र नैरात्स्यमेव स्थात् । कृतः ? इत्याह—अनवस्था-प्रसङ्गात् । किवत्तत्त्वे अविधितेरभावानुपङ्गात् \* 'मायामरीचित्रभृतिप्रतिभासवद्यसन्तेऽप्य-दापः' [प्रव्वार्तिकालव्य ३।२११] इति वचनात् इष्यते एव तदिति चेत् ; अत्राह—न च इत्यादि । नेव तस्याः निरुपाल्यतायाः प्रतिपत्तिः। [५८०क] कृतः ? इत्याह—प्रमाणाभावात् । २० स्वसंवेदनाष्यक्षं तत्र प्रमाणमित्येके । विवत्तदेकम् (१) इत्यपरे । तथा च किं जातम् ? इत्याह—तदेतेन इत्यादि । तेन एतेन संविद एकम्याः चित्रतापादनेन च सं व न्ध्र प री क्षी सम्बन्ध-निराक्रिया ध में की तिं सम्बन्धिनी प्रतिच्युदा । कृतः ? इत्याह—कथं हिर्यस्मात् सम्बन्धभावे बाहिरन्तर्भुखादिप्रतिभासनियमो प्राह्मप्राहकसंवेदनाकाराणां नियमः नियतज्ञानायत्तता क्वचित् प्रतीयेत ? तादात्म्याक्रियम इति चेत ; अत्राह—निह इत्यादि । कृतः स्वभावभेदो ग्राह्मादा २५ काराणाम् । तथापि तादात्म्यीकान्ते दूपणमाह—तदेकत्व इत्यादि । तत्तस्मात एकत्वहानेः कारणान इत्येवं निन्तेषः । कृतः ? इत्यादि । कृतः स्वभावभेदो ग्राह्मादा २५ कारणान इत्येवं निन्तेषः । कृतः ? इत्याह—तत्रेव विगमनिक्षेप एव नामस्थापनाद्रच्यभेदात् ।

व्यवहारनयनिक्षेपं दर्शयनाह-

<sup>(</sup>३) 'सिट्टिशेष निराकृतेः । चोतितो दिध खादेति किमुद्रं नाभिधावति ॥' इति दोषः। (२) 'न स्यात्तस्यो मतावि । यदीदं स्वयमर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्॥' इति दोषः। (३) एतसामकं प्रकरणं धर्मकीतिंकृतम् । इयं प्रमेयकमलमार्तण्डे (१७ ५०९) संपूर्णा समुद्धता । (४) 'व्यवहारः प्रवर्तते' इति सम्बन्धः।

#### [स्याचेतनादिनिक्षेपे व्यवहारैर्विना जगत्। सर्वथार्थिकियाऽयोगो नित्यत्वे च क्षणक्षये ॥१३॥

क्षणिकाञ्चणिकयोः अन्योऽन्यापेक्षायां [ब्यवहारः प्रवर्तते ।]

स्याद् भवेद् व्यवहारैः विना जगत् । कस्मिन् ? इत्याह-निस्यत्वे क्षणक्षये ५ च चेतनादिनिक्षेपे क्रियमाणे । कुतः ? इत्याह-सर्वधा क्रमयौगपग्रकारेण अधिकियाऽ-योगो नित्यत्वे क्षणक्षये च इति सम्बन्धः ।

कारिकार्श्वमुपदर्शयत्राह-क्षणिक इत्यादि । कस्याम् ? इत्याह-परस्पर इत्यादि । क्षणिका-श्वणिकयोः अन्योऽन्यापेक्षायां सत्याम् ।

कथं तर्हि व्यवहारनिश्लेपः प्रवर्त्तते ? इत्याह-जीवादि इत्यादि ।

[जीवादिभेदमाश्रित्य तत्पर्यायांश्च निश्चिपन् । प्रसिद्धं हि व्यवहारस्य मिध्यात्वं भेदसंश्रितम् ॥१४॥

द्रव्यपर्याययांभेदिकान्तमवलम्ब्यापि द्रव्यस्य पर्यायात्मता अङ्गीकर्तस्या । अन्यथा अभावाविशेषात् । तथा च कि पृथक् पर्यायकल्पनया ? तावता यतो व्यवहारसिद्धिः इति व्यवहारनयस्त्रयेव विनिश्चिपेत् ।]

तीव आदिर्यन्य पुद्रहादेः स तथोकः तस्य भेदं नानात्वम् आश्वित्य तस्पर्या-यांद्रच जीवादिपर्यायांद्रच आश्वित्य निक्षिपन् जीबादीन्यपा(न् पर्या)येषु पर्यायान् [५८०ख] जीवादी योजयन् 'ह्यवहारः प्रवर्त्तने' इत्युपस्कारः । इतः १ इत्याह-प्रसिद्धं हि यस्मान् मिध्यात्वं व्यवहारस्य भेदसंश्वितं द्रव्यपर्यायनानात्वाश्वितम् ।

कारिकार्थं कथयति द्रव्या (व्येत्या) दिना ! द्रव्यपर्याययोः भेदैकान्तमवलम्ब्यापि २० वैद्योषिकादिभिः द्रव्यस्य आत्मादेः पर्यायात्मता अपरापरकार्योत्पादकापरसामर्थ्यपरिणामात्मता अङ्गीकर्त्तव्या । कृतः ? इत्याह—अन्यथा इत्यादि । अन्यथा तदनङ्गीकरणप्रकारेण अभावा- विश्लेषान् शक्तविपाणाद्यविशेषान द्रव्यस्य सा अङ्गीकर्त्तव्या इति । तदङ्गीकरणप्रकारेण अभावा- विश्लेषान् शक्तविपाणाद्यविशेषान द्रव्यस्य सा अङ्गीकर्त्तव्या इति । तदङ्गीकरणप्रकारेण च कि पृथक् पर्यायकल्पनया ? कृतः ? इत्याह— तावता तत्सामर्थ्यपरिणाममात्रेण व्यवहारसिद्धिर्यतः इति एवं व्यवहारनयः । तथैव २५ तनैव प्रकारेण विनिश्लेषे(विनिश्लिपेत्) द्रव्यपर्यायान् इत्यध्याहारः ।

शब्दादिनयानां निश्लेषं दर्शयन्नाह-कालः इत्यादि । व्याख्यातार्थमेतत् ।

<sup>(</sup>१) तुलना—"कालकारकिक्कानां भेदाच्छन्दोऽर्थभेदकृत् । अभिरूदस्तु पर्याचैरित्यस्मृतः क्रियाश्रयः ॥ ४४॥ कालमेदान् तावदभृत् भवति अविष्यति इति, कारकमेदान् करोति क्रिवते इत्यादि, क्रिक्मेदान् देवदत्तो देवदत्ता इति, तथा पर्यायभेदात् इन्द्रः झकः पुरम्दर इति तथैती शब्दसमभिरूडी । क्रियाश्रय प्यस्मृतः, कुर्वत एव कारकत्वम् ।"—क्रवी०स्वमृ०श्लो० ४४॥

## [समाप्तोऽयं ग्रन्थः]

इति सि द्वि वि नि श्रि य टी का याम् अ न न्त वी ये विरचितायां निक्षेपसिद्धिः द्वादशमः प्रस्तावः समाप्तमिति (प्र इति) ॥छ॥

१५

# [दातुः लेखकस्य च प्रशस्तिः]

श्रीतोज्जिम्भतबोधनिष्दुर [५८१ क] नखै: मिध्येभकुम्भस्थलम् , ध्वस्तं येन तुकोद्भवोद्भवसूगो दृष्टिस्वनैस्नासितः । यश्चानु (णु) व्रतभूरिबन्धुरसटाटोपैरलं भ्राजितः , राजत्येष कवीन्द्रसंस्तृतराणः श्री शा न्ति कण्ठीरवः ॥१॥ पात्रेष्वेव करोति दत्तिमतुलां सत्यं विवेकाग्रदि , स्वान्ताकल्पितगोचरां बहुतरां छायेद्धकल्पद्रमः । हित्वानेक कुपात्रदत्तिमहितां स्वैरं स्वयं सर्वथा , प्राप्नोत्येव तदोपमां जननुतां श्री शा न्ति भव्यात्मनः ॥२॥ यो गोत्रोन्नतबन्धुकैरववने संपूर्णचन्द्रायते , स्वस्वान्तम (न्ते च वि) शुद्धिशीतलकराकान्ती कृतात्मा वरः । यस्य प्रोर्जितभूरिकीर्त्तिजलधी डिण्डीरपिण्डायते । मध्यीभूतिमदं जगत्त्रयममाँ शा न्ति गुणी(न्तिर्गुणी) भ्राजताम् ॥३॥ तेनाणुक्रतधारिणा गुणभूता भव्यात्मना शा न्ति ना , भाष्यं सि द्धि वि नि श्र यस्य विशृहं मंलेखयित्वा परम् । निर्वाणोन्नतमारकृटशिक्यं सोपानमारोहताम् । संदत्तं गणि ना ग दे व यमिने स्याद्वादविद्याविदे ॥४॥

383

मंगलमही थी । संवन् १६६२ वर्षे लिखितं विष्णुदासेनं (न) ।

SK

श्रीआर्यरिक्षतगुरोः प्रमृते विशाले गच्छे लसन्मुनिकुले विधिपश्रनाम्नि । सूर्राश्वरा गुणनिधानसुनामधेया आसन् विशुद्धयशो(शसो) जगति प्रसिद्धाः ॥१॥ तत्पट्टरेकतरणिः तरणिर्भवाडयो श्री ध में मू तिरिति सूरिवरो विभाति । सौभाग्यभाग्यसुखसद्गुणरत्नरत्नगोत्रः पवित्रचरिनो महिनो विनेयैः ॥२॥

[५८१ ख]

\*

''श्रेयसे ज्ञानभाण्डागारिलियते सिद्धिविनिश्चयटीका वाच्यमाना चानन्दतु । नामडागोत्रजो '''''''''''''''गिराः । साधुः श्री घ न रा जा हो प्रन्थमेनमलीलिखन् ॥१॥

# परि शिष्टा नि

- १. सिद्धिविनिश्चयमूलश्लोकार्घानामकाराबनुकमः
- २. मिद्धिविनिश्चयनृत्तिगताः रस्रोकाः
- ३. मिद्धिविनिश्चयगतानि उद्भृतवाक्यानि
- ४. सिद्धिविनिःचयस्य पाठान्तराणि
- ५. सिद्धिविनिश्चयगता विशिष्टाः शब्दाः
- ६. टीकाकारबिरचितःलोकार्धानामकाराधनुकमः
- ७. टीकान्तर्गतानि उद्गृतवाक्यानि
- ८. टीकायामुद्भृतानि मृलवाक्यानि ऋोकाश्च
- ९. मूब-टीकान्तर्गता त्याया लोकोक्तयश्च
- १०. मूले टीकायां च ग्रहीतनामानी प्रन्था प्रन्थकृतस्च
- ११. टीकागता विशेषशब्दाः
- १२. मूल-टीका-टिप्पण्युपयुक्तग्रन्थानां सङ्केतविवरणम्

## १. मूलइलोकार्घानामकाराचनुक्रमः

| रलोकार्थम <u>्</u>                | प्रस्तावः    | वृ         | <b>इलोकार्थम्</b>       | प्रस्तावः   | प्र •       |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| भक्तमं क्रमजन्माचैः               | ७१९          | भद्र       | अन्यथा संविद-           | 10128       | ६८९         |
| <b>अक्ष</b> ञ्जानैरनुस्मृत्य      | 9120         | 994        | अन्यर्थवोपपचेरन्        | <b>४।१९</b> | 200         |
| <b>अक्ष</b> धीरवगृ <b>द्धा</b> ति | शष           | १२३        | अन्यर्थकोपपद्येरन्      | 9119        | 865         |
| अक्षरयावरणै-                      | टा३          | प २७       | भन्यद्वा प्रलपन्        | 413         | 230         |
| अङ्गीकृताः मसंवित्तेः             | 9196         | 99         | अन्ययोगध्यव-            | ९।३५        | <b>E40</b>  |
| अतस्मिन् तद्ग्रहो                 | २।९          | 930        | अन्योऽन्याकार-          | 11122       | ७२७         |
| अभ्यक्तपारिमण्डस्य-               | ३।२२         | २१५        | अव्यन्ययानुप-           | \$16        | ३८३         |
| अत्यन्तमात्मनि                    | ८।३०         | ५७३        | अप्राप्तकार्यकाल-       | 2112        | 364         |
| अद्दयस्य।ननुमेयस्य                | ६।३५         | ४३४        | भग्रासकार्यकालस्य       | १०१२५       | ६८९         |
| भर्षस्यानु पलम्भारेकै-            | ६।३६         | ४३६        | अफलम्बादशक्ते इच        | ९१२२        | ६३३         |
| अद्धाऽनन्तचनुष्टयस्य              | पारद         | 3 & 8      | अभिध्वस्तेष्वेक-        | पार८        | ३६९         |
| भनन्तरिप                          | ४१३४         | 400        | अभिक्रमन्यथा            | ९।३९        | इपप         |
| अन्यायोपजन-                       | शापन्        | 208        | अभिरूढोऽस्तु            | 11121       | ७३६         |
| अनवर्धादि-                        | 916          | 610        | अभेदान् सदशस्मृ-        | 312         | इ४          |
| अनादिनिधनं द्रब्य-                | ३।१९         | 290        | अभ्रान्तबामुबन्ती       | श्राप       | २४४         |
| अनिष्टसिद्धेः पारार्थ्यं          | ३।१८         | २०८        | अयोगं योग-              | ९।३२        | ६४७         |
| अनीहः सदशस्मृत्या                 | 2 814        | 345        | अर्थः प्रत्यक्षपरो-     | ६।२९        | ४२४         |
| अनुमाद्याःमाऽविकल्पेना-           | शावद         | 66         | अर्थाः प्रत्यवमर्शः-    | 9199        | ६२८         |
| अनुमानवलाद् ध्यक्ष-               | श१२२         | ९२         | अर्थाकारं समं           | 11171       | 954         |
| अनुमेयः केनचित्                   | ६।९          | 夏公夏        | अर्थापत्तिरियं चिन्ता   | ३।६         | 365         |
| अनुभेयस्मृतिः                     | 313          | 3 4 4      | अलक्षयन्तः करूप्ये-     | ८।१९        | यप्र        |
| अनुक्णद्ध्येव                     | 4112         | £ 9 w      | अवाष्यं केवलं           | 11123       | ७३४         |
| अनुस्यूतिधियो न                   | २।२७         | 356        | अविकरपकरष्टेः           | शश्य        | 180         |
| अनेकान्तं कृतः                    | 10158        | \$66       | अविकरूपसस्क-            | 11133       | ७३४         |
| अन्तर्वहिमुंखा-                   | 9133         | इप         | अविकरुपाप्रसिद्धि-      | 3310        | ७०६         |
| अन्तर्वहिरच तकोदं                 | 9194         | 64         | अविकरूय स्वम-           | 1718        | ७४२         |
| भन्तर्ग्यासावसिद्धार्या           | 4194         | \$84       | अविद्योषात्             | 2121        | 949         |
| अम्त्य वित्तक्षणेवान्मा           | 2195         | <b>₹९६</b> | अवीक्ष्य पारिमण्डस्य-   | 1718        | ७४३         |
| अन्यतो विनिवृत्ता                 | 818          | २४३        | अशक्यदर्शनं रूपं        | ९।२३        | ६३५         |
| अन्वत्र तद्विकस्बेऽपि             | <b>\$</b>  0 | 168        | अशक्यसमयं रूपं          | 9128        | ६३५         |
| अञ्चथा इदंतया                     | 10126        | <b>493</b> | अज्ञाबदादिष्यवश्विष     | 11114       | 986         |
| अ <b>∓यथानु</b> पपरवा             | ६।३१         | 850        | असंभाग्याननु-           | ९।४४        | ६६०         |
| अम्बयानुपपक्कत्वं हेतो-           | पार्ध        | 269        | <b>असंस्कारप्रमो</b> चे | 119         | <b>ફ</b> પ્ |
| भ्रम्बधानुपपश्चस्य-               | शश्य         | 149        | असङ्केतितानन्त-         | शहे         | <b>688</b>  |
| अन्वधानुपपनोऽयं                   | ६।२          | 302        | असतः सद्द्यन-           | 216         | 158         |
| स्रम्यथाऽप्राप्यकारित्वा-         | ८।३०३        | 460        | असर्ता सत्तामि-         | 9019        | ६७३         |
|                                   |              |            |                         |             |             |

| <b>रलोकार्ध</b> म्           | प्रस्तावः     | पृ•           | क्लोकार्धम्                      | प्रस्तावः    | g.            |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| असहानुपलम्भइचेत्             | ६।२६          | ลาส           | क्यं वाधकनिवृत्तिः               | 6196         | A45           |
| असाधनाङ्गवसनमदोषो-           | 4110          | ३३४           | कर्यः त्रीम्पाविकस्पैः           | 13150        | 454           |
| असिद्धः सिद्धसेनस्य          | ६१२५          | 808           | कथन्यिदिष्टं                     | 33150        | ७३५           |
| अस्ति प्रधान-                | 8138          | 300           | कथञ्चिद्वृत्ति-                  | ८१२०         | 448           |
| अहङ्कारमनी-                  | ८१६९          | 469           | कथन्त्रिक्षान्यथा                | 10118        | 440           |
| आस्मनोऽखन्त-                 | 20174         | 653           | कचन्नामावोऽनुमा-                 | 4121         | ४३४           |
| आरमलाभं विदु-                | 9118          | ४८५           | कल्प्या आभिनि-                   | 913          | 120           |
| आत्मसंबेदनं आन्तेर-          | 2194          | ७३            | कारणं कार्यभेदेन                 | 3153         | 168           |
| आन्यन्तिकी मस-               | 618           | ५४०           | कारेकान्त्र परीक्षण-             | <b>911</b>   | 885           |
| आधसां क्षणिकै-               | 9 (4          | 3.3           | कार्यं च नानुमेयम्च              | <b>७</b> १४२ | ४९९           |
| आध्यात्मिकं यसो              | धा १३         | 260           | कार्यकारणता नास्ति               | 919          | ४५७           |
| आभिमुख्येन तसे-              | 9129          | 994           | कार्यकारणता नैव                  | क्षाइ        | २३९           |
| भावासाहा                     | 90193         | E 19 19       | कार्यकारणभाषी                    | 20122        | 469           |
| आवरणातिशयः                   | 619           | ५२२           | कार्यस्वभावयोश्चैषं              | 4138         | ४३२           |
| इति विज्ञसिमात्रेऽपि         | 7158          | 5130          | कार्योस्पसिविरुद्ध।              | 3130         | 893           |
| इति व्यासी                   | ३१८           | 920           | काल'''                           | 87154        | 943           |
| <b>इ</b> त्थम्भूतनयः         | 19139         | ७३६           | कुतः का क च                      | ६।३९         | ¥३९           |
| इत्यागमाविसंवादि             | 19176         | ४६७           | कोऽन्यः शंसनि                    | 9130         | ५१९           |
| <b>ई</b> श्वरेच्छाप्रकृतिः   | 9114          | 840           | क्रमाकमान्यरे                    | 8189         | २९७           |
| <b>ई</b> डानन्तरभाविनां      | 4188          | 469           | क्रमेणानुभव-                     | 6134         | ५७९           |
| उत्पत्ती च भ्रणिकस्य         | 3113          | 199           | क्रमेणार्न्सर्विद्वितेत <u>ि</u> | 3315         | ६९८           |
| डरपादस्थिति <b>भङ्गानां</b>  | <b>1194</b>   | २०२           | क्रमोपलब्धिनियमात्               | ७।६          | 843           |
| उदयोदीरणसङ्घावे              | 8153          | 7.90          | क्षणश्चित्काण-                   | \$129        | 238           |
| उदयोदीरणाभ्यां               |               |               | भणिकस्यं कृतः                    | ६।६८         | 850           |
| उपयोगमान्यनो<br>उपयोगमान्यनो | ९।२९          | ६४३           | गन्धवद् स्यवसीयेत                | 83184        | <b>৬ % ব্</b> |
| <b>उपलिधकक्षणप्रा</b> सं     | <b>८</b> ।३९  | 468           | गवि स्मृतिः प्रमाणं              | ३।७          | 358           |
| उभवेकान्तादि-                | 4196          | <b>રે</b> ૪ ૧ | गुणीति गुणम्यमुदायः              | <b>#18</b>   | 888           |
|                              | 1115          | 904           | गृहीतप्रहणाम्नो चेत्             | ३।२          | 104           |
| ऋजुसूत्रनयो<br>एकखेऽपि       | १०१२१<br>१११२ | 323           | चलारोजा च                        | 3018         | 442           |
|                              |               | 619           | चिसं निर्णेतुमनलं                | 313          | 308           |
| एकलक्षणमामध्यीत्             | ६।३२          | ४२९           | वित्तभ्रान्ति-                   | 414          | \$68          |
| पुकलक्षणसि <b>द्धि</b> र्वा  | पारर          | ३५९           | चित्रस्तपरसन्तान-                | ७।२२         | 885           |
| एकस्य मर्वतोऽन्य-            | 919           | ६१३           | चित्रानां क्षणक्रिनां            | 2123         | 121           |
| पुकान्तप्रहरक-               | ९।४५          | ६६३           | चित्प्रधानप्रपञ्जेन              | 20120        | \$48          |
| एकान्त्रभान्तस्वभावा-        | 8199          | 300           | चित्राभं द्रस्यमेकं              | 313          | 108           |
| प्कार्थसिक्रष्टा-            | 11122         | ७२७           | चित्सामान्यविदा                  | रा२२         | 149           |
| एतत्पूर्ववदादी च             | पा२२          | ३५९           | विदारमा परिणामारमा               | 2128         | 141           |
| एतद्वस्तुबस्ता-              | ९।४५          | 8 8 1         | चित्र पं सर्वतोजिभन्नं           | शरद          | 161           |
| पुत्रकारः स्वतः              | ९।३७          | ६५२           | विन्ताऽविन्त्वात्मिकेयं          | इंश्स्थि     | २२०           |
| कर्य पुनरमूर्तस्य            | <b>४</b> ।२२  | ₹o\$          | चेत्रगाचेत्रनं सर्वं             | 4183         | 448           |
| ,                            |               |               |                                  |              |               |

| १ मूलक्लोकार्यानामकाराचनुक्रमः |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| •                                            | ~             |             | •                       |                     |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| क्लोकार्थम्                                  | प्रस्ता वः    | ão          | <b>रलोकार्धम्</b>       | पस्ता <b>बः</b>     | ā°          |
| चेतनाचेतनाचेती                               | 818           | २५४         | तज्ञन्यविशेषःकः         | 418                 | हें<br>इंटर |
| चेतमोऽचेतनस्य वा                             | 8118          | २८२         | तज्ञेयज्ञानवै-          | ડા૧૫ <del>ફ</del> ે | 486         |
| चेतनोइं मम                                   | ७१२१          | 890         | तत एव तत्सं-            | 9016                | ६७०         |
| चेष्टते चेद्यया                              | ७१२३          | 886         | तत एवोपाधि              | ९।८                 | ६४०         |
| चैतन्यं संसारे                               | 6134          | ५७९         | ततः सच्वादिवादीव        | 419२                | ३३८         |
| चैत्रस्यायोगे                                | ८१३४          | ६४९         | ततः स्यात्यवहित्नां     | ८१५                 | 438         |
| जगःसकलज्ञवंकरूपे                             | 4194          | ५५२         | ततश्र व्यवहारी          | 90120               | ६८५         |
| जन्मानन्तविव-                                | 2 212         | \$83        | ततस्तःश्रतिबन्धस्य      | ९११९                | ६२८         |
| अस्पाकः साधयन्तर्थं                          | पारव          | ३५५         | तन्कर्मागन्नुकं         | ७१९२                | ४७०         |
| जातिभेदम्ततस्तरवं                            | 85133         | ७४९         | तत्तद्विरुद्धादिशब्द-   | हा १८ है            | 396         |
| जात्यम्तरं तु                                | २।१२          | 184         | तत्प्रतिबन्ध-           | <b>ઢા</b> રહે       | 460         |
| जान्या व्यतिरिक्तया                          | 8155          | 30%         | तन्त्रदेशापचारेऽपि      | 6133                | 498         |
| जीयात्…                                      | <b>१२</b> ।१६ | <b>૭</b> ૫૧ | तःत्रमाणं तता           | शस्                 | ९६          |
| जीवः सुरवादिपयां-                            | ९१६८          | ६२८         | तत्र भेदे यथा           | 90129               | \$ 6 \$     |
| जीवच्छरीरे प्राणादि-                         | 2159          | २०६         | तत्र मूलनयी             | 9018                | ६६७         |
| जीवस्य संविदो                                | <b>७</b> १३२  | ४७०         | तत्र सदिरसदिश्र         | 3193                | ६९          |
| जीवादिभेदमा-                                 | 97198         | 940         | तत्रेति द्वेधा          | <b>४</b> । ५२       | 209         |
| जीव।नामसहाया-                                | 618           | 426         | तस्वं चेत् मुखदुःख-     | २।३                 | 9 2 9       |
| जीवोपयोगयोग्यै-                              | ७११३          | ४७७         | तस्वं वस्तुबलागतं       | ७१३०                | ५१९         |
| जीवो यांगक्षंम-                              | २।३           | 333         | तत्त्वं शून्यं          | ७१२०                | 840         |
| ज्ञातुरावरणोद् भृतेः                         | धा२           | २३१         | तत्त्वज्ञानगिरामङ्ग     | ६।२५                | 892         |
| ज्ञातृणासमि-                                 | 9019          | ६६२         | तस्वप्रत्यायनाद् वादी   | ખાવ                 | 339         |
| <b>ज्ञानं</b> जीवस्य                         | 8133          | ३०४         | तस्वमिष्याप्रहेका-      | 81२८                | 828         |
| ज्ञानं निरुपमं                               | 6130          | 480         | तस्वविषया विना          | पारद                | 363         |
| ज्ञानं नीखेन                                 | ९।२६          | 880         | तस्वार्थज्ञान-          | 9213                | ७३८         |
| ज्ञानं प्रमाणं                               | 9012          | ६६३         | तरवार्थाभिनिवेशिनी      | पारद                | 369         |
| ज्ञानं येनाःमना                              | 9918          | 900         | तत्प्रत्यनीकमात्मानं    | ३।२२                | २१५         |
| भानं स्वार्थकहोद्भूतं                        | 9199          | <b>৩</b> হ্ | तत्प्रमितौंऽशः          | ११।३१               | ७३६         |
| ज्ञानतस्यं वि-                               | લાય <b>ર</b>  | ६६०         | तत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धे | ३।४                 | 909         |
| शानतस्वस्य                                   | ९।४२          | 846         | तिसद् गसिद् योः         | Ela                 | ३८२         |
| <b>ज्ञानस्यातिशयात्</b>                      | 616           | 4३९         | तत्सूचितेन लिङ्गेन      | 416                 | 358         |
| ज्ञानाद्यः कथन्न                             | क्षार०        | ३०३         | तत्स्वार्थावाय          | सावध                | 380         |
| ज्ञानादिकमजीवस्य                             | ४।२१          | 808         | तथा भणभयं               | १२१५                | @83         |
| ज्ञामी येगातिशेते                            | <b>३</b> ।२४  | <b>२</b> २० | तथा चात्मा गुणैः        | 8114                | २९३         |
| ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र                        | शरप           | 3 2 3       | तथाणुरपि मध्यस्थः       | 3153                | 588         |
| ज्यो <b>तिर्ज्ञा</b> नादि <del>चिन्</del> ता | ७।२७          | ५०६         | तथा दष्टमदष्टं वा       | ४। १२               | २७१         |
| ज्योतिर्ज्ञानाविसंवादः                       | ८१२           | <b>५२</b> ६ | तथा भ्राम्ते-           | ९।४२                | ६५८         |
| तचे दवस्तुविषय-                              | शश्रद         | 118         | तथार्थानु भवः           | 23125               | 994         |
| तच्युद्धिभिदया                               | 8018          | ६६२         | तथार्थाप्रतिबन्धि-      | 8183                | ६१९         |
| तज्ञन्मसारूप-                                | 30135         | ७२९         | तथाऽर्थोऽनन्त-          | ८।३२                | ५७६         |
|                                              |               | *           |                         |                     |             |

## १ मूलक्लोकार्धानामकाराचनुकमः

| 945                                    | - ~           |              |                              |           |                       |
|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| इलोकार् <del>ध</del> म्                | प्रस्तावः     | Jo           | · <b>इलोकार्ध</b> म्         | प्रस्तावः | <b>দূ</b> ০           |
| रलाका कर्<br>सथा शब्दार्थभेदाः         | ९।३१          | ६४६          | वृज्ञहस्सान्तरं व्योग्नो     | ८।१२      | 48 g                  |
| तथा सर्वः सस्वादि-                     | 3190          | 204          | बूराच्छब्दश्रुति-            | ८।३       | <i>प</i> र <b>७</b> ६ |
| तथा सर्वत्र किश्वेति                   | इ।२७          | 821          | दूरासन्नादिसामग्री           | पारक      | <b>269</b>            |
| तथा स्पष्टाक्षचीः                      | 216           | 128          | दृष्यदर्शनयो-                | ८।४२      | 484                   |
| तथा स्पष्टाकवाः<br>तथेव किन्नानेकान्तः | 3133          | <b>E Q</b> i | हर्यस्वभाव एकाम्ले           | ६।३९      | 836                   |
| तथव क्यानियां                          | <b>\$15</b> 6 | 368          | रङ्यारस्यात्म-               | 9,19      | <b>§ * o</b>          |
| तथव ज्यातमा<br>तथेवार्थान्तरैः किष     | धारव          | 306          | द्दष्टे दष्टसजातीये          | 318       | २६                    |
|                                        | 90138         | 828          | रष्टेर्भाव्यं स्वभावः        | ६।६       | इ८३                   |
| तद्भावेऽप्यवाच्य-                      | 6130          | 460          | देहादेशीश्वरो                | 9196      | 883                   |
| तद्यं चेतनो ज्ञाता                     | ८।२३          | 488          | दोषबस्कारणाभाषाम्            | 015       | प्रदूट                |
| तदात्मसभिकर्ष-                         | इ।१२          | 994          | द्रष्पं शुद्धमशुद्धं         | 10110     | 808                   |
| तदुत्तरं वा तत्कार्यं                  | 9112          | 619          | ब्रुट्याणासुपलम्भश्च         | 99195     | 919                   |
| तदेतश्चित्त-                           | 318           | 109          | ब्रह्मातिरेकाद               | 8158      | 453                   |
| तदेवमुपमावाक्य-                        |               | <b>२०</b> २  | द्रव्यान्माणुम्यं            | 1111      | ६९३                   |
| तद्वेत्नामसामध्यात्                    | इ।२५          |              | ह्रवान् स्वस्मावभिन्नाश्च    | ३।२०      | 232                   |
| सङ्गेदः प्रति-                         | 918           | 466          | द्रव्याधिकम्य पर्यायाः       | 9014      | ६६८                   |
| तत्र्पानुकृती                          | <b>९</b> ।२५  | £ 3 *        | द्वेथा द्रव्यमनन्त-          | 9013      | ६६२                   |
| तहस्तु चिन्यन्ते                       | ९।१४          | ६२१          | ह्या समन्तभद्रस्य            | ६१२१      | ४० <b>३</b>           |
| तद्विशेषेहयावायो                       | २१७           | 133          | द्वेष्यं मिथ्याकर्मः         | ९।४०      | <b>६</b> ५ ७          |
| तद्विशेषो यथा                          | 4153          | 257          | धर्माधिकोकितो वादी           | 4193      | ३३९                   |
| तहैकल्यमिनीहेत                         | ७१२१          | 890          |                              | 613       | ५२६                   |
| तहैकियाच                               | ८१२२          | ५६३          | र्धारन्यन्तपरोक्षेऽथें       | 9189      | ६५७                   |
| तद्ब्यतिरंकवतः                         | ८।२४          | ५६३          | धीवर्णपर-                    | 4,183     | 849                   |
| सम्ब दृष्टस्य भावस्य                   | ९।९           | ६३३          | ध्वनिभयो वा-                 | 5314      | ७०२                   |
| तिश्वियमेऽपि                           | 0 \$13        | ४२५          | ध्यनिच्यङ्ग्यं               | 61993     | પકર                   |
| त्रश्चेरात्म्यम्पीतरेण                 | 5124          | 336          | न किञ्चित् प्रति-            | 4195      | 3,48                  |
| तन्कादिकरणात्                          | 4118          | 860          | न भ्रणादुर्थ-                |           | 019                   |
| तत्वा तत्मंविदः                        | ९११७          | ६२७          |                              | 99198     | 488                   |
|                                        | 813           | <b>३</b> ३º  | न चात्मत्वं                  | टारप      | 117                   |
| तर्कं तर्कितगोचरेतर-                   | ७।२५          | 40           | <sub>8</sub> न चैतद् व्यवसा- | 1121      |                       |
| तक्लिक्षं लोकनः<br>सस्वाश्चेजननात्     | \$13          |              | ६ न जायेत नोत्प-             | ९।४९      | <b>६५७</b>            |
| तादान्स्यमती                           | Elo           | 3.6          | ३ न रइयलक्षण-                | 5133      | ४४६<br>१४६            |
| तादात्म्यम्या<br>सादात्म्यादि          | ६।४१          | 88           |                              | २११२      | 911                   |
| सादारम्याप<br>साम्यामधिगमो             | 9013          | <b>\$ \$</b> | ३ न बहिरन्तरभि-              | 33130     |                       |
| ताबतैवाविकरूप-                         | 416           |              | ६ न भावः कृतकत्वं            | 4110      | <b>३५०</b>            |
| तेषामन्येन मनसा                        | 6158          | પ્ય ६        | व नरः भरीरी वक्ता            | 6114      | 488                   |
| तेषामेव प्रसम्येत                      | \$180         | 8.8          | • व स्थान्यमाणं              | शरप       | 306                   |
| तेव्येकत्र समर्थेऽन्ये                 | इ।१४          | 90           | ८८ व स्वान्प्रवृत्ति-        | 1414      | 220                   |
| सव्यक्तेत् संप्रह-                     | 90196         |              | <sup>2</sup> म हि तत्कर्मुं- | 6111      | 485                   |
| त्यजत् समधः<br>स्रिकालविषयं            | 411           |              | २७ व हि तस्वीप-              | 90194     | ६८२                   |
|                                        | EIZV          |              | ३२ शाकारभेदी न               | 9010      | 448                   |
| त्रिकालविषयं षस्माद-                   | 4120          | . •          | and a first and a first      |           |                       |

| १ मूछस्लोकार्घानामकाराचनुक्रमः |               |               |                             |                   | ७५९           |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| क्लोकार्धम्                    | प्रस्तावः     | যু <b>॰</b>   | <b>रलोकार्धम्</b>           | प्रस्तावः         | g.            |
| नाक्रमं सक्रमं                 | ९।३,९         | ६५५           | परं निश्चाययेत्             | 913               | કુટ<br>કુકુકુ |
| नानात्वमजह-                    | ९।१३          | ₹10           | परभागेऽविनाभाव-             | <b>६</b> ।३       | 369           |
| मानेकवृषणस्त्रीकौ              | 41 <b>1</b> 6 | ३५६           | परमाणुवदिष्टं               | ८१२९              | ५६९           |
| नान्सम्सदेव प्रत्यक्षं         | 9198          | 30            | परमार्थाविसंवादि            | 11128             | ७३०           |
| मान्यथैकान्तिकाः               | 318           | २४६           | परार्थं सङ्गात-             | 8183              | 468           |
| नाम्यदेव ततो                   | 6134          | ५७९           | परमार्थैकतानत्वे            | 410               | <b>३२७</b>    |
| नाप्यनया मार्ग-                | ७१२८          | ५१२           | परस्पराविनाभूतौ             | 81915             | ३ ९ २         |
| नाभावं नाप्यचैतन्यं            | ७।१९          | 863           | परिश्रीणदोषा-               | ८१३८              | 460           |
| म।मादियोजनाजानं                | 313           | 343           | परिणामाविनामावात्           | <b>८।२५</b>       | ६३७           |
| नावञ्यंभावनियमः                | 9919          | ७०९           | परिसमासेमावतैवास्य          | 4199              | हे हैं ७      |
| नास्ति ज्ञानं प्रधान-          | 6180          | 4.63          | परोक्षक्षणिका-              | 6133              | ह १५          |
| निश्चेपांऽनन्तकरुपः            | 7 213         | ७३८           | परोक्षता पूर्वरूपा-         | ह।३० <del>१</del> | ४२५           |
| निमहस्थानमिष्टं चेत्           | पाव०          | ३३४           | पराक्षमपि द्रव्यस्य         | २।२८              | १७३           |
| नित्यं जन्मपरि-                | 3 313         | ६९३           | पर्यायार्थिकस्यापि          | 9014              | 5 6 6         |
| निषं समन्ताद्                  | ९।३६          | ६५१           | पश्यत्येव हि सान्तरं        | 813               | २२५           |
| नि यक्षणिक-                    | 3310          | ७०६           | पश्यन् जानाति               | १२।४              | ७४२           |
| नित्यःवेऽपि शब्दानां           | 9916          | 300           | पश्यन् जीवः                 | ६।३३              | ४२७           |
| निष्येश्व जानेष्यर्थेपु        | ३।१४          | 196           | पश्यन् स्वलक्षणा-           | 919               | 20            |
| निबोधः सर्वतोऽस्यस्य           | 7155          | १५२           | पिशाचो नाहमस्मीति           | ६।३६              | <b>४३</b> ६   |
| निरंशाःमाणु-                   | ८।२९          | <b>७.६</b> ९  | पुनः फलविकल्यः              | 8130              | २६७           |
| निरन्वयात् कृतः                | ७१७           | 840           | पुरुषस्य न वै               | 6180              | 463           |
| निराकारावबोधेन                 | 5180          | 938           | <b>9</b> रुपातिशयः सिद्धः   | 6118              | ५४६           |
| निर्णयाःमकत्वात्               | १।२६          | 338           | पुरुषातिशयो ज्ञातुं         | ७।२३              | 896           |
| निर्णातासंभवद्याधः             | टाइ           | ५३७           | पूर्व नश्वराच्छकात्         | ₹13 •             | 193           |
| निर्णीतियंदि                   | 315           | Ę             | पौर्वापर्येण                | सावप              | 9 4 9         |
| निर्णीतेः क्षणिकादि-           | शार           | Ą             | प्रतिपत्ता तद-              | 9194              | 828           |
| निर्वाणं कि                    | ७।२०          | 88.0          | प्रतिपत्तुरपेक्ष्यं         | 318               | 3 2           |
| निर्विकस्पकरष्टेरेव            | २।१०          | 989           | प्रतिपद्यते यतम्तर्भ        | 416               | 120           |
| निर्विकल्पात् कृतः             | 1718          | •84           | प्रतिपन्नं सौगतेन           | 1716              | 988           |
| निष्कर्माणि वा                 | 8158          | ₹०९           | प्रतिबन्धान्तरं             | ९।२१              | 421           |
| भीता नेरास्म्य-                | 914           | 845           | प्रतिभासप्रतीति वा          | 3130              | 51            |
| नी चेज्रबेरकधं                 | ८११५          | 486           |                             |                   | <b>\$0 ?</b>  |
| नो चेबीछान्तराणां              | 9156          | €80           | प्रतिभासभिदा                | ९।३               |               |
| मोपनेयं कचित्                  | <b>પાર</b>    | ३२०           | प्रतिभासी क्यनियमे          | 9190              | <b>ξ 3</b>    |
| नी बेद बहिस्तरवं               | ६।२०          | ४०२           | प्रतिभासो यथा               | जा <b>र</b> ७     | 3 6 0         |
| न्यासः समासतो                  | \$ 212        | ७३९           | प्रतिवादी किं निगृह्येत     | 4151              | <i>કુ બ ખ</i> |
| पक्षं साधितवन्तं               | 4150          | 8्र ५ छ       | प्रतिसंक्याऽनिरो-           | ११२५              | 992           |
| पक्षधर्ममहद्देशेन              | ६।२           | ३ ७ २         | प्रत्यक्षं कथं              | 22122             | ७२५           |
| पक्षनिर्णयपर्यन्तं             | पार           | 333           | प्रत्यक्षं किं तदासासं      | 2130              | 448           |
| पक्षस्थावनया                   | 418           | 310           | प्रत्यक्षं क्षणिकं विचित्र- | २।३               | 121           |
| पद्मभिषं भिष्नैः               | 91३८          | \$15 <b>8</b> | प्रस्पक्षं तीमरं चान्द्र-   | 3114              | ७३            |

| ७६ ०                                        | ~             | (250 000       |                                         |              | PW           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>इलोकार्थम्</b>                           | प्रस्तावः     | go             | <b>क्लोकार्धम्</b>                      | प्रस्तावः    | g.           |
| प्रत्यक्षं न ततोऽनन्वय-                     | २।२           | 9 2 9          | प्रागसकलज्ञस्य                          | ढार१         | 480          |
| प्रत्यक्षं निश्चया-                         | 99124         | ७३१            | प्राप्तं नीलं                           | <b>९।३</b> ६ | <b>449</b>   |
| प्रत्यक्षं यतो द्रव्यं                      | शरद           | 308            | प्राप्तस्यक्ततिरोभावः                   | 916          | y to         |
| प्रस्यक्षं विशदं                            | 9198          | 30             | प्रामाण्यमभनुद्रेश्चेत्                 | 615          | ५३७          |
| प्रत्यक्षं विश्वतः                          | 5180          | 830            | प्रायो नालमलं                           | 617          | 303          |
|                                             | ९।२७          | \$83           | प्रोक्ते व्याकरणे                       | 9919         | ६९३          |
| प्रत्यक्षं सदसद्भु-                         | 6123          | ५७३            | फलानुमेयशक्यात्म-                       | २।१३         | 984          |
| प्रत्यक्षं सर्व-                            | 23123         | \$80           | बहिरन्तमु साकारैः                       | ७१९          | <b>४ ६ ३</b> |
| प्रत्यक्षं सर्वत-                           | २।२७          | 146            | वहिरम्तभ                                | १११३         | ६९९          |
| प्रत्यक्षं सविकरूपं चेत्                    | ९।६           | 508            | बहिरथों इस्य-                           | 6188         | 640          |
| प्रत्यक्षं स्वार्थ-                         | 2180          | 880            | बाचकासंभवात्                            | 6199         | 440          |
| प्रत्यक्षत्वसभावानां                        | 3138          | 90             | बुद्धिः सीखा सदिखा च                    | 814          | # 8 A        |
| प्रत्यक्षमित्रभागं चेत्                     | ह19७          | 3,93           | बुद्धिकायों विशे-                       | ९१२          | <b>५९</b> ३  |
| प्रत्यक्षमंकान्तेन                          |               | 518            | बुद्धिपूर्वा कियां                      | रारप         | 3 2 8        |
| प्रत्यक्षस्य पूर्वापर-                      | 9110          | ३६२            |                                         | 4118         | 850          |
| प्रत्यक्षस्य साध्य                          | બાફ્ય         | <b>૭</b> ફેપ્ટ | 2                                       | 4195         | 863          |
| प्रत्यक्षाचानु-                             | 19176         | ह३९            |                                         | 1126         | 396          |
| प्रत्यक्षात् कवि-                           | ९।२०          | 7 <b>8</b> 8   | बुद्ध्यवसिते चिच्छक्तिः                 | <b>धा</b> २० | ३०३          |
| प्रत्यक्षादींस्तथा                          | 818           | 128            |                                         | 619          | 458          |
| प्रत्यक्षान्मानसादते                        | स्रप          |                |                                         | 2133         | 985          |
| प्रत्यक्षेतरयो रेक्यं                       | १०१२३         | 333            |                                         | 9122         | 9.8          |
| प्रत्यक्षे परमाणवः                          | 3156          | 110            |                                         | 1113         | <b>ξ •</b>   |
| प्रत्यक्षेकस्थिर-                           | <b>\$19</b> 9 | 800            | 1                                       | 2155         | २०३          |
| प्रत्यक्षेकान्तविसानां                      | ७।२६          | 404            |                                         | 9 212        | **1          |
| प्रत्यक्षो मध्यरूपार्वाग्भा-                | ६।३०          | 85,            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1118         | 900          |
| प्रत्यभिज्ञा वितर्कश्च                      | ०।२७          | ६४             |                                         | 5133         | 84           |
| प्रत्यर्थनियता                              | 99122         | <b>७</b> २     |                                         |              | 698          |
| प्रत्यासस्या ययै-                           | 2118          | ફ્રે ૧         |                                         | 19199        | <b>२५४</b>   |
| प्रत्येकं दिवहुषु                           | २११९          | 3 9            | ाकाका। ८०५०                             | 218          |              |
| प्रदेशतहती-                                 | ८।२६          |                | alice and a company                     | 4133         | 220          |
| प्रदेशतद्वदेक्यं                            | ८१२७          |                | भूतद्येषं समुद्रास्य                    | 418          |              |
| प्रदेशतद्वद्व्यति-                          | ८।२३          | પ્             | भूतमभूतं भूतं                           | ¥118         |              |
| प्रदेशाः सन्तु मा वा                        | ८।३४          | •              | ७७ भूता भन्याः सर्वे                    | 216          |              |
| प्रमाणं नित्यता                             | 6113          | •              | धेव अवप्रसङ्गात्                        | ८।२६         |              |
| प्रमाणमविसंवादात्                           | ३।३           | 5 3            | ७५ भेदाः कर्मफलाः                       | 10191        |              |
| प्रमाणमविसंवादि                             | 9120          | <b>9</b> '4    | ०६ भेदारमकम्तथाऽभेदः                    | 9177         |              |
| प्रमाणस्य फलं                               | 917           | ₹,             | १२ भेदाभेदान्म-                         | 30120        |              |
| प्रमाणान्तरमन्यत्र                          | 318           | 3              | ७९ मेदामेदात्मको                        | 9155         |              |
| प्रसिद्धं स्ववहारस्य                        | 1211          | 8 4            | ) भेदावाय <u>स</u> ुपेत्य               | २।           |              |
| प्रासद्ध ज्यवहारायः<br>प्रस्तुतब्याकियार्थः | 131           |                | १४१ मेहे सति प्रव-                      | 3013.        |              |
| प्राकृताद् भिष्यते                          | 9019          | Q              | ६८४ मेदैः शब्दार्थः                     | 1318         | 9 486        |

| १ मूलक्लोकानामकाराघनुकम | ċ |
|-------------------------|---|

| <b>रलोकार्थम्</b>                        | प्र <b>स्ता</b> चः    | पु०     | <b>र</b> लोकार्धम्              | प्रस्तावः   | <u>त</u> े०   |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------|
| भेदैकान्तेऽपि न वै                       | 9190                  | ४६३     | वधार्योऽनुभवं                   | 9 919 2     | 10 g 15       |
| मेदोऽपि म परमार्थः                       | 9190                  | ४६३     | यथास्वं कालादि-                 | 2130        | २६७           |
| मेदोऽप्यभेद-                             | ९।५                   | 606     | यथास्वं न चेत्                  | <b>E199</b> | ३८९           |
| भोक्तेति मलं मिथ्या                      | 8194                  | २९३     | यथास्त्रमास्तर्व <del>श्च</del> | ४।९         | २५५           |
| आन्तेरदोपः                               | 3128                  | ६३७     | यदिदं प्रतीयमानं                | ६।४३        | 883           |
| मन्त्रं नित्यं प्राकृताः                 | ७१२८                  | ५१२     | यदि हेतुफला-                    | ६।१२        | <b>३</b> ८९   |
| <b>मर्के</b> र्निसर्गाद्                 | <b>धा</b> २२ <b>३</b> | 300     | यदुक्तं तथ्यत्ति-               | 3 113 9     | 977           |
| माणिक्यातिनं बै                          | धारर                  | 200     | यद् यदा कार्यमुत्पित्सु         | ३।११        | ६९३           |
| माणिक्यादेभंव-                           | 619                   | ५४०     | यद् व्यवस्थति                   | 119         | 20            |
| <b>मि</b> ष्याकारे बंथा                  | ९१४०                  | हपक     | यन्नांपपद्यते                   | 9154        | ५०४           |
| मिध्याज्ञानं विसंवादात्                  | ধাই                   | 231     | वस्माहस्तु                      | दाधन        | ६६३           |
| मिभ्यात्वं निर-                          | 2018                  | ६६७     | युक्त्या तत्त्वं                | ७१४         | 843           |
| मिथ्यात्वं परत-                          | <b>પાર</b> ૪          | ३६२     | येनाभावः प्रमेयः                | ६।२४        | 811           |
| मिध्यान्त्रं संविदां                     | 30136                 | ६८३     | योग्यः शब्दो विकल्पो            | पारध        | ३६२           |
| मिष्यादर्शनज्ञानात्                      | ९।२९                  | ६४३     | योजनानां सहस्रं                 | ८।१२        | पष्ठ          |
| <b>मि</b> ध्यादृष्टिधियाँ                | 8133                  | २७०     | <b>लक्ष्यतेऽभागबुद्ध</b> ्यारमा | 3135        | হ্ ৩          |
| मिथ्यादोषान्                             | 90198                 | 868     | लक्ष्यन्ते गुणपर्यायाः          | ३।२०        | २१२           |
| मिष्यानुमाऽसद्धां-                       | ह। १७                 | 3,90    | लांकेऽयमवधेय-                   | ९१४५        | 443           |
| मिष्यार्थनिश्चर्य-                       | 99198                 | ७२४     | लोके सापेक्ष-                   | 10126       | ६९१           |
| मिथ्यार्थाभास्थिर-                       | ६।२५                  | ४१२     | वक्ति वागगीचरं                  | पा२६        | ₹ ₹ ₹         |
| मिथ्याविकल्प-                            | 92190                 | 986     | वक्त्रभित्राय-                  | ९।३७        | ६५२           |
| मिथ्येकारतकल-                            | 913                   | 885     | वचो रागादिमत्का-                | ८।१३        | 488           |
| सिध्येकान्त <b>िया</b>                   | ६।२०                  | ४०२     | वर्णमेकमनेकं                    | 1914        | ७०२           |
| मिध्यैकान्तविविध-                        | 10194                 | 461     | वर्णसंस्थानादि-                 | 210         | 933           |
| सम्बकान्सावावयः<br>सुक्ताःसनोऽपि देहादिः | 913 E                 | 869     | वर्णाकृतिपरिमाणादि-             | ९११३३       | ६१७           |
| मुकारमनाअप वहात्यः<br>मुक्तवा स्वतस्त्रं | २।१९                  | 340     | वर्णादिप्रत्याभिज्ञान-          | ५।३६        | ६२५           |
| मे <b>ञ्चा</b> दिर्विशेषण                | ७१२२                  | ४९२     | वाक्यानामविशेषेण                | ९१२८        | ६४२           |
| यतः परस्पराभाव-                          | ६।३३                  | 800     | वागक्षसंविदेकार्थ-              | ९।३         | ६०२           |
| यतः स्वलक्षणं                            | 11118                 | 994     | वाचाङ्गं सूच्यते                | <b>પાર</b>  | ३२०           |
|                                          | ६।४२                  | 888     | वाचोऽसङ्केतितं                  | ९।२२        | ६३३           |
| थतस्तरवं<br>यतस्तापाद्                   | 418                   | 464     | वाच्यवाचकसम्बन्धः               | ९।३०        | ६४४           |
| यथाकथश्चित्तस्या-                        | 2116                  | १५६     | वाच्यानां वाचकेषु               | 3 213       | 350           |
| यथाकथाञ्चित्तस्यात्मरूपं                 | २।२०                  | 946     | वादिनोऽनेकहेत्सी                | 4118        | <b>ક્</b> પર્ |
| यथा चैतन्यभेदोऽयं                        | 17114                 | ७४९     | विकल्पवासना-                    | 214         | 923           |
| यथा यतन्त्रमप्राच्य                      | ८।३२                  | બુ છ ફ્ | विकल्पेऽनर्थनिर्भासे            | . २११७      | 348           |
| यथानुदर्शनं तत्त्व-                      | <b>E</b>  9           | ३८३     | विचारो निर्णयो-                 | १०।द        | ६६६           |
| यथा प्रत्यक्षभेदाः                       | ९।३१                  | 444     | विज्ञातान् विषयान्              | 813         | २२५           |
| यथा यत्राविसंवादः                        | 9199                  | 30      | विशातायाः कचित्                 | 3150        | 49            |
| यधार्थरूपं बुद्धे-                       | 2121                  | 949     | विज्ञानातिशये                   | ८१४         | ५२८           |
| यथार्थविभ्रमेकान्ती                      | ९।१३                  | ६१९     | विक्रिसमात्रे                   | 33120       | ७३५           |
| * ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * * |                       |         |                                 |             |               |

| ७६२                                           | १ मूलक    | छोकाना       | मकाराचनुकमः                           |                         |                    |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                               |           | 70           | <b>इलोकार्धम्</b>                     | ***                     | <u>व</u> ०         |
| <b>क्लोकार्धम्</b>                            | प्रस्तावः | पुरु<br>पुरु | शब्दः पुत्रलपर्यायः                   | <b>९। २</b>             | <b>પ<b>્ર</b></b>  |
| विज्ञानं प्राध-                               | 35130     | 660          | शब्दः प्रतीयते                        | 99135                   | 988                |
| विज्ञेयं विद्यमाना-                           | 40138     | <b>६</b> ९३  | ज्ञब्दनिर्णययो-                       | 1216                    | # 8 B              |
| विज्ञेया दुर्णयाश्च                           | 30156     | 469          | शब्दसंसगंयोग्ये-                      | ९१४                     | £08                |
| विज्ञेयान्य-                                  | ८।४३      | 800          | शब्दानां चेत् स्वतो                   | पारप                    | \$ 8 5             |
| वितनोइचेच्छा                                  | ७।१३      | 60           | शब्दार्थप्रत्यया-                     | 2213                    | <b>७</b> ई८        |
| विसे: विषयनिर्भाः                             | 9120      | 980          | शब्दैश्चेद्वक्त्रभि-                  | 414                     | 841                |
| विद्याविद्याविनिर्भाः-                        | 14111     | રૂ મુખ       | शास्त्रं शक्यपरी-                     | 919                     | 884                |
| विनाशी भाव इति वा                             | पाषप      | २० <b>३</b>  | 0.5-                                  | ७१३०                    | ५१९                |
| विनाशो यद्यभावः                               | ३।३६      |              | गुद्धव्याधिकस्यास्ति                  | 9019                    | ६६९                |
| विपक्षेऽर्धक्रियाऽयोगात्                      | 810       | २५ <b>३</b>  | <b>गुअग</b> गुभ्र <del>श्चेतनो</del>  | 818                     | 244                |
| बिह्नताक्षा यथा                               | ६१२७      | 853          |                                       | 90128                   | ६९०                |
| विरुद्धानैकान्तिका-                           | इ।३२      |              | ं श्रूत्यता बहिः<br>अविर्धामानसभ्यर्थ | 313                     | 9                  |
| विरोधाद्विम्यत-                               | 30154     | ६९०          |                                       | ७।२                     | 88ई                |
| विवधाप्रभवं वाक्यं                            | dia       | ३२४          |                                       | 813                     | २२५                |
| विशेषणविशे-                                   | ९।३२      | \$ 80        | 1                                     | 11125                   | ७३२                |
| विशेषाहितफर्छै-                               | ६११३      | ३९१          |                                       | રાર                     | 9 2 9              |
| विशेषेणोहयाञ्जैति                             | २१४       | 9 2 3        |                                       | <b>પા</b> ૧૪            | 3,88               |
| विचदर्शनवदशस्य                                | ११२४      | 300          |                                       | 314                     | 960                |
| विषयविषयि-                                    | ९१५६      | <b>६</b> २'  |                                       | £196                    | 396                |
| विसंवादोपलब्धि-                               | 9015      | ६६           | ८ संपर्यनामनेकान्तं                   | 211                     | 308                |
| वेति चेदर्थः                                  | ८१३१      | 49           |                                       | 6126                    | 486                |
| वास चर्यः<br>बेदः प्रमाणं                     | ७।२९      | 43           | 17 -                                  | 1186                    | 116                |
| वैतण्डको निगृद्धीयात्                         | 4150      | <b>3</b> 4   |                                       | વારય                    | ६३७                |
| वेशसं कवित्                                   | 213       | प्रवे        |                                       | ७।२६                    | <b>પ</b> છ પ્ય     |
| वैश्वायं यदि                                  | २।२       | 13           |                                       |                         | 116                |
| वंशद्यमत एव                                   | 310       | 3            | ५५ संविद्यमाकार-                      | 9014                    | <b>૭૪</b> ૨        |
| व्यक्तयः सन्त                                 | 90198     |              | संविद्यस्यं कथ-                       | 3510                    |                    |
| हयुव्जकाच्यापृती                              | 11118     |              | व संबुणोग्येव                         | ६११ <b>३</b><br>६१२३    | <b>૧</b> ૬૧<br>૪૧૦ |
| <b>ध्यव</b> च्छिनन्ति                         | ९।३३      |              | ४७ संज्ञचेऽसंज्ञयो                    | 919                     | 466                |
| ,च्यवस्थायां कृत-                             | 33138     | •            | ५५ संसर्गान् परमाणवः                  | 9136                    | ४८३                |
| व्यवसायात्मनी रष्टेः                          | 318       |              | २६ संसारसुखमंबिशि-                    |                         | 28                 |
| ब्यापकब्याप्य-                                | २।६       | . 1          | ३१ संस्कारा विनियम्येरन्              | 718                     | २०८                |
| ब्यापकानुपलब्वे-                              | ६।२२      | . 1          | ०८ संहतत्त्रं तथा सर्व                | 2196                    | _                  |
| च्यापका बुपलम्म रूच                           | ्।२०      | , (          | १२९ : स एवं भेद-                      | 20128                   |                    |
| ब्यापकावप्रह-                                 | 7194      | ,            | १४९ सकर्मणां वा जन्स्नां              | ७११७                    | - 70.04            |
| ब्याप्यामर्थकिया <u>ं</u><br>इयाप्यामर्थकियां | 319       | <b>.</b>     | १९० : सकुद्धावः प्रस-                 | १९१२<br>१०१२            |                    |
| •यासतोऽङ्ग-                                   | 121       | ₹ '          | ७३९ संबंतनादिनिशेप                    | 3 7 1 9 7               |                    |
| शकस्य स्चिका                                  | ખા        |              | २२७ म तामनुकत्वा                      | પ્ <b>ર</b> ાષ્ટ્ર<br>આ |                    |
| शक्तमानिव                                     | 911       | 6            | ६२८ समर्केणांदाते                     | પારા                    |                    |
| शासमानव<br>शपति क्रोशति                       | 41        |              | ३७१ ं सत्तां विभ्रते                  | 3013;                   | , ,,,,             |
| संसात मानाव                                   |           |              |                                       |                         |                    |

| १ मूलइलोकानाम | काराचनुक्रमः |
|---------------|--------------|
|---------------|--------------|

\$30

| <b>रलोकार्धम्</b>       | प्रस्तावः     | <b>पृ</b> ० | दलोकार्धम्               | प्रस्तावः      | पृ०         |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|
| सत्तां भ्याप्नोति       | 8130          | २९७         | सर्वथा चैत्रता           | दाई४           | ्र<br>इ.स.  |
| सत्तां सर्वतोऽक्षणिकान् | ३।९           | 190         | सर्वधार्थकिया-           | 97198          | ७४९         |
| सत्तामुख्यत्व-          | 20123         | ६७६         | सर्वथा सर्वदा            | १०१२५          | ६८९         |
| सस्वादेव क्षणस्थाने     | <b>પા</b> ૧ર  | 239         | सर्वनाम्ना विना          | पावध           | 188         |
| सस्वान्तरवच्चेसत्       | २1५           | 129         | सर्वस्मात् परतः          | रार            | 282         |
| सम्यं कथं स्यु-         | साइट          | <b>१५६</b>  | सर्वस्येव सतः            | ८१२०           | ५५४         |
| सम्बंपि स्वानुभूत-      | ८।१९          | 448         | सर्वात्मज्ञानविज्ञेया-   | 6184           | 486         |
| सरयानृतस्यवस्था         | ९।२८          | ₹82         | सविकल्पमनस्कार-          | ९।६            | ६०९         |
| सत्सम्प्रयोगजन्वेन      | ८१२१          | 4, ६ ०      | सविकल्पान् कुतः          | 3 2 1 9        | ७४५         |
| सत्स्वभावीपलब्धी        | 9019          | ६७३         | स स्वापादिप्रबोधा-       | 910            | ४६०         |
| सदमद्भिर्यथा            | 9186          | ६५४         | सहक्रमभवान्यो-           | ७।५            | ४५२         |
| सदसद्वस्तुभेदेन         | ९।१४          | ६२१         | सहक्रमविदामेकं           | 4183           | 883         |
| सदाम्यासात् स्मृति-     | 91'5          | ₹9          | सहोपलम्भनियमः            | ६१२८           | 858         |
| सदशस्वार्थाभिलापादि-    | 916           | 3,5         | सहोपलम्भनियमान्          | ६।२६           | ४१६         |
| सद्रृपं सर्वती वित्तेः  | २१२ ४         | १६३         | साकस्येन कथं             | <u>વાવવર્ષ</u> | ३४७         |
| यम्तानयमुदाया-          | 90120         | ६८५         | साकल्येन गृहीतेऽपि       | 11117          | 918         |
| यन्तानान्तरमु-          | १२१९०         | @ B &       | साकस्येना दितो           | दाद            | 305         |
| सन्तानान्तरवज्ञे दात्   | क्षाई         | २३९         | साकस्येनाविनाभावे        | <b>પા</b> ક્ર  | ३३८         |
| मन्निधानेतरा-           | ११।२५         | ७३,१        | साक्षात्कृतमने-          | 9913           | ६९९         |
| सन्निवरकाक्ष-           | 99190         | ७०९         | सादृश्येन विना           | ९।१५           | ६२४         |
| समक्षे गुणपर्याय-       | 810           | २५३         | साधकबाधकाभावात्          | 6190           | 440         |
| समद्येविशेषहा           | २।९           | १३७         | साधनं सकलव्यासे-         | ६।५            | ३८२         |
| समनन्तरमञ्ज्            | <b>९</b> १२ १ | ६३१         | साध्यं पश्यक्रिरशेयं     | 418            | 3 2 2       |
| समर्थवचनं जल्पं         | તાર           | 233         | साध्यवद्वृष्य-           | 4196           | ३५२         |
| समवायिविशेर्पः          | 90199         | ६७६         | साध्योक्तिः साधनं        | 4190           | ३५०         |
| समवायेन कि वृत्ति-      | ४१२४          | ३०९         | साध्योपलब्धेः प्रत्यक्षं | 414            | 220         |
| समाक्षप्रहयोग्य-        | 1116          | , 906       | सापेक्षा नयाः            | 30150          | ६९१         |
| समुदाय्यपि              | ६।४२          | 583         | सामग्रीं प्राप्य         | 8136           | 286         |
| सम्बक् सामान्यसंवित्    | 219           | 3 @ 8       | सामग्री कारणं            | 8136           | 996         |
| सम्यग्विचारिता          | ત્રા ક        | <b>३</b> २२ | सामग्रीभेदाद्            | ६।३०           | 366         |
| सर्वज्ञं सर्वतस्वार्थ-  | 313           | \$          | सामग्रीभ्यो विचित्राभ्यः | 414            | ३३०         |
| सर्वज्ञः करण-           | ८।३८          | 460         | सामध्यीचाप्र-            | ९।३३           | ६४७         |
| सर्वज्ञः सकसार्थ-       | ८।४६          | 460         | सामान्यलक्षणं सिद्धि-    | 3130           | 98          |
| सर्वज्ञः स्यानतो        | 619 8         | ५४९         | सामान्यसमवाया-           | 3016           | 600         |
| सर्वज्ञविकलान्          | 6110          | 480         | सामान्यस्याभिकाप्या-     | 19190          | <b>७</b> २२ |
| सर्वज्ञाभावसंवि-        | 8118          | ५४६         | सामान्याचर्थसम-          | २१२९           | , 902       |
| सर्वज्ञाभावसन्देहे      | ८१५           | ५३६         | सामान्याभाव-             | 38136          | ७२३         |
| सर्वज्ञेज्तीति          | els           | . ५३८       | सिद्धं यन्न परापेक्षं    | शश्ह           | 98          |
| सर्वज्ञैः सह            | ०६१७          | 499         | सिद्धार्थी यसुपे-        | 913            | 466         |
| सर्वतः सर्वेण सर्वे     | 2111          | 385         | सिद्धिश्चेदुपलब्धि-      | 113            | é           |

### १ मूलक्लोकानामकाराचनुकमः

| <b>क्लोकार्धम्</b>            | प्रस्ताबः     | à٥          | <b>क्लोकार्धम्</b>             | प्रस्तावः | দৃত          |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| सिद्धोर्थः सकलः               | 419           | 455         | स्वतक्षेत् सर्वथा सिद्धिः      | २।२६      | 140          |
| <b>सुखदुः</b> खादिभेदेऽपि     | 910           | 848         | स्वतस्तादात्म्य-               | 6125      | 409          |
| सुखोरपाद-                     | १०।२४         | <b>464</b>  | स्वतोऽन्यतो विवर्तेत           | 2199      | 290          |
| सैबान्यथानुपपत्तेः            | ६।४           | ३८₹         | स्वतोऽसत्यः                    | ८ ३०      | 409          |
| सोपायोपेयतस्त्र-              | ) इं          | 886         | स्वप्रत्यक्षपरोक्षात्म-        | 4184      | 858          |
| सोपायोपेयतत्त्वार्थ-          | 913           | ४४₹         | स्वभावं कार्यहेतुञ्ज           | 418       | 869          |
| सोऽपि चेत्                    | <b>ए।३</b> ५  | ६५०         | स्वभावविप्रकृष्टःवे            | दाइट      | 288          |
| स्कम्धोऽयांग्ध्र्यं-          | <b>ह</b> 1९   | ३८३         | स्वभावानन्वये                  | 99122     | 840          |
| स्व्यादिलक्षणश्चवणान्         | ३।५           | 360         | स्वभावेऽविभ्रमे                | ६।२३      | 830          |
| स्थारुयादी लिङ्ग-             | ६।१५          | ३९२         | स्वाभावो न्यवहारेऽपि           | 5118      | 296          |
| स्थित्वा प्रवृत्ति-           | <b>ভা 3 ড</b> | ४८२         | स्वलक्षणमदस्यार्थ-             | ६।३७      | <b>४३७</b>   |
| स्थूलमेकं सकृतः               | 9912          | ६९८         | स्वलक्षणमनिश्चेय-              | 99199     | ७२४          |
| स्थूलमेकासदाकार-              | 9123          | ९०          | स्वलक्षणेऽभिधे-                | 99196     | ७२३          |
| स्थूलस्यंकस्य ज्ञानस्य        | 99120         | 19 7 4      | स्वलक्षणेषु पुनस्तेषु          | 5123      | 9.           |
| स्थूर्करभिन्नै:               | ६१८           | 363         | म्बलक्षणोप-                    | 11120     | 923          |
| स्पष्टस्यालात-                | 33150         | ७३३         | म्बविषयं न्याप्नुया-           | 6113      | ५४२          |
| स्मृतीनां युग-                | ८१२२          | ५६३         | स्वस्यक्तसं वृताः मान <u>ी</u> | ६।१२      | ३८९          |
| स्मृत्या प्रत्यभिज्ञा-        | २।५           | 340         | स्वशासकर्तुः                   | कारद      | પ્યુ કુ પ્યુ |
| स्यात् करण-                   | ८।४३          | 469         | स्बमंविद्याद्य-                | ९।७       | <b>ξ90</b>   |
| स्याकारभ्रुत-                 | 913           | <b>४४</b> २ | म्बहेतुफलयां-                  | ६१३४      | 199          |
| स्यात्पर्यायः पृष्ठिच्यादेः   | 8118          | २८२         | म्बहेनुफलसन्तानी               | 9190      | E 98         |
| स्यात्प्रत्यक्षस्थिरं-        | 9193          | 594         | स्वाकारविभ्रमात्               | 8133      | 369          |
| स्यात्प्रत्यक्षम्मृत्यभिज्ञा- | ३।२४          | २२०         | म्बाकृतोज्ञा-                  | 411       | 210          |
| स्यात्प्रसाणात्मक-            | १०१३          | ६६६         | म्बार्थं साधितवन्तं            | 419       | 390          |
| स्यात् सत्ता हेनुर-           | 4144          | 806         | <b>म्बार्थ</b> संवित्यत्यक्षं  | 2112      | 384          |
| स्यादन्तः सत्याकारो           | २१२०          | १५८         | स्वार्थिसिद्धिनं               | 8148      | 833          |
| स्यादभावम्तत-                 | ४।३६          | २९६         | स्वार्थस्वरूपयोः               | 10110     | 989          |
| स्याद् द्रन्यपर्यय-           | ८१२७          | ५६७         | स्वायंस्वलक्षणं ज्ञानं         | 3138      | 44           |
| स्याद्धे तुफल-                | 9916          | ७०५         | म्बार्थावग्रहनीत-              | 218       | 120          |
| स्याद्भेदो बहिरर्थ-           | ९१४           | 608         | म्बार्थें ऽक्षादिव             | 919       | 466          |
| स्याद्वादिनां व्यव-           | 10129         | 499         | म्बीकुर्वन्ति गुणा-            | ९।९७      | <b>4 4 4</b> |
| स्याद्वादेन समन्त-            | पारद          | ३६९         | म्बीकुवंन्मलिनी-               | 519       | 209          |
| स्त्रं खण्डशक्षेत्            | 6190          | 366         | हेतुः कर्मविमोक्ष-             | 419       | 422          |
| स्वकारणस्वलक्ष-               | 11148         | ७३०         | इतुमस्त्रे विनाशस्य            | 815       | 288          |
| स्वप्राद्याकार-               | <b>લા</b> ખ   | 806         | हेतांसस्मा न                   | दे।१६     | 340          |
| स्वतः स्वभाव-                 | 6126          | 446         | इंयादेयविवेक-                  | 419       | 309          |
| स्वतश्च कार्य-                | १२१५          | હેશ્        | हेयोपादेयतस्यं वा              | ७१२४      | 899          |
| स्वतःचेत् सर्वधाऽसिद्धिः      | २।३६          | 150         | हेयोपादेवसिद्धी                | 3158      | 220          |
| •                             | •             |             |                                | -71 / W   |              |

### २ सिद्धिविनिश्चयवृत्तिगताः इलोकाः

भदस्यां सीगर्नी तत्र इत्यसी बेसु नो वेसु

४३७; ४३८ | दध्यादिके तथा अुक्ते ४३७; ४३८ | दध्यादी न प्रवर्तेत

४३७; ४३८ ४३७; ४३८

### ३ सिद्धिविनिश्चयगतानि उद्धृतवाक्यानि

| अतीतैककालानौ गतिनी-                         | , यथादर्शनमेवेयं                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [प्र० वा स्वतृ० १।१२] ३८४।४; ३९४।           | १ प्रि॰ वा० २।३५७] १४३।२०; ४६८।२१                    |
| अभिन्नः संविदारमार्थः ७३७।                  |                                                      |
| असाधनाङ्गवचनमदोषो- [वादन्या० १० २] ३२४।     | ४ [प्र० वा० २।२०९] ९२।१५                             |
| आरामं तस्य [बृहदा० ४।३।१४] ८७।२३; ६६९।      |                                                      |
| जलबुद्बुद्वजीवाः २८३                        |                                                      |
| तदंशवत् तद्धमी न तदेकदेशः ३७३।              |                                                      |
| दोषप्रस्वेऽपि वासुक्तदोपोक्रावनायां ३४७     | ९ व्यासिब्यांपकस्य तत्र भाव एव                       |
| नाकारणं विषयः ६२१।                          | ० [हेनुबि० पृ० ५३] ३७३।१४                            |
| पक्षधर्मस्तदंशेन [हेतुनि वस्तो० १] ३२४      | ९ शक्तस्य स्यकं [प्रव्वाव ४।१७] ३२०।१०               |
| प्रयस्यमसाधारणमेव १३५।२; १४९।               | <ul> <li>शब्दाः कथं कस्यचित् साधनम् ३२०।९</li> </ul> |
| चृत्रंस्य कैवल्यसपरस्य वैकल्पम्             | सर्व एवायमनुमानानुमेयब्यवहारो ३२२।८                  |
| [हेतुवि० पृ० ६६] ४५४                        | प्य सर्वे [प्र० वा० ३।१९] ७३।१९                      |
| बुद्ध्यध्यत्रसितमर्थं पुरुषस्चे- १०३।७; ५८१ | ९   स्त्राभाविकत्वादभिश्वानस्य                       |
| मितिः स्यृतिः [त० स्० १।१३] ११५।१६; ४२७।    | ए [जैनेन्द्र० शशर००] ६५२।१६                          |
| <b>सर्</b> शक्तिषद्विज्ञानम् २८३            | ७ स्वार्थमिन्द्रियाण्यालोच- ५८१।८                    |

#### ४ सिद्धिविनिश्चयस्य पाठान्तराणि

| 'क्षणो वा क्षणमध्यस्थः' इति च पाठोऽस्ति     | २१५।७          |
|---------------------------------------------|----------------|
| चक्षुरादिवृत्तेर्दर्शनान् [अपरे पटन्ति]     | <b>५८२</b> ।२७ |
| चित्रस्यैवेति पठन्ति                        | ५७।३           |
| तदित्यादि कचित् पाठः                        | ७४८।२७         |
| रष्टे संस्कारः सजातीये स्मृतिः [अन्ये]      | २७१४           |
| देहादिहेतुरीश्वरः इति च पाठोअस्ति           | 864198         |
| परमार्थसिद्धिरेव इति वा पाठः                | ९४।२६          |
| प्रमाणमेकमध्यक्षमगीण-[क्रवित्पुस्तके चूर्णि | <b>[-</b>      |
| प्रकरणम्]                                   | २२०।९          |

| बहिरम्तरभेदात् इति पाठे                    | ६८०।२०         |
|--------------------------------------------|----------------|
| ष्यापकादेर्विकल्पना इति अचित् पाटः         | <b>२९४</b> ।२  |
| शास्त्राप्रामाण्यात् इति पटन्ति [अपरे]     | पदेश           |
| श्रुतिदुष्टादेः इति पाठः                   | <b>३२</b> ५।१८ |
| साधनान्तरापेक्ष्यगोचरस्येति पाठः           | રપાપ           |
| स्पष्टनिर्भासाम्बर्येकस्वभावे इति पठन्ति अ | रन्ये          |

१२५।२६ २२०।९ **स्वपरच्यापारापेक्षा इति पा**ठः ३४३।१३

## ५ सिद्धिविनिश्चयगता विशिष्टशब्दाः

| अकिञ्चित्कर                | <b>४३०</b> १३  | अन्धय    |
|----------------------------|----------------|----------|
| <b>अ</b> किञ्चित्करसंशयविप | र्यय-          | अन्यथ    |
| व्यवच्छेद                  | 9312           |          |
| अकि <b>बि</b> न्करादिदशंनव | म् १५२।१६      | अन्यथा   |
| अक्षची                     | १२३११५         | अन्यथ    |
| अङ्गप्रविष्ट भ्रुत         | ७३९।८          | अम्पथ    |
| अङ्गविहः श्रुत             | ७३९।८          | अन्ययं   |
| अणुमन                      | ५६९।१०         |          |
| अन्यन्तायोग                | ६४७।१६         | अन्याप   |
| भह्य                       | 28180          | अपराध    |
| अद्वेतवाद                  | १०८।२३         | अपरिण    |
| अनक्षविकरूपधी              | १३४।२७         | अप्रनिष  |
| अनिधगतार्थाधिगन्तृ         | १३।४           | अग्राप्य |
| <b>अनन्तक्षण</b> शसङ्ग     | २१४।३          | अप्राप्य |
| भनन्तप्रदेश                | 46419          | भभाव     |
| अनन्यवेद्यनियम             | ४२५१३०         | अभिनि    |
| ्र अ <b>नन्व</b> यर्था     | 35318          | अभिरू    |
| अनवस्थादिदोष               | ६९०।२७         | अभिल     |
| अना भज्ञ                   | 45185          | अभिल     |
| अनात्मज्ञता                | 98138          | ञति      |
| अनाधेयाप्रहेयानिशय         | १९७।२३;        | अभिल     |
|                            | २४६१२६         | प्रति    |
| अनियोगग्रह                 | <b>4</b> 51300 | अमला     |
| अनुद्भृतवृत्ति             | ७१९१८          | अयोग     |
| अनुमानमुद्रा               | 398185         | अयोग     |
| अनुमानानुमेयव्यवहा         | र ३२२।८        | अयोगि    |
| अनेकान्ततत्त्व             | 183138         |          |
| अनकान्तविद्विट् ७          | ३।१६, २५       | अरण्य    |
| अनेकान्तसिद्धि ७५।         | 19; 3461       | अर्थाप   |
| २४; ४११।२८;                | ४९२।३०;        | अवांग    |
|                            | <b>७३३।२८</b>  | अलात     |
| अनेकान्तात्मक 🤾 १          | ।१२; ६०।४      | अवग्रा   |
| अनेकन्तिक                  | 85015          | अवग्रह   |
| अन्तर्गं बु १२             | ९।११,१३;       | चि       |
|                            | इपपारद         |          |
| अन्तर्ज्य ४१३।२;           | 858133         | अवस्थ    |
| अन्तर्वाप्ति ३४५।          | २०;३४७।३       | अवाय     |
|                            |                |          |

| अन्धयष्टिकस्य        | 866126         |
|----------------------|----------------|
| अन्यथानुपपत्ति       | ३४५।२१;        |
|                      | 80813          |
| अन्यथानुपपित्तनिर्णी |                |
| अन्यथानुपपसिवितर्    | ह १४३।२०       |
| अम्यथानुपपन्नत्व     | १५९।२२         |
| अन्ययोगव्यवच्छेद     | ६४९।१६;        |
|                      | ६५०।६          |
| अन्यापोह ६२४।        | ५; ७४५१२       |
| अपराध                | ४११३           |
| अपरिणामिनी चिच्छा    | के ३०३।८       |
| अप्रनिपत्ति          | २७०११२         |
| अव्राप्यकारित्व      | 460199         |
| अप्राप्यकारिन्       | २३१।११         |
| अभावचनुष्ट्य         | ६८०(२५         |
| अभिनियांध            | \$ \$ 41\$ 4   |
| अभिरूढ               | ७३६।६          |
| अभिलापसंसर्ग         | २१७१२१         |
| अभिलापमंसर्गयोग्य    | ायोग्य-        |
| प्रतिमास             | ६५१२०          |
| अभिलापसंसर्गयोग्य    | -              |
| प्रतिभा <u>मा</u>    | ३७११           |
| अमलार्लाइपद्         | 30318          |
| अयोगम्यवच्छेद        | ६४९।१५         |
| अयोगस्यवच्छेदादि     | ६४७।२१         |
| अयोनिशां मनस्कार     | ध४३।१६;        |
|                      | 40012          |
| अरण्यादिसंयोग        | २८२।२४         |
| अर्थापसि             | 96719          |
| अर्वाग्माग           | ३८१।५          |
| अलातचकादि            | ७३३।२५         |
| अवग्रह।दि            | ७४२।५          |
| अवग्रहादिमतिस्मृति   | मंशा-          |
| चिन्ताभिनिबोधा       | •              |
| •                    | 299120         |
| अवस्थाचतुष्टयाभाव    | <b>७४७</b> ।२५ |
| अवाय                 | 12016          |

| अविकल्प                                                                                                                                                                | 99192, 19;                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | 906199                                                                           |
| अविद्या                                                                                                                                                                | ७४६।२४                                                                           |
| अधिनाभावेकल्ध                                                                                                                                                          | क्षा ५०४।१४                                                                      |
| अविप्रतिमार                                                                                                                                                            | २३ ११७                                                                           |
| अविसंवाद                                                                                                                                                               | १७५।१४, १६;                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | २१७।२१                                                                           |
| अशेषगुणवैकल्य                                                                                                                                                          | 86613                                                                            |
| अइलीलमेवाकुल                                                                                                                                                           | म् ११८।१५                                                                        |
| अश्वकल्पना                                                                                                                                                             | 335153                                                                           |
| अमंस्कारप्रमोप                                                                                                                                                         | ३५१२८                                                                            |
| असंस्कृत                                                                                                                                                               | 850188                                                                           |
| असद्भावस्थापन                                                                                                                                                          | ७३९।९२                                                                           |
| असमीक्षिततःवा                                                                                                                                                          | र्थ ५०४।२                                                                        |
| असाधनाङ्गवचन                                                                                                                                                           | <b>(दोषी</b> -                                                                   |
| <u> </u>                                                                                                                                                               | 29019                                                                            |
| असाधारण १४४                                                                                                                                                            | भरारुष व्यवस्थ                                                                   |
| असाधारणैकान्त                                                                                                                                                          | ३८।२५;                                                                           |
| 88                                                                                                                                                                     | १२; १४७१२७                                                                       |
| असिद                                                                                                                                                                   | ४३०।३                                                                            |
| अहम्प्रस्यय                                                                                                                                                            | <b>१३।२३</b>                                                                     |
| अहीकयिन                                                                                                                                                                | 13418                                                                            |
| आत्ममनः मन्नि                                                                                                                                                          | हर्षादि २५ <b>४।</b> १९                                                          |
| क्रा , क्र्यं क्र्यं गरं क्र्या क्रि ट                                                                                                                                 | band agains                                                                      |
| आत्मानमीयप्रह<br>आत्मानमीयप्रह                                                                                                                                         | अक्षेत्र र जना वर्षे<br>अक्षेत्र वर्षे                                           |
|                                                                                                                                                                        | •                                                                                |
| आत्मात्मीयप्रह                                                                                                                                                         | ४४३।३५                                                                           |
| आत्मात्मीयप्रह<br>आत्मात्मीयनत्व                                                                                                                                       | ४८३११<br>४४३११५                                                                  |
| आत्मात्मीयप्रह<br>आत्मात्मीयनत्व<br>आदित्य                                                                                                                             | ४५३।१५<br>४५३।१<br>३९५ <u>१</u> १                                                |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आत्मात्मीयनत्त्र<br>आदित्य<br>आद्यप्रित                                                                                                              | 888194<br>89319<br>89419<br>263189                                               |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आत्मात्मीयनत्त्र<br>आदित्य<br>आद्यपित<br>आस्प्यविज्यमण<br>आसाममविज्ञीप                                                                               | 888194<br>89319<br>89419<br>263189                                               |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आरमात्मीयनत्त्व<br>आदित्य<br>आद्यचित्त<br>आन्ध्यविज्ञृम्भण<br>आमागमविलोप<br>भावरणक्षयोपह                                                             | ४४३।१५<br>४९३।१<br>३९५ <u>११</u><br>२८२।२७<br>३९३ <u>।१</u> १                    |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आरमात्मीयनत्त्व<br>आदित्य<br>आद्यचित्त<br>आन्ध्यविज्ञृम्भण<br>आमागमविलोप<br>भावरणक्षयोपह                                                             | 888194<br>89319<br>89419<br>263189<br>883189<br>88418                            |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आरमात्मीयनत्व<br>आहित्य<br>आद्यचित्त<br>आन्ध्यविज्ञुम्भण<br>आमागमविलोप<br>आवरणभ्रयोपद<br>इत्यम्भूतनय ७                                               | 888194<br>89819<br>89419<br>293199<br>88818<br>FF 289192<br>8610; 94818<br>33419 |
| आत्मात्मीयग्रह<br>आदमात्मीयनत्व<br>आहित्य<br>आहाचित्त<br>आन्ध्यविज्ञृम्भण<br>आमागमविलोप<br>आवरणक्षयोपह<br>इत्यम्भूतनय ७<br>इत्यम्भूतनय ७                               | 888194<br>89819<br>89419<br>293199<br>88818<br>FF 289192<br>8610; 94818<br>33419 |
| आत्मात्मीयग्रह आरमात्मीयगरः आहित्य आहित्य आस्पित्त आन्ध्यित्रगृम्मण आमागमविलोप<br>भावरणक्षयोपद्र हत्यम्भूतनय ७<br>इन्द्रिय                                             | ४४३।१५<br>४५३।१<br>३५५।१<br>३५३।११<br>४४।३<br>म २३)।१२<br>३६।७; ७५३।४<br>३१५।९   |
| आत्मात्मीयग्रह आद्मात्मीयग्रह आदित्य आद्याचित्त आत्मार्थावज्ञम्मण आम्नागमविलोप आवरणक्षयोपद<br>इत्थम्भूतनय ७<br>इत्दिय<br>इत्दियासुर्निरोध<br>इष्टविधासहत्<br>ईश्वर ४७० | ४४३।१५<br>४९३।१<br>३९५।१<br>२८२।२७<br>३९३११<br>४३।१२<br>३६।७; ७५३।४<br>३१५।९     |

| ईहा                         | 12814             |
|-----------------------------|-------------------|
| उत्पत्ति २४६।२४;            | प्रप्रशहत         |
| उत्पादस्थित्याःमक           | 330130            |
| उत्पादहेतु २०               | शरर, २६           |
| <b>उत्पिन्सु</b>            | 90616             |
| उदयोदीरण                    | ६४३।२४            |
| उदाहरणसाधर्म्बवैधर          | र्य १८४।२७        |
| उन्नु तरूपस्पर्शादिपुत्रः   | लबत्              |
|                             | <b>५५५</b> ।६     |
| उन्न नवृत्ति                | 33610             |
| उपकारकशक्ति                 | ६९०।२०            |
| उपन्छत                      | २७२।६             |
| उपमान                       | १८४।२०            |
| उपमावाक्यसंस्कार            | 30313             |
| उपलब्धिलक्षणप्रासान्        |                   |
|                             | ४३२।१६            |
| उपलव्धिलक्षणशक्ति           |                   |
| उपलम्भग्रत्ययान्तरमा        |                   |
|                             | ४३०।२८            |
| उपःदेयेतरस्थिति<br>         | 40/110            |
| उपाधितहान्                  | ६१०।१६            |
| उपाधिविशिष्टोपादान          | 28013             |
| उपेक्षिनतस्वार्थ            | 684120            |
| उभवेकान्तादिदाप             | ७०५।३०            |
| <b>ऊह</b> न                 | १८२।१             |
| <b>ऊहापोहाभि</b> ष्राय      | ६६६।२०            |
|                             | ; ६८६।४           |
| <b>भा</b> नि                | ५७१।१३            |
| एकज्ञानोपलम्भनियम           | ४३६।१३            |
| एकविपाणी खन्न               | १७९१३०            |
| एकान्तविषयोपदर्शन           |                   |
| मानादिक                     | २१७।२३            |
| एकार्थीपनिबद्ध दृष्टि       |                   |
| <b>एकोपलम्भ</b>             | ४२५।२९            |
| करणपर्यायस्यवधाना<br>०००    |                   |
| र्तिधी                      | ५८०१२१            |
| कतु रस्मरण                  | भ१५।१९;<br>५४६।२० |
| *                           | २९३।१०            |
| कत्रं व                     |                   |
|                             | ३; ४९१।३<br>आर    |
| कर्मफ्रुसम्बन्धतत्क।<br>दिक | ५०॥-<br>५०॥१५     |
| (पुष्क                      | 41                |

| we at any dol(1)              |               |
|-------------------------------|---------------|
| कलकलश्रुति                    | 11000         |
| कल्पना                        | ₹ ७ । १       |
| कारकज्ञापकस्थिति              | 88510         |
| कारकादिस्वभाव                 | ७३६।५         |
| कामशोकभयोन्मादा               | देवत्         |
|                               | ४८७।३९        |
| कारण १९३।७;                   | 860138        |
| कारणशक्ति                     | १३३।८;        |
|                               | 138155        |
| कार्य १९३।७;                  | 806135        |
| कार्यकारणभाव                  | £1323         |
| कालादिमामग्री                 | २६७१२७        |
| कुक्कुटग्रामवासित             | ६९१।६         |
| कुङ्कुम <i>चन्द्</i> नागुरुजि | नेत-          |
| भूम                           | ३८१।२५        |
| कुतर्भविश्रम                  | पहणाड         |
| कुशकाशावलम्बन                 | ६७८।५         |
| कृत्तिकोदय                    | <b>३</b> ९४।८ |
| कैवस्य ४९०।२                  | 8; ५५५19      |
| कैवस्यसिद्धि                  | प्रकार्ष      |
| कोशपान                        | १३५१३         |
| क्रमयौगपद्या <b>भ्या</b> मर्थ |               |
| विशोध ३८।३०;                  |               |
| क्रियासङ्करशङ्किन्            | ४९२।२०        |
| क्रीडन                        | 869198        |
| भ्रणिकभ्रान्तेकान्त्रचि       |               |
| न्तानान्तर                    | 93199         |
| क्षणिकेकान्तस्यार्थसं         |               |
| _                             | 200190        |
| क्षयोपशम                      |               |
| भायांपशमिकभाव                 | २७०।१३;       |
|                               | ६४३।२६        |
| खपुच्पवत्                     | २०८१८         |
| खरविषाणवत्                    | 230130        |
| त्वरादिविवर्त                 | २८२।२१        |
| गरुड                          | ५४३।२७        |
| गर्भ                          | ६३७।३०        |
| गर्भपित्रादिरूप               | ६३७।२९        |
| गाउनिद्राकान्तवत्             | १६शास्त्र     |
| गुणपर्याय                     | २१२।१८        |
| गुणपर्याचात्मक                | ३७३।३         |
| गुणपुरुषान्तरभेदतस्य          | • १४३। ७      |
|                               |               |

| गुणस्थान                                  | प्रदाव            |
|-------------------------------------------|-------------------|
| गोसद्दश गवय                               | १७९।              |
| चक्रभान्ति                                | #33150            |
| चतुःसत्यभावनोपाय                          | 883110            |
| चतुरङ्ग<br>जन्दर्भ सहस्रहरू               | \$99194<br>300000 |
| चतुर्भृत्रव्यवस्था                        | २७२।७,८           |
| चन्द्रकान्तमणि<br>चन्द्रादेरवींग्भागदर्शन | २८२।२२            |
| चन्द्र । दश्या वसावादशन                   |                   |
|                                           | ५७३।२९            |
| चरमचित्र                                  | 850138            |
| चानुर्भीतिक                               | २७२।५             |
| चित्त चैतसिक                              | ९६।२५             |
| <b>चित्रचैत</b>                           | ७३१।१८            |
|                                           | ;६७४।१४           |
| विसमन्ति                                  | २३९।२४            |
| चित्तान्तरोपादानोपादे                     | यभूत              |
|                                           | २८२१२७            |
| चित्र                                     | ३८।२८             |
| चित्रज्ञान                                | 900199            |
| चित्रद्वव्य                               | १६८।१६            |
| चित्रनिर्भासक्षणिकज्ञ।                    | नवस्              |
|                                           | 994122            |
| चित्रपतङ्ग                                | ४०२।२३            |
| चित्रदुद्धि                               | ६२८।१४            |
| चित्रेहन                                  | 92912             |
| चिद्वृत्ति                                | ४६३।११            |
| •                                         | ५,१८२।१           |
| चिन्तामयी प्रज्ञा                         | 850130            |
| चैतन्य                                    | 141120            |
| चैत्रमित्र                                | ७२६।१४            |
| चोदना ५२९।७                               |                   |
| <b>छलजातिनि</b> महस्थान                   |                   |
| छायातपादिवत्                              | ५९३।२६            |
| जड                                        | ४२१।२२            |
| जडधी                                      | 436135            |
|                                           |                   |
| जदारमा                                    | 168158            |
| जय                                        | ३३२।३             |
| जयपराजयब्यवस्था                           | ६१९।६             |
|                                           | 4,20,23           |
| जरुपाक                                    | ३५५।२०            |
| <b>जा</b> त्यन्तर                         | १४३।१९            |

### सिबिबिनिअयगता बिशिएशब्दाः

| -                    | ६९९।२४                                | वृरद्        |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| जिनपतिसमय            | रावर; ४७०।१६;                         |              |
| जीव ४५               | इ२८।३६                                | वृशस         |
|                      | 239190                                | रङ्य         |
| ज्ञाव                | _                                     | € 564        |
| ज्ञानसन्निवेश        | प्रदर्श १४                            |              |
| उयोतिगंग             |                                       | देवा         |
|                      | चिन्तासुस्रदुःग्वाच-<br>१ ५०६।२२      |              |
| र छवर                | •                                     | द्रोप        |
| ज्योतिर्ज्ञानारि     |                                       | दोष          |
| तउजनमसारू            | च्या ७२७।१५;                          | दोष          |
|                      | ७२९।१०                                | व्           |
| तस्वसिद्धि           | ३२०१९                                 | द्रव         |
| तरवान्यन्वार         | यत्व ७२३।२२                           | द्रव         |
| तथागत                | <b>९२।</b> १२                         | •            |
| तथागतप्रज्           | ६३३।१२                                | द्र          |
| तथागतराग             | इ ३८।१६                               | व            |
| तदतस्क्रिया          |                                       | न            |
| चन-स्वत्रमा          | यहेत्त्व ७२७।१९                       |              |
| जरहेची त             | कारी ६१।७; ९७।५                       | 五            |
| तद्श्रमः ः<br>तद्भित | 388130                                | i f          |
| तपःप्रभाव            | , ५६०१२१                              | f            |
|                      | ३६१1६                                 | 1 8          |
| सर्क<br>२०००         |                                       | 1            |
| नापविसु              | ***                                   | 1            |
|                      | पहतचक्षुष् ७३।१९<br>५२९।१४            |              |
| तीर्थकर              | ३९३।१                                 | 1            |
| नुका <b>न्त</b>      | •                                     | - i          |
|                      | व ३३२।४; ३३४। <sup>१६</sup><br>• ७१९। |              |
| तेजोद्रव्य           | 4                                     | 1            |
|                      |                                       | - 1          |
| <b>ब्रिलक्ष</b> ण    | त २१०।११; ४३०।                        |              |
| त्रिलक्षण            | ग (उत्पादादि) ४५४।                    |              |
| द्धिक्षी             | रादि १९८।२                            | - 1          |
| दर्शन                |                                       | 8            |
| दर्शना               | व्यसपाटवप्रकर-                        |              |
|                      | जादि २६।१४; ३०                        | [6           |
| दशहर                 | तान्तर ५४३।२५;५४१                     | 313          |
| द्वारा               | ६४६।१३; ६५२।                          | કુ પ         |
| दिगिव                | भाग ३९२।                              |              |
| दुर्णय               |                                       | ₹ <b>4</b> ; |
| <b>~</b>             |                                       | n            |

| सि                             | जिल्लाम्बर्धनायाः ।             | didion in      |       |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
|                                | वृरदृ स्तरादिख्यापृतच्यु        | 4              | निर्ण |
|                                | K.K.                            | 69188          | निव   |
| २; ४७०।३६;                     | वूरासम्नेकार्थोपसम्भ            | ६०२।२          |       |
|                                | र <b>क्यविकल्प्य</b>            | ६३३।९          |       |
| 44111                          | <b>द</b> ष्टसजातीयसंस्कारस्य    | वि-            | निष   |
| 36166                          | प्रकोध २६।१                     |                | नी    |
| 46118                          | देवानांशिय १०८।१४               |                | नी    |
| न्तासुखदुःखाच-                 | २८२।२६                          | :६३३।१३        | नेव   |
| ५०६।२२                         | होप                             | 800138         |       |
| वाद ५२६।२                      | दोषसःकारणाभाव                   | पइटा१२         | न     |
| ७२७११५;                        | दोचावरण                         | ५४०१३          | ने    |
| ७२९।१०                         | द्रव्य                          | 29016          | ä     |
| ३२०१९                          | द्र <b>ध्यक्षंत्रकालभाव</b> विष | शेप२०३।२७      | q     |
| इ ७२३।२२                       | द्रव्यनिक्षेप                   | ७३९।१३         | q     |
| ९२।१२                          | द्र <b>रम</b> पर्याबविषय        | २९७१२१         |       |
| ६३३।१२                         | द्रव्यपयांयात्मक                | 956196         |       |
| ३३८।१६                         | द्रव्याधिक ६६८                  | ११४; ६६९।      | 6     |
| क्ल २०२।११                     | <b>7</b>                        | 2; 689194      | 1     |
| नुन्य ७२७।१६                   | 1                               | ६०४।२३         | 1     |
| री ६१।७; ९७।५                  | ह्यान्मक<br>हिचन्द्रनिर्भासवत्  | <b>४२१</b> १२५ | 1     |
| 388130                         |                                 | 40118          | 1     |
| ५६ ०१२ १                       | ्रिचन्द्र भ्रान्ति<br>१-        | ६४७।१९         | ;     |
| 36916                          | धनुर्धर                         | 899120         | į     |
| 46418                          | धर्म नेरास्य                    | ५६७।'९         | ;     |
| तचक्षुप् ७३।।९                 | <b>ঘাছ</b> ৰ                    |                | į     |
| ५२९।१४                         | र्धाविकल्पाविकल्प               |                |       |
| ३९३।१                          | नय ६६२।                         | ३; ६६३।१२;     | 1     |
| ३३२।४; ३३४।१६                  |                                 | ६६६।३          |       |
| 09816                          | नानाषयवरूपाध                    | ल्मन् ६।२९;    | - }   |
| दाहादि १९४।२७                  | 1                               | s; 8813e,28    |       |
| २१०१११; ४ <b>३</b> ०१३         | नाम (निश्लेष)                   | ७३९।९          |       |
| उत्पादादि) ४५४।८               | नामस्थान                        | 9 941 94       | - 1   |
|                                | नामादियोजना                     | 363136         | į     |
| ३५८।२८<br>१०८।११,१४            |                                 | इ ९३।          | 1     |
| ग्पाटवप्रकर-                   | नाश                             | પવશીર'         | ug.   |
| त्पाटवनम्यः<br>वादि २६।१४; ३०१ |                                 | ।११; २७१।२     | Ę     |
|                                |                                 |                |       |
| त्तर ५४३।२५;५४४।<br>८०३, १५२।१ | 0-                              |                | ŧ.    |
| ६४६।१३; ६५२।१'<br>२१२।२        |                                 | ७३८            | 13.   |
| 1.1                            |                                 | ३३२।४; ३४०     | 13    |
| इह्हात्रः इहरार                | C.D.                            | ७३९।           |       |
| इह्यार्ड, ६७०१२                | '                               | त्ते २०८।      | 9.3   |
| ६७४। १३; ६९१                   |                                 |                |       |

6198 निर्णीति 482190, 98; निर्वाण 88815; 89813; ४८७। १२,१३,१८ र १ ४। ४ निष्पर्याय 84616 नीलनिर्भासज्ञानवत् £ 80113 नीलसरोज नेगम ६६९।२७; ६७४।१२; 980189 885133 नैयायिक 34910 नैवाबिकी शेमुपी 84618 नेश्न्तर्यमात्र 30819 वश **३३८।१५** पक्षश्रमी ववचन 239194 · वक्षनिर्णयपर्यन्त ५४३।२६; पक्षिराट् 48815 पञ्चरक्रमधकव्मवकाभाष २५४।१५ २८२।२९ पधिकारिन 31500 पद 15419 परिचन ३३७।१६ परपक्षकृषण परस्पराधयचक्रक परभागाविनाभावस्वभाव 36115 11505 वरार्थानुमान परिक्षीणदीपावरण 460122 49819 परिमण्डल परिमण्डलादि २७१।२९ 299196 परिपद्वल परीक्षा ६६६।२४; ६६७।१९ £ 86134; पर्यायार्थिक \$\$1190 पर्यायकान्तकरूपना 99010 पाटबादि 30613 वाराध्यं पारिमण्डस्यादिवत् १४५।१९, 21; 14011; 29511; ७०६।१; ७२२।१५; क्रश्री इस 88198 पार्थ

| पितापुत्रवत्                       | 496194         |
|------------------------------------|----------------|
| पुण्यपापसम्ध                       | २५५११९         |
| पुरुषकैबल्यार्था                   | <b>५८५</b> ।२९ |
| पुरुषातिशय                         | ४९८।१९;        |
|                                    | 488199         |
| पूर्ववदादि                         | ३५९।इ          |
| पूर्वापरकोटि                       | 638130         |
| पूर्वान्यसस्यायनुबन                | ब २८२।२८       |
| पूर्वावधिपरिच्छिन्नव               |                |
| सम्बन्धलक्षण                       | २४६।२४         |
| प्रकृतसद्दशस्मृतेरि <b>व</b>       | ३८।१९          |
| प्रचण्डभूपतेवां                    | ₹ ₹ 9 1 %      |
| प्रचयभेद २१२।२                     | १; २१४१५       |
| प्रज्ञसियत् २०                     | ०।२६,२८        |
| प्रज्ञापराध                        | 92196          |
| प्रज्ञासत्                         | २७१।२६         |
| प्रतिज्ञा                          | 380130         |
| प्रतिज्ञोपनयवचन                    | <b>३</b> ३८।१५ |
| प्रतिपत्रभित्राय                   | ७३०।३०         |
| प्रतिसंख्यान                       | १२३।१८         |
| प्रतिसंख्याऽनिरोधि                 | 397173         |
| प्रत्यक्षपरोक्षंकात्मन <u>्</u>    | 345123         |
| प्रत्यक्षबुद्धि                    | ७८।३९          |
| त्र <del>त्यक्षसद</del> शार्थाभिधा | न-             |

स्मृति ३६।२९
प्रदीपादि १९४।२६
प्रधान ५८३।२३; ५८५।२८
प्रध्वंसाभाव २०३।२५
प्रभवनियम ४५८।४;६८९।१९
प्रभवविकल्प ७४५।२६
प्रमाण २१७।२१; ६६३।१२
प्रमाणप्रमेयफल्य्यवस्था

१४७।२७; १४९।२०
प्रमाणप्रमंयन्यवस्था २८३।१०
प्रमाणकलन्यवस्थित १५०।३
प्रमिति १६।९
प्रशास्त्रपण्डितवेदनीय ५०४।१५
प्रस्तुतन्याक्रियार्थ ७३८।२;
प्रशाप

प्राकृतशक्ति ३२०।११ प्राणादि २०६।१६,१७ फळ १२।२६ बम्धसन्तति २६७।२७ बहिरर्थ ४१६।३ बहिरम्सर्मुसनिर्भासादि-

विरुद्धधर्म 05103 बहिरथं विभ्रमचेतस् ६११३ बहिर्क्यांसि ३४५।२०; ३४७।४ बहुबहुविधक्षिप्रा-994190 बाधकासंभव **५३८।**१२ ११८।१५; ४२५।२८ युद बुद्धिकरणपाटवहेनुक ५४४।२४ बुद्ध्यसं चार 31200 भावनिक्षेप \$9193 भावनैरात्म्यवादिन् ४५७।३१ भूतचनुष्टबवादिन् 836130 भृतचेतन्यवादिन् 83814 भदेकान्त 8 2 3 10 भोक्तृत्व 293190 मणिवन् ४८६।२ मति ११५।१०,१४; १२०।३ मतिज्ञानप्रभेदलक्षण २१७।२० मतिभेद \$1580 मत्तम् विद्यतादिवत् २३१।८ 89912 मसवत् मदशक्त्यादि**दश**न्त 24216 मदादिवत् 201198 मदिरादिवत् 809194 मनोवाकायकर्म २५५।१८,१९ मर्त्यापधादिशक्ति ४३७।२७ मन्तके शङ्गं 408134 माणिक्यादिवत् 3.010;-48014 मानसप्रस्यक्ष 112120 मायागोलकवत् ६८७।२१ मायासुत ६९३।११ मार्गप्रभावना ₹9919**₹**,9७ मिथ्यादर्शन 200133 मिष्याभावना 261628 मध्येकान्स 81218 मिद्धादि 85 | BB मुक्ताफलादि २८२।२३ मूलनव 446190 मूषिकासर्कविषविकारवत् २६७।२८ सुरानुष्ण।दिज्ञान 98125 मेवान्यापोहनोहन 16819 मेघ्यादि ४९२।१९: ४९३।२ मोक्ष ४४३१९,१५; ४८३।२८; ४८५।२७ मोहोद्गेव 93115A म्लेच्छब्यवहारवत् 434150 यमलकवत् 954150 योगक्षेमभेदभृत् 253158 योगनिर्मितेन्द्रियशरीर ५७१।१२ योगरूड ६५२।१५ रध्यापुरुषवत् ५२९।२०; पद्दाधपः, पद्याध रहिम २२५१८ राजपथीकृत 456150 **लङ्घनादि**रष्टान्त ५४०।२४ लिङ्गभेद 351050 लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्यतिवि-तर्कवत् 129192 लोकहै त 663133 वक्तृत्वादि ५२९।२१;५४८।५ वक्त्रभिप्राय ३२४।७; ६५२।१२,१३ वक्त्रभिप्रायस्चन ₹११।२२; **३६३।२९** वक्त्रभिमेतवाचिन् **\$85130** 88518 वक्त्राकृतसूचन बन्ध्यासुतद्शंनमिव १४७।२६ वर्णसंस्थानादिविचित्र १४३।२० वर्धमान 3135 इपशाट,१२ वादन्याय 35318 वासना २३९।२५ वास्यवासकता 91916 विकल्प विकल्पारूढधर्मधर्मिन्याय

28816

41718

|                                        | •                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विचारभङ्गरस्य                          | ६९९।९                  | 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विचित्राभिसन्धि                        | ४९६।२०                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विच्छेदानुपलक्षण                       | ७३२।२७                 | Į į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विश्वसिमात्र १५७।                      | १; २१४१३;              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ७३५।२६                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बिसनु                                  | 80019                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वितनुकरण                               | 800113                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विसर्क                                 | 131120                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विन्षक                                 | 897199                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विधिप्रतिषेधस्रक्षणि                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                      | 16318                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विनाश २०२।९                            | 1-3174;                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | ६।२१, २३               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विनाशहेत                               | 20219,9;               | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | <b>२४६।२</b> ९         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विपरीतस्रभणप्रज्ञ                      |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | : १८४।२३               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>विपरीतारोपविच्छेद</u>               |                        | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | न वरगार<br>२४२१२६      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ावयवस्तानुगद्ध<br>विप्रकृष्टमंशीतिवादि |                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ावजञ्च हुन्यसातवाद<br>विद्यतिपत्ति     | •                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | २७०११२                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विप्रलम्भशङ्कानुबन्ध                   |                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विप्लवान्तरवत्                         | 81203                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विभ्रमेकान्त २७२                       |                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विरुद                                  | 85015                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विरुद्धभर्माध्यास                      | <b>₹31</b> ₹           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विवक्षाप्रभव                           | \$ \$ 814              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विवेकानुपलक्षण                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विषद्शंमवत्                            | 306133                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चिपादिषत्                              | २३१।५                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विषयाकार                               | 126114                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विचाणादिषु गाः                         | 144114                 | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विसंवाद                                | 13016                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्वार्थान्तरायक्षयाति                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>वृत्ति</b> यत्ययसङ्कर               |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>वृ</b> त्तिविकस्पानवस्थ             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 56; 80018              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वेद                                    | <b>५</b> १५। <b>३९</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वेदाधप्रतिपत्ति                        | 435133                 | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot |
| र्वेक्स्य                              | લ્લલાર                 | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वेतिविदक                               | १५४१९                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| वेशव ३५।                   | २६,२७,२९;                      |
|----------------------------|--------------------------------|
| पराध्य ५ भ                 | 97919                          |
| वैशेषिक                    | <b>४७७</b> ।९२                 |
| वेश्वरूपाकारण              | 300176                         |
| •बश्रकणापृति               | ७११।९                          |
| न्य अनपर्याय               | ७३६।९                          |
| व्यवहर्ज्ञ भित्र।य         | <b>१५४</b> १२०;                |
| ज्यम <b>्</b> जासमाप       | <b>₹७३</b> 194                 |
| **************             |                                |
| व्यवहारमय ६८               |                                |
| <b>स्यस्तसमस्</b> तैकार्वे |                                |
| विषयता                     | ७३९११०                         |
| •याकरण<br>                 | <b>₹</b>   <b>₹</b>   <b>₹</b> |
| <b>ग्याधिभृतग्रहे</b> निः  |                                |
| <b>च्यापकानुपलम्भ</b>      |                                |
| <b>न्यापार</b> क्याहारनि   |                                |
|                            | 3 \$ 1413,                     |
| क्यांति<br>ि               | 30013                          |
| <b>ब्याप्य</b> विशेषाधाः   |                                |
| शब्द                       | <b>५९३।२६</b>                  |
| शब्द (नय)                  | <b>७३६</b> ।५                  |
| शब्दपुत्रल                 | 21080                          |
| सम्द्योजना                 | \$14130                        |
| शब्दयोजनारहित              | त ९०।२३                        |
| शब्द्विकरूपध्य             | भचारचो इना                     |
|                            | ३२४।१४                         |
| <b>सम्बद्धां</b> योजित     | 24014                          |
| कारदादियां जनाइ            | हान १८५१२५                     |
| शब्दानुशासनद्              | क्ष इपरावक                     |
| श्यनाद्यक्षवत्             | 468116                         |
| शशिवपाण-म्बर्ग             | वेपाण ४१६११६                   |
| शामा, बृक्ष                | 346138                         |
| शास्त्र                    | ४९८।२२                         |
| कास्त्रमामाग्य             | 440196                         |
| <b>झिला</b> श्चव           | 386158                         |
| ग्रुकशोणिन                 | २८२१२२                         |
| गुद्धोदनिशिष्य             | ५१९।१३;                        |
| _                          | <b>५२८।३</b> ९                 |
| शून्य                      | 809111                         |
| <b>ञ्</b> यवादी            | २७२।२                          |
| शौद्धोदनि                  | 44110                          |
| र्श्वाद्योवनिशिष्य         |                                |

भ्रुत १२०१५; ४४३१५; 408129 श्रुतार्थापसि 48316 श्रुति ५४५। ३३ श्रुतिदुष्टादि **38816** वहंशनापत्ति २१२।२०; ५९४।२ वण्णारी ६४६।१३; ६५२।१५ संकरव्यतिकरव्यतिरेक मंख्यादि प्रतिपत्ति 351038 संग्रहनय १ ७८।२ संज्ञा 334138 संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध 94912: 168130 मंप्रवयवर्तन 44120 मंकृति 184119, 20; २३१।१३; ६४२।१३ मंशयाहि ४९२।३० यंस्कार \$ 818 £ मंस्कारप्रक्रोध 34188 संह्रतम्बलविकल्पावस्था ३८।२३ सकलयन्म(नोच्छेद 88318@ महान 468189 सजानीयम्सृति 91418 मजातीयस्मृत्यभिलापाडि \$39193 संश्कार्यः ४९२।२९ सस्बकृतकःवादि 304199; 29414 129111 सरवान्सरवत् सम्बंत्यभिकृतकन्वादि २८३।८ सत्यभिश्याव्यवस्था **६** 9 9 1 8 यत्यानृतन्ययस्थाः 485138 मग्सम्प्रयोगजन्यः 450199 मदद्वापरिणामसामान्य ७२२।१२ सदशम्मृति । 38112 सहशापरारपत्तिविधलम्भ ३ १। १ ३ मन्नति ४२७।२९; ४९२।२५ यन्ताननियम 35158 सन्तानभेद 253156 सन्तानममुदायादि \$64199 सन्सानानसम्बन् १२३१२३; 324199; **224174**; 800137; 850150

| सक्रिक्यादिवत्          | 9.919            |
|-------------------------|------------------|
| सक्षिद्वितविषयवन्होत्य  | सि               |
|                         | १८२।१२           |
| मप्तपणं विषमच्छद        | १७९।३०           |
| समनन्तर                 | ६३११३            |
| समनन्तरप्रत्यय          | 283133           |
| समनन्तरप्रभ्ययना        | १२९।१२           |
| समयान्तरप्रवेश          | ८७।२४            |
| समवाय                   | 956199           |
| समानदेश                 | 81200            |
| समानार्धवर्शननानिक      | यम्त्रान         |
|                         | ७२७।१६           |
| समारोपच्यवच्छेद         | ३६७१८            |
| समामग्रहयोग्यन्य        | 90613            |
| सरागादिवम्              | 896199           |
| सर्वज्ञ पर्शाप          | ; ५३८।१२;        |
| 460190,21               | 1; 460199        |
| सर्वतत्त्वार्थम्याहास्र | याय-             |
| देशिन्                  | 1117             |
| सर्वपुरुषार्थसिद्धि     | ९६।१२            |
| सर्वविकल्पानीत          | ४६३।१३           |
| सहभूतिसंवेदन            | <b>५२१</b> ।३०   |
| सहापलम्भनियम            | १९८।२९;          |
| ४१६।६,११; ४             | २५।१०,११;        |
|                         | ४५४।३            |
| सहोपलस्भनियमाः          | ग्राव            |
|                         | • \$ 9.19, \$ \$ |
| माक्रवयासि              | 3,8018           |
| साटश्य ४५८।             | ७; ६२४।३०        |
| साधकबाधकामाव            |                  |
| साधनदृषणतदाभा           | सम्बद्धाः        |
|                         | 399122           |
| साधनान्तरप्रतीक्ष       | 118111           |
| सापेक्ष                 | 8 9 1 1'4        |
| सामग्री                 | २९८।१३           |
|                         |                  |

| the second second second           | 14.54.41.     |
|------------------------------------|---------------|
| सामग्रीवश                          | 390120        |
| <i>मामप्रीवैकस्य</i>               | 13010         |
| सामान्य                            | 144114        |
| सामान्यलक्षण                       | ७६।१२         |
| सामान्यविशेषविषय                   | २१७।२१        |
| सामान्यविद्योषान्मक                | 149124        |
| मामान्यसमवायानव <b>र</b>           | था१६८।१३      |
| सिद्धि ९६।                         | ः; ४१२।२      |
| मीग्वा सदिग्वा च                   | २४४।२७        |
| सुखदु:समोहविविध                    | कारैक-        |
| साधारण                             | 929126        |
| सुखादिनीलादिवत्                    | ५३७।१७        |
| सुनय ६६७।१                         | 9; ६९१1%      |
| सुनिश्चितासंभवद्वाध                | क्त्रमाणः व   |
|                                    | 480199        |
| <b>सुप्तत्रबुद्ध</b> सन्           | 29195         |
| सुषुस्यन्                          | 836130        |
| सुपुसादिवत्                        | ९६।३१;        |
|                                    | 942190        |
| सूर्यवंशादिवत्                     | 46614         |
| सोपानादि                           | 960139        |
| सोपाय                              | ४९९।२७        |
| स्कन्ध                             | ६८३।२६        |
| स्तम्भाद्यवयविरूप                  | ६१४।१८        |
| स्त्र्यादिलक्षण                    | 160120        |
| स्थापना                            | ७३९।११        |
| स्थावर                             | 9 4414        |
|                                    | 24; 21016     |
| स्थिति                             | <b>पपश २५</b> |
| स्थितिहेतु                         | २०३।२६        |
| स्थिषाप्रवृत्ति                    | 800118;       |
| •                                  | 86218, G      |
| रथू <del>डैक<b>ित्राकृ</b>ति</del> | 996193        |
| स्पष्टाक्षाची                      | 188176        |
| सार्तज्ञानवत्                      | 34018         |
| कात सम्बद                          | 4 2 4 1 4     |

| स्मृति ११५।१४;                | 194119            |
|-------------------------------|-------------------|
| स्मृतिबीजप्रबोध               | 28184             |
| स्मृतिषट्क                    | 45319             |
| स्याङ्गाद                     | 404188            |
| स्याद्वादविद्वेषिन्           | 996198            |
| स्बगुणपर्यायान्वय             | २४५१३             |
| स्वपक्षसाधन                   | 220112            |
| स्वपक्षसिद्धि                 | १३२।२             |
| स्ब्रमादिवत्                  | 982122            |
| स्फोट                         | ७१५१२९            |
| स्वभावनैराग्स्य               | दरावदः            |
| २७२।                          | २; ७४४।३          |
| स्त्रभाचविप्रकर्षिन्          | १६५।४             |
| स्बभावविशेष                   | <b>४३०</b> ।२८    |
| स्यान्कारमुद्राङ्कित          | ## £1#            |
| स्याहादशंसन                   | 028138            |
| स्बलक्षण ३८।१                 | 6; 90199;         |
| 183140                        | ; १४९।२८;         |
| ४३८। १                        | १८; ७१७१५         |
| <b>खांशमात्रावल</b> म्बन्     | ( ७२५१६           |
| स्वापप्रबोध                   | ६१४।१६;           |
| 20.0                          | ७४७।२२            |
| स्वार्थविनिश्चय               | १२।२३             |
| स्वार्थस्वलक्षण               | <b>6</b> 4184     |
| स्वार्थानुमान                 | 30318             |
| स्वोपादानप्रकृति              | <b>98413</b> 4    |
| इरिहर                         | ४९८।२३            |
| हर्पविपादाद्यनेकाक            | रविवर्त           |
|                               | E 98199           |
| <b>हानादिबुद्धि</b>           | 13110             |
| <b>हिताहितामिपरिहा</b>        | र ९७।४            |
| हेतु                          | 88019             |
| हेत्वाभास                     | 8£019             |
| हेत्वामास<br>हेमादिश्यामिकानि | वन्               |
| 248190.9                      | ८; <b>६१७</b> ।२५ |
| हेयोपादेयतस्व                 | ४९९।२७;           |
| 2,,,,,                        | 40013             |
|                               |                   |

## ६ टीकाकाररचितइलोकार्धानामकाराचनुकमः

| <b>क्लोकार्धम्</b>     | Ão          | क्लोकार्षम्            | Ã۰         |
|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| अकसङ्कं जिनं           | 1           | एकेकस्य न चेच्छिकिः    | ६०१        |
| अकलङ्कृतचो             | 1           | कादाचिकी यतो           | 409        |
| <b>अ</b> कलङ्कुरचः     | 1           | कारणं तहदेव            | 401        |
| अचलनिखिलभाषा           | ₹५०         | कारणान् कार्य-         | 408        |
| अथ गत्यन्तरा-          | 408         | कार्यकारणभावोऽयं       | 764        |
| अनम्यासो नवाभ्यासी     | ४३७         | कार्ये तन्नोत्तरं      | ५०१        |
| अनिश्चितार्था-         | 403         | कैरिकतैस्ताः (?)       | २५०        |
| अन्यत्रापि हि          | 409         | कोविदोऽधीता            | ६१२        |
| अन्यथा नाशिनः          | २५०         | कोविदः स्यात्          | ६१२        |
| अन्यस्थापि ततो         | ४६ ७        | कचिद् दृष्टस्य         | 409        |
| अन्येन चेत्ने          | <b>४६७</b>  | गृश्वन्ते बहुभिः       | 5          |
| अन्येन बेवने तस्य      | 880         | ् घटादिकमहं            | ६२३        |
| अन्योऽपि वेसि          | 84.         | चनुर्थः पञ्चतां        | ६२७        |
| अप्रतीता तथा           | 846         | ं ज्ञानवान् सृग्यते    | 88%        |
| अभ्युपाये तथा          | 401         | ज्ञानाद् भिन्नस्तथा    | 888        |
| अविकल्पकता नाम         | € 0 ●       | नतस्तस्वं प्रनीयेत     | 866        |
| अविकरपारमसंवित्ति-     | 88.         | तत्र तद्देतुना         | ४९४        |
| अविद्या कथ-            | 844         | तदनर्थकमेव स्यान       | ४९५        |
| अविद्यानिर्मितत्वेऽस्य | 238         | तदनित्यस्वतः           | 840        |
| अविद्यानिर्मितीं-      | 84.         | तदद्वयस्थास्तु         | 401        |
| अविश्वेव मनः           | . 84%       | तम् वेरयायमना          | * 5 .      |
| अवेदने कथं सिद्धि-     | 846         | तन्मिष्यारवस्य         | 800        |
| अइंप्रत्ययतो           | ६२३         | तस्यात्मबेदनं निश्यं   | 840        |
| भद्देनुरन्यहेनुर्वा    | 264         | तस्यापि चार्थसंवित्ति- | 421        |
| आगमस्य तता             | 846         | तस्यापि सर्वनो वित्तो  | 8 વ પ      |
| आगमादस्य               | <b>४६</b> ७ |                        | 289        |
| भागमंन कृतःवे          | ४६७         | तेनास्य वेदने          | 846        |
| आत्मानमन्यथा           | 84.0        |                        | 349        |
| आत्मभूतीव              | 84.0        | तेषां नया न निर्णाति-  | <b>ξ00</b> |
| भाग्मानं घटवन्         | 85 क        | तेपामसर्वविद्वार्ता    | 284        |
| इति कपिलमुनीशैः        | 340         | ददानः पुण्यहीमः        | 240        |
| इति लोके यती           | <b>६</b> २३ | दश्ये प्राप्यसमारोपं   | 983        |
| इष्टाय भाग्यद्दीनाय    | રપક         | देवस्यानन्त-           | 3          |
| उपलम्यानुपलम्भ-        | 400         | द्वयोरकेन दृष्टिश्च    | 423        |
| एक एव स्वभावः          | 408         | द्वितीयं परकोकस्य      | 403        |
| एकानेकविकस्पादि-       | 478         | धर्मकीर्सिः पर्द       |            |
|                        |             | I are meriter and      | •          |

| ६ टीकाकाररचितक्लोकार्घानामकाराचनुक्रमः |               | <b>500</b>                      |             |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| रलोकार् <del>ध</del> म्                | ão            | दलोकार्धम्                      | Ão          |
| न जानीते                               | 1             | योगिनः प्रति                    | २४९         |
| न ज्ञोपदेशकरणे                         | 888           | योगिनः वञ्चकाः                  | 5,40        |
| नरवा टीकां                             | 3             | योगिनो न च युक्ताः              | २४०         |
| न च सत्तादि-                           | 8९%           | लिक्न' सन् योग्य-               | 40          |
| न चान्ययाग्म-                          | 8६७           | वासना कारणं                     | ६२          |
| न दोषो जायते                           | २८४           | विकल्पानुकृतेस्तस्य             | € 0 0       |
| नन्वनिर्णयञ्जानं                       | 800           | विद्याविद्याविभागोऽर्य          | 84          |
| न विकल्पो नाप्यवि-                     | ६१२           | विद्येतरान्मना                  | 88          |
| निमित्तं द्वष्यनिक्षेपं                | 989           | विविधं ने यथा                   | 40          |
| निरं शानेकविज्ञान-                     | ६२३           | विषयाभिछ।पः                     | 401         |
| नियमो छिङ्ग-                           | 409           | वेत्ति तस्मान्न                 | <b>६</b> २  |
| निरंशज्ञ.नमंविसी                       | ४९५           | संभवानुमिति-                    | 40          |
| निरस्तः प्रन्थती-                      | ६०७           | संभवानुमिति-                    | y o         |
| तिर्णयेतरमंथिते:                       | २८४           | संवित्तरिवकस्पापि               | 26          |
| मृषु लभ्यं                             | 3             | स चार्वाकश्चिरं                 | 48          |
| ने त्यपोद्धियते<br>व                   | 8 हे ७        | सन्दिग्धविषयं                   | чо          |
| पूर्वोत्तरानुगमागे                     | 390           | सममन्यच तेन                     | ६२          |
| प्रत्यक्षं कल्पनापादं                  | ३९            | समवायस्तर्थकार्थ-               | 88          |
| प्रत्यक्षं च सद्।-                     | ६२३           | समवायस्य तेनैव                  | 89          |
| प्रत्यक्षवाधितः                        | <b>६</b> २३   | मर्वज्ञरहितं                    | ५२          |
| प्रत्यात्मवेद्यं                       | <b>3</b> , 9, | सदोपलभ्यमाना हि                 | \$ v.       |
| प्रबाधस्यान्यथः                        | 208           | सन इह सनतं                      | २५          |
| प्रमाणबाधनात्                          | ६३७           | सर्वज्ञान्वं तथा                | ₹8          |
| प्रभावतम्तथा                           | 401           | सर्वदा भावा                     | \$ 14       |
| प्रोक्तं हेतुपरीक्षाया                 | ५०२           | मर्वधर्मस्य                     | <b></b>     |
| बत वहुत विनाशे                         | 240           | ं सांख्यस्य योगिनः              | 28          |
| बहिर्थमहे                              |               | सारूप्यमन्यथा<br>सारूप्यं सोगते | <b>\$</b> 0 |
|                                        | 84.           | स्थाणुर्वा पुरुषो               | 44          |
| श्रहारूपं जल-                          |               | स्वभाषद्देतवे दुसः              | ₹ <b>Q</b>  |
| ब्रह्मणा बेदनं तस्य                    | 8\$%          |                                 |             |
| महावद् विशिसद्भावः                     | 880           |                                 | ५°          |
| मानत्राणविनिर्मु केः                   | 93.0<br>20.0  | 7                               | Ęo          |
| यशेकस्मिन् तदहैत-                      | ३९७           |                                 | 89          |
| येनीवं सौगतो                           | ३९६           |                                 |             |
| यस्याप्यहेतुर्भ                        | ६२३           | स्ववित्तिरहितं                  | 8 €         |

## ७ सिद्धिविनिइचयटीकायाम् उद्घृताः इलोकादयः

| अस्तां निर्गुणः शुद्धो २९९।२५; ४४६।५; ५८४।२५  | अद्भयं यानसुत्तमम् २७५१२६; ४१३।१२                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| अक्षज्ञानमनेकान्त-[प्रमाणसं ० १/४] ६०४।७      | अधिगतिः फलम् १००। ; १९४।२५; १९८।१०               |
| अक्षणिकन्वे कमयीगपद्याभ्यामर्थ- १८।३०;५९।५२   | अनम्यासेऽपि पूर्वमतोऽनुमानं [प्रजाकर] ४०९।१६     |
| अग्निहोत्रं जुहुयाम् [मैत्रा० ६।३६ । कु० य०   | अन्यक्तिरहाङ्का [प्र० वा० २।३७१] १४९।१६          |
| काठक ० ६।७] १८३।४; ४४८।७; ६५३।२५              | अनादिनिधनं ऋव्द- [नावयप० १।१] ५८८।५०             |
| अचीको यण् [जैनेन्द्र० ४।३।६५] ६९४।१९          | अनिराकृतः [न्यायवि० २।४०] ५८।११                  |
| अज्ञानार्धप्रकाशो था [प्र० वा० १।७] २४।१३;    | अनिइचयकरं प्रोक्तं प्रियवाय २।१४] ५३०।१०         |
| ४२१५,९; ४४१३; ६०८११९; ६५९१२९                  | अनुभूते स्मरण- १७५।५                             |
| अज्ञातार्धप्रकाशो वा इत्येतब्लक्षणं परमार्थेन | अनुभृते स्मृतिः २०१६                             |
| [प्रव्यातिकाल० २।५] ९४।२०; २४५।२६;            | अनुमानं सहकारिकारणं प्राप्य ८२।२१                |
| २ ७ ४ १ र ३                                   | अनुमानानुमानिकम् [प्र० समु० १।८] ६०६।२४          |
| भज्ञो जन्तुरनीको- [महाभा० वनप० ३०।२८]         | भनुमेयेऽय तसुरुवं ६५०।१९                         |
| ४७४।१२; ६७५।१९                                | अन्यत् सामान्यं सोध्नुमानस्य                     |
| अणवो वृरविरस्तकेशयम्                          | िस्यायिकि शहद, १७] ५१।१४; ४६५।१                  |
| [प्र० वार्तिकाल० २।९२] ६०४।१                  | अन्यधानुपपननत्वं यत्र [विरुक्षणकादर्थन] ३७२।३    |
| अणूनां स विशेष- प्रि० ना० २।१९६] ५९७।३        | अन्यर्थकस्य भावस्य [प्र० वा० २।३५८] ६८।२७        |
| असीतानागतावस्थानाम- [प्रजाकर] १६१।६           | अन्यधियो गर्नः ५०२।६३                            |
| भतीतानागतेऽप्यर्थे [प्र० वा० २।३४] ५९९।२४     | भन्येयां विराधकार्यकारण-[न्यायविक २।४७] ८१।२२    |
| भतीतैककात्मनां गतिनांनागतानाम्                | अन्वयम्यतिरेक्वनिबन्धनः                          |
| [प्रव्वावस्ववृष् १११२]३८७।१;३९४।१८,२१,२५      | [हेतु विक ही व पुरु १७०] १९३।१९                  |
| अमीन्द्रयप्रत्यक्षम् [लगी० स्व० दली० ६१] ७।१७ | भन्वर्थमंत्रः सुमितर्मुनि-                       |
| भतीन्द्रियानसंवेषान्                          | बिह्मस्य अही २१] ३१२।१                           |
| [वाक्यप० शहेर] ६००।३; ४६८।५; ५६४।५५           | अपेक्षितपरच्यापारो हि भावः                       |
| भन्न प्रत्यक्षानुपलम्भ माधनः                  | ियायविरु ३११४] २४७।१४; ३४३।११                    |
| [हेतुबि० ए० ५४] २६६।१४                        | अपेक्ष्यत परः कार्य प्रा० या० ३११८० । १९७११८     |
| भन्न भगवतो हेतुफलसंपरया                       | अप्रतिबद्धसामध्यंस्येव कारणस्य ४३६।३             |
| [प्रव सम्व हुव शुर] १९५५                      | अप्रत्यक्षोपलम्मस्य १५९।१७; ४२४।१५               |
| अत्र भगवानेव धर्मादी                          | अप्राप्तकालत्वाविद्यापेऽपि पूर्वोऽनन्तरमेव १९६।५ |
| [प्रव् वातिकालव्युव् १]                       | अभिप्रायाविसंवादादपि आन्तेः                      |
| अथ गीरित्यत्र कः शब्दः ?                      | [প্রত থাত হাঙ্হ] ৭২৭। গ্র                        |
| [ज्ञाबरमा० १।१।५] ६९४।२४                      | अभिलापवती प्रतीतिः ३७।९                          |
| अवुष्टकारणारक्यं ५३८।१०                       | अभिक्षापमंसर्गयोग्य- [न्यायवि० ११५] ६२१५,१९;     |
| अदृश्यानुपलम्भादाःमनो घटादिषु                 | १०८।२८; २००।१८; ३८४।२८                           |
| [प्र० वा० स्ववृ० ११२०] २४२।८                  | अभ्यासे दर्शनमविकल्पकं [प्रजाकर] २६१८            |
| अदेशाः चित्तचैतसिकाः २३१।२८                   | अभ्यासे प्रत्यक्षमनभ्यासे ३१।५                   |
| अरष्ट भाष्ममनःसंयोगजः ५६४।२३                  | अम्यासे माविनि [प्रज्ञाकरगुप्त] २२।१; ११५।१६;    |
| अद्य आदित्योदयात् इव आदित्य                   | 808134                                           |

| अयमिति कर्षनामामान्यविशिष्टस्य           | <b>ब्ह्</b> ।२१ | भात्मविशेषगुणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ =८।४               |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| अर्थग्रहणं वृद्धिः [न्यायमा० ३।२।४६]     | ४९४।२१          | भारमविशेषगुणो धर्मादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,06126              |
| अर्थवत् अर्थसहकारि प्रमाणम्              | २६४।३९          | आतमा मनसा शुज्यते [बृहत्स० ७४)३, न्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ायम</b> ०         |
| अर्थवत् अर्थमहकारिब्यवसायात्मका-         | ९७१२१           | पृ० ७४ ] २५५।१२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109112               |
| अर्थवद्धातुरप्रत्ययः [पाणिनि० शशहरू]     | 903134          | आर्थ्मेबेदं सर्वम् [छान्दो० ७१५१२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 263114               |
| अर्थसहकारिब्यवसायादिविशेषण-              | 16911           | भारामं तस्य पश्यन्ति [बृहदा० ४।३।१४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60123;               |
| अर्थस्यामंभवेऽसावा <del>त्</del>         | 16018           | 6917'5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ; ६६९।२३             |
| अर्थान्तराभिसम्बन्धात् प्रि० वा० २।१८५   | 49019           | इः कामदेवः [एकाश्चरकाशः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७०१।२५               |
| अर्थेन घटयायेनां [प्रश्ना० २)३०६] १      | 80198;          | इन्द्रजास्मित्रं आन्ति- न्यायवि व्हली व ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|                                          | 430150          | इन्द्रियज्ञानेन जनितं [न्यायवि० १।९]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| अर्थीवयोगेऽपि पुनः                       | 4915\$          | इन्द्रियज्ञानेन समनन्तर-न्याययि० १।९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196140               |
| अर्थो हार्थं गमयति १२३।३१,२२             | , ४२१।१४        | इन्द्रियमनसी [लधी० स्व० व्ली० ५४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७११७                 |
| अवयवेषु कर्माणि ततो विभागः               |                 | इन्द्रियाण्यर्थमालांचयन्ति ९९।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| [प्रस्थ भाष पुरु ४६]                     | प्रशावन         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449199               |
| अविकल्पकमेकं च [प्रव नाव २)२८८]          | ७२।३९           | इन्द्रियाथं सिक्षकपीत्पन्नम् [न्यायस्० १)१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| अविच्छितः न भाग्येत (४० ४१० १) १५६       |                 | उत्तराकाशपाणिसंयोगात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80110                |
| अविनाभावनियमान्[हेर्नुवि० ४००० १]        | ~               | उदाहरणसाधस्यांत् साध्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| अविसागोऽपि बुद्ध्यात्मा प्रि० वा० सह     |                 | [न्यायमू० शशहर] १६८।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>401</b> 73; 46190; 63194;             |                 | Caralla de la caración de la caració | इ <i>६५१२</i> ५      |
| २०११३,९; ३६६।२०: ३८८।२४; १               |                 | उपयोगी श्रुमस्य [ल्यां० क्लां० ६२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9112                 |
| ४० ११२८: ४९६११२: ६४५१२०;                 |                 | उपलब्धिकक्षणपासानुपलब्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३२ २                |
| अधिशेषाभिहितंऽधे वक्तुर-                 |                 | 1 1 1 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| [स्यायम्, १।२।१२]                        | 330128          | उपलम्भः सत्ता प्रि० वार्तिकाल० ३।४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| अवैद्यवेद्काकारा [प्रवाश राहरेव]         |                 | १८८।१३; २७३।६; ३१४।१; ४०५।<br>उपस्थम्बछिद्वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५; ५४)।१२<br>४९० १० |
| अशस्यसमयो धारमा प्रिर वीर रेरिक          |                 | उभयान्तस्यवधिसत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| अज्ञान्तं सर्वं [प्रण्याण सार्वे ४९७।२४  |                 | ियायवा० पु० २८४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५७२।१२               |
| with the form to the di                  | <b>E</b> 8018   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| अशोषविदिहेदयते [पात्रकेमरिस्तो० इत्ही    | 0 40]           | निव इलीव शार्शेडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169111               |
|                                          | 19; 249194      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८९।२६;               |
| अस्यं विकल्पयतांऽपि                      | 65313           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80414                |
| अमक्षंतिभधानात्                          | ५४५१३           | एकतन्सुवीरणयं योगान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८।३                 |
| असिद्धानकान्तिकर्यातज्ञादि, तहचनं        |                 | एकत्र विरुद्धमाध्याससंभवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 <b>518</b> 3      |
| [बादन्याय पृ० ६६]                        | <b>३३</b> ५।२५  | एकद्रव्यसगुणं संयोगविभागेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| अस्ति ग्रालोचनाज्ञानं मिं। दली । प्रत    | 140             | [बैदो॰ स्० शशाहण]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80118                |
| इलाज ११२]                                | ७६।२०           | ्र एकप्रत्यवसर्शस्य प्रि० था० ३।१०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२४।२७               |
| अस्थुलानेकापेक्षया तत् स्थूलमेकं [प्रज्ञ |                 | Contractor of the contractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281138               |
| आगमः प्रतिज्ञा [त्यायमा० १।१।१]          | 23413           | एकसामध्यधीनस्य । प्रव्यीव २१९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०२११७;              |
| आरमनाऽनेकरूपेण [न्यायविष् ११९]           | -               | २४०१२२; २९७।२८; ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1016; 866138         |
| आस्ममाञ्चकलपमः िब्यायायम् १। १ ]         | ६५४।२           | ू एकस्य सर्वः मृतिमाद्भः युगपत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रकार               |
| आतमनि सति [प्र० वा० शरेररी]              | 8801            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ] ८५।२०;             |
| आस्ममनःसंयोगजः                           | 30619           | व े १०३।१९; १६०।१३; ३८२।६; ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११।११; ७१२।९         |
|                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

| 994                                                  | ,                           |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| एकानेकः वाद्यशेषविकल्पश्चर्यं                        | ७४।५                        | कि         |
| एकावयवसंयोगविनाशे पूर्वद्रव्य-                       | ५३।१७                       | <b>3</b> 5 |
| पत्नेजेव बदहीकाः प्रि॰ वा॰ २११८०                     | <b>३७२</b> ।२२              | कुर<br>कुर |
| एवं प्रतिभासी यः पि० वार्तिकाल० पृ० ५]               | 23132                       | कुष<br>कृष |
| एवं सति अहरयानुपलक्षेरेव                             | 326123                      | को         |
| गर्बोऽहं सस कर्स शर्म                                |                             | को         |
| यहार उर पुर २४७   २६७।१६;                            | 281068                      | •          |
| पेकान्तिकपराजयाद्वरं न्यायवा० ५।१।१।                 | इपपार                       | को         |
| औत्पश्तिकस्तु झब्दार्थ-[भी० स्० शश्र्                | इश्र्पाण                    | क्ष        |
| कर्नृकर्मणोः कृतिः [पाणिनिय् २।३।६५]                 | ४४२।९                       | <b>25</b>  |
| कस्पनीयाश्च [भी० श्लो० चोदना० श्लो० १                | ३५]                         | ि          |
| ५४७(२४;                                              | {                           | बि         |
| क्यं बहिरन्तःप्रतिभासभेदे                            | ६७९।४                       |            |
| कथं ब्याप्याप्रतिपत्ती [प्रजाकर]                     | 15116                       | ₩          |
| कथमेकत्र क्रमवित्तयोऽवगम्यन्ते [प्रजाकर]             | २३८।२२                      |            |
| <b>कर्नृ</b> फलदायी                                  | <b>५६४।२४</b>               | ৠ          |
| कर्मणा आत्मस्यरूपाखण्डने तदवस्थं जैनस्य              |                             | হ্         |
| सर्वस्य                                              | २३'ऽ।२७                     |            |
| कसंणि बहूनि युगपदेकस्मिन् द्रय्ये                    | 8918                        | 8          |
| कल्पनापोढं प्रत्यक्षम् [प्र० समु० ए० ८]              | ३७११४;<br>१५४।२७            | 8          |
| जिल्लाहरू विकास करते                                 | २३।२४;                      | 1          |
| कल्पनापोदमञ्चान्तं [न्यायवि० १४]<br>६४।९; ७५।२४; ७६। |                             | :          |
| कदाचिदन्यमन्ताने [प्र॰ वा॰ २।२९८]                    | ७२।९                        | 1 3        |
| कारणं न कार्यस्य म्बभावां वा [प्रजाकर]               | ३७९।२०                      |            |
| कारणं यदि तज्ज्ञानं                                  |                             | !          |
| [प्र० वार्तिकाल० १।५]                                | ४०९।१२                      |            |
| कारणसंयोगिना कार्यमवस्यं                             |                             |            |
| [प्रश्च भार प्र ६४] ४                                | ९१४; ५०१४                   | į          |
| कारणस्याक्षये तेषां [न्यायवि० १।१०३]                 | પ્યા૧૨;                     | i          |
| 8941                                                 | ८; ४८४।४२                   |            |
| कार्यकारणगुणयोः कचिकात्यन्तरःव-                      | ४७।२६                       |            |
| कार्यकारणयोः नियायिकादि                              | २०१।१९                      | - 1        |
| कार्यदर्शनात् योग्यताऽनुमीयते योग्यतात               | ाः ३६३। <sup>५</sup>        | 3          |
| कार्यविरोधि कर्म विशेष सूर शशाहर                     | 89184                       | 1          |
|                                                      | ५५७। १                      |            |
| कार्यविरोधी कर्नुफलदायी                              | \$1 <b>90\$</b><br>240au Ee |            |
| कालः पचित [महाभाव आदिपव १११                          | च्या अक्र <b>ा</b> श        | ā          |
| कि स्यास्मा चित्रतेकस्यां प्र॰ वा॰ र                 | 1450]                       |            |
| ६०।१९; ६७।२१; ७३।११; ७५।                             | 14; 1191°                   | <b>4</b> ; |

**म्बेदियं यदक्षाणां** [प्र० वा० २।२९६] **6313**; 992128 \$8613E ह्यादिभ्यो वा देशनाः हन्दारकोऽसि केन तदवसरअंशात् (१) 4818 4125 रीवलादिवत् अर्थसन्देहात् ाडन्यो न **दशे भागः** [प्र० वा० ३१४४] **३७५।१८** हि भावधर्ममिच्छन् 38518 [प्र० वा० म्ववृ० २।१९३] ो हि स्वं कौर्पार्न [त्यायमा० ५।२।२१] 39816 86 086 यसि [जैनेन्द्र० ५।२।१४२] माज्ञवन्त्री भ्रीभ्रेयं [प्र० वा० ११८५] 99413 हयया सहादितो [प्र० वा० ४१९०] 44919**3** क्यावद्रुणतस्ममवायिकारणं पदाऽ२;६६५।५ विज्ञे मू० शश्रध वित् देशविशेषे प्रतिपतृ-60123 [न्यायवि० टी०२।१३] 62196 मणिकःवेन नाशात् न तस्य तःश्राप्तिः र्राणकत्वे साध्ये न दशम्ताभावो नीलादेः 200186 प्रजाकर 199121 भ्रणिकस्य स्वहंतोः स स्वभावः यः भ्रणिकाः सर्वसंस्काराः 393138 लण्डादी गीगीरिति ज्ञानं ६७३।९ गन्ता नाम्ति शिवाय चास्ति **E**9619 ६९५।२ गुणः शब्दः निविध्यमान-८९।१२; २६०।२५ गुणानां परमं रूपं गुणाश्च गुणान्तरम् [वैद्ये० सू० १।१।१०] ४७|२५; 46134 मृद्वीत्वा वस्तुमद्भावं [मी० को० अभाय० को० ५७] 881285 **6'513** ब्राह्म-प्रिव वाव संरिदेवी ग्राह्मं न सस्य ग्रहणं न तेन ४१९।१८; ५०६।२; प्राह्मप्राहकमंबित्ति-[प्र० वा० २।३५४] 4614; E'4410 घटरूपाचु पत्ती घटः समवायिकारणम् २२७।२८;६९५।८ चक्षःश्रोत्रमनसामप्राप्य-चक्षुरादेविषयप्रतिनियमः २३२।२२ चतसृष्वेषंविधासु [न्यायभा० १० १] 9619 चन्द्रदयज्ञानिमिन्द्रयज्ञम् [धर्मकीर्ति] 80818 **चित्रप्रतिभासाप्येकैव** [प्र० वार्तिकाल० ३।२२०] द्वार्यः, दपायदः, ८७।१४; १०१।१४; १५७।१३; १७४।२४; १९६।२०; २७४।२५; ६५५।१५ ४०३।२४; ५९९।१७; ७४९।१५

| चित्रं चित्रमेव १४।३                                              | सत्र दृष्टस्य भाषस्य प्रि० वा० ३।४४ वि ६१०।३        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| चित्रं तदेकमिति चेत् [प्र० वा० २।२००] ४८।३;                       | तत्र यः स्वभावो निश्चयैर्न ७७।१७,२२                 |
| યુપ્યાય ર                                                         | तत्रापि चैतन्यस्याभावः अन्यथा प्रज्ञाकरी १६६।१६     |
| चिच्छक्तिः [योगमा० १।२] ३०२।२३                                    | तत्रापूर्वार्थविज्ञानं १७८।२३; ५३७।११               |
| चेतना कर्म [अभिध० को० ४।१] २२५।२५;                                | तथा कारणयोः वंशदलयोः विभागः ५०।२५                   |
| ४२५।१६                                                            | तथा पटोऽपि रूपादीनारभ्य ५५।२५                       |
| चैतन्त्रं पुरुषस्य स्वरूपम् [योगभा ० १।९] ३०५।२८;                 | तथाविधायास्तथाविधविषयसिद्धिः दूरस्थित-              |
| <b>૪૪૪</b> ૧૨૬; ૪૭૨૧૨૭; ૬૭૫૧૬                                     | [प्रशाकरगुम] ११८।२७                                 |
| चोदना हि भूतं [शावरभा० शशर] ५२३।१९                                | तथेदममलं [बृहदा० भा० वा० ३।५।४४] ४६४।३              |
| छलजातिनिप्रहस्थानसाधनी-                                           | तथैवादर्शनात्तेषाम् प्रि० वा० २।३५६ वटा२०           |
| [न्यायमू० शशिर] ३१२।२८                                            | तदंशः हितुयि० पृ० ५३ ७४०।२५                         |
| छेदनादिकर्म सकियावयवस्य ५३।२०                                     | तदतद्वस्तुवागेषा [आप्तमी० क्ली० ११०] ६४१।२९         |
| र्ज सामण्णं [गो० जी० गा० ४८१] १६२।१६                              | तद्विनाभावान् भूमविशेषावसायः ३८९।२४                 |
| जगिब्रनेचित्वात् शास्तृत्वम्                                      | तदेतन्तृनमायातं [प्र० वा० २।२०९] ७३।१३;             |
| [प्रवारमा पर पुरुष्र] ४९९।२२                                      | ९३।२१; १२६।४; १५७।२१; ४०२।११                        |
| जडस्य प्रतिभासायीगात् २२२।५                                       | तदेव तत्र नाम्ति तन एव तद्भावसिद्धिः                |
| जाग्रन्मस्भादि ज्ञानं १६२।६                                       | [धर्मकीर्ति-विनिश्चय] ८९।९४                         |
| जातिरेव हि भावानां २९०।३७                                         | तद्द्रशबेव दृष्टेषु [प्रव्वातिकालव पृष्ट २४]१०७।१०  |
| जिन एव परा भक्तिः ६५१।८                                           | तद्धर्मों न तदेकदेशः [हेतुबि० टी० पृ० १७]३७५।१३     |
| जे संतवायदोसे [सन्मात० रा५०] ४०४।२०                               | तिह अर्थसामर्थादुपजायमानं                           |
| ज्ञाते स्वनुमानादवगच्छति [शावरमा० १।१।५] ९९।१                     | [प्र॰ वार्तिकाल० प्र॰ २७८] ११।६                     |
| ज्ञानं स्वतोऽर्थान्तरेणीय ज्ञानेन ९८।३                            | तिद्ध अर्थसामर्थ्यम् (?) ४३।२०                      |
| ज्ञानजो ज्ञानहेतृश्च १७९।७; ५६६।२३                                | तिद्धः सत्यस्वप्नज्ञानिमिन्द्रिया-                  |
| ज्ञानम् आस्मानं परिच्छनत्ति १५।५                                  | [प्रसाणसंग्रह] ५५०।१६                               |
| <b>ज्ञानवान् स्रायते</b> [प्र० वा० <b>१</b>  ३२] ४४८ <b>!१०</b> ; | तज्ञाबहेतुभावी हि [प्र० वा० ३।२७] ३४८।२४;           |
| ४५९1३; ५२१।४                                                      | ५०३।५                                               |
| ज्ञाने ज्ञानान्तरेण वेद्ये ९९।२०                                  | तद्वाक्यादिभिधेयादी ६।२                             |
| ज्ञानेन भर्थत्य तद्गूपायाः गृहीतेः २७६।५                          | तिविशेषावधारणे इच्यत एव ४१९।१                       |
| शो शेंगे कथमतः [योगवि० को० ४३१] ५२४।७                             | नद्विषयस्य परं प्रति असिर्नेः[प्रज्ञाकर] १६८।११     |
| तनो यतो यतोऽर्थानां [प्र० वा० ३।४०] ६२।२५                         | तन्तवः पटमारभ्य पटेन ५५।१३                          |
| ततो यो येन धर्मेण [प्र० वा० ३।४१] ६२।२७                           | तमो निरोधि [लघी० स्लो० ५६] २२९।१५                   |
| तन्करुपनया बहिरर्थे मानसं [झान्तभद्र] १२९।६                       | तयोर्नियमार्थयोग्यतायां ३६२।१५                      |
| तरकार्ये कारणे वाध्यतिपन्ने [प्रजाकरगुप्त] ८१।६                   | तस्मात्तस्संसर्गादचे- [सांख्यका० २०] ४९४।३          |
| <b>तरवसंवरणात् संवृतिः</b> [प्र० वार्तिकाल० पृ० ३७७]              | तस्मादिप षोडशकात् [सांख्यका० २१] २९१।२८             |
| २७२।१९                                                            | तस्माद् दृष्टस्य भाव- [प्र० वा० ३।४४] ७१६।२५        |
| तस्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं [न्यायस्० ४।२।५०]                        | तस्य व्यपोद्यवस्तुषु ६६८।२२                         |
| तत्त्रमाणे [त० स्० १।१०] ६६४।१५                                   | तस्य शक्तिरशक्तिर्वा प्रि० वा० २।२२] ३२।८;<br>५५।१८ |
| तत्र कार्याविष्टे काश्णे कर्म उत्पन्नं                            | तां प्रातिपदिकार्यं [वाक्यप० २।२४] ६७७।१            |
| प्रज्ञाव मार्व पृष्ठ ६८ । अशहर                                    | तावित्वात् प्रमाणो भगवात् चतुरार्य- ४९९।२०          |
| तत्र दिग्भागभेदेन [न्यायवि० १।८६] ११६।२६                          | तावद्भिधानीयं यावत् प्रतिपाधः प्रतिपद्यते ३३४।२५    |
| ·                                                                 |                                                     |

| तिमिरामुभमण-[न्यायवि० ११६] २००।१५; २३९।४           | ब्रुच्ये च ब्रुच्याणि च तदन्तर- ५४।२६                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| तिष्ठन्त्येव पराधीना [प्र० वा० १।२०१] ४८८।३५       | द्विविधो द्वार्थः प्रत्यक्षः परोक्षक्ष ७३।२                                           |
| ते सर्हि कचित् किञ्चिदुपनयसो [विनिश्चय] ३२०।१५     | द्विविधा आन्तिः सौकिकी [धर्मोत्तर] १०५।८                                              |
| तेन स्वरूपवदन्यद- ३।५                              | द्विष्टसम्बन्धप्रतिपत्तिः [प्र० वार्तिकाल० १।२]                                       |
| तेनाग्निहोत्रं जुहुबात् [प्र० वा० ३।३१८] ६५४।१     | २२।११३; ४०।१; १३०।१०;                                                                 |
| तेजसं चक्षुः [प्रश० व्यो० ५० २५६] ८१५              | इथहारक; इंदरावर; ४१८।वर                                                               |
| तो सत् [जैनेन्द्र २।२।१०५] ७४०।१६                  | हे एव प्रमाणे [प्र० वार्तिकाल० शहर] १७७।२९;                                           |
| त्यजेदेकं कुलस्यार्थे [पञ्चत०मि०१।११७] ६२७।१५      | १७८।१; ४४८।२७                                                                         |
| त्रिपदार्थसत्करी सत्ता २५०।१८; ५६४।७               | द्वे सत्ये ममुपाश्रिख                                                                 |
| त्रिरूपाछिक्कात् [न्यायवि० २।३] १५५।१; १७७।२२      | [माध्यमिकका० २४।८] ५७।१९; ९५।१;३६६।७                                                  |
| त्रिविधं कस्पनाज्ञानं [प्र० वा० २।२८८] ७९।२२;      | हो दुत्री जनयांबभूव ६५०।२०                                                            |
| ७२।२०                                              | धर्मधमर्मितया पि० वा०स्त्रवृ० पृ० २४] ३७५।१९                                          |
| त्रीण्येव स्टिक्नानि [न्यायवि० २।११] ३९८।२३        | धर्मविकस्पनिर्देशे अर्थसङ्गाव-                                                        |
| दिध सादेति चोदितः [प्रश्वा० ३।१८३] १७२।७           | [न्यायम्० शराश्य] ३१७१२६                                                              |
| दर्शनस्य परार्थस्य त् [मी॰ सू॰ ११११८] ३७७।१९       | धर्मान्तरप्रतिश्रेपाप्रतिश्रेपी ३२३।५                                                 |
| दशहस्तान्तरं व्योग्नि                              | धर्मे चोदनेव प्रमाणं ५४८। १४                                                          |
| [तन्त्रम० पृ० ८२६ पृर्वपक्ष] ५४३।२१                | धु योगे त्या तिनेन्द्र० २।४।१] ६९४।२०                                                 |
| दानहिंसाविरतिचेतसां स्वर्गप्रापण- २६०।२०           | न अननुकृतान्वयस्यतिरेकं कारणं १८०।४                                                   |
| दुःसजन्मप्रवृत्तिदोष- [न्यायस्० १।१।२] ४४६।२४      | न केवला प्रकृतिः ७०३।४                                                                |
| दुःसे विपर्यासमितिः [प्र॰ वा ॰ १।८३] २६७।२३;       | न चार्य सङ्क्षेतः स्वलक्षणे १३५१११                                                    |
| \$66120                                            | न चैतद् बहिरेव कि वहिं[न्यायविंानश्चय] १४१।२३                                         |
| दूरं पश्यनु वा मा वा प्रि० वा० ११३५] ४४८१२२        | न ततः किञ्चित् कश्चित् प्रतिपादयति ३२१।१                                              |
| वृरविरक्षकेशवत् ६३२। <b>११</b>                     | न तद्युमानाद्यर्थवत् १७।११                                                            |
| वृरस्थितविरलकेशेषु २३।५                            | 1 2 2                                                                                 |
| दूरे बया वा मरुषु प्रिव वाव २।३५६] ३६६।१९          | न तदाकारदशनाद् बहिः [प्रजाकर] ६२६।२०<br>न ताबदिन्दियेणेषा                             |
| <b>वृषणाभासास्तु जातयः</b> [न्यायनि० ३११४०] ३१५८८  |                                                                                       |
| दृश्यप्राप्ययोरेक वाध्यवसायिनं प्रति २०।१९         | [मी० ब्लो०अमा० ब्लो०१८] १८२।२८;२१८।२३<br>न धु सेओ [जैनेन्द्र० ११११८ ]                 |
| द्वारमनामेव तेषां ४३९।२६                           | न पु स्त्रभा [जनकर रारास्य ] - १४९५<br>न नीछादिमुखादिष्यतिरिक्तं [प्रथ्वातिकाल०१०४५४] |
| <b>द्ध प्रास्त्रको गुणः</b> [प्र० वा० ३।४२] ३७५।१८ | इतकाइन्, इक्शरड्ड, ईड्डीर्न<br>ब बालादिनुवादिकातास्क शिव्यातिश्वालग्रेग्ड्री          |
| इष्टस्मृतिमपेक्षेत [प्र० वा० २।२९८] ६०४।११         | न नीलादेः परं ग्राहकम् १६३।३                                                          |
| ष्ट्रस्य पुनः प्राप्तिरविसंवादः ८३।१८              | न प्रकृतिनं विकृतिः [सास्यका० २२] ३०३।२६;                                             |
| देवदत्तादेः उपलम्भदशायां भवनु[प्रज्ञाकर] २९१।२०    | 49518                                                                                 |
| र्ववरक्ताः किंग्रुकाः २३२।९                        | न प्रतिभासाद्वैतान् परं [प्रशाकरतुम] ११।२८                                            |
| दोषावरणयोहांनिः [आममी० क्लो० ४] २५६।२४             | न मांसभक्षणे दोषः [मनु० ५ ५६] १६०। १७                                                 |
| द्रव्यं च तदस्तरं चः ' ५४।२४                       | नर्वे तदागमाद                                                                         |
| द्रव्यगुणकर्मसु अर्थः विशेष स्० ८१२१३] ३०८११०;     | [मी० श्ली० चोदना० क्ली० १४२] <b>५३४।९</b>                                             |
| द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते                      | न विकल्पानुविद्ध-[प्रध्वाध्रश्रह]३५।२४;११२।१५                                         |
| विशे• स्० । १। १।१०] ५ ४। २३; १२४।२८               | न साधनाङ्गवचनात् असाधनाङ्गवचनात् ३३७।९                                                |
| द्रभ्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेषु                 | न सोऽस्ति प्रत्ययो [वाक्यप०१।१२४] ३७।१८                                               |
| विशे स्० शाशक प्राप्तः प्रवातः                     | न स्यतिकिक्रतः तदध्यक्षस्य [प्रजाकर] १२९।२४                                           |
| 888150                                             | न हि अभिश्वतत्वस्य ६८३।१७                                                             |

| न हि इसाः करुपना अप्रतिसंविदिता                                 | नो चेद् आन्तिनिमिसेन [ प्र० वा॰ ३।४३] २१।१;         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [प० वा० स्व० टी० पृ० १२७] ६२।२१                                 | 1                                                   |
| 3361585136                                                      |                                                     |
| न इम्बे शब्दाः सन्ति ९०।१।                                      | stidetieds and address des                          |
| न साम्यामर्थं परिच्छित्र २२।                                    |                                                     |
| नाकारणं विषयः १८८।२                                             |                                                     |
| नाकमात् क्रमिणो [प्र० वा० १।४८] ५९।१८                           |                                                     |
| १९४१२०; २४३१६; ५१३१३१; ५७४१३; ७२८;                              | 1                                                   |
| नागृहीतविद्येषणा १३३।२६;१६८।२                                   |                                                     |
| नातः परोजविसंवादः ७९।                                           |                                                     |
| नात्मादिनस्बम् ४९०।१                                            |                                                     |
| नान्यम् किञ्चनेन्द्रियादिकं                                     | पञ्चावयवोषपत्तः [न्यायस्० शशश] १६३।१३               |
| [शाबरमा० शशर] ५४८।१                                             |                                                     |
| नाम्योऽनुभाष्यो <b>बुद</b> ्याऽस्ति [प्र० ता० २।३२७]            | परमार्थाविकस्पेन सांवृत्तत्वं [प्रशाकर] ३९२।१७      |
| -                                                               |                                                     |
| 999198; 96919; 989198; 96919                                    |                                                     |
| परवा१९०; इपदारह; ७८२।१६०; ७४३।१                                 |                                                     |
| नावस्यं कारणानि [प्र० वा० स्वत्रृ० शहह] २५९।                    |                                                     |
| नाविषयीकृताद् विनिवृत्तिसिक्षिः २४४                             | ,                                                   |
| निश्यं सत्त्वमसत्त्वं वा [प्र० वा० ३।३४] २०६।                   |                                                     |
| ४५९।                                                            |                                                     |
| नित्यः सन्माऋदेहः विविध- ८९। १                                  |                                                     |
| नित्याः शब्दार्थं- [वाक्यप० ११२३] ६४५                           |                                                     |
| - निस् <mark>यादुरपत्तिविस्लेपात्</mark> [प्र० वा ० १।९]   ४०७। |                                                     |
| निःस्वभाषाः सर्वे भावाः [विग्रह० वृ० क्लो० १                    | 🌖 📗 पाण्याकाशयोर्विभागात्तत्संयोगनाशः 💎 ४६११९       |
| 8991                                                            | १ पाण्याकाशविभागात् शरीराकाश- ४६।१८                 |
| नियतकार्यदर्शनान् ६३२                                           |                                                     |
| <b>निराक्तम्बनाः सर्वप्र</b> त्ययाः प्र० वार्तिकाल० ३।३३        |                                                     |
| १८१८; ७२११५; १५८११९; २७५११९; ६८०१                               | २ पुरुष प्वेदं [ऋक्० १०।९०।२] २२१।७;                |
| निरालम्बना इति कोऽर्थः                                          | २९१।२९; ३०६।२०; ४६३।२४; ४६४।११;                     |
| [प्र० वार्तिकाल० पृ०३६५] ६०७।                                   |                                                     |
| निरुष्यमानं कारणं निरुद्धम् [शान्तभद्र] १९७।                    | 20210                                               |
| निवृत्ते तत्पदे अवस्थित- ५५।                                    | १३ पूर्व कार्यमुक्तरं कारणम् २१२।४                  |
| नि <del>श्चयारोपमनसोः</del> [प्र० वा० ११५०] १३०                 | ६; र्वं पूर्वं प्रमाणं स्यात् फलं स्यादुत्तरोत्तरम् |
| 1601                                                            | २९ [त्रघी० को०७] २२५।२                              |
| निश्चिताम्बयवचनादेव सामर्थ्याद् १९१।                            | 1                                                   |
| नीकादि ज्ञानं चक्षुरादिण्यापारा- १६२।                           |                                                     |
| नीळादि ज्ञानं प्रतिभास-                                         |                                                     |
| नीस्रादिरपि ज्ञानस्य प्राहकः २७।                                |                                                     |
| नीकादिशरीरादिव्यति- ६०८।                                        | क्रांच्य सामान्यमी रहां स                           |
| all doit of a second of the second of                           | [200000 91916] 340190                               |
| सु बा [जैनेन्द्र०२।२।१०५]                                       | 0.000                                               |
| नेत् स्वतन्त्रं साधनमपि तु [ प्रजाकरगुप्त] ४३।                  | १९ भूवाभरावस्थााचनाचलकस्यमनः विकास                  |

| <b>प्रकृतेर्महान्</b> [सांख्यका ० २१] ३०१।२१; ४७४।१९; | प्रमाणमात्मसात्कुर्वन् [न्यायवि १४९] १२९।२            | ÷ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| परशादः, ६७५।३२                                        |                                                       |   |
| प्रतिभास एव एकानेकस्वादि-[प्रज्ञाकर] ४४०। १           | [मी० को० अर्था० को० १] १८२।                           | • |
| प्रतिभास एव कार्यकारणभावादि-[प्रज्ञाकर] २७६।२४        | श्रमाणाधीनस्वात् ५।९                                  |   |
| प्रतिभासः प्रतिभास पुषेति १२।६                        | प्रमाणे इति संग्रहः [प्रमाणसं० को० २] भा              | - |
| प्रतिभासमानस्य विश्रमा-[प्रज्ञाकर] ६५९।१८             | ममाणेतरसामान्यस्थिते- ३९७।३; ६०७।१।                   | Ą |
| प्रतिभासमानेथि सुखादिनील-[प्रज्ञाकर] ६६९।१३           | प्रमातृत्रमेबास्यामर्थान्तरं ९७।२७; ९८।               |   |
| प्रतिभासाद्वैतादम्यस्याभावात् [प्रजाकर] १८८।६         | प्रमेयद्वैविध्यं प्रमाद्वैविध्य-प्रशाकर विवधा         |   |
| प्रतिषेधाच कस्यचित् १८८।२                             | प्रमेगद्वीविध्यात् प्रि० वार्तिकाल० पृ० २४५] ६१२।॥    | • |
| प्रत्यक्षं करुपनापोढं प्र० वा ० २। १२३] २१।२४         | प्रमेयादर्थान्तरं प्रमाणम् ९७।२३                      |   |
| प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणीव                   | प्रयक्षानन्तरीयकस्त्रभावमनित्यं                       | - |
| प्रिव्चाव राश्यह ३९१७,२२; ४०१९                        | हितुबि० टी० पृ० ७४] ३५१।२९                            | į |
| प्रत्यक्षमनुमानं चेति हे एव १८०१२१                    | प्रयोगकाले धर्मधर्मिसमुदायः पक्षः ३७६।६               |   |
| प्रत्यक्षानुमानागमवाधितकर्मनिर्देशा- ७८।५०            | प्रवर्तकं प्रमाणम् प्रि॰ वार्तिकाल॰ ए॰ २२,            | • |
| प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः                            | १५१] १०३।१३                                           | ; |
| [न्यायस्० १।१।३] ८४।२०                                | प्रसिद्धसाध्म्यांन साध्य-                             | , |
| प्रत्यक्षासम्बद्धितः [प्र० वा० २।२९०] ६०४।५०          | [न्यायस्० शशह] १८६।१२                                 | , |
| प्रत्यक्षोऽर्थः [ज्ञाबरमा० १।१।५] ९८।२७               | मागसत आग्मलाभ [न्यायबि० टी० ३१६०] ३४३।१०              |   |
| प्रत्यभिक्ता द्विषा [न्यायदि० २।५०] २१८।११;१७         | प्राणादिमस्वस्य कवित् ६६।२४                           |   |
| प्रदीपः भनावरणेऽपि [प्रज्ञाकर] २३७।२९                 | प्रमाण्यं चेतासां स्वार्थ- १०४।१८                     |   |
| प्रदीपाद्यः प्रमेया अपि ९७।१८                         | प्रामाण्यं व्यवहारेण [प्र० वा० १।७] २३।२०;            |   |
| प्रमास्त्रसिदं चित्तं [प्र० वा० १।२१०] २३२।१७;        | १४१।२६; १५६।१४; २७३।१; ३६३।२१;                        |   |
| २६२।२४; ३८९।७                                         | ३६४।१४; ४०२।९; ४०५।९; ४१२।६;                          |   |
| प्रमाणं द्विविश्वं मेयद्वैविष्यात्                    | ६०७।९७; ६९६।९४; ६२६।२५                                |   |
| [प्र० वा० २।१] ७३।७                                   | बहिरक्वार्थतेकान्ते [आसमी० की० ८१] १७।१४              |   |
| प्रमाणतोऽर्थप्रतिपस्या प्रवृत्ति-                     | बुद्धेः कथिब्राध्यस्यक्षरवं १६०।१३                    |   |
| [न्यायमा० पृ० १] १८८।२४                               | बुद्ध्याञ्चवसितमर्थं ३०३।१५; ६०४।४                    |   |
| प्रमाणनयरधि- [त० स्० शह] ४।१९; ६६३।२४;                | बुद्धः वादिः गुणः निषिभ्यसानद्रस्यकर्म- ५५६।१         |   |
| 5500                                                  | ब्राह्मणी न हन्सच्यः [काटकमं०] २६०।१५                 |   |
| प्रमाणपञ्चकं यत्र [मी० श्ली० अभाव० श्ली० १]           | भविष्यति आत्मा सरवात्                                 |   |
| ५३११६; भ३८।१४                                         | [प्रमाणसं० पृ० १०४] २९२।६                             |   |
| प्रमाणप्रमेयसंशय-[न्यायम्० १।१।१] ४४६।२२              | भाविनि प्रवर्तकत्वात् [प्रज्ञाकर] १२।१९               |   |
| अमाणफलयोः क्रम-                                       | भूतार्थभावनाप्रकर्षं [न्यायवि० १/११] ५२०/२१           |   |
| [लघी॰ स्व० श्री०६] १९७।२०                             | भृतिर्येषां क्रिया संव १९१।२६                         |   |
| प्रमाणभूताय जग- प्रि॰ समु॰ १११] ४१९१२५;  <br>४९९।२२   | मृतेककाळानां गतिः ५०४।६                               |   |
| प्रमाणमविसंवादि शानम् [प्र० वा० १।३] २३।२३;           | मूबादयो धुः [जैनेनु० १।२।१] ७४०।३५                    |   |
| ४२१४, ९; १०९११३; ११०१२८;                              | भेद्जानात् प्रतीयेते                                  |   |
| १५६। १२, १४; ३८०।८                                    | [न्यायवि• श्लो० ११४]                                  |   |
| प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमित्यादि व्यवहारेण               | भेदानां परिमाणान् [सांख्यका १५] ५८%।८                 |   |
| [प्र० वार्तिकाल० पृ० ३०] १२।१५; १९।१८;                | श्रान्तिः संवृतिस <b>ज्-प्रि० त्रमु० १।८</b> ] ७२।२५; |   |
| ९४१३७; ३५६१३४; ४०६११५                                 | 204158                                                |   |

| भान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा                                    | 4715 Donnton                        |                                     | •                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| कार रहत सम्बन्धतः प्रभा                                      | ८२।६; २४४।१४;                       |                                     |                           |
| मणिप्रदीपप्रभयोः [प्र० वा० २                                 | <b>26419; 899199</b>                |                                     | ९११; ७३२१२०               |
|                                                              | ६०६।३५; ६४२।२७                      | यत् सत् तत्सर्वं क्षणिकं हितुबि० पृ | १७। <b>३</b> ४<br>१७।३४   |
| मतिपूर्व अनुमम् [त० स्० १।२०                                 | 1 1000                              |                                     |                           |
| मतिः स्मृतिः संज्ञा [त० म्० १                                | 1937 944195.                        | यथा अविकल्पात् स्वापात्             |                           |
|                                                              | 110111; 216119                      | वधादर्शनमेवेयं [प्र० वा० २।३५७]     |                           |
| मतिश्रुतावधि-[त० स्० १।९]                                    |                                     | 93177; 98194; 388i                  |                           |
| मध्यक्षणदर्शनेनानागतक्षणदर्शने                               | 20123; 446110                       | ४६८।२३; ४९                          |                           |
| मनसोयुंगपद्त्रुतेः [प्र० वा० २                               | 18-11 E E E E                       | यथा यथार्थाश्चिरत्यन्ते [प्र० वा० २ | _                         |
|                                                              | १९२५) - र शद्रः<br>इ. २३३।१८; ६०४।५ | यथा विशुद्धमाकाशं [बृहदा० भा० व     | शव राषाहरा<br>९०१३; ४६४१३ |
| मनोविकस्यमन्तरेण                                             | , २२१(१०; ५०४)२<br>६३६(५            | यथा सुतीक्ष्णोऽपि असिः              |                           |
| मन्त्राचुपप्तुताक्षाणां [प्र० वा०                            |                                     | मदवभामते तज्ज्ञानम् [प्रजाकर]       |                           |
| २००१२९; २०१११३; ३                                            |                                     | ७४।३; ८०।१४; ८८।२; १५७।             |                           |
|                                                              | ४०११२७; इष्या२१                     | १६७।१४; २२२।६; २७४।                 |                           |
| मर्मवं प्रतिभामो [प्र॰ वार्तिका                              | ल्ड प्रवृद्धि देवाइ.                | ३२७।१७; ३६७।५; ४०४                  |                           |
| ६, ७; ८८।२४; १४८।२५;                                         | 346194: 607170                      | 1                                   | ००।३; ७०७।४               |
| मलविद्रमणेर्ध्यक्तिर्यथा- [लघी०                              |                                     | यदि अवयवसन्कर्मसमानकालमवय           |                           |
| मायामरीचित्रसृतिप्रतिभासवद्स                                 |                                     | यदि बक्षुरादिज्ञानं स्वयमक्रमरूपं   |                           |
| [प्र॰ वार्तिकारू० ३।२११]                                     |                                     | यदि नित्यो महेश्वरो भाविनि          | 808189                    |
| ७३।१२; १२६।२०;                                               |                                     | यदि नीलादेः स्वभाव-                 | 38138                     |
| २४४।१५, २७२।२२,                                              |                                     | यदि भिन्नकालो ज्ञानेन अर्थी गम्यते  | ८३।५                      |
|                                                              | E44190; 089196                      | यदि विशदोऽन्यथा वा                  | ६१६।९                     |
| मुलप्रकृतिरविकृतिः [साय्यका                                  |                                     | यदि पहिभाः प्रमाणैः [मी॰ श्हो॰ चो   |                           |
| •                                                            | 29919; 202192                       |                                     | 42812                     |
| मृष्यमाणी यथा                                                | <b>५२४।१७</b>                       | यदि समानकालस्य                      | 13136                     |
| य एव नित्यक्षणिकादयो [बृहत                                   | स्व० स्त्रो० ६१]                    | यदि हेतुप्रयोगात् पूर्वं            | ३७७।६                     |
|                                                              | 64419                               | यदुपक्रविश्वकक्षणप्राप्तं यत्र      | ४२।२६                     |
| यः प्रागजनको बुद्धेः                                         | <b>ध</b> ३।९                        | यदेवार्धकियाकारि [प्र० वा० २।३]     | ६९०।१०                    |
| यः पश्यस्यास्मानं [प्र॰ ना० १                                |                                     | यद् उपलम्पते                        | २७२।२६                    |
| at datament for 11                                           | 86138                               | यद् प्राह्मतया ज्ञानवपुषि           | ७९।२१                     |
| यजातीर्थः प्रमाणैस्तु                                        |                                     | यश्या भासते ज्ञानं प्रि० वा० २।२    | २१] ६५।११                 |
| मी० श्वां व्यादना० श्वी                                      | ११३ पपवाद्य                         | यद्यथावभासते [प्रज्ञाकर]            | २।१२; २८।१९;              |
| यत एव दृष्टे प्रमाणान्तरवृत्तिः                              |                                     | रवावदः पटावटः ददाः                  | १९; ७९।२८;                |
| यतोऽम्युदयनिःश्रेयस-[वेदो० स                                 | ० शरारी रपदारक                      | १२५।१०; २७४।१०; ३४                  | १।१; ३४३।२१;              |
| यताऽस्युद्धानः जपतः [पराण्य<br>यतो वादिनोभयं कर्तव्यं        | 340129: 358199                      | देवणाद्; ४०४।१०; ४०                 | पा१६; पदेपाण;             |
| यता बादिनानय कत्रप्य<br>यम् सन् तत्सर्व विदन्या० १           | ह] ४४८।६                            | ७००।२; ७०                           | जाइ; ७१६।१२               |
| यत् सत् तत्सव [पायत्याण हा<br>यत्किश्चिदारमाभिमतं [प्रव्याति | <b>काल</b> ० प० ३५ ]                | यग्रद्देसेन सोषो [प्र० वार्तिकाल० २ | ३७] २।१४;                 |
| यास्काश्चद्रारमाध्यमत [अध्यात                                | 348150                              |                                     | 404138                    |
| यसदोर्नित्यः सम्बन्धः                                        | 900198                              | यद्यपि दश्यस्य सुखादर्शने           | २९।१३                     |
| यस्रेष जनयेदेनां धिर्मोत्तर-प्रशा                            | करगुसौ] १०।४;                       | यद् यत्र नास्ति तस्मित्रवभासमाने    | 90199                     |
| *** * *** * * * * * * * * * * * * * *                        |                                     |                                     |                           |

|                                                                                  | 0                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| यपसी क्रमवानवभासमानोऽपि [प्रशाकरगुप्त] ५९।७                                      | विकल्पाः शब्द- ६१८।२२                           |  |
| यचेकस्मिन् भणे जातः २९०।२१                                                       | विकल्पोऽवस्तुनिर्भासो १०७।१६; ३२३।१९;           |  |
| यद्विशददर्शनावभासि न तत् ७४।१४; ९४।५                                             | ३९०।१९; ४४८।२७; ४५०।३०                          |  |
| यक्तिमित्तमस्ति अयं प्राह्माकारः ७५।३                                            | विज्ञानगुणदोषाञ्चां [प्रमाणसं० २।१६] १६२।२१     |  |
| ययोः सहोपलम्भ-[समन्तभद्र] ४२०।५                                                  | विलण्डा आत्मतिरस्कारः ३१३।८                     |  |
| यस्य यावती देशमात्रा [प्र० वार्तिककाल० ३।६१]                                     | विदुषां वाच्यो [प्र० वा० ३।२६] ४१९।३            |  |
| 166196; 246190; 840199; 40814                                                    | विभृतकल्पनाजाल- प्रिव वाव शश] ९४।११             |  |
| यस्यात्मा वल्लभः [प्र० वा० १।२३६] ४७१।७<br>यस्यादर्शनमात्रेण प्र० वा० ३।१३] ८१।५ | विनाशनियतो भावः तं २०२।१                        |  |
| या करपना यस्मिन् काले ४६१२                                                       | विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिक्ष निम्रहस्थानम्        |  |
| यावान् कश्चित् प्रतिषेधः [प्र० वार्तिकाल० ५० ६३८]                                | [न्यायस्० शशारः] ११५।८                          |  |
| 18189                                                                            | विभ्रमे विभ्रमे तेषां [न्यायवि० १।५४] ७४।२१     |  |
| युक्त्या यश्च घटामुपैति २१३।३                                                    | विरुद्धाच्यक्षिचारी स्वात् २०५।२८               |  |
| युगपच्चित्रप्रतिपत्तिवत् क्रमेणापि [प्रशाकर]२१५।२३                               | विवक्षाप्रतिबद्ध- ४४९।१८; ६४२।८                 |  |
| बे परस्विकतोश्विद्धाः [बृहत्त्व० को० ९९] ४०६।१                                   | विवात्गोचरमधिकस्पद्रश्नं प्रत्यक्षं १०९।२२      |  |
| येन वेद्यते तत्ततो न भिद्यते यथा १२६।२५                                          | विवादगोचरापन्नो ब्राह्माकारोऽसम्बः १५८।२१       |  |
| योगिज्ञानं न्यासिज्ञानं प्रजाकर । १८९।२६                                         | विवादास्पदं सुखादिकं संमारिणः ४७४।५             |  |
| यो बद्धावं प्रत्यन्यानपेक्षः [तस्त्रसं ० प० ए० १३२]                              | विशेषं कुरुते हेतुः १६२।७                       |  |
| 384194                                                                           | विशेषणस्य सामान्यस्य व्यापकस्य                  |  |
| यौ एकविषयौ ती न भिन्न- ३६८।८                                                     | [नैयायकादि] १५०।२७                              |  |
| यो भिन्नप्रतिभासी प्रत्ययो ३६८।७                                                 | विशेषणं विशेष्यं च [प्रव वार स्१४५] ३७।३३       |  |
| रूपरसगन्धस्पर्शवन्तः [त० सू० ५)२३] ३०१।१९                                        | विश्वः सन्मात्रदेहः ४६३।२५                      |  |
| रूपादिवद् धर्माधर्मसंस्कारा- २६९।५                                               | विषयज्ञानतज्ज्ञान- [प्र० समु० १११२] ६५६।२९      |  |
| लक्षणकाले भर्मी प्रयोगकाले ३४८।१३                                                | विषयाकारभेदाच [प्र० वा ० शह] ४०१।२४             |  |
| लक्षणयुक्ते बाधासंभवे [प्र० वा० स्व वृ० पृ० ६६]                                  | वीतरागा अपि सरागा इव चेष्टन्तं ४९९।६;५०२।२५     |  |
| ३,५९।२५; ६१६।१०                                                                  | वेदे वकुरभाषासु                                 |  |
| लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं [प्र०वा०२।८२] ८२।६;                                          | [मी० क्लो० चांदना० क्लां० ६२] ५१६।११            |  |
| १५५।८; ३२७।२३; ३६५।८                                                             | न्यवहर्त्रभिप्रायवशाद् विकल्पस्य [अर्चट] १५६।२२ |  |
| लोकः सतु अकृत्रिमः [मृला०, आदिपु० ४।१५]                                          | <b>ब्यवहारमात्रकमि</b> र्द                      |  |
| 865160                                                                           | [प्र० वार्तिकारु०२।३७] <b>४२३।१६</b>            |  |
| लीकिकी आन्तिः केशोण्डुकादिप्रतीतिरूपा                                            | न्यास्थातारः सत्त्वेवं                          |  |
| [धर्मोत्तराहि] ६४।१०                                                             | प्रिव्चावस्वमृवश्यक्षे १५५। १५५। १०७। १         |  |
| वचनविभातोऽर्थविकरुपोपपस्या                                                       | ब्यापकं तदतक्षिष्ठं ३७९।१५                      |  |
| ्रियायस्० शरा१०] ३१५७                                                            | शब्दः स्वसमानजातीय- ७०९।१६                      |  |
| वस्सविवृद्धिनिमित्तं ते चेतनं यथा ६७५।१८<br>वर्तमानमात्रवृत्तिः अक्षाणां ७२७।१   | शबदाः सङ्केतितं                                 |  |
| वर्तमाने सदाक्षाणां                                                              | [प्र० वा ० ३।९१] ६३८।२७; ७४०।२६                 |  |
| [प्र॰ वार्तिकाल० ३।१२६] १४९।६                                                    | शब्दाच शब्दनिष्पत्तिः                           |  |
| वस्तुन्योष विकल्पः स्याद्विधेः ३२८।२२                                            | [वैद्येव स्व रारा३१] ७०९।२३                     |  |
| वस्तुस्वभावोऽयं यद्नुभवः ३५।१५                                                   | शब्दादर्थप्रसीती ६१३।१                          |  |
| वाग्बुद्ध्योः प्रमाणाभावेन २६६। १२                                               | शब्दाचारो प्रदर्भ ७०१।२१                        |  |
| वादिनोभयं कर्तन्यम् ३१२।११; ३६५।२१                                               | शब्दे दोषोजनसावद्                               |  |
| विकल्पयोनयः शब्दाः ३१९।२५; ४४९।९; ६२०।१                                          | [मी॰ दली॰ चौदनासु० दलो॰ ६२] <b>५१६।५</b>        |  |

| शब्देनाब्बाप्रताक्षस्य ३६७।१२; ७२४।१              | सम्बेहात्मवृत्ती [प्रज्ञाकरगुप्त] ६।१         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| शरीरप्रत्यक्षत्वे अपि न बुद्धिः ७२८।२०            | सन्तानान्तरस्थानस्युपगमात् तद्दसिद्धिर्न      |
| शास्त्रीया च सकछाछम्बनप्रतीतिः                    | [प्रजाकर] १६५।२२                              |
| [धर्मोत्तरादि] ६४।३३                              | सन्निहितं वर्तमानं च ५२५।२८                   |
| गुचि नरशिर:कपालं [न्यायप्र० पृ० २] २१२।५          | सन् सजातीय एव ६५०।२५                          |
| अ(स्था)दः प्रतिष्ठायाम् १४४।१४                    | स प्रतिपक्षस्थापनाहींनो                       |
| <b>भुतमस्पष्टतकंणम्</b> [त० इलो० पृ० २३७] १२०।१२  | न्यायसू० शरा३] ३१३।४: ३५४।१५                  |
| श्रत छागमालभेत स्वरांकामः                         | समारोपव्यवच्छेदा- ९।२३                        |
| [तैत्तिव संव राशार] २६०।१४; २६८।७                 | सम्बन्धस्याविद्योषेऽपि न सम्बन्धिनः १७२।९, १६ |
| सचितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः २५।२६;             | सम्यक्तानपूर्विका सर्व-                       |
| रेशापः ४०११८ः ७५।२९ः ११८।२१ः ७२६।६९               | न्यायिक १११] १००१२५                           |
| संज्ञानंत्र्याविशेषाच्य                           | सरूपयन्ति कि प्रिश्वाश्याश्या                 |
| [आप्तमी० क्ला० ७२] ६८७।१४                         | सर्पादिभ्रान्तिवच्चास्य                       |
| संप्रतिष्ठेत विरोधवत् ३६४।१५                      | [प्र० वा० २।२९७] ७२।५                         |
| संप्रयोग [मी० द० १।१।४] ८५।१५; ५३९।१२             | सर्वं दुःखमनित्यं ४९०।९                       |
| सभवतोऽर्थस्य अतिसामान्य-                          | सर्वं सर्वत्र विद्यते २११।४; २४६।५; ४९३।१६    |
| [न्यायस्० शरा२३] <b>३१७।१९</b>                    | सर्व पुतायम् [दिग्नागः] ६३।६                  |
| संयोगविभागानां कर्म                               | सर्वः सद्सद्वर्गः ७१७                         |
| [बैझे० स्० शशर०] ५३।३,३५                          | सर्वगत आत्मा सर्वत्र ५४३।१                    |
| संविन्मात्रस्य सर्वत्राविशेषात् ६३२।६             | सर्वचित्तचैतसिकानामारम-[न्यायवि० १।१०]        |
| संह्रत्य सर्वतिश्चिन्तां                          | १०३।१०; ३८४।३०                                |
| [प्रव्यावस्थितः धरारदः, २८धारर                    | सर्वेचित्तचैत्तानामाःमसंवेदनं                 |
| सः [जैनेन्द्र० १।३१२] ७४०।१३                      | [न्यायवि० १।१०] ८।२६; ६१।१३,२३;               |
| स एवाकारोऽस्पष्टः [प्रज्ञाकर] ६०५।१७              | ६५१४; ६६११३; २००११६; २४४११३;                  |
| सकलविषयन्वे सति आत्मनो [प्रशाकर] ५२४।१०           | ३८९।६; ४१७।२१                                 |
| स तु सर्वज्ञ इत्यपि [तत्त्वस० इली॰ २२२०] ३।२६     | सर्वज्ञोऽयमिति होतत्                          |
| सत्तायां हि साध्यायां                             | मी० क्लां • चोदना० क्लो० १३४ विष्ठार०         |
| [प्र० वा० स्पत्रु० १।१९३] ४३९।३१                  | सर्वज्ञो येन न ज्ञातः                         |
| सत्यं तमाहुराचार्या [न्यायवि० १।३८] २३२।५         | [मी॰ क्लो॰ चोदना॰ क्ला॰ १३६] <b>५४७।२९</b>    |
| सस्वस्य विपक्षाद् व्यावृत्तेः क्षणिकत्वेन ३५०।११  | सर्वमसीति वक्तव्यमादी ९५।४                    |
| सत्त्वं ग्रुद्धाशुद्धभेदेन भिन्नाभिन्न- ३४०।१५    | सर्वमालम्बने आन्तम् [प्र॰ वार्तिकाल॰ ३।१९६]   |
| सस्वमर्थकियया व्याप्तम् सापि [अर्थेट] ४०७।२५      | रदेश्वः दशाश्वः दपाशः द्वाश्वः, रद्धाश        |
| सस्वादेरन्वयाऽभावेऽपि ब्यापकानुपलक्षे-            | सर्वविकस्पातीतं प्रतिभासमार्त्रं ३२३।२९       |
| [अर्चट] १०६।१३                                    | सर्वस्य क्षणिकत्वेन साकल्यव्यासिग्रहणं        |
| सत्सम्प्रयोगे यद् बुद्धिजन्म                      | [अर्चट] १९०।९                                 |
| [भी द० १।१।४] ९९।६                                | सर्वस्योभरूपस्वे [प्र० वा० ३।१८१] १२४।२७,     |
| सदसद्वर्गः कस्यविदेक- ८५।७; १२२।८; ५७९।१६         | २११।२४;६१५।१९; ७४९।११                         |
| सदशदर्शनप्रभवा सर्वापि १३७।२१                     | सर्वे भावाः स्वभावेन [प्र० वा० ३।३९]          |
| HESIIAL.                                          | दरारकः, हरदापः, ध्रकावः, प्रपटादः,            |
| सदेव सर्व को नेच्छेत्<br>[आप्तमी० श्लो० १५] ५५८।३ | ₩ ₹ 19 W                                      |

| Y 100 F 0                                  | I                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| सर्वेषामर्थसिदिः [जासमी० क्लो॰ ८१] १८।२२   | स्थवीयान् एको प्राह्माकारो [धर्मात्तर] १७४।१९    |
| सहभुवो गुणाः [न्यायविनिश्चय] ११३।१८        | स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थान-[प्र० वा० १।२०] ४०७।८  |
| सारमकं जीवच्छरीरं                          | स्मरणादिक मतीतावी प्रवर्तमानं [प्रज्ञाकर]२२७।२५  |
| [न्यायवा० पृ० ४६] ६६।२३; २२९।१२            | स्मृतिक्षेद्रश्विभं [प्र० वा० २।३७४] १४०।१       |
| साधकवाधकप्रमाणाभावात्तर्हि                 | स्वज्ञानं तद्रन्तरेणीय गृह्यते ९९।१७             |
| [धर्मकीर्ति] ५५३।३५; ५५४।२                 | स्वतः सर्वप्रमाणानां                             |
| साध्रम्यंबैधम्यां प्रत्यवस्थानं            | [मी॰ इलां० स्०२ इलो० ४७] २३४।१०;                 |
| [न्यायस्० शरा१८] ११८।१,२१                  | <b>५१२।४; ५६८।७</b>                              |
| साध्यमप्रसिद्धम्                           | स्वरष्टार्यप्रकाशकम् २६५।४                       |
| [न्यायवि                                   | स्वयं सेव प्रकाशते                               |
| सामान्यं समवाय-[आममी० इली• ६५] ६७२।२७      | ं प्र• बा• २।३२७]                                |
| सामान्यप्रत्यक्षमन्तरेणापि १३०।२५          | स्वरूपमेव जन्यं जनकं च २१२।७                     |
| मामान्यविषया स्थाप्तिः १७८।२६              | स्बरूपस्य स्वतो गतिः                             |
| सामान्यरष्टी विशेषाणां १६८।५७              | प्रिव्चाव १६ । ४०२१८; ४९११२०;                    |
| सारूषं प्रमाणम्                            | ४९६।२७; ४९५।७; ६८८।२७; ६९९।२९                    |
| [न्यायनि ॰ ११२०] ११८।११; ७१३।२             | स्वरूपेण हि यद्दध्यं                             |
| सा हि सर्वविज्ञानमाधारणी ६४।१५             | [प्र॰ वार्तिकाल० ३१२४] <b>५२०</b> ।८             |
| सिद्धान्तद्वयवेदिनः ३१४।२                  | स्वर्गकामः [मैत्रा० ६।३६] ५१३।२५                 |
| सिद्धिरनेकान्तात् [जैनेन्द्र० १।१।१] ४०५।६ | स्बर्गापवर्गमार्थस्य                             |
| सुखमाह्मादनाकारं [न्यायविनिश्चय] ११६।२०    | [प्र० वार्तिकाल० २।३१] ४४७।१६                    |
| सुस्तदिस्वजज्ञानानि ५७०।३                  | स्वहेनुजनितोऽप्यर्थः [लधी० दलो० ५९] १४।१२        |
| सुगतो यदि सर्वज्ञः                         | स्वादावचे [जैनेन्द्र शशार०६] ७०३।८               |
| [तत्त्वसं ० रली ० पूर्वपक्ष ३१४९] ५५४। ११  | स्वार्थमिन्द्रियाण्यालोच- ५८३।७                  |
| सुस्मिङ्न्तं पर्दं                         | स्वाभाविकव्वाद्भिधानस्य [क्रैनेन्द्र० १।१।१००]   |
| [जैनेन्द्र० शरा१०३] ६९४।१९; <b>७०३</b> ।११ | <b>EURIPS</b> ; <b>EURIPS</b>                    |
| सुविवेचितं कारणं कार्यं न व्यभिन्तरि       | हेतृना यः समग्रेण [प्र० वा० शह] १४६।२७           |
|                                            | क्षेत्वाभाषाः सत्तोऽपरे [हेनुवि० इत्हो० १] १५५१६ |
| संवेकरूपाच्छन्दादेः [प्र० या० २।२४] ५२०।२६ |                                                  |

#### ८ टीकायामुद्धृता मूलगत-इलोकादयः

| अक्षज्ञानैरनुस्मृत्य [सिद्धिषि० १।२७]   | २७।१६;                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| १०७१२; १२०।                             |                           |
| अङ्गीकृतात्मसंवित्तेः [सिद्धिवि० १।१९]  | १९।२३;                    |
| १०५१२; १५२।३                            |                           |
| अनिधात [सिद्धिनि० १।३]                  | ४२।३                      |
| भनिधगतार्थाधिगन्तः [सिद्धिवि १ १ ३]     |                           |
| अनादिनिधनं द्रश्यम् [सिद्धिवि० ३।११]    | 8010;                     |
| २४७।९                                   |                           |
| अनुपवनं गन्यापि मूर्तं [सिद्धिवि० ११।१] |                           |
| अनुमानेऽप्येचं प्रमङ्गात् [सिद्धियः]    | २०।२१                     |
| अन्तःस्वलक्षणुरय [[मद्भिव ०]            | 330130                    |
| अन्यनः प्रवृत्तां अविसंवाद-             |                           |
| [सिद्धिवि० वृ० ११३]                     | ४२।४                      |
| अभेदान् सहगस्य- [सिडिवि० १।७]           | २०१८;                     |
| ३११८; १०६११४; १३०१४; ६०८१२;             |                           |
| अविभ्रमेऽसागतं [सिड्सियर]               | १६७।१९                    |
| असिद्धः सिद्धसेनस्य [सिद्धिवि० ६।२१]    | <b>३</b> २६।५             |
| उत्पादम्थितिमङ्गानाम् [सिडिवि० २११७]    | २४७।८                     |
| उन्मिपितमपि अनेकान्तमन्तरेण             |                           |
| [सिद्धिवि०]ू                            | ३९६।३५                    |
| एकान्तस्य उपलेब्धिलक्षणप्राप्ता         | 40.53                     |
| [শিৱিশিত ধাংত]                          | ८९।२३                     |
| कार्यं च नानुसेयं च [सिद्धिवि॰ ७१२४]    | ५०७।१९                    |
| कार्यकारणता नास्ति [सिद्धिवि० ८।३]      | १२१।२३;                   |
| क्षात्रकाविकायत्र विक्रिक्तिक ८१८ व     | र <b>५३</b> १२६<br>५२९।२७ |
| ज्ञानस्यातिशयात् [निद्धिवि०८।८]         |                           |
| नथा च सित स्वार्थ- [सिद्धिवि० ११२३]     | 110114                    |
| तर्मत्यक्षत्वे विषयवत् [सिद्धिवि० १।१५] | 1                         |
| नदेतद् ब्रन्यपर्याय- [सिद्धिवि० २।२४]   | २३४।६                     |
| तद्भेदः प्रतिलब्ध- [सिद्धिवि० ७।१]      | ६५४।८                     |
| तम्यारचेञ्जननात् [सिद्धिवि० १।२] २०।    | २१; २२।५                  |
| दर्शनपाटवाद्यविशेषेऽपि [सिद्धिवि०]      | 2112                      |
| न चैकरूपेण अनेकाथीनुकरणं                |                           |
| [सिद्धिवि० ११।२१]                       | ६९९।२३                    |
| न चैतद् ब्यवसायात्म-[सिद्धिवि० १।२५]    | १२५।१६;                   |
|                                         | 35010                     |
| न पश्यामः कचित् [सिद्धिवि० २।१२]        | 300130                    |
| नहि प्वीत्तरपरिणाम-[सिद्धिवि०]          | 525180                    |
| नहि बहिरन्तर्धा जातु विदसहाय-           |                           |
| [सिद्धिवि० १!१०]                        | ८९।२३                     |

```
न हि संवित्तेः [सिद्धिवि० १।२७]
                                       12015
पर्समुस्चयस्तेषाम् [सिद्धिवि० ११।१]
                                     007199
पश्यत्येव हि सान्तरम् [सिद्धिवि० ४।१]
                                       64192
पश्यन् स्वलक्षणान्येकम्
   [मिद्धिवि० १।१०]
                            २१।१६: १५७।२०:
                            २२७।२; ३४९।२९
पूर्वपूर्वस्य स्वग्रहणानु- [सिद्धिवि० २।१५] २७।२७;
                                     126158
प्रतिक्षणं [सिद्धिव ०]
                                     ४९७।२४
प्रतिभासँक्यनियमे [सिद्धिवि० १।११]
                                       9194:
    प्रकाष: ८३१३९; ८९।२४; १०६।२६; १५२।२;
                           २१०१२०: ४५२११९
प्रत्यक्षं क्षणिकं [सिद्धिवि० २|३] २२५।१२; २३२।२
प्रत्यक्षं सविकल्पं च [सिद्धिवि० २।२६]
                                        8415
प्रमाणमविसंवादात् [सिद्धिवि० २।२४]
                                       २३४।६
प्रमाणस्य फलं साक्षात् [सिद्धिवि० १।३]
                                         B) 9;
                             १४९।२२: २२५।१
प्रमेयव्यवसायः स्वतो [मिद्धिवि० ११४]
                                        2518
भृता भन्याः [सिद्धिवि० २।८] ४७९।१८; ६३०।३
मनोवाक्कायकर्मभिरास्रवैः [मिद्धिवि० ४।९] २३५।४
मन्त्रीपधादिशक्तेश्व [मिद्धिवि० ६।२७] ४३९।२०
महैनिसगाँद [सिद्धिय ४।२२३]
                                       २३५।६
मिथ्याज्ञानं विसंवादाद् [सिद्धिवि० ४१२] २७०।२२
यद्यदा कार्यमुन्पित्सु [सिद्धिवि० ३।११]
                                     ४५९।२५
वक्ष्ये सिद्धिविनि- [सिद्धिवि० १।१]
                                       30133
वर्णसंरथानसामान्यं [सिद्धिवि० २।७]
                                     326123
वर्णसमुद्रायः पद्मिति [सिद्धिवि•]
                                      31500
विज्ञसेः [सिडिबि० ३।१४]
                                      २०५१३
वित्तर्कानुगत- [सिद्धिवि० २|६]
                                     136120
वित्तेविषय- सिद्धिवि० १।२० ६९।२५; ४९५।३०;
                                     ५५९।१२
व्यवसायात्मनो दृष्टेः [सिद्धिवि० १।४]
                                      23190;
                  इप्रावधः १०७।१३; ७१५।२४
शुभाशुभैः यथास्व- [सिद्धिवि० ४।९]
                                     400135
संस्कारा विनियम्येरन् [सिद्धिवि० १।६]
                                       83184
सतोऽत्यन्तविनाशासंभवात् [सिद्धिवि०]
                                     २९०।२४
सरशार्थाभिकापादि- सिद्धिवि० १।८]
                                       39616
```

सिक्रिसिक्वां [सिद्धिवि० १।१३] 9017 समद्देषिशेषेहा [सद्भिवि० २।९] ५९३।५ सम्यग्विचारिता [सिद्धिवि० ५।४] १३५।२४ साकल्पेनादितो [सिद्धिवि० ३।३] 85134 सिद्धं यन्न परापेक्ष्यं [सिद्धिवि० १।२४] १९।२३;- ं स्वभावेऽविश्वमे [सिद्धिवि० ६।२३]

—३४।६; ८५।६; १४४।२०; १४२।६ स्यात्पर्यायः पृथिव्यादेः [सिद्धिवि० ४।१४] २९४।६ स्वाट्ममाणात्मकःषेऽपि [सिद्धिवि०] धारर १ स्वतोऽन्यतो विवर्तेत [सिद्धियि० ३।१९] 818PB 21815

#### ९ मूल-टीकोक्ता ग्रन्था ग्रन्थकृतश्च

्राप्त, है, ६, ७, १०; ८९।१९; २५०।२६; २६०।१२; ३१२।१३ ४८३।२६; ४८५।५, १३ अक्षपाद अनन्तकीत २३४।२४ अनन्सर्वार्य १।५; ३१।१९; ११९।१६; १७३।३०; २२४।१२; ३०९।१६; ३७०।६; ४४१।२२; **५२१।२१; ५८७।२३; ६६१।१२; ६९२।८;** ७३७।५; ७५३।१४ अपोहवातिक इ७९।१८ अर्चट १०६।१३; ३५६।२२; १७८।११; १९०।९; १९२।२१; २०६।१३; ३४१।१०; ३५०।११; ३५१।२९; ४०७।३५; ४०९।२२; ६४९।४८ अविद्युक्णं भाचारादि 61080 आचार्ये ३८।९, १५; ११४।४; १२९।६; १३८।१८; १४११२८; १६६१२३; १६७।१९; १८६१४, १६; १८७।४; १९२।१; २०५।६; २५९।१४; ३०२(२७; ३४९(८; ५३३)२५ आचार्याः (अन्ये) 848138 आरातीयाचार्य 43814 उपवर्ष ५१२।१४; ५१४।११, १२; ६९४।२४ ३१२१५; ३६०।७; ४८३।२६; ४८४।४; ४८५११९; ५०८१२९; ६४२१२० कुणभक्ष 'व्यक्षाक्षकः अवेदाद८ कथात्रयभङ्ग देखदार्थ क्रिपेल ५१२।१४; ५१४।१२ कर्णक 851258 क्रलक 149118 कीर्ति (धर्मकीर्ति) ३७५१७७; ३७७।९; ३८६।१४; ३८७।७; ६४९।३०; ६५३।२८ कुमारिल १८३। १५; १८४।३; ५१६।२२; ५६१।२६ गाद्रलकीर्ति 84013 चूर्णप्रकरण २२०।१०; २९५।२७ । प्रज्ञाकर, प्रज्ञाकरगुप्त

जबराशि 500118 जीवसिद्धिप्रकरण २०१२; २१०।१८ जॅनेन्द्र ब्याकरण 5981S जिमिनि पत्रसम्बद्ध, २८; ५१४।१,११; ५२९।२०; पद्रतार७; पद्रहायह; पद्रजाह; ५५०।५ तत्त्वार्थम् त्रकार 954194; 990199 वह्दाट तस्वार्थसूत्रकृत् 361305 तस्वोपन्नव २७७।३९ नश्वोपञ्जवकृत् तिचिर (ऋषि) ६९३।२४ **जिलक्षणकद्रथं** न ३७१।१९; ३७२।५ दिम्राग ११८।२२; ५२१।१२ ११५; १३२।१५ देव ३२६।५; ४०३।२६; ४०४।२३ देवनन्दिन् 406110; 50918 देवागम धर्मकाति ५११०; ६५१८; ८०१३; ८११२, ५३; १९४।६; २०१।१३, १७; २६४।२९; ३२३।२३; ३७५।३३; ४४९।१३; ४९८।२२; ४९९।३६; ५२०।६६; ५५१।१५; ५५२।१०; ६०४।२; ६०७।५५; ६५६।१४; ६६१।८; ७४९।२३ ५०१५; ६४१९,१८; १०५१८; १०६१९; धर्मात्तर १७४।१९: १९५।२६; १९६।४१ 108019 नयप्रवेशकप्रकरण पपात्रवः ६७।१५; ७४।२०; न्यायधिनिइचय ११३।१८; १४१।२३; २०५।१४; २३२।५; ३२९।२२; ४८४।११; ६५४।२८ ६९४।७,१० पाणिनि इ ७११९५; ३७२१५,९,११ पात्रकेशरी स्वामी ४४५१६; ४६७१२; ५२९११७; पिटकत्रय प्रशास्त्र, रथ, रण ६५२।१७; ६५३।१२; ६९४।५ पुज्यपाद ६।२; १०१५; ११।२८

प्रजाकर १७।८,१२; २२।१९; २६।८; ३९।१६,२५; ४३।२२; ५७।७; ६५।१३; ६९।७; ७०।३; ८१।६; ८६।२०; ९४।१७;१०७।२३;११५।२७;११८।२७; १२६।२०; १२९।२४; १५७।१६, २१; १६१।५; १६२।१५; १६५।१९; १६६।१६; १६७।१६; १७४।२३; १७७।२९; १८८।६; १८९।२६; १९६।११; २०१।१०; २०७।१८; २११।२०; २१४।१६; २१५।२३; २२७।२५; **२६७।**२९;२३८।२२; २७४।२१; १७६।२४, २८; **बेरेशाश्चः ब्रेबार०; बेरेशाश्चः, बेबेशाश्चः** ३४४।२३,२९; ३६८।११; ३७९।२०; ३९२।१९; **३९८।२३**; ४०९।३१; ४२३।५५; ४४०।२; **४६०।२३; ४६५।२६; ५००।३८; ५२४।१०;** ६०४।२; ६०५।८, १७; ६०७।११; ६२६।२०; ६६९।१२; ७०५।१३; ७२६।२०; ७४०।२३ प्रतिभासाद्वैतसिद्धि प्रकरण **E919** प्रभाकर १८१।१६; १८४।४; २६०।१६ प्रमाणसंग्रह २९२१६; ३९९।१; ५५०।१७ प्रमाणसंब्रह्माप्य ८१११; १३०।१९; ४८३।२०; 488120 प्रमाणसंग्रहादि 419 प्रमाणसंग्रहालङ्कार 90196 बृहम्पतिसूत्र २७७।२२ भनृहरि 564199 भारत ५१८।७; ६९३।२२ भाष्य (शाबर) 486134 भाष्यकार (न्यायभाष्य) े ३१८।२२ मुखसूत्रकार ३७२।११ रविसद्ध १६९।१६: ४७३।३०; २२४।१२; ३०९।१६; ३७०।६; ५२१।२२; ५८७।२३; ६६४।१२; ६९२।८ रुषीयस्वय ११४१२; ११७१२०

वार्तिक (प्रमाण वार्तिक) ३७५।२३ वार्तिककार (अकछङ्क) ३१२।१३ विनिश्चय (धर्मकीर्ति) ८१।१४; ३२०।१५ कुलि ४०।२६; ४१।३; ६१।२६; ९९।२८; १५२।२८; १६१।२७; १८२।१६; २३२।१२; २४९।६; २५८।१७; २८३।१३; ३०१।६,४; રૂર્ટારપ; ૧૭૪૧૪; પ૧૨૧૧૪ वेदश्रुत ४४५।६; ५५५।१९, २०; ५१६।३; **५३१।१; ५३६।१६ म्या**स १२८१६; १८७।११ शान्तभद्र शास्त्रकृत् २९५।२७ समन्तभद्रम्बामी ३११।२५; ३२६।६; ४०३।२७; ४०५११०, २९; ४२०१५; ६७२।२६ 98914 सम्बन्धपरीक्षा सिद्धसन ३२६।५; ४०३।२६; ४०४।१७, १८; ४२९।२० सिद्धिविनिश्चय ११३,१३; ४१५; ५१७ सिद्धिविनिश्चयटीका ११९।१७; १७३।३०; २२४।१३; ३०९११७; ३७०।७; ४४१।२२; ५२१।२३; **५८७।२३; ६६१।१२; ६९२।८; ७३७।५; ७५१।१५** १८२।१५; ३०३।४ सूत्र (तत्त्वार्थसूत्र) वृष्ट्र क्षेत्र क्षेत्र हे प्रदाय सूत्र (न्याय) ३५७।१६, १९, २२ सूत्र (वंशीपेक) 40154 सूत्रकार (अक्षपाद) ४८३।३०; ४८५।५, ९१ सूत्रकार (तरवार्थसूत्र) ४२७।२६; ४२८।१७ सृरि १४१।६; १७८।२६; १८८।११; २२२।२४; २४८।२२; २६०।२१; २७०।१७; ३१२।१३; ४३०।३०; ५८२।१८; ५९६।३ स्वतः श्रामाण्यभङ्ग 538158 हेतुबिन्दु ३४१।१२; ३७५।२३; ४३३।१३

# १० मूल-टीकान्तर्गता न्याया लोकोक्तयश्च

| भतिनिद्रायितं जगत्                                                      | ४३६।२१    | न हि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्र | ास अर्थिक <b>।</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|
| अधिकार्थिन्याः पतितं तद्पि च यत्पिअने                                   |           |                                           | . ३४७।२३                |
| २९९। १९                                                                 | ; ३२९।१६  | न हि माणवके अग्नित्वं किंपतं शीतं व्य     |                         |
| भनथंगतं प्रवेहयमानोऽपि न चेतयते                                         | २७२।३     |                                           |                         |
| अर्के कडुकत्वदर्शनात् गुढेऽपि किस साध्य                                 | ते ४५२।२८ | न हिमालयो डाकिन्या भक्ष्यते               | 9199                    |
|                                                                         | १३११९;    |                                           | ८६।२५                   |
|                                                                         | २८३१७     | न हि वन्ध्यासुतो गगनमालया सन्नाम          | 308138                  |
| अधंवेशसन्याय २६३।२३                                                     | ; ३८७१२३  | निपातानामनेकार्थःवात्                     | २४५१६                   |
| गदसतः समुदाहृतम्                                                        | ४७६।६७    | पायमे धृतप्रवः                            | ७२९।इ                   |
| असेः कोशस्य तीक्ष्णता                                                   | ६१२।१३    | पूर्वः पूर्वी हेनुः परं परं फलमिति हीकिव  | ी स्थितिः               |
| आम्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्टे                                          | 357156    |                                           | २१२।४                   |
| इतः सरः इतः पाशः                                                        | 3013      | प्रतिषेषद्वयेन प्रकृतार्थगतेः             | १६९।२६                  |
| काकाक्षरोलकन्यायः                                                       | ४२७।१     | भाण्डन्यामे दुम्धन्यामवत्                 | E00199                  |
| > <b>&gt;</b>                                                           | : १३४।२२  | भावशन्यः अचिन्यन्वात्                     | 483194                  |
| को हि स्वं कौपीनं विवृणुयान्                                            | ३१६१८     | मद्भाः कोशन्ति                            | ३१७।२८                  |
| साम् पतिता रसवृष्टिः                                                    |           | महत्री प्रेक्षापूर्वकारिता !              |                         |
| _                                                                       | 890198    |                                           | ४८३।२४                  |
| गङ्गाखानभवात् कर्कटीभक्षणन्यायमनुसरित                                   |           | मास्त्रकानयतेलमंपकोदिव उदरमलबन्धः         | २५९१२६                  |
| गण्डूपर्भयादजगरमुखप्रवेशमनुसरति<br>गर्दभीक्षीरतापत्तिः                  | ६९०।२१    | मुख्यादते उपचाराभावात्                    | 4134                    |
|                                                                         | ६४९।२२    | सुन्वापि अङ्गीकर्त्तव्यम्                 | 19310                   |
| बोटकारूढोऽपि विस्सृतघाटको जातः                                          | ७३९।५१    | यस्य भोजनं खण्दशराय इव                    | व ००।२१                 |
| चित्रत्वाद् भावशक्तीनाम्                                                | २३७१६७ '  | याचितकमण्डनन्याय                          | ३६।१८                   |
| चित्रत्वात् भावस्वभावानाम्                                              | 46318     | यादशो यक्षः तादशो बलिः २७९।५०;            | -                       |
| तःकारी तद्द्रेषी चेति उपेक्षामहंति ६१।                                  | s; ksi4;  | ,                                         | 388158                  |
|                                                                         | 211112    | वक्त्रं वकीभवति                           | २६०।७                   |
| तथागतरागं परित्यज्य चक्षुपी निमीस्य समु                                 | न्मीख्य   | वन्ध्यासूनोविकमादिगुणसम्पद्धकुमुपक्रमति   |                         |
| वा चिन्तय तावत्                                                         | ३३८।१६    | £-£                                       |                         |
| तीराद्शिशकुनिन्याय ३८।३०; ५९।१३; ३                                      |           | विचित्रा हि परिणासपृत्तिः                 | 3818, 50                |
| दुःखं बतायं तपस्वी स्वोरमाडं कन्दनोऽपि                                  | ४०७१२     | <del>-</del>                              | 999190                  |
| लोकानिवृत्ते:                                                           |           | विधिमुखप्रतिषंधकलो हि नियमः               | 84813                   |
| -                                                                       | ३९३।४     | विषयिणि विषयशब्दायेखारान ३१।२८            | ; ७६।२४;                |
| दुर्विदग्धबुद्धि तिरस्करोत्येवेति अत्र किं निर्व<br>न चेत्तमोविकृम्भणम् |           | A                                         | 31505                   |
| A                                                                       | ४५२।१४    | वियोपयांगमृतं शत्री न हि तद्वयापादनाय ।   | त्वरूप-                 |
| दवरका हि किंगुकाः १६।६; २३२।९;                                          | इंश्वाद०  | चपेटादिकं युजते                           | 234130                  |
| दिवेदं सुबदं भवति<br>दिष्टे भदिकाशस्त्रवम्                              | 384180    | वीचीतरक्रन्यायेन                          | 400199                  |
|                                                                         | ४०३।१०    | व्याघातभारमुद्रीतुं समर्थः                | ४४९।२७                  |
| धाष्ट्रपाद् विजयते                                                      | 83816     | सुविचारितं तस्वं सुस्थिरतरं भवति इति व    | afterer.                |
| न चाण्डाल्या दशंनिमच्छामि स्पर्श विच्छानि                               | मे १५।१७  | न्यायः                                    | राष्ट्राक-<br>दददा३४    |
| न सस्य हेतुभिकाणम् उत्पत्तकेव यो हतः                                    | 82418     | स्ववधाय शूलतक्षणम्                        | वयवा ४४<br>वेश्रव्या १८ |
| न दृष्टऽनुपपम्न नाम ४७।३:                                               | 283120    | स्वात्मनि क्रियाविरोधान्                  |                         |
| न वे भावाः पर्यनुयोगमर्हन्ति                                            | 303192    |                                           | 5331°C                  |
| न स्चितस्य पात्रस्य प्रवेशो निर्गमो बा                                  | 3014      | स्वामेव वृत्ति स्ववाचा विख्यवयति ६        | 99190;                  |
|                                                                         | -412      |                                           | @88133                  |

#### ११ सिद्धिविनिश्चयटीकागता विशिष्टशब्दाः

| अकस्माद् धूमदर्शन                | 28115;           |
|----------------------------------|------------------|
| •                                | 19194            |
| अकार्यकारण                       | १५८।५            |
| अकृतक                            | ६२।१०            |
| अकृत्रिम                         | ४८२।२२           |
| भक्रम                            | ६०९।२४           |
| अक्रमानेकान्त ३९                 | राष्ट्र, २४      |
| अक्षणिकसस्य                      | १९२।२३           |
| अक्षसंहति ५९२।१                  |                  |
| अग्निहोत्र १८३।४;                | ६५३।२५           |
| अङ्गार                           | <b>५२४</b> ।१७   |
| <b>भ</b> ङ्ग लिसमृह              | 310              |
| भङ्ग स्याकाशिवभागव               | त् ५१।२७         |
| अचल ४४।२६                        | ः, ४५१२१;        |
| ४७1३                             | ४; ६२।१०         |
| अ <u>चे</u> तनत्व                | २३६।३            |
| अचेतनोपादानम्ब                   | ४८२।४            |
| अज्ञाननिवृत्ति                   | 81308            |
| अञ्जनादिमं म्कृतलोष              | वन ७१११          |
| अणुसिद्धि                        | 29013            |
| अतिशयवच्य                        | २१७१५            |
| अतियामान्ययाग                    | ३१७।२१           |
| अतिसूक्मेक्षिका                  | २७५१९            |
| <b>भतीन्द्रिय</b> ज्ञान          | <b>५३१।१३</b>    |
| अन्यासन्नाप्रकाशक                | २२९।१०           |
| <b>अनुष्ट</b> कारणारञ्ज          | 946158           |
| भद्रवासना                        | १७१२१            |
| <b>अद</b> ३यपर <b>चेतन्या</b> दि | १३८।२४           |
| <b>अर</b> स्थमे रुमकराकर         | <b>बाड</b> वारिन |
|                                  | 39510            |
| अहस्यानुपलन्धि                   | ध३८।२२           |
| अहदयानुपलम्भ                     | २४२।८            |
| भद्रैत                           | 21238            |
| अधिपतिप्रस्यय                    | ३२८।९            |
| अधिष्ठातृस्व                     | ४७७।इ            |
| अन्धिगतार्थाधिग                  | नतृ २५।११        |
| अनन्तसुखसाधन                     | 263133           |

अनभ्यास 90190 अनर्थकविकरिएन २६५१७ अनष्ट ४४।२५; ५४।२१ अनाद्यनन्त 44612 486129 भनाद्यनन्तता अनाद्यनन्तसन्तानप्रयोजन २१५।१५ अनाद्यन्तर्वासना 986199 अनावृत ४४।२५; ६२।१० अनि:सृत 998120 अनित्यता ५७२।१३ 956120 अनु सः अनुपदेशालिङ्गाब्यभिचारि ७०८।२४ अनुपलब्धि परसम्बन्धिनी 309190 अनुपलन्धि स्वसम्बन्धिनी 909190 १०७११; २३८८ अनुमान अनुवातप्रतिवात ६९५।१० अनेकजीवविषयता 980192 **अने**काजीवविषयता BRIORS अनेकान्तकारी ६५१५ अनेकान्तद्वेपी ६पाप अन्तराय 48816 अन्तर्ज्ञेयवादिमत २१५।५० अन्तर्यवनिका २३५।३० अन्तर्वासना १३२।३ अन्तन्यांसि २९२।५:३३६।२७; **५५३**।५ अन्त्या कारणसामग्री २०४।५ 396138 अन्धमूक अन्यतरकर्मज 488190 **अम्यथानुपप**त्ति ३५८।१८; ३७८।३०; ३७९।५ 34310 अन्यथानुपपन्न स्व अम्ययोगव्यवच्छेद **५४९**|५ अन्यापोइ **484138** 

993199 अन्वय अन्वयव्यतिरेकवान् **2**40153 अपकर्पातिशय २१७१३ अपूर्वार्थविज्ञान 996123 अपोह ६२४।६; ६४१।२२ अपोरुषय 484198 अप्रतिसंविदित 42128 अश्रप्यकारि व २२७।२९ अबन्धितत्व ३५९।२८; ३६०।१ अभाव १८३।२ अभावश्रमाण 236133 अभावांश १८२|३० अभावकान्तवत् 808133 अभिज्ञा २२६।५ भभिधेयाभिधानादिक १८१।२१ अभिन्नयोगक्षेम ६५।७,२५; १२२।२४; १२३।२ अभिन्नविशेषण इ ४३।१० अभिलापसंसर्गयोग्य ६५२।१५ अभेद्कान्त ४६६।५ अभ्यास ३०११८ . अभ्यासज अभ्यासद्शा ९।३; १०३।१७; १०९१५; ११५।२५ अमूर्त्त-मूर्त २५४।१२ अयस्कान्ताद<u>ि</u> 40615 अयुतसिङ् २३६।२६;५६७।२० अयोगोलक-पावक 304118 ६ २।१० अरस्त अरजिन 80618 अरिष्ट इ९५११७; ४१७१७; प० ११६; ५०४।१५,२७; 58196 आरिष्टकाल **648188** अर्कस्य कटुकिमा 333128 अर्थक्रिया ५७।२७; २९७।८; २९८।३;४०८।१५;४०९।१९; ४१२।२४; ५५३।२५

| 10 0                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्थक्रियाकारित्व                                                                                                                       | 806133                                                                                                   |
| अर्थ प्रहणबुद्धि                                                                                                                        | ६८४।४२                                                                                                   |
| अर्थनयसिद्धि                                                                                                                            | ६९२।८                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | । इ. १८४। ५;                                                                                             |
|                                                                                                                                         | ६; ४९३।२३;                                                                                               |
| _                                                                                                                                       | २।७; ५४३।९                                                                                               |
| अई द्वाक्य                                                                                                                              | २६०।३                                                                                                    |
| भइंन्                                                                                                                                   | पपद्राष्ट्र :                                                                                            |
| अलातचकज्ञान                                                                                                                             | 2512                                                                                                     |
| _                                                                                                                                       | ६३६।१६,२०                                                                                                |
| अलिङ्गज विकरपञ्                                                                                                                         | ,                                                                                                        |
| अल्पपरमाणुकारण                                                                                                                          | _                                                                                                        |
| अवयव-अवयविभे                                                                                                                            | द्कान्सप्रतिज्ञा                                                                                         |
|                                                                                                                                         | ३२५१६                                                                                                    |
| अवयवरूपाचे स्यव                                                                                                                         | त् ४००।२८ '                                                                                              |
| अवयवी ४                                                                                                                                 | पाद,१५,१९;                                                                                               |
| ४९।३५; ५                                                                                                                                | 012,92,99;                                                                                               |
| <b>५२।२</b> ; २१३।                                                                                                                      | 18; 58616;                                                                                               |
| 9051                                                                                                                                    | १२; ७२०।१५                                                                                               |
| अवयवीन्द्रियसन्                                                                                                                         | नकर्ष                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | 86198,73                                                                                                 |
| अवस्था                                                                                                                                  | २१२।१२                                                                                                   |
| <b>अबस्थाचनुष्ट</b> य                                                                                                                   | १६६११६;                                                                                                  |
|                                                                                                                                         | २४२।१०                                                                                                   |
| . <b>अवातान्यकारपू</b> रि                                                                                                               | तापवरक                                                                                                   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|                                                                                                                                         | 95318                                                                                                    |
| सवाय १४७                                                                                                                                | ७२५।४<br>११३५: १४८।४                                                                                     |
| स्रवाय १४७<br>स्रविद्या-तृष्णा                                                                                                          |                                                                                                          |
|                                                                                                                                         | ।इ१; १४८।४                                                                                               |
| अविद्या-तृष्णा                                                                                                                          | प्रशास<br>भुवतः १४८।४                                                                                    |
| अविद्या-तृष्णा<br>अवित्रतिसार                                                                                                           | 400134<br>224133                                                                                         |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविरति                                                                                                 | 1 <b>3</b> 9; 38618<br>400134<br>224133<br>25916                                                         |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविदति<br>अवैदाद्यस्यवहार<br>अद्यद्यविवेचन                                                             | 1139; 98618<br>400194<br>224199<br>25:016<br>63128                                                       |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविदति<br>अवैदाद्यस्यवहार<br>अद्यद्यविवेचन                                                             | 189; 98618<br>400194<br>224199<br>25915<br>68128<br>54138;                                               |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविदति<br>अवैदाद्यस्यवहार<br>अद्यद्यविवेचन                                                             | 133; 38618<br>400138<br>224133<br>25128<br>54138;<br>13; 283139;                                         |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविदति<br>अवैदाद्यस्यवहार<br>अज्ञन्यविवेचन<br>१२३                                                      | 129; 98618<br>400198<br>224199<br>22128<br>24138;<br>12; 282199;<br>29124                                |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविद्यति<br>अवैद्याग्यवहार<br>अद्याग्यविवेचन<br>१२३                                                    | स्व : १४८।४<br>५००।१०<br>२२५।११<br>२६७।६<br>८३।२४<br>६५।१४;<br>३९१।२५<br>३१०।१                           |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविद्यास्यवहार<br>अवैद्यासम्यवहार<br>अद्यास्यविवेचन<br>१२३<br>अद्यास्योजन<br>अञ्जूचियूर्णंगर्त्र प्रवे | स्व : १४८।४<br>५००।१०<br>२२५।११<br>२६७।६<br>८३।२४<br>६५।१४;<br>३९१।२५<br>३१०।१                           |
| अविद्या-तृष्णा<br>अविद्यतिसार<br>अविद्यति<br>अवैद्याग्रस्यवहार<br>अद्याग्ययिवं चन<br>१२३<br>अञ्चल्योजन<br>अञ्चलिपूर्णगर्म प्रदे         | इ. १४८।४<br>५००।१०<br>२२५।११<br>२६७।६<br>८३।२४<br>६५।१४;<br>३९१।२५<br>३१०।१<br>शेशक्त ५०७।४<br>सि २१०।१८ |

| 21 Clausel (4)                            | 41641.411     |
|-------------------------------------------|---------------|
| अस <b>ल्</b> याति                         | 1614          |
| असच्चरपारयादिबाद                          | २००।२२        |
| असस्वद्रापन                               | 09170,91      |
| असमर्थवचन                                 | इ१२।२९        |
| असमवायिकारण                               | 488190;       |
|                                           | 909120        |
| असमचायिकारणविन                            | तक्ष परावद    |
| अस्पष्टताब्यवहार                          | ८३।२९         |
| अस्मर्थमाणकर्तृं क                        | ५१६।१३        |
| अहङ्कार                                   | 46319         |
| अहित १००।२६                               | : १०७१२९      |
| आक्रोश <del>च</del> पेटादिसम <sup>्</sup> | व             |
|                                           | 394193        |
| <b>आगमनोआगम</b> प्रभेद                    | १ ७४१।१२      |
| आगमपाठ                                    | 430135        |
| आगन्तुक ४७४।                              | ४; ४९०।२      |
| आगमानुसारिज्                              | ६६४।३         |
| आचार्यप्रसिद्धि                           | ३७२।६         |
| आटब्य                                     | 96411         |
| आतमादिनैलादिमं १                          | किं           |
|                                           | २५९।२१        |
| आनुर                                      | 31816         |
| आदर्शवन्                                  | २२६।२         |
| भाराम                                     | 9014,9        |
| आपंचध्र                                   | ₹0019         |
|                                           | ३; २३१।१८     |
|                                           | ५२४।२२;       |
|                                           | ७०९।७         |
|                                           |               |
| आवरणप्रहाण                                | <b>५२५</b> ।९ |
| अविभीव-तिरोभाव                            |               |
|                                           | u; 62110      |
| भावृतानावृत ४९।१                          |               |
| आञ्चकृति ५३।२०                            |               |
| 49917                                     | (; ५७९।१०     |
| भास्रव                                    | २५५१३०        |
| इतरेतराभाववन्                             | २०५११०        |
| इन्दुद्वयदर्शनवत्                         | २५१३          |
| इन्द्रियवृत्ति                            | ८५११६         |
| इन्द्रोत्सव                               |               |
| इडेतिप्रस्यय                              | 49८।३         |

ईश्वर ४७४।१५; ४७५।१०; ४७६।३; ४७७।६: ४४८।१७; 89919; 84019; 86918; ४८३।१५; ४८४।१५; 864194; 490190; प्रवाद्य: प्रवादर ईश्वरज्ञान २५६।१३;२६८।२२; ५०९।२६; ५६१।६ ईश्वरचेष्टित 408123 **इंभरविक्**सित 444120 ईश्वरादिविकल्पवन् ११३।२५: उच्छासभयोधादि 49190 उडुविशेष 403199 **उन्कर्षातिशय** 21013 उन्क्षेपणादिक्रिया 89190 उत्पत्ति २५०।२२; २५३।६; 844114 उत्पन्नसृत्यर्ताति ४०५१२३ उत्पलपत्रशतस्यतिभेद्वन् ध्वार्यः २३०।१२ **उ**श्पाद २०२।४२; २०४।९; ₹\$ a | \$ उद्कताप 48316 उद्य 256111 उदीरण 244132 उद्भृतानुद्भृतवृत्ति ७२१।२० उपचारछल 310125 उपनयवचन \$3816 उपमान 16418; 48916 उपयोगह्य 113116 उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य 4016,94 उपस्यमुत्रछिद्रवत् 340190 उपादान 82914,6; 499189 उपादानोपसर्वन 490194 उपादानोपादेयक्षणप्रबन्ध 23614 उपादानोपादेयभाव २१४।१६:

\$ 6 1013 E

| Timerana O                                    |   |
|-----------------------------------------------|---|
| उभयावस्थाविशिष्ट २२६।२                        |   |
| उर्ध्वतासामान्यप्रहण ७४२।३                    |   |
| उह्न १८२।२                                    |   |
| ऋजुसूत्र ६८६।१; ६९१।१                         |   |
| ऋजुस्त्रवुर्णय ६८८।<br>एकजीवविषयमा ७४०।१      |   |
|                                               |   |
|                                               |   |
|                                               |   |
| एकयागक्षम ४०३।१<br>एकविभक्तिकःव ५८९।          |   |
|                                               |   |
| एकशास्त्राभवन्त ३५९।२<br>एकसन्तानन्त्र २५०।१३ |   |
| २४३।१                                         |   |
| एकाजीवविषयता ७५० <b>।</b> १                   |   |
| एकानेकविकल्पश् <i>न्य</i> २।५६                |   |
| देशातका नकान्त्र इंदिल स्थाप                  |   |
| ्<br>एकार्थसमवायिन् ३८५।२                     |   |
| - एकार्थसम्बनानन्तरज्ञान                      | • |
| ्रकाश्रामसम्बद्धानसम्बद्धाः<br>४९३।२          | 3 |
| गुके (ज्यास्याकाराः) ६३१११                    |   |
| ओदनादिक ६८३।१                                 |   |
| कजल ४०७।१                                     |   |
| कण्डकषत् ५०३।२                                |   |
| कथश्चितादात्म्य ६।३                           |   |
| कनककेतकांकुसुमदल २२९।                         |   |
| कनकाकार ९१।                                   |   |
| क्वालघटवम् ५६८।१                              |   |
| क्रविल २१०।२५; ५५४।११                         |   |
| ५८१।१९; ५८५।२३                                |   |
| <b>५८६।</b> १                                 |   |
| कपिलमुनीश २५०।                                |   |
| करिनुरगादिशुक्रतहेशादि                        | • |
| 9111                                          | 3 |
| कर्क ४३७।                                     |   |
| कर्कटीभक्षणादि ७३३।                           |   |
| कर्णशष्कुल्यवरुद्ध ५७७।                       |   |
| कर्णाभिधात ५९४।२                              |   |
| _                                             |   |
| 41.8.4                                        |   |
| A Security .                                  |   |
| कर्म २५५।२                                    |   |
| कर्मबन्ध ५०७।१                                | • |

| कर्मसम्बन्ध         | 80218;                 |
|---------------------|------------------------|
|                     | ४७५।३०                 |
| कछलार्बु दादिकम     | २८५१२८                 |
|                     | <b>।३; ९०।१</b> ५;     |
| •                   | 91119                  |
| कल्पनापोढ           | ३९१७, १०;              |
|                     | ६०९।११                 |
| कल्पनाशिल्पिकल्पि   |                        |
| काककांकिलकुलादि     | क ३७६।३५               |
| काकदन्तवत्          | पावर                   |
| काचकामलादिविभ       | म ७३२।९                |
| काचप्टय             | ७०९।६                  |
| काचाभ्रपटल          | २२८।८                  |
| काषिल २९४।२५        | ; ३०२।२७;              |
| 308158              | हें; ४४५१२२            |
| कामदेव              | २०७१२५                 |
| कामलाचु पलिसच्छ     | तु- २३९।७              |
| कामलाचुपहतेन्द्रिः  | यकेशोण्डुक             |
|                     | 853150                 |
| कामशोकभयोन्मा       | राचु <sup>प</sup> लुत- |
|                     | !; ५०६।१६;             |
| 458133              | t; ६०९११५;             |
|                     | ६३७।२                  |
| कामशोकादिविप्स      | म १४३।८                |
| कामशोकाचुपप्छत      | दृष्टकामि-             |
| न्यादिवत्           | १६३।६;                 |
|                     | ४४७।१५                 |
| कामाखुपप्लुतज्ञान   | वत् ३६।३;              |
| 966181              |                        |
| कामिनी              | १२१।१६                 |
| कामुक               | 121114                 |
| कारकादिभेद्रप्रतीति | । ४६४।१५               |
| कारण                | १९५।२६                 |
| कारण (हेनु)         | <b>स्व</b> ाष्ट्र      |
| कारिकाखण्ड          | 96013,96               |
| कार्पाससन्तान       | ६३७।८                  |
| कार्पासादिकुसुमे ह  |                        |
|                     | 285138                 |
| कार्य               | १९५।२६                 |
| कार्य (हेतु)        | ३५८।५                  |
| कार्यकारणमाव        | १९३।१९                 |

कार्ये कारणीपचार 258138 काल 861868 कालप्रचयवत् २१४।१३; 444198 कालात्ययापदिष्ट 99199: 226189 काष्ठवत् 4414 काछाय्यिनः 33013 काष्ट्रप्लवे शिलाप्लवकस्पना 940194 किंशु करागवत् 86613 किट्टिकालिकादि २३५।२; ३०७१२० किण्वादि 291190 क जिकाविवर २३३१२७; ३२५।४ कुड्यादिक ४९९।१३ कुणप 929194 कुण्डबद्र १७२।९: ५२३।६ कुण्डलादिषु सर्पवत् २६४।७ कुन्त 46919, 2; कुम्भस्तम्भादि २७३।१२ कुस्थुमादिरक्तकार्पासादि-कुसुम २४१।२२ कृटस्थनित्य 29816 **ट्र**तक £ 7190 कृतकःवशब्दव**त् कृतनाशाकृताभ्यागमदोप** ३८७।११; ४७३।१२ कृत्तिकोदय इंक्शार: ३९६।८; ५५९।१५ **कृ**पीवलादिवत् २५७।१४ केवलध्यतिरेकी १८६।९;३५७।१८ केवलान्वयी १८६।८:३५७।१५ केशोण्डक **६१1६, २१**; ३२७।१४; ३२८।२०; ४२१।२७; ६६५।७ कैम्पर्य £ 99198 कोकिलकुल 224110 कोशपान परा६;४७६।२१; 49614

कीपीनप्रच्छादकवास

89198

#### ११ टीकागता विशिष्टराष्ट्राः

| क्रम                     |             |
|--------------------------|-------------|
| कमयौगपद्य                | ६०९।२३      |
|                          | पडाई;       |
|                          | रि; ४०६।८   |
| कमाक्रम                  | 86313       |
| क्रमात्रसानेकान्त        | 4012        |
| कमाकमानेकान्त्रचित्र     | त(त्मन्द अ४ |
|                          | ३२।१४,२४    |
| क्रमेणार्थिकिया          | 4918        |
| कियाहेतुगुण ३१८।         | २४:३१९।३    |
| क्रीहन                   | ४८१।२३      |
| क्रीडा ४७५।४             | , ४८१।१७    |
| श्रीधादिविद्यय           | ५३२।३२      |
| कथितफलवन्                | २४५।९       |
| क्षवा                    | 389130      |
| <b>क्षणक्षयद्शं</b> नवत् | 333138      |
| क्षणभङ्गादिवन्           | ३६।७        |
| क्षणिक १९१।६             |             |
| क्षणिकसत्त्व             | 18518       |
| भ्रणिका बुद्धिः          | १२२१३       |
| क्षणिकैकान्त             | 46124       |
| क्षिप्त                  | 115180      |
| श्लीराम्भःप्रविवेचनतुष   |             |
|                          | 259116      |
| क्षुरादिस्यपायिश्रन्यय   |             |
| खण्डमुण्डादिद्धिन्       |             |
| ग्वण्डादि                | ४३७१९       |
| स्वर्वियाण ५९।६          | ; २२६१७;    |
| 8441111;                 |             |
|                          | ७४९।२५      |
| <b>ग्वरशक्</b> वन्       | 233139;     |
| 298134:                  |             |
| (14(0))                  | ६९७।१४      |
| खलविलादिध्यवहितः         | र्वाज       |
| स्ट्राव७;४६९             | कि;५०३।३    |
| स्वार्पंटिकागम           | २५९।३       |
| गगनकुसुमवन्              | २२२।१६      |
| गगननस्रविमर्पिणी         | २१४।२४      |
| गगनवत्                   | 211111      |
| गगनादिचत्                | 90213;      |
| २५३।३५;                  | ,           |
| गणधरप्रभृति              | 301186      |
| गर्गादि                  | 480133      |
|                          |             |

गर्भादिमरणपर्यन्त 251156 गसब् बिरादितच्छिद्रदर्शन 890194 गवाश्ववत २५४।१३ गाउनिगडनिबद्धसाधीरिय \$1000 गुड ८०।१०;१३२।१;२५९।१५ गुडगोरमकारी 83913 २१३19; ¥६२18 गुणपर्याचे क्रन्त 233122 गुणान्तरारोष ₹917.79 गृहीनि २६२१६५: २७६१५ गं।गवयसाहद्वयवम् 296129 गं।पालाहि 120123 गामयादि 431126 गालक २२८।९: २२९।२३ प्रहणीपर। गत्रबद्धचारतः कल 425111 प्रामादिवन् 268138 प्राद्यता 26316 घरकुलालवन् 8 18879 घटपटनगरारामादिवत् ४७८।१ धन विशयकार 503119 घाटाल्लाट-महुल्बन् 12114 धिमंजः 905120 बोटकारू दराजवत **६९६।४** चश्चः २२८।५; २२९।१ चक्षुरिक्षवत् 300190 चत्:मः य : Ble 88 ५०२।२४;५०३।२६;६४४।७ चन्द्र करमं योग 490198 चन्त्र भाना 490198 चन्द्रद्वग 40199 चन्द्र पर्वमयोः 84914 चन्द्रमसा स्वाङ्ग्लिम् 218 58 चन्द्रादिति त्वारी 6 813 चरमञ्जूषक्या 239134 चरम चित्र 86913 ४४।२५,२६;४७।२४; चलाचलसंयुक्तामंयुक्तव ४८।१६ चाक्षुपःवादिवत् 881023

चार्वाक १८६।२७; २२६।३; २३४१८;२६०११०;२६६११६; २७१।१५; २७७।१९; २१; २७८।१६: २९०।२, २६; 563130:400138: RS\$1 ₹9; ५२६1२५; **५३**9199; चिकीपाँदियसवनियम १६७।२० 8619,4,5; 940193; २१५१२; २४३।६ चित्रग 469114 **चित्रचित्र** देवाप: २४३।१२ चित्रज्ञान <9134; 34618; १७४।२४; ३४४।२; ६०९१२७; ६१०११३; ६१४। ११: ६६२।१६: ७००।२९ चित्रपत्रकादि ७३।२३;७४।९; 803188 चित्रपाण्यादिविभाग 40143 चित्रमंचकादि 5 3 C119 चित्राकाशचित्तस्येव 44124 चित्राकारा बुद्धि ६ ५१ ५ इ चित्राद्वीत \$19: 97\$194: ६१।२०, २६ चित्रैकारमक 213 चित्रेकज्ञान १४।२३; २१।२५; 128114; 17618 चित्रै कज्ञानाद्वेत १६२।२१: ४२०।२० **चित्रंकरूप** चित्रीकसंबंदन १२६।८; ५०६।५ चिन्तामदी चिरन्तनमीगत 438134 चेतनाधिष्टित 11003 चैत्रमेत्रदर्शना ध्वारीप 17313 चौरसमुदाय 851200 चार्य **ब्र्व**ा १५ छल (ब्रिविध) 294192 क्रमावि 212129 60114,16,19,21; ८१।१८; ८२।२; १६२।१६ ६१२१२७; ६१३।२३; ₹ 1818; **₹**841₹0

| जन्ममर्णावधिदशा            | २८१२५          |
|----------------------------|----------------|
| जपासुस                     | देशाध          |
| जयघण्टादिशब्द              | <b>५९४</b> ।२३ |
| जलचन्द्रवत्                | <b>६७५</b> । ६ |
| जलचन्द्रादि                | 221111         |
| जलद्पटलविलय                | 865190         |
| जलबुद्युद्य किभ            | 286115         |
|                            | : ३१३।४        |
| जरूपिद्धिः                 | ₹७०१७          |
| जागरणप्रबोधचेतस्           | २१४।१५;        |
|                            | 580130         |
| जा <b>ग्रन्</b> घटादि      | 8 4 £180       |
| जाप्रश्चित्तप्रबोध ः       | ६६४।१८;        |
|                            | 8 5 419        |
| जाप्रःस्वप्तसुप्तसु पुरसमृ | तावस्था-       |
| चनुष्ट्य                   | 30318          |
| जामन्त्रस्यय               | २६५।९          |
| जाग्रस्तम्भ २३।९;२६        |                |
| जाप्र स्वममू चिंछतादि      |                |
|                            | <b>४२९</b> ।१३ |
| जातपरितोप                  | <b>२३३।</b> ९  |
| जाति                       | 29619          |
|                            | <b>३९।११</b>   |
| जात्यन्तर<br>              |                |
| जिक् <b>ापियपितविशेष</b>   | \$00150        |
| जिनादि                     | ५ ३ ६। ३ ५     |
| जीर्णकृपादि                | 484110         |
| जीर्ण हमसूसवत्             | ५९०१७          |
| जीव ४६१।२९                 | ४६२।२०         |
| जीव-कर्म                   | २५४।१२         |
| जीवच्छरीर                  | ९९।२५          |
| <b>जीवसिद्धि</b>           | ३०९११७         |
| नेस ३४।१०; ४०।१            | २; ४१।२;       |
| ६८। १९;                    | 906196;        |
| 993190                     | ; १३११३;       |
|                            | 949192;        |
|                            | 160114;        |
|                            | २०१।१९;        |
| २१३।४, २८                  |                |
|                            | २६८।३०;        |
|                            |                |
| २६६।२:३७३।२९               |                |
| इ <b>२८।१०</b> ; ।         | र्जदा16;™      |

100

~४१२।५; ४३६।७; 88316; 86018; ५३२।७; ६०६।३; ६२६।१२; ६५२।८; ६५४।२४; ६६६। १२: ६८८।२३; ६९१।३१; ७१६।२४; ७२५।२, ६ जेनशासन २३६।२८ ज्ञानदर्शनोपयोग २५४।२५ ज्ञानान्सरवेद्यज्ञानैकान्स 308114 ज्ञानावरणीयादिकर्म २३१।१८ ज्योतिःशास्त्र 42012 ठक देइपाष्ट्र देहेकारप **ह**विस्थ @80135 डिपिडकराग 8919 डिस्थ 980113 त जन्ममारूप्य ६२३।२२: 926199 ३७४१८: ५५३१५ तत्पुत्रत्व तस्वान्यस्वानिर्व चनीय 266123 तत्रोक्कितस्व २३६।२४ तर्क 343139 तस्वविवेचनविकटाटवी २३।१० तःप्रतीतिपृथुवज्रनिहतप्रज्ञामृति 238150 तथागत ९२।२३: २५५।२६: **48130** तदाकार 180196 तदुरपत्तिस्रक्षण १५३।२६; रण्याश्व तन्तुलादेः ओदनानुमानवस् २६७।१३ तम ७।१४; २५२।२१ तर्क १०७।१; २२१।२१,२३; 23610 तादात्म्यततु त्पत्ति 346196 सापत्रय 46616 तास्वावि 49913 तायित्व **₹**94199

तारानिकर 286115 वारानिकुरुम्ब 21303 तिमिरबद्धि 58138 तिमिरादि 480155 तिमिरादिशान ८६।९: ५२४।२६ तिमिरादिप्रहाणवत् तिभिराशुभ्रमणनीयान- ६१।१४: 8 **8 1 9 4** तिमिरोपहतलो चन 483158 तीर्थकर 81050 तीवस्वमन्द्रवजाति 49419 नुरी 8418 तुलादिवत् ६९५।१५ तृद्यता (बुट्यता) 26196; 2319,8,8,90,94 तेजसस्व २२९१२; ५७७।१६ तैमिरिक ७३।५; ८५।१७,२८; २००। १४; २३४। ३; ६०४। १५; ६१९।१६; ७४२।१७ तिमिरिककेशादिवत् ७९।२२: ८०१४; ९४१६; १२५१२३; ३२८।२६: ४१५।११; ४६९१३: ७३२।८ तीमरिकदृष्टकेशोण्डुकवत् २७३।१८; ३२७।१३ तैमिरिकोपलब्धचनद्रादि ८७।२८ त्रिद्धिसत दण्डभेर्यादिक 490179 दण्डी 989198 351505 दण्ड्यग्रहणवत् दर्पण ३०४।८; ४४६।५; पटरावदः पदपावव दर्शनपाटवाम्बासादि ३०।२१; ३१।१; ३२।१०; १२१।१०; €03193 दर्शनपाटवाद्यभाव दर्शनपृष्ठभावी विकल्प२३२।१७ दशदाडिमादि दस्य सौगत \$ 18118 दानहिंसादिचित्तादिक २६०।२० दानादिचेतस्

२०७।२४; ५९३।४१

#### ११ टीकागता बिशिष्टराब्दाः

| दायाद                            | <b>E</b> #313          |
|----------------------------------|------------------------|
| दिगादिभान्तिवत्                  | ***155                 |
| वीक्षा                           | 29019                  |
| <b>दुःस</b> स्कन्ध               | 40 610                 |
| दुर्भणमादिमस्य                   | 43014                  |
| दु <b>टाकरप्रभवत्व</b>           | <b>१०७</b> ।२२         |
| <b>दुस्त</b> टीपातमति            | 24418                  |
| <b>ब्रस्थितविर</b> सकेशावि       | २३।५;                  |
| ४१।२२,२५;                        | 116130;                |
|                                  | परकाश्च:               |
| ६१२।१२;६२६।३                     | 0;484119               |
| रहबद्राप्य २।                    | 0; \$122;              |
| १०।१६;२१।१५,                     |                        |
| १०३११८; ११०१९                    |                        |
| <b>ए</b> श्यविकरूपैकीकरण         |                        |
| <b>रहवानु</b> पलब्धि             | \$6416                 |
| दद्यानुपलन्धि<br>दस्येतरात्मकत्व | 86130                  |
| देशप्रचय २१४।१३;                 |                        |
| देहान्तरसं चारादि                |                        |
| द्रव्यानारम्भकसंथोगा             |                        |
| विभाग                            | 4912                   |
| <b>इन्यारम्भकसंयोगविर</b>        |                        |
| 4319,4,98,9                      |                        |
| , , , , ,                        | 6,9,21                 |
| <b>म्ब्यार्थिक</b>               | <b>६६७।२३</b>          |
| इन्यार्थिकनयाभास                 | <b>₹₹₹117₹</b>         |
| <b>इ</b> ।दशाङ्ग                 | ५३ ४१५                 |
| हिचन्द्रदर्शन                    | 484149                 |
| द्विचन्द्रद्शिनीमिरिकह           | म ६४३।९२               |
| द्विचन्द्रप्रतिभाम               | 11816;                 |
|                                  | <b>४२३</b> १२५         |
| द्विष-द्रादिज्ञान                | ७१।२६;                 |
| ७३।१०; ७४।१;                     |                        |
| २०; २९२।१६                       |                        |
| परपार, परशारद                    |                        |
| ६७८।१२;                          |                        |
|                                  | 1114,10                |
| द्विचन्द्रभानित                  | 93128;                 |
| ७२१३, १३;                        | -                      |
| द्विज                            | <b>५</b> १ <b>३।</b> ५ |
| <b>डिएकामिता</b>                 | <b>353130</b>          |
| द्वीन्द्रियमाम्                  | 20313                  |

| धनुष्                      | *9191                |
|----------------------------|----------------------|
| धर्मदेशना                  | *89177               |
| <b>ধার্মা</b> ণজ           | <b>३</b> ९६।४        |
| धाराषाहिविशेष              | १७६।१९               |
| <b>एत्यादिकार्यकरणस्</b>   | भाव                  |
|                            | २८०१२७               |
| ध्रुव                      | 998189               |
| नक्षञ्चर                   | 518                  |
| न दण्डभारितम्              | 194111               |
|                            | ९; ४१९।५;            |
|                            | ०; ७२७।१७            |
| नवकम्बलवस्व                | ३१५।१३;              |
|                            | 330136               |
|                            | पः, प्रशस्त          |
| नष्टमुष्ट्यासु परेश        |                      |
| नानामुक्तानामेकसूत्र       | सम्बन्ध-             |
| <u>भर्ताति</u>             | 146136               |
| नाभिप्रदेश                 | ५९०।२२               |
| नाभेय                      | 080133               |
| नायनरिम                    | २२९।१९;              |
|                            | 959190               |
| नालिकेरद्वीप               | ३७४।१०;              |
|                            | 466188               |
| निःक <b>ळपुरुपद्शं</b> नान | त्तरभावि-            |
| विकल्प                     | 997190               |
| <b>निक्योपलसमान्</b> ख     | 338133               |
| निश्चेष                    | ७३९।१५               |
| निश्चेपसिद्धिः             | 01810                |
| निगड                       | २५६।८                |
| निगमनवचन                   | <b>३३९।३३</b>        |
| निप्रहस्थान                | १३३।१४               |
| निग्रह्युद्धि ३१६।         | ३; ३३५।७             |
| नित्य                      | 84138                |
| नित्यानित्यसत्यासन्य       |                      |
| निबन्धनस्थान               | 9416<br>816:         |
|                            | सारु;<br>९; ७३९।६    |
| निरंशक्षणिकपरमाणु          |                      |
| शर्णकान्त ५७।१             |                      |
| निरंशविज्ञानसम्तान         |                      |
| निरंशस्वळक्षणदर्शन         | ्र्या व<br>न्तरभावि- |
| विकस्प                     | 11215                |
|                            |                      |

निरंशाहैतवादिन् \$88138 निराकारज्ञानवादिन् १२२।१५; 808158 निरात्मक 192128 निरासव २५७१२ निरास्त्रवचिस्तोरप्रि 869190 निर्णय **ब**द्दा२२ निर्वीजीकरण 89010 निर्वाण 869120 निशितनिस्थि**शा**दि **33318** निश्चित 396138 विष्दुरविचार चतुर 21814 नीलनीलज्ञान 311718 नीलोग्पल **४५५**१२३ नृत्यतो अवयवकर्म 4216,22 नेगम 400190; 40914; E 4 10 19 9 नैगमाभाग 40017m; 696120 नेयायिक 80198: 90138: 66126; 100116; 902122; 90419; १६९१७: १४१।५: १४४।६: १४६(२४: १५०(२७: १५९।१०: १७३।११: 906178: 964179: 166114; 166114; 2+1194; 208196; २१११२४; २१३।६४; २१९११७; २२२११२; २६४।८; २६६।१०; २४५१२९: २५६।१८: 298144; \$0919C; ३१५।११; ३३३।१३; इपन्थिः, इपवाद्यः, ३५९१९: ४४५१९,२३: ४४६।१८; ४६२।११; प्रवर्गावदः प्रवश्राद्धः प्रकार; ५८४।७; ५९७।७; ६२६।१२; ६६५।२२; ६७१।९; ६७४।२६; **७२०११६; ७२४।२७;** ७३३।८

| A                                    |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| नैरन्तर्य २१४।२५;                    |                  |
| America and a second                 | ६०९।२६           |
| नैरासम्य २०४।२७;                     |                  |
|                                      | 400199;          |
| ५०२।१<br><b>नोदनविद्यो</b> प         | 4; 4481¢         |
| नापुराजस्य<br><b>न्यायशास्त्र</b>    | 49120            |
| पक्षधर्मता<br>पक्षधर्मता             | ३१५।६<br>१७८।१२  |
| पक्षधर्मः वादि<br>-                  | ४३०।१८           |
| पक्षसपक्षान्यतरःव                    | <b>४१०</b> ।९    |
|                                      | ३०७।१७;          |
| पञ्चस्कन्धवत्                        | 869179;          |
| पञ्चाक् लवत् ८५।                     | •; १२२१५         |
|                                      | ; ५३५।२६         |
| पद                                   | ७०३।१२           |
| पद्मविकासकारणभार                     | वान्             |
|                                      | 86518            |
| परकाब्य                              | <b>५१८।२०</b>    |
| परिचलादि                             | ४३८।२३           |
| परचैतन्यादि                          | <b>५२६।२</b> ६   |
| परमगहनमेतत् २८।                      |                  |
| परमाणु                               | <b>५९०।२६</b>    |
| परमाणु-पिशाच                         | ४३११२४           |
| परमार्थकाल                           | 958190           |
| परलोकदेवताविशेपध                     |                  |
| प्रमाणान्तरादि                       | 22214            |
| परस्रोकवादिन्<br>परस्परपरिद्वारस्थित | ४६१।२७           |
| परस्परपारहारास्थत<br>पञ्जयोषित्      | ४०७।२१<br>४१८।२७ |
| पराजय                                | \$ 9 o 1 &       |
| परार्थंसंपत्ति                       | 88614            |
| परिणाम                               | <b>५६</b> ।२१    |
| परिणामवादिन्                         | ३०५।२२           |
| परिणामिकारण                          | <b>परा</b> १८    |
| परिमयक्ल                             | 102126           |
| परिमलसरणसहाय                         | 28919            |
| परिमाण                               | २१७१३            |
| परिवाद-कामुक-श्वा                    | 121114           |
| परीक्षज्ञानप्राह्म                   | <b>९</b> ९।३५    |
| पर्यं नुयो ज्योपेक्षण                | ३१७।६            |
| -                                    | 1; 84211;        |
| 4414 (44)                            | 887199           |

|                         | ११ दायागता । पादास्थान्यः          |
|-------------------------|------------------------------------|
| धारप; र <b>प्पा</b> १०; | पर्यापार्थिक ६६७।२४                |
| ६०९।२६                  | पर्यायार्थिकनयाभास ६६९।१६          |
| ४।२७; ४०२।१८;           | पर्युवास ३८।१२                     |
| ६।२५; ५००। <b>११</b> ;  | पश्चिमसमुद्र २७।७                  |
| १०२।१९; ५५४।६           | पांगुराशि २३४।३१                   |
| ५१।२•                   | पांशादिवत् ६९६।८                   |
| ३१५।६                   | पाचक ७४०।१९                        |
| १७८।१२                  | पाप २६६।३०                         |
| 8\$0196                 | पाशारज्जू २२।२२; ३'५२।१४           |
| तरस्व ४१०।९             | पितरि शुभृतिव्यम् २२४।९            |
| ६०७।१७;                 | पितापुत्र ६९८।१८; ७२०।१५           |
| ४८७।२१                  | वित्तज्वरी ६२६।२४                  |
| ८५।•; १२२।५             | पितृक्षरीर ७२८।९७                  |
| र्वा२९; ५३:५।३६         | पित्रनुरूपपुत्रवत् २८४।१०          |
| ७०३।१२                  | पीतशङ्करान ३९१।२६                  |
| रणभास्वान्              | र्पातसारणवत्                       |
| 81528                   | पुण्य २६७।१                        |
| ५१८।२०                  | पुद्रल ५५९१२१                      |
| ४३८।२३                  | पुत्रलास्पपरिमाणकाष्टासिद्धि       |
| <b>५२६</b> १२ <b>६</b>  | 23018                              |
| त् २८।३; २१५।२          | पुरुदेव ६९३।२०; ७४०।११             |
| ५९०।२६                  | पुरुष २१६।१०; २५९।२८;              |
| च ४३११२४                | 808139                             |
| 958190                  | पुरुषःवादि ६३०।२४                  |
| विद्योपधर्माधर्म-       | पुरुषाद्वीत ५७।२६; ८९।८,१०;        |
| रादि २२२।६              | ११११२३; १४५१३;                     |
| र् ४६१।२७               | २६१।२६; ३००।४४                     |
| रस्थित ४०७।२१           | पुरुषाहैतवादी ६९।१९;१४५।१;         |
| 836150                  | 21110; 284120;                     |
| ई१०।४                   | २९१।२९; ३४२।१६                     |
| 88614                   | पूर्ववच्छेपवत् ३५९।१२              |
| 4६१२१                   | पूर्वच्छेपवत्सामान्यतोदृष्ट        |
| न् ३०५।२२               | 349123                             |
| ण परा१८                 | पूर्ववत्-कारणवत् ३६०।६             |
| १०३।२६                  | पूर्वत्वकार्यत्वादि ३५९।९          |
| सहाय १४९।९              | पूर्ववस्सामान्यबोदष्ट ३५९।१६       |
| २१७।३                   | पूर्वसमुद्र २७१७                   |
| क-श्वा १२१।१५           | पूर्वाकारपरित्यागाजहद्वृत्तोत्तरा- |
| ह्म ९९।१५               | कार १।१७; २०६।२६                   |
| क्षण ३१७।६              | पूर्वाचार्य ७०२।११                 |
| २१६।१; ४६२।१;           | यूर्वांचार्यप्रसिद्धि २२१।२४       |
| ६६२।११                  | वृत्तीपरपर्यायैकत्व २२६।११         |
|                         |                                    |

पूर्वापरभागैक्यस्थिरत्ववत् 800126 पूर्वोत्तरदर्शनसंस्कारस्यृति २६।२२; २७।२ पूर्वोत्तराकारपरिष्ठाराबाधि पृथगुपलम्स ४१७।१; ४२१।८ पौरन्दरमत प्रकृति २१६।९; २५९।१२,२८; प्रकृति पुरुषस्र निकर्ष २५५। १४ प्रकृतिपुरुपान्तरतस्वज्ञान ४९४।२ प्रचण्डनरपतिधन 288138 प्रचण्ड**न्**पतिचेष्टित 288128 प्रचण्डभूपतेरिव क्लीजेन **३५४।२५** प्रज्ञापराध 9817; 93 प्रणालिका (दृष्यनाश) ५४।१८ प्रतिकर्मन्यवस्था 180112,16,20 प्रतिज्ञार्थैकदेशासिद्ध १०९।२९; २८७।१९; ३४५।११ प्रतिनियतच्यक्षक प्रतिपन्नभिप्राय 984138 प्रतिबन्ध प्रतिबन्धवैकस्यसंभवादाङ्का २६७।१६; ५०१।६१ **प्रतिभासमात्र** प्रतिभासाद्वेत ९।१३; ८४।१०; १०१।२४; १११।१५; ११२।१; १७८।३; 96614; 969190; २१२।१०; २६२।६०; २४३।२१; २४४।५; देददाद; देखदार७; ४०६।२४; ४६८।२२; ४५६१२१; ५०५११८; परवारदः परशावरः 688120 प्रतिभासाद्वैतवादिन् १६५।२३;-

| 282124                     | ; ३९७।१;          |
|----------------------------|-------------------|
|                            | <b>प्र</b> ९।२५;  |
| ŕ                          | £90198            |
| प्रतियोगिन्                | २१८।२६            |
| प्रतिवस्तूपमालकार          |                   |
| ७७।१; २१३।२६;              |                   |
| प्रतिसंख्या ११३।१          |                   |
| प्रतिसंख्यान               | २२३।११            |
| प्रत्यक्ष                  | २७७।१३            |
| प्रत्यक्षतदाभासवत्         | १७५१२२            |
| प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चक    | शेव               |
|                            | १८३।१६            |
| प्रत्यक्षसिद्धि            | 99916             |
| प्रत्यक्षाम ७०१२४          | ः; ७१।२₹          |
| प्रत्यभिज्ञा १०६।२४        | ः; २२७।९          |
| प्रत्यभिज्ञान १७५।७;       | २१८।२२;           |
| २ ६ ९ १ ८                  | ः; २३८।६          |
| प्रत्ययसंकर                | ६७२१२२            |
| प्रत्ययान्तरसाकस्य         | ६०१७;             |
| 853124                     | ); ४३५१७          |
| प्रत्यासत्ति               | २४१।२३            |
| · प्रत्यासत्तिविप्रकर्पाभा |                   |
| प्रदीपवत् २                | ३२८।९<br>२९।२, ७; |
|                            | 499198            |
|                            | 011118            |
| प्रदीपादिरहिमवत्           |                   |
| प्रधान २१०। १३             |                   |
| २३५।२२; २३७                |                   |
| -                          | ******            |
|                            | <b>4</b> 98118    |
| प्रधानादिवत्<br>-          | 8106.5            |
| प्रधानादिविकल्प            | ६०६।५९            |
| प्रध्वंस २०५।१०;           | २४७।२८;           |
| Model daying               | २०५१२८;<br>५५६।४  |
| प्रकोध १००।२७;             | २८३।२२            |
| प्रवोधादि                  | ५९।४              |
| प्रमदातनु                  | 353134            |
| प्रमाण ९७।१९;              | 100110            |
| प्रमाणपञ्चक                | <b>५३१११०</b>     |
| प्रमाणपर्कवादी             | १८३११५            |
| प्रमाणान्तरसिद्धि          | २२४।१३            |

| प्रसाता                   | ९७।१२           |
|---------------------------|-----------------|
| प्रसाद                    | २६७।६           |
| प्रमाभक्रवादी             | 23126           |
| त्रमिति                   | 80112           |
| प्रमेय                    | 90193           |
| प्रमे <b>यद्वै</b> चिष्य  | ३८१।२२;         |
| ६०५।                      | 3; 49710        |
| प्रयस                     | 40613           |
| प्रयक्तानस्तरीयकन्त्र     | ३४०।९;          |
|                           | 888136          |
| प्रवृत्त्यनवस्था          | 900129          |
| प्रसङ्गसाधन ४३।२          | 2; 8819;        |
| ६०१९१; ७८।२३;             | ८०१३, ६         |
| प्रसज्यप्रतिषेथ           | २०३।३०;         |
|                           | २०४।२           |
| प्रसिद्धिबाधन             | २१२१६           |
| <b>शकृत</b> बुद्धि        | २१५१६           |
| प्रागमाच २०४।१७;          | 286130;         |
|                           | १; ५७३।३        |
| प्रागसावादिचनुष्टय        | <b>460179</b> ; |
|                           | 46919           |
| प्रातिपदिकसं <b>ज्ञा</b>  | B03138          |
| মাশ্লিক ३                 | १था२, १९        |
| फक्किंग                   | <b>३३।</b> १६   |
| वश्च                      | २५५।१           |
| वाधितप्रत्ययगांचरव        |                 |
| बहिण्यांत्रि              | <b>३९३</b> ।५   |
| बह                        | 194199          |
| बहुविध                    | 114120          |
| यद्ववयवसंसरीकत्य <b>प</b> |                 |
| स्योध्यवन्                | 800156          |
| बाधवर्जिस                 | 196123          |
| वाध्यवाधकभाव              | 16116;          |
|                           | 996198          |
| बाध्यमानत्व               | <b>6919</b>     |
| बाद्याध्यात्मिक           | २७२।१२          |
| बाह्येन्द्रियस्य          | २२८।३           |
| विस्वकपिश्यादि            | ३९।१९           |
| बीजपूरकादि २              | 197,96          |
| बीजपूरादिकाण्डादि         |                 |
| बीजाक्ट्र रप्रवन्धवत्     |                 |
| 0                         | -               |

बुद ४२६।१६; ४२७।२; ६९३।१२; ६९८।१२ बुद्धज्ञान-तहेच ४२५।२२ बुद्धिप्रतिबिम्ब 465158 **बुद्ध** यध्यवसाय 80813 बोधिसस्व 84419 बीद 999199; 99219; १२४।२२; १३२।१५; वलकार्; वरलाक;२४२।२५ २५३।२३;२६५।२३;४२२।२१ हर्णा ११,६४४।१८,६७९।६; 90619 अक्ष ५०।४,१२; १४२।६,७; १४४।२७; २१५)५; २२६।९, १७; २४६।३; ४६३।२६; अर्थातः सर्वाडःसर्वारः 884155 250194 ब्रह्मध्य 898153 ब्रह्मचादिन् ५१३।१२; ५१४।२३ वाह्यण ब्राह्मणचारहालसमृह ५९८।१२ 49412 ह्याह्य 923135 भक्ष 202183 升數 भरतादि 593170 भतृंत्राणहीना कुलबोषित् २२३(२६ भवान्त 406198 866130 भानु 9414 भाषप्राह भावशक्ति 19414 216154 भावांशवत् भाषाभाषोभयधर्म 80114 भावेन्द्रिय 400176 भावकान्त 808193 22313 भासुररूपवरव 265158 भिन्नकारु भिषायोगक्षेम १२२।२०,२३,३५ भिन्नविद्येषण \$83135 भीमसेन 👚 भूतचतुष्टवपरचैतन्यमुख्यमत्यक्ष-प्रमाणादि 22310 र्भप्मरात्रि ७२१।३ भोक्तृत्व 803130 भान्त 40180 आन्ति (द्विविध) 20416 मणिप्रभामणिज्ञानवन् २३३।६; ५३५।१ मण्याचन्तरितसृत्रादिवत् ८४।२ मत्तम्च्छितवत् 200130 800130 मदनकोद्रवादि मदशक्ति 29199 मदिरादि ४७९।१०; ४७२।२ मनोगगनसन्निकर्ष २५५।१४ मनोज्ञान ७३३।२२ मनोभ्रान्ति 809150 मनोविश्रम २३३।१६ सन्त्र ५०८।५; ५१२।२५; 49312 86196; मन्त्राचुपप्लुताक्ष ६६५१२१; ६६९।३ मन्त्रार्थं ज्ञसम्प्रदाय ५१३।१५ मन्त्रिन् 463138 809113 सयूर मरणादि **628123** मरीचिकाचक ६८।१४;६९।२०; **६३९।२२** 29199; **मरीचिकाजलज्ञान** ब्ह्राइ०; ब्ट०।१३;४६५।२; ६०६।२०; ६२६।३;६५७।११ मरीचिकाजलवर्ग ९२।२५; ११११;१३७।२३;२८१।१६, २४; ४४०।१६; ४५०।२० **मरीचिकातोयादिवत्** 9015; २३३।९ **मस्णपापाणम**दितवस पपद| ३४ सहवादिपरिणाम २३०१२३, २४: ३०१।१३

मूमिगृहवर्धित

**भेदीदण्डसंयोग** 

**अेर्**ण्डादि

भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकर्ष

200134

86196,39

७०९।२१

8188P

महाकरुणा 856133 महाकुलोजन 830138 महेश्वर ४८३।५; ४८५।१२ महेश्वरपोपक **२२२।३२** महेश्वरप्रेरित 24810 मातरि वर्तितन्यम् १९१।३; २२४।९ मानृविवाहादि 480114 माध्यमिक ६०।२१; ७३।१३; ७४१५; ७५।१२; २७४।२२ मानसञ्चान १८१।४; २१९।४; ४०४।२८; ६१२।१; ६२९।१७; वृह्पार्० मानमी आन्ति २३९।१५ माया (सुगतजननी) ६९८।६ मायागोलकवन् ४६२।२ मायामुत **E9619** माजांरादिचक्ष २२९।६ मिध्याञ्च २३१।२३ ४९०1३ मिध्याभावना मिथ्पाज्ञान २६७।२,५ मिद्धादि 686153 मीमांसक ९७१६; ९९११५; १३२।२०; १७८।२२;१८५।४; २१८।१६; २३४।९;२३८।१८, २६; २५७।७; २५८।२७; २६०।१४; २६६।१८;४१६।१; ५१२।३; ५२४।२७;५३३।२९; पद्रपाप्र; पष्ठवारेष्ठ; पष्ठवाष्ठ; ५५४।८; ५८९। १७; ६३०। १३, १६; ६४५।८; ६५३।२८; ६६०। १२;६८१।१६; ६९४।२२; ६९६।१८; ७०७।३१; ७११।२१; ७१३।२२ मुकाफलादिमाव **मुख्योपचारविभाग** मुद्ररादि २०२।१८; २०३।१६; २०५।९; २४७।२१;२४९।१० मूर्त मूर्ति ५७८।५: ५९५।५: 49518

मूर्तामूर्त ३०७।१२ स्गतृष्णादिज्ञान १३०।३०; 30815: 30018 मुच्छकछादि **ECISE** मृतादिब्यवहारोच्छेद १३८।२४ मृत्पिण्डशिवकछत्रकादि 883138 **मृदुखरादिप्रत्यय** 468155 मेचकमणि 317,90,70 मेरुपरमाणु ६०९।२० मोक्ष ४४४।३; ४८४।५; ४८७।पा ५००।११;५०३।१६ यत्रोदकलित यमलकवन् ४६३।२; ६३२।२; ६३९।१२; ६८७।२१ यवबाज ४७५।३०; ५७५।१९ यावद्द्रश्यभाविश्व ४९१।२५ युगपद्वृत्ति 3418 यूनः कान्तासमागम ८५१६; ११३।२१ योगाचार ६०।२१; ६६।३; ६७।२२; ७३।११;९४।७; १५६।२५; १५८।१४; १५९।७, ९; १६५।२३; १६७।१९; २००।२५; २१५।२२; ६१३।२६; ६२०।१३; ७०१।१, २७ योगिज्ञान 194114 योगिप्रत्यक्ष 673130 योगी ५७३।३०; ५७४।४ योग्यता ३६३।१०; ४३२।६; ६०१।२५; ६४५।२६ योग्यताविद्योघ 180155 योजनसङ्खोरप्रवन योषिदङ्गाभिरत्यभिलाषवत् 400111 योषिदाशुपसर्पण 400131 यौग १२२१३, ७, १५; १२५।६;

३०६।२६; ५७१।९;

५७४।९; ५८१।३; ६७७।५

| यीगपचे बार्थ किया          | ५८।९                   |
|----------------------------|------------------------|
| यीगवचोपक्रमनियम            | _                      |
|                            | ८; ४१७।९               |
|                            |                        |
| रक्तः ४४।२<br>रजतभान्तिवत् | भ;६२।३०                |
|                            | २३३।१२                 |
| रजताकार<br>रजतारोप         | ९१।४<br>३९०।४          |
| रजोनीहाराचन्तरिसल          | _                      |
| शानवत्                     | 40014                  |
| रण्डामर्भ                  | 994178                 |
| रध्यापुरुषधत् ८०।२१        |                        |
|                            | ५८७।२०;                |
| ६३०।१४, २४;                |                        |
| _                          | )<br>); २ <b>३</b> ०।१ |
| राजवण्डवारित               | ४१४।२०;                |
|                            | 409126                 |
| राजपथीकृत २५४।९;           |                        |
| राजपुत्र                   | <b>२४१।२</b> ६         |
| राद्धान्त                  | 469119                 |
| रामार्जनादिवन्             | 122120                 |
| <b>क्रपरसा</b> विवत्       | 583138                 |
| रामाञ्चकन्युकितस्व         |                        |
| लक्षितलक्षणा               | 492199                 |
| कघुवृत्ति                  | 3 4190                 |
| लाक्षारसावसेक              | ६३७१८                  |
| किङ्ककिङ्गिविकस्प          | <b>३</b> २४।२          |
| <b>लुनपुनर्जातनस</b> केशा  | <b>पंच</b> त्          |
|                            | ६२५।५                  |
| छोक                        | 865150                 |
| <u>छोकस्यवस्था</u> दि      | इकारक                  |
| <b>कोक्सं</b> वृतिसस्य     | ५७१२०;                 |
| લ પ્લુ                     | २; ३६६।९               |
| कोकसम्मत                   | १७८१२४                 |
| स्रोकान्तप्रसर्पण          | <b>લવલા ૧</b> ૡ        |
| ळोकायत २३३।१               | ३; २७३।९               |
| स्रोम                      | 24010                  |
| कोष्ठबल् २९८।२             | ४; ३१९।३;              |
| M3013E                     | ; षष्ठपात्रष्ठ;        |
| 4941                       | 1; 494127              |
| क्षोइलेख्य वज्र            | જવાવ;                  |
| २८७।२३                     | ।; ३४७।१८              |

लोकायरिक 292134; परदारगः पश्चारप वंशदल 40174,76,79: 4111,76; 43117 वंशादिस्मरधारा 409138 वक्तृत्वादि ८२।१; २६५।१५; पद्यपाररः ६३०।१४,२४ वक्त्रभिप्रायस्यन **3**3018 वजनायु पालम्भ च्छल \$101B वत्सविवृद्धिनिमित्त 204196 वधिराभाव 99195 वनकुसु मादि 823199 वनादिप्रस्ययवन् 188190 वनादिवत् ६०८।५; ७४३।२५ वन्ध्यासुत १६०।६; १९७।८; २०४।१९; २५०।२३: २७६।७; २९४।२०; भवराधः ६९८।९ वन्ध्यास्तमन्त्रय २५११२०; 468194 वरनारीकोचन २२९।५ वर्णस्कोट ५९१।३७; ६५७।५० वर्णादिस्फोट वर्धमान १११३,१७; सार: 2122 ৰভাকাৰ্ব 224190 वळाका आहोस्यित् पताका 31816 वस्लीदाह ३३१।२; ३९५।१० वस्त्रीदाह-पर्णकोध ६८७।२३ वाक्छछ ३१७।१४ 3 12114,20 वात्त्र्याय ३१०।४; ३११।२६: 297197 बादि-प्रतिवादिप्रात्रिमक-परिपद्वल ₹ 9 ₹ 1 3 m वायवीय शब्द 490122: 49919 वायु 40313 वासना १४३।१; २५६।१:

400123

वासमादाच्यादाच्य \$0913 वासुदेवादि . 2199 वास्यवासकभाव २४१।१५,२७; 285145 वास्यादिवत् 804115: PC1308 वाहदोहादि 493199 वि (मानार्थक) 818 विकटसंकटप्रवेश 28130 विकस्प **6119** विकल्पानुविद्ध 24128 विचारचतुरस्रधी 214116 विजिगीपुविषय 292199 विज्ञिसिमात्र 148181; १६५१२१; २६११२९; २६४। है; २७४। २३; देरटार्वः ६७९।१५ विश्रसिवादिन् विज्ञानमहत्त्वपरिमाणकाष्टा-सिद्धिवत् FIOLE विज्ञानवादिन् 334170 विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधसक्षण-801129 विज्ञानेकान्सवादिन् 954195 विट्जन्मा 49518 वित्रण्डा 297154 विद्याविद्याविभाग 840194; विश्ववागर्भकार्य 39414; २४२१३; २८४१७ विनाश २४९।१२; ४५५।२० विनापादेन 204129 विनेयसस्व ९२।२६; ९३।९ विरुप्य-सद्य 405149 विपरीतक्याति 19199 विपर्यय 2819; 4813 12819 विप्रकर्ष ६०९।२५ विप्तुताक्ष ८६।२२,२४; ८७।८ विमाग ५७८।२५; ५७९।६ विभागजविभाग 84170; 4419

#### ११ टीकागता विशिष्टशब्दाः

| - Annual Prince | - <del>किलोक्स</del>                   | ख १२२।४                          | "V  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----|
| विभूम<br>विभूम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                      | 7\$; 081B?                       |     |
| । ज अस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | ।; २४५। <b>१६</b> ;              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444117                                 | २७९।१२                           | वेर |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कारविवेक                               | 98914                            | बेर |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | काराययक<br>रविवेक                      | प्रकावर                          | बे  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | र इयेतरप्राद्धे-                 | वे  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 21816                            | व   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | ( ७३।२५;                         | वे  |
| (यञ्चन व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | ₹; <b>४१₹!₹</b> •;               | बे  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44411                                  | 423130                           | वे  |
| किट <b>ा</b> से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EST E A DI                             | ३०;६०३।३०                        | वं  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यक्तिचारी<br>व्यक्तिचारी             |                                  |     |
| विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 8414                             | a   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | यानवस्थाऽभा-                     | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विकासम्बन्धः<br>दिद्योष                | ३५३।२१                           |     |
| विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 28919                            | 1 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                      | १९; ६२०।२०;                      | 1   |
| 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4 7 9 1                              | ६२१।८,२१                         |     |
| Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्दर्शनमाग                             |                                  |     |
| (बरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>बु जुला</i> राज्या गर               | २६४।१७                           |     |
| विशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *7                                     | ६७३।१९                           | Ì   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न<br>पर्णाभाव                          | 3.916;                           |     |
| विश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | .२।२;<br>३।४; २४८।३;             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | .राष्ट्र ४५५१२१;<br>।२०; ४५५१२१; |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | ६।५; ५२३।३३;                     | }   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                      | पहरार                            |     |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वापहार                                 | 1514                             | . ! |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | तथाविभज्ञानवत्                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | २३१।२४                           | ,   |
| वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | षादिम्हर्व्छ                           | ताविप्रतिषोध                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                      | 2831                             |     |
| वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वापहारादि                              | वत् १००।२५<br>४९०।               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बसदर्शनद <u>ः</u>                      | 86915                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इसभाग<br>० —क्टिन                      | 1-001°                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ी <b>णादिश</b> ब्द<br>२ <del>०००</del> | ३५८।६;३५९।                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ीसादि<br>                              | 89                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ति <b>रुण</b><br>ने स्टास्सा           | परश                              | २३  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्षे शासा                              | ६७२।                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ृचिसंक</b> र                        | २५९१२; ५१३।                      |     |
| ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वेद                                    | 423621                           | ,   |

-५१४।१; ५१६।५; ५१७।१५; ५१८।१२; ५२७।२८; 42614 483133 वेदामदिःव बेदान्तवादिन् ४९३।४; ४९६।१ २६२।२६ बेधबेदकभाव 164111 वेदिकवत् **E** 6812 वंदिकशब्दानुशासन 360134,28 वेधस्यीपमाम ४५०।३; ५४४।३ वेनतेय वेनतेयादिध्यानादि वयधिकरण्यसं शयानवस्था ऽभाव ६९०।२२ 931130 वैयधिकरण्यादि र्वयाकरण ६५४।१७, २२, २४; 8150e वैलक्षण्यसंख्यादिज्ञान २१८।८ ३२।१९ वैलक्षण्यानवधारण २६१७; ५२५१२६ वेशच ११।३३; ६३।२१; वेशेपिक ७८।१०; १०५।१७, २५; १३३।२०; १२४।१४; 30014: १६३।२७; २११।३; १७३।१; २२८।३; २१६।११; २५५१२१; २३२।८; २९३।१९; २८२।६; ३१८।५; **३**०९।१४; ३८५।२४; ३९२।२६; ३९३।२७; ४०४।२६; ४११।१३; ४५३।२४; ४५७।२३; ४५५।९; ४७२।१३; ४९३।१७; 480136; 40818; पद्दाइष् ६७३।१२; ७५०।२२ ७०४।२६; ७१०।७; ब्य अन 03313 १०८१५; ६४७।१३ क्यसिकर 163150 ब्यतिरेक **61413**3 व्यवसायहेनुस्व 388130 **ध्यवहारका**ल

# 1 5 1 B **ब्बबहारनय ब्यवहारनयनिक्षेप** 251280 998190 व्यवहितकारण **ब्ब**स्तजीवविषयता 080130 **व्यस्ता**जीवविषयता 980113 व्याकरण ६९३।२१; ६९४।१६ 34199 ब्याख्यान 309194 **ब्याप**क **म्यापकानु**पलिध 69124; १९९।२९; ६२९।१८ **ब्या**पारम्याहारादि 854130 २२।१३ व्याप्त (प्रादेशिका) इ२५।२२; ब्याप्ति ध्यापकगता इ७८।२३ ३२५।२३; ब्याप्ति ब्याप्यगता ३७८।२३ 68110 व्यासिज्ञान प्रत्यक्ष ३७९।१५ **ड्या**प्य इ१७।२४ वास्य इ७४।२;५१९।१५ शकटोदय ५४२।१८; ५४३।६ शक्ति 33914 शकमूर्था १६२।२५;२०११६; शङ्ख २३२।१ शबकैकरूपवत् ४८।१५; ५०।२ ५८८।८; ५९०।२१; शब्द ६ ९ भार; ६ ९६।९ \$10 E0 शब्दनय सिद्धि 466180 शब्द्रस्स 12518 হাতব্বব্ 330124 शब्दश्रुत 5 6 3 1 3 8 शब्दसिद्धि ५९४।२० शब्दस्कन्ध 199013E शब्दादिनय 368134 शब्दादियोजनाज्ञान 464188 शयनादि 60190 शकरादिक २०५।२२ शश्विषाणवत् २५०।१५ হাহাস্ফল 888180 <u>शाक्यशासन</u> २३०।९ वासा-अन्द्रमस्

| शासादिमान         | २१९।१६                |
|-------------------|-----------------------|
| शाखाप्रदेशे ।     | चन्द्रः ५७७।१३        |
| शालिबीज           | पक्षाकृद              |
| शास्त्रकादि       | २६६।१४;               |
| 1                 | ६३१।२८;६७९।२६         |
| शास्यङ्ग्र        | ४७५।३०                |
| शास्त्रकार        | ६१।२६                 |
| शास्त्रसिद्ध      | <b>५२१।२३</b>         |
| शासान्तमङ्ग       | स्त्र ७५११९           |
| शास्त्रार्थीपसं   | हार ७'५१।८            |
| शिक्षालापारि      | दे ५७०।२४             |
| शिंशपा            | <b>४३३।१</b> ५        |
| <b>शिशपा</b> थ्यव | सायवत् २३३।२१         |
| शिरस्ताडं व       | न्द्रतः ३४५।१४        |
| शिवकादि           | ४०।६;५५।४;            |
|                   | २१३।२                 |
| गुरूपग्रबीज       | २६९।२५                |
| गुह्रशङ्ख         | ६३।१३;८६।२२:          |
|                   | । ५५। १६;५३८। २१;     |
|                   | ६०६।२७;६२६।२३         |
| गुद्धसन्व         | <b>380138</b>         |
| सूद्र ५१          | रा२६,३०; ५१५।६        |
| शुन्यवादिन्       | २७६।१६                |
| श्क्रप्राहिका     | ६८४।२९                |
| शेषवत् कार        | वित् ३६०।१३           |
| श्रद्धाकुत्हल     | ोत्पाद ६।३            |
| श्रुत             | २२०।४;३१०।१           |
| श्रुति            | ९०।२                  |
| श्रोतृप्रवृत्त्यथ | *1114                 |
| श्रोत्र           | ७०९१३२                |
| श्रोत्र अप्राप्य  | कारि २२८।१            |
| श्रोत्रिय ५       | बद्दारपः; ५३९।७;      |
|                   | ७१पा२७                |
| श्रोत्रियमत       | ९९।९;२५७।१०           |
| श्रोत्रियोन्मत्त  | 996196                |
| श्वमांसभक्षण      | पश्याश्यः             |
|                   | ६५४।२                 |
|                   | २१।१५;६५ <b>३।</b> २४ |
| षट्परमाणुमध       | यवतिन् २१५।१३         |
| षडंश              | २१३।२६                |
| संकर              | १०८।५;६४७।१२          |
|                   |                       |

| संग्रहनय                | ६७७।२५           |
|-------------------------|------------------|
| संप्रहाभास              | <b>६८३।७</b>     |
| संभूतचक्षुः             | 581200           |
| संयुक्तविशेषणीमाव       | ५७२१८            |
| संयुक्तसमवेतविशेषण      | ीं भाष           |
|                         | 40718            |
| संयुक्तसमवेतसमवेत       | •                |
| विशेषणीभाव              | ५७२।९            |
| संयुक्तसमवेतसम्बन्ध     | 99120            |
| संयोग                   | <b>५६९</b> ।२३   |
| संयोगजसंयोग             | ४६।१,१०;         |
|                         | <b>५६</b> ।१०    |
| संयोगविरोधिन्व          | ५४।१७            |
| संयोग्यादि लिङ्ग        | ३२१।४;           |
|                         | ३२६।१०           |
| संविक्षिष्ठ             | ३४२।१५           |
| संबृति ३०।१९;६३।        | 3;८२।२३;         |
| 66130                   | ,२७२।१८;         |
| \$ 601                  | र; ६३१।५         |
| संवृतिविकस्प            | 2 211 4          |
| संवृतिसन्               | ६०५।४            |
| संवृतिसिद               | 389194           |
| संशय २४।७;६३।२          | <b>२</b> ;१३४।९; |
|                         | 810131           |
| संशयपक्ष                | २७१।१३           |
| <b>मंशयद्दे</b> नु      | <b>४३</b> ०।२२   |
| संशयंतरम्बभावज्ञान      | वत् २६९। ४       |
| मंशीति                  | १३८।४            |
| संस्कार ३६।२,१७         | ,१०६।२७;         |
|                         | <b>५६६</b> १२२   |
| संहतःव                  | २६४।२०           |
| संहृतसकलविकल्पाव        |                  |
| ४२।१९,२८;               |                  |
| 8816,88;                |                  |
|                         | ६०८।२४;          |
|                         | 848138           |
| सङ्घात                  | ५८५1३            |
| सबेतननीलादिरूप          | 102114;          |
|                         | 386133           |
| .सचे तनस्वर्गप्रापणादि- |                  |
| सामर्थ                  | ६६।१५            |
|                         |                  |

सत्तादि 60813 सत्तासम्बन्ध 24114; २८९|२८; ५५३।२६ सन्तासम्बन्धलक्षणा २५०।२७ 240199 सस्व सस्वगुणाधिकादि ४९८१४,८ सत्त्वादि गुद्धागुदस्यभाव २०६।२४ 6414 मृत्यस्वप्रज्ञान ह ६५।१५ सःयस्वप्रदशा सत्यस्वमादिवत् परशारध; 42412 सदसद्वर्ग ७।६; ८५।७,९; १२२१८; ५४२।१६ महशस्मृग्याहितवासना ३५।४ सदशापरदर्शन ३३१५ सदशापराःपत्ति 86515 ६९३।२४ सन्तान सन्तानान्तरप्रतिपत्ति १६४।१४ सन्तानान्तर ४०।१९;२१२।१३; **६२४।१२** सन्दिग्धविपक्षम्यावृत्तिक 99510 सक्तिकर्पादि ७।१,२;११।२३; **४५६**|५ सभाग ४८९।१२ सभापति सुकुमारप्रज्ञ ३१४।२१ समकाल २६२।११ समग्रसमग 89190,4016 356150 यमननर समन्धकाराचन्तराविशद-बुक्षादिज्ञान 236124 समभिरूढ ७५ १। है समवाय १६८।२२;१६९।१८; १७२१२;३०९१७;४४४११०; ४९४।२६;५२२।१६ समव(यानवस्था 300150 समधायिकारण ४७६।९; 445118 समवायिकारणता 80310 समस्तजीवविषयता 280130

| समसा                  | जीवविषयता             | 881086        |  |  |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| समानेन्द्रयप्रहणयोग्य |                       |               |  |  |
|                       |                       | 406120        |  |  |
| समाने                 | रेद्र <b>यग्राह्य</b> | ७१२।७         |  |  |
| समारो                 | पक्षण                 | ३ २। १ ४      |  |  |
| समारो                 | पञ्चबच्छेद            | ८।२३,२४,      |  |  |
|                       |                       | २५; ९।२५      |  |  |
|                       |                       | त्रण ८२।१९    |  |  |
| समुद्रध               | ापवत्                 | ६०१।२४        |  |  |
|                       | वसम्बन्ध              | ८४।२३;        |  |  |
|                       |                       | ०१६;२३०।२     |  |  |
|                       | ग्राभिधेयत्रयो<br>    |               |  |  |
| सम्यग्                | र्शनादि               | 88818;        |  |  |
|                       |                       | 489128        |  |  |
|                       | तारानिकर<br>-         | २०।१९         |  |  |
| सरस्वत                |                       | 312           |  |  |
|                       |                       | ७२।३,५,७      |  |  |
| सर्वज्ञ               |                       | २।१;५३३।२     |  |  |
|                       | ज्ञानवन्              | १५११३         |  |  |
| सर्वज्ञ               | _                     | २२३।२५        |  |  |
| सर्वज्ञ               |                       | 450158        |  |  |
|                       | <b>क्र</b> पानीत      | २९।२४         |  |  |
| सर्ववि                |                       | 36138         |  |  |
| सर्वाहर               | किय ४०४               | ११४;५५८।१     |  |  |
|                       | ल्पकसिद्धि ।          | 903139        |  |  |
|                       | ल्पेत् <i>रात्मक</i>  | ६३।८          |  |  |
| सब्येत                | रगोविपाणव             | ल् २११।६;     |  |  |
|                       |                       | <b>%५९</b> 1२ |  |  |
| सर्पप                 |                       | १९;२२८।१३     |  |  |
|                       | वदर्शन                | १८।२४         |  |  |
|                       | वस्थान                | ४०७११९        |  |  |
| सहाप                  | लम्भनियम              |               |  |  |
|                       |                       | ७;४२१।४०;     |  |  |
|                       | ४२३।२                 | १;४२६।११;     |  |  |
|                       | 88,7                  | ।।३,४९६।६४    |  |  |
|                       | म्ध्यवत्              | २५५।८         |  |  |
| सांख्य                |                       | 1३; ८५।३६;    |  |  |
|                       | ९७।६                  |               |  |  |
|                       | 206138                | ,             |  |  |
|                       | २२५।२०                | - '           |  |  |
|                       | २३७।२३                |               |  |  |
|                       | २४६।४,५               | -             |  |  |
|                       |                       | ; २६४।२८;     |  |  |
|                       | २८१।२०                | •             |  |  |
|                       | २८७।३६                |               |  |  |
|                       | 300138                |               |  |  |
|                       | 300131                | -             |  |  |
|                       | इहश्रह                |               |  |  |
|                       | 88411,                |               |  |  |
|                       | 80513                 | ३; ४९३।३;⊸    |  |  |

-४९५।३०; ५७१।२; ५८१।३,७,२८; ५८२।११; ५८३।१६, ३०; ५८४।६; ५९६।१२: ६११।१५; ६७४।११; 923135 साकस्यब्याप्ति २२३।२८; ३४७।१२ साकारज्ञानवादिन् 355134 साकारस्यृति 180111, 12 साद्दयसामान्य ६२८।४ साधम्योपमान 960128 साध्य 999129 सामग्री २९७।२७ सामग्रीविशेषानुमान ३८६।१० सःमानाधिकरण्य ५८८।२३; 44814 ३१७।१९ सामान्यछल सामान्यतारष्ट-अकार्य-कारण 250196 सामान्यानवस्था 100158 सारमेयमांसभक्षण ५१३।२७ सालोकादिप्रदेशवत् 8८।२४ **सिता**दिशङ्कादि ६३६।१० सिद्ध २५७१२ मिबि ९६१३: ११४।१९ सोमन्धरभद्दारक 30319 सुखसाधन २७।१८: २८।११ सुखादि २९५।७ **सुखादिप्रतिपत्तिवत्** 81626 सुखादिसंवेदनवेदन 8123 सुगत ८०।२०; ९३।११,२८; ९४१२,९; २००१२६; २९७।२७; ३९५।३१; ४०३।१४; ४०५।१९; ४१९।१५; ४२६।७; ४२९।२; ४४८।४; ४४९।२२; ४५०।३; ४५१।९; ४९८।१५,२२; ५०८।२८; ५१०।२२; ५११।१; ५२०।१४; परपा१९,१४; परेदारर; पष्ठदा १७; प्रकाम; पष्ठशाव ३: ६३०।१४,२४; ६४२।२०,२४; ६६१।५; ६९३।१२: 69619 सुगतज्ञान 609170 ३५१११; ६९११८; सुगम ८७।१३; १४२।३०;-

-986129; 946128; 109124: 199123: १८६।५: इ२३।२: इ४८।८: ३८४।२२: ३८८।१४; ४३२।२६; 843130; 896133; पश्रहा१९; ५८७।४; ६६६।३; ६६८।२२; ६८८। १९; ७०७।२७; ७२२।२६; ७२४।२०; ७४७१८,१२ सुनिर्णीतासंभवद्याधकप्रमाणत्व **५३२।८** सुधमादश्यभूतविशेष २६९।२८ सूचीद्र ब्यवत् २३०।१६ स्तकादि-गुटकादिपरिणाम २८६।५ 81268 सुत्रधार सूपकार ४७९।२४ सूपादिवत् ४७९।२२ सर्यप्रहण 80912 संश्वरसांख्यवादिन् 865153 सीगत ४।६१; १०।२; १२।१०; **१९।४,१२**; ४०।१२,१४; ४१११,९: ५७।१७,२१: ६७।१०; ६९।१९;७४।२४; ७६।२७; ७७।७,१९; ७८।३; ८०।२; ८२।१६,१७; ८६।८; ८८।९,२७; ८९।८,९,१९,२१; ९०।२५; ९२१६; ९४।२५; १००।१८,२७; १०५।१३,२३; १०६।२; १०८।७; ११४।२१; १२२।१५; १२६।२५: १२९।४: १३१।२५; १३२।२१; १३ दे। २८; १३ ५। १२; १३६।१५; १४१।२९; १६८१५; १६८।१४; १४५।२; १४६।२४; १५०।११; १५४।१५; १५६।१७; १६१।२६; १६४।२४; १६६।८; १७३।११: १७५।३: १७९।२५; १८६।१६,१९; १८७।३,१९; १८८।१५; १८९।१६; १९१।२२; १९४।१४; १९६।२९: १९८।५; २०४।१६, १८; सौगत २०५1९: २९७१२४: २२१।१०; २२७।२२;२८; २३२।२४; २३८।२८,२९; २४३।१३; २४६।७; २५३।४,१८; २५५।२५; २५७१८; २६०।२०; २६२।२; २६३।२५; २६४।३, २९; २६८।३०; २७२।१५; २७३।९; २७८।५, १५: २९०११५; २९५।१८; २९६।१३; ३२९।९२; ३३२।१२; ३४१।४; इ४२।२७; ३५२।२०; ३५३।१८; ३५९।९; इ६४।१०; ३६८।१४; ३८५।३०; ३८६।१०; ३८७१३: ३९०१११: 80410: 89014.6: ४१२।४; ४१३।२३; ४१५।१६: ४२२।१४: ४३३।५: ४३५।२०: ४३६।२४; ४३९।२७; ४४३।१७; ४४५।८; ८८६।१८; ४४७।५; ४५५1९: ४५८।१४: ४६२१११: ४६९।५: ४८६।१४: ४९३।३,१४: ४९५१३; ५०२।१०: परदारर: परणाट: पर्वा१रः पपश्रदः ५५९।७; ५७३।३३; प्रकशक,रूपः प्रदर्शहः ५८२।२१; ५९६।१४; ६०१।२; ६०५।२९; **694190: 690196:** ६२०।७; ६२३।२५; ६२५।३; ६३१।३; देवेदावे; देश्याण, १३,१५: ६४८।२२: ६५४।१६,२२: ६५५1३०: ६५८।२९: ६६०।२,१५; ६६४।३: ब्द्धारर; ब्द्दागर; ६७७।११; ६७९।४,३१; ६८१।२२; ६८२।२;-

-66210; 666198; ६९७।११, २३; ७०१।२८:७११।२१,२६: 99719, 96; @9319,22; ७१६।२२,२४; ७१७।१८; ७२२।६: ७२५।१: ७२९१६; ७३२।१९: ७३३।८; ७३४।२३: ७३९।११: ७४४।२१: ७४५।२४: ७४६। १५ सोगतकाककुलचर्चित ३३०।२६ सीत्रान्तिक ६०।२१; ६७।२१; ९४।१,४,२९; १५८।१८; १६७।१९; २००।२३; २१५।२२; २३१।२४; ६१६।२; ६१७।१७; ६२०।३७; ६४०।२४; ६८८।२६; ७००।२७; 903139: स्तरभञ्जान 808 स्थासपरिणामवत् 26919 स्थासिशवकादिभेद **ब्ह्डा१**६ स्थिति २०२।१३ स्फोट ६५७।२४; ६५९।२३; ७०२।२२; ७०३।२०: 408198 स्मरण २३८।६ स्मरणविषय-क्षणिक १७५११० स्मृति १०६।२८;१७६।८,२५ स्यादकारलाञ्छन 40६1२9 स्वतः प्रमाण २३४।९ स्वतन्त्रसाधन ४३।२२:६०।११ स्वपरदान्गृहीन्बध्यवधकारि-व्यवहार 844130 स्वप्नदृष्टराजादिस्वभाववत् 800198 स्वप्नवत ६३।४:१४२।११: १४३।९:१५९।१०;२१९।२२ स्वप्नान्तिकशरीरिवस ४२९।१७:४६५।२५: ₹३९११९: ६६४१२३:६८०।८ स्वमान्तिकशरीरवादिन् १६५।१९ स्वमेनरबाह्याकारयोरिव ८३।१६ स्वमोपलच्घ मतक्रजादिक

248196

**हेत्**लक्षणसिक्षि

281153

स्फोटवादी 994129 स्वभावनैरात्म्य 93129 स्वभावविशेष ६०।७:४३१।१७ स्वमतसमर्थनमदवहलाबलेपा-पन्नगजा इव 280190 स्वमात्विवाहरहितदेश ५४१।६ स्वयमभृष्याकरण (पञ्चशता-ध्याय) ६९३।२१ स्वयुध्य 613:808196 स्वरुचिविरचित 4 14 स्वरूपापहार 3515:0919 स्वरूपालस्वन 0810 स्वर्गादिप्रापणादिक 308130 स्वर्गप्रापणसामध्ये 90012 स्वसमवाधिकारणसमवेत 909122 स्वाप १००१२७: १८९१२५: २१४।२१: २४५।२१: २८३।२०; ४६१।१७; ६१६।४ स्वापमद्गभाण्डम्छित 900129 स्वाभिधानसंसृष्ट 3 दा २ ३ स्वारमभकावयवस्त्रिवेशविशिष्ट ४८२१४: ५६७१२१ स्वार्थसंपत्ति 88218 स्बेच्छाविरचितदर्शनप्रदशनमात्र ८३।४ स्बेष्टिघटितपदार्थप्रपञ्च-कथनमात्र 21:3192 स्बरचेष्टित 6919 हरिष्ठरहिरण्यगर्भ ६४२।१९ हर्षविषादाद्यनेकाकारविवर्त 89316 हिमात्रतिहिमान्याय ३५४।१६ हस्तिहम्समात्रसन्निकर्प २२८।१८ हिंयाधनुष्टान २५८।२७ हिंयाचनुष्टानरत 24614 हित १००१२६: १०७१२९ **डिरण्यगर्भादि** 495190; ५१७।१०; ५१८।८,१० हीनस्थानपरिग्रह ४७३।२६: 866199 **डीनस्थानसंक्रान्ति** 240153 हेतु (त्रिविध) 24318 हेत्रफललक्षणप्रबन्ध £9619£

## १२ मूल-टीका-टिपण्युपयुक्तग्रन्थसङ्क तविवरणम्

प्रकाशनस्थानम् सङ्गेतः विवरणम् सिंघी जैन सीरीज भारतीय विद्याभवन, बम्बई अकलङ्कप्रन्थत्रयम् अकलङ्कर प्र अकलङ्कुग्रन्थत्रयटिप्पणम् अकलङ्कप्र० टि॰ आगमोदय समिति सुरत अनुयोग० अनुयोगद्वारसूत्रम् अं(रियण्टल सीरीज वड़ोदा अनेकान्तजयपताका प्रथमो भागः अनेकान्तजय० प्र० अनेकान्तजय० द्वि० द्वितीयो भागः रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशतिका अन्ययोगव्य० अपोहसि० अपोहसिद्धिः एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता अभिधर्मकोशः जानमण्डल प्रेस काशी अभिध० को० ज्ञानमण्डल प्रेस काशी अभिधर्मकोशटीका 'गालन्दा' अभिघ० को० टी० अवयविनि० अवयविनिराकरणम् एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता अप्रगती [अप्टसहरुयन्तगती] निर्णयसागर बम्बई अपृश् अप्टसहस्रो निर्णयसागर प्रेस वम्बई अप्रस० चोखम्बा सीरीज काशी आत्मतत्त्वविवेकः आत्मतन्व(व० प्र० पत्रालाल जैन भदैनी काशी आत्मानुशासनम् आत्मानु० [प्रथमगुच्छकान्तर्गतम्] आवश्यकनियुक्तिः देवचन्द्रलालभाई फण्ड सूरत आ० नि० आवस्यकनियुक्तिः मलयगिरिटीका आ॰ नि॰ मलय॰ वीर सेवामन्दिर दरियागंज दिल्ली आप्तप० आप्तपरीक्षा आप्तमीमांना [अष्टसहस्यन्तर्गता] निर्णयसागर बम्बई आप्तमी० ओरियण्टल सोरीज बड़ौदा उपायहृदयम् उपायह० ऋग्वेदः वैदिक संशोधन मण्डल पृना 不有の एकाक्षरकोशः निर्णयसागर बम्बई पकाक्षरको० कृष्णयजुर्वेदीय काठकसंहिता **हा० यजु० का**ठक**०** गोभ्मटसारजीवकाण्डम् रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई गो० जीव० विश्वभारती शान्तिनिकेतन चतुःशतकम् चतुश० चरकसंहिता निर्णयसागर बम्बई चरक० छान्दोग्योपनिपद् निर्णयसागर बम्बई छान्दो० जयघवलाटीका-प्रथमभागः दि० जैन संघ मथुरा जयघ॰ प्र० सिंघी जैन सीरीज भारतीय विद्याभवन बम्बई जैनतर्कभाषा जैनतर्कभा० **जैनतर्कवातिकम्** जैनतर्कवा० जैनतर्कवा॰ वृ० जैनतर्कवार्तिकवृत्तिः भारतीय ज्ञानपीठ काशी जैनेन्द्र व्याकरणम् जैनेन्द्र० जैमिनिस्**त्र**म् चौलम्बा सीरीज काशी जैमिनि०

शानिबन्दुः

तत्त्वबिन्दुः

तत्त्वचिन्तामणिः अनुमानखण्डम्

**ज्ञा**नवि०

त्रस्विध

त्रस्वचि० अनु०

सिंघी सीरोज भारतीय विद्याभवन बम्बई

रायल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता

अन्नमलय यूनि० सीरीज अन्नमलय

तत्त्वसं० तत्त्वसं० प० तत्त्वानु०

तत्त्वार्थसा० तत्त्वार्थाधिग० मा• राजवा०, त० वा० त० इलो०

त॰ स्॰ तत्त्वोप॰ तन्त्ररह॰ तन्त्रवा॰

तर्कभा० मो०

ता० प० ति० प० त्रि॰ प्र० तैस्तिरि० सं०

त्रि॰ ता॰ धर्मो॰ प्र॰

घर्मसं० चृ० नयचक्र चृ०

नयचक्रसं॰ नयप्र॰

नयवि०, नयविव०

नयवि० नयोप०

न्यायकलि**०** न्याककुसु०

न्यायकुमु०

न्यायकुमु॰ टि॰ न्यायदी०

न्यायप्र० न्यायप्र० वृ०

न्यायप्र० वृ० प०

न्यायबि० न्यायबि० टी०

न्यायबि० टी० टि० न्यायबि० धर्मो० रे न्याय बि० घ०

न्यायभा०

न्यायम० प्रमा० न्यायम० प्रमेय० तत्त्वसंग्रहः

तत्त्वसंग्रहपञ्जिका तत्त्वानुशासनम्

तत्त्वार्थसारः [प्रथमगुच्छकान्तर्गतः]

तस्वार्थवातिकम् वरवार्थश्लोकवातिकम् तस्वार्थस्त्रम् तस्वोपप्रवसिंहः तस्वारहस्यम्

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यम्

तर्कभाषा मोक्षाकरगुप्तकृता

तात्पर्यपरिशुद्धिः तिन्होयपण्णत्ती त्रिन्होकप्रकृतिः तेत्तिरिमंहिता

तन्त्रवार्तिकम्

त्रियुरातापिन्युपनिषत्

धर्मोत्तरप्रदीपः धर्मसंप्रदिणीवृत्तिः नयचक्रवृत्तिः नयचक्रसंप्रदः नयप्रदीपः

नयविवरणम् नयविवेकः नयोपदेशः न्यायकल्किश

न्यायकुमुमाञ्जलिः न्यायकुमुदचन्द्रः

न्यायकु मुदचनद्रटिप्पणम्

न्यायदीपिका न्यायप्रवेशः न्यायप्रवेशवृत्तिः न्यायप्रवेशवृत्तिपश्चिका

न्यायबिन्दुः न्यायबिन्दुटीका न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी

न्याबिन्दुघर्मोत्तरप्रदीपः

न्यायभाष्यम् न्यायमञ्जरी प्रमाणप्रकरणस् न्यायमञ्जरी प्रमेयप्रकरणम् ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा

"
माणिकचन्द्र मन्यमाला बम्बई
प्र० पन्नालाल जैन काशी
देवचन्द्र लालभाई पंड सूरत,
भारतीय ज्ञानपीठ काशी
निर्णयसागर प्रेस चम्बई
सर्वार्थसिद्ध्यन्तर्गतम्
ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा
ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा

ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा चोखम्बा सीरीज काशी ओरियण्टल सीरीज बड़ौदा रायल एशिया० सो० कलकत्ता

रायल ए।शयाल साल कलक जीवराज अन्थमाला सोलापुर

" " निर्णयसागर यम्बई निर्णयसागर यम्बई

काशीप्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना

आगमोदय समिति सूरत
मुनिजम्बुविजयसम्पादिता
माणिकचन्द्र प्रन्थमाला वस्वर्दे
यदोविजय प्रन्थमान्य भावनगर
प्रथमगुन्छकान्तर्गतम् , काशी
मद्रास यूनि० सोरीज मद्रास
जैनधमंप्रसारकसभा भावनगर
सरस्वतीभवन काशी

सरस्वतामवन काशा चीखम्बा सीरीज काशी माणिकचन्द्र प्रन्थमाला बम्बई

" " वीर सेवा मन्दिर दिल्ली ओरियण्टल सीरीज बड़ीदा

,, ,,

53

का॰ जायसवाल सोरीज पटना

" " विष्लोथिका बुद्धिका रशिया जायसवाल सीरीज पटना

गुजराती प्रेस बम्बई चौलम्बा सीरीज काशी

**3**9 **3**3

| '                        | १९ अन्यसञ्ज्ञताववरणम् ८                      |                                       |  |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| न्यायली०                 | न्यायलीलावती                                 | चौखम्बा सीरीज काशी                    |  |
| <b>न्यायबा</b> ०         | <b>न्यायवा</b> र्तिकम्                       | चौलम्बा सीरीज काशी                    |  |
| न्यायवा० ता० टी॰         | न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका                     | 22 22                                 |  |
| न्यायवि०                 | न्यायविनिश्चयः                               | सिंघी जैन सीरीज भारतीय विद्यामवन      |  |
|                          | [अकल्ङ्कप्रन्यत्रयान्तर्गतः]                 | न्यस्यर्ध                             |  |
| न्यायवि० वि० प्र०        | न्यायविनिश्चयविवरणम्                         | भारतीय ज्ञानपीट काशी                  |  |
|                          | प्रथमो भागः                                  |                                       |  |
| न्यायवि० वि० द्वि०       | ,, द्वितीयो भागः                             | 23 33                                 |  |
| न्यायसा०                 | न्यायसारः                                    | एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता              |  |
| स्यायसा <b>०ता</b> • टी॰ | न्यायसारतात्पर्यदीपिका टीका                  |                                       |  |
| न्यायसू०                 | न्यायसूत्रम्                                 | '' ''<br>चौखम्या सीरीज कांशी          |  |
| न्यायावता०               | न्यायावतारः                                  | सिंघी जैन सीरीज भारतीय विद्याभवन      |  |
|                          | [न्यायायतास्वतिकत्रुत्यन्तर्गतः]             | बम्बई                                 |  |
| पञ्चत० मि०               | पत्र्वतन्त्रम् मित्रमेदः                     | ओरियण्टल बुक एजेंसी पूना              |  |
| पञ्चास्ति०               | पञ्चास्तिकायः                                | रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई           |  |
| पञ्चास्ति० टी०           | पत्रचास्तिकायटीका                            |                                       |  |
| परमलघु०                  | परमलवुमञ्जूपा                                | " "<br>चौखम्या सीरीज काशी             |  |
| परी० मु०                 | परीक्षामुखम् [ध्रमेयक ० मार्तण्डान्तर्ग      |                                       |  |
| पाणिनि० सू०              | पाणिनिस्त्रम्                                | चीलम्बा सीरीज काशी                    |  |
| पात० महाभा०              | पातज्ञलमहाभाष्यम्                            | चौखम्बा सीरीज काशी                    |  |
| पात्रकेसरि०              | पात्रकेसरिस्तोत्रम्                          | काशी                                  |  |
| पात्रकलाग्य              | [प्रथमगुच्छकान्तर्गतम्]                      | 14.20                                 |  |
| प्रक्र० प०               | प्रकरणपश्चिका                                | चीलम्या सीरीज काशी                    |  |
| प्रमाणनय॰                | प्रमाणनयतत्त्वालोकाङ्कारः                    | आईतत्प्रभाकर कार्योळय पूना            |  |
| Malf and                 | [स्याद्वादरत्नाकरान्तर्गतः ]                 | 6,1                                   |  |
| प्र० नि०                 | प्रमाणनिर्णयः                                | माणिकचन्द्र अध्यमाला बम्बई            |  |
| प्रमाणप॰                 | प्रमाणपरीक्षा                                | जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता |  |
| प्रभाकरवि॰               | प्रभाकरविजयः                                 | कलकत्ता                               |  |
| प्र॰ मी॰                 | प्रमाणमीमांसा                                | सिघी जैन सीरीज भारतीय विद्याभवन बंबई  |  |
| प्र॰ रहामा॰              | प्रमेयरत्नमाला                               | पं <b>० फूलचन्द्र शास्त्री</b> काशी   |  |
| प्र० वा॰                 | प्रमाणवार्तिकम्                              | विहार उड़ीसा रिसर्च सो० पटना          |  |
| प्र० वा मनो०             | प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिनी टी                | का ,, ,,                              |  |
| प्र० वा० म० प०           | प्रमाणवार्तिकमनोरथनन्दिनी-<br>टीकापरिशिष्टम् | );                                    |  |
| प्र० वा० स्ववृ०          | प्रमाणवार्तिक स्वत्रुत्तिः                   | किताय महल अलाहाबाद                    |  |
| प्र० वा० स्ववृ०          | 77 79                                        | हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी          |  |
| प्र० वा० स्ववृ० टी०      | 00 0 0                                       | कितावमहरू इलाहाबाद                    |  |
| प्र० वार्तिकाल०          | प्रमाणवार्तिकाळङ्कारः                        | का० जायसवारु इंस्टीट्यूट पटना         |  |
| प्र॰ समु॰                | प्रमाणसमुचयः ः                               | मैसूर यूनि० सीरीज मैसूर               |  |
| प्र० समु० वृष            | प्रमाणसमुच्चयवृत्तिः                         | );                                    |  |
| प्र० समु० चृ० ज०         | प्रमाणसमुच्चयवृत्तिः                         | जम्यूविजयमुनिसमुद्धृता                |  |
| 7 73 6                   | -                                            | •                                     |  |

|                       |                                                    | C-2 222                               |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| प्रमाणसं ॰            | प्रमाणसंग्रहः                                      | सिंघी जैन सीरीज भारतीय विद्या         |  |
|                       | [अकलङ्कप्रन्थत्रयान्तर्गतः]                        | भवन बम्पई                             |  |
| प्रमेयक०              | प्रमेयकमल्मार्तण्डः                                | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| प्रशः कः              | प्रशस्तपादभाष्यकन्दलीटीका                          | विजयनगरं सीरीज काशी                   |  |
| प्रश् कि॰             | प्रशस्तपादभाष्य-किरणावली टीका                      | चौखम्या सीरीज काशी                    |  |
| प्रश् भा॰             | प्रशस्तपादमाध्यम्                                  | चौखम्बा सीरीज काशी                    |  |
| प्रश• व्यो०           | प्रशस्तपादभाष्य-च्योमवती टीका                      | 23 91                                 |  |
| प्रश॰ सेतु॰           | प्रशस्तपादभाष्य-सेतुरीका                           | 77 77                                 |  |
| गृहती०                | शाबरभाष्य-बृहती टीका                               | मद्रास यृ्नि० सीरीज मद्रास            |  |
| बृह्० प॰              | शाबरभाष्य-बृहतीपञ्जिका                             | 25 25                                 |  |
| बृहरकः० भा०           | बृहत्करपभाष्यम्                                    | आत्मानन्दसभा भावनगर                   |  |
| बृहत्सं०              | बृहत्संहिता                                        | चौलम्बा सीरीज काशी                    |  |
| बृहत्सं० टी०          | बृहत्संहिता टीका                                   | 27 29                                 |  |
| बृहत्स०               | वृहत्सर्वज्ञसिद्धिः                                | मा० ग्रन्थमाला बम्बई                  |  |
| बृहत्स्वः             | बृहत्स्वयम्मृस्तोत्रम्<br>[प्रथमगुच्छकान्तर्गतम् ] | कारी                                  |  |
| बृहदा०                | बृहदारण्यकोपनिपद्                                  | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| गृहदा० भा० वा०        | बृहदारण्यकभाष्यवातिकम्                             | आनन्दाश्रम पृना                       |  |
| बोधिच०                | बोधिचर्यावतारः                                     | एशियारिक सोसाइटी कलकत्ता              |  |
| बोधिय० प०             | बोधिचर्यावतारपश्चिका                               | ,, ,,                                 |  |
| ब्रह्मबि॰             | ब्रह्मबिन्दूपनिपद्                                 | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| ब्रह्म सू॰            | ब्रह्मसूत्रम्                                      | चौखम्या मीरीज काशी                    |  |
| व्रह्म सू॰ शा॰ भा॰    | ब्रह्मसूत्रशा इरभाष्यम्                            | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| ब्रह्म० शा० भा० भा०   | ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यभागती टीका                   | 71 27                                 |  |
| भगवद्गी०              | भगवद्गीता                                          | आनन्दाश्रम पूना                       |  |
| भाट्टवी०              | भाइदीपिका                                          | चौखम्बा सीरीज काशी                    |  |
| भु० लोकिकन्या०        | भुवनेशलीकिकन्यायसाहस्री                            | वेड्डटेश्वर प्रेस बम्बई               |  |
| <b>मध्या</b> ०        | <b>मध्यान्तविभागसूत्र</b> टीका                     | विश्वमारती शान्ति निकेतन              |  |
| मनु॰                  | मनुस्मृतिः                                         | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| <b>महाभा</b> ०        | महाभारतम्                                          | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
|                       | माण्ड्रक्योपनिषद्गौडपादशाङ्करभाष्यम्               | चौखम्बा सीरीज काशी                    |  |
| माध्यमिक का०          | माध्यमिककारिका                                     | बिन्लोथिका बुद्धिका रशिया             |  |
| माध्यमिकतृ०           | माध्यमिकवृत्तिः                                    | विन्छोथिका बुद्धिका रशिया             |  |
| मी॰ द॰ }<br>मी॰ सू॰ } | मीमांसादर्शनम्                                     | चौलम्बा सीरीज काशी                    |  |
| मी० ऋो०               | मीमांसा*ठोकवार्तिकम्                               | <b>33 33</b>                          |  |
| मी० स्हो० अभाव०       | ,, ,, अभावपरिच्छेदः                                |                                       |  |
| मी० स्हो० चोवनास्     |                                                    | ))                                    |  |
| मी० क्रो॰ प्रतिशासू   |                                                    | <b>&gt;&gt;</b>                       |  |
|                       | मींमांसास्ठोकवार्तिकम् तात्पर्यवृत्तिः             | " "<br>गद्रास यूनि॰ सीरीज मद्रास      |  |
| मुक्ता॰, न्यायमुक्ता॰ |                                                    | निर्णयसागर बम्बई                      |  |
| 3 , 11.3              | All their access many of dail of roof              | । या जा <b>ल द्या अर्थ व्यक्त व्य</b> |  |

| मुक्ता० दि०                    | मुक्तावली दिनकरी टीका                                     | निर्णयसागर बम्बई                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| मूलाचा॰ }<br>मूला॰             | मृलाचारः                                                  | माणिकचन्द्र प्रन्थमाला बम्बई            |
| मैत्रा०                        | मैत्रायण्युपनिपद्                                         | निर्णयसागर बम्बई                        |
| यजु०                           | यजुर्वेदः                                                 | 17 77                                   |
| यद्या० उ०                      | यशस्तिलकचम्गृ-उत्तरार्धम्                                 | निर्णयसागर बम्बई                        |
| युक्त्यन्०                     | युक्त्यनुशासनम्                                           | र्माणकचन्द्र प्रन्थमाला बम्बई           |
| युक्त्यनुंशा० टी०              | ,, टीका                                                   | ,, ,,                                   |
| योग वि०                        | यागिबन्दुः                                                | जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर              |
| योग सू० }<br>योगद० }           | योगसूत्रम्                                                | चौखम्बा सीरीज काशी                      |
| योगभाव<br>योगद्य ज्यासभाव }    | योगदर्शनव्यासभाष्यम्                                      | चौलम्या सीरीज काशी                      |
| योगभा० तत्त्वे०                | योगभाष्यस्य तत्त्ववैशारदी टीका                            | >> >>                                   |
| で研究の                           | रलकरण्डश्रावकाचारः                                        | मणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई             |
| रत्नाकराय०                     | रलाकरावतारिका                                             | यदोविजय ग्रन्थमाला भावनगर               |
| लकावतार०                       | <b>ल्हावतारस्</b> त्रम्                                   | Kyato जापान                             |
| लघी०                           | रुधीयस्त्रयम्                                             | सिंधी जैन सीरीज भारतीय विद्या भवन बम्बई |
| स्रघी०स्ववृ०                   | लघीयम्बयस्ववृत्तिः                                        |                                         |
|                                | [ अकलङ्कप्रन्थत्रयान्तर्गता ]                             | "                                       |
| लौकिकन्या०                     | लौकिकन्यायाञ्जलिः                                         | निर्णयसागर बम्बई                        |
| वाक्यप०                        | वाक्यपदीयम्                                               | चौखम्बा सीरीज काशी                      |
| वाक्यप० टी०                    | वाक्यपदीयटीका                                             | "                                       |
| चाद्न्या०                      | वादन्याय:                                                 | महाबोधि सोसाइटी सारनाथ                  |
| वादन्या० टी०                   | वादन्याय-टीका                                             | "                                       |
| विग्रहच्या०                    | विग्रहव्यावर्तिनी                                         | विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी पटना        |
| विग्रह्या० वृ०                 | विग्रह्यावर्तिनीवृत्तिः                                   | "                                       |
| विज्ञ० विशि                    | विज्ञिमात्रतासिद्धिः विशिका                               | पे <del>रिस</del>                       |
| विधिवि०टी०<br>विधिवि०न्यायकणि० | विधिविवेक टीका न्यायकणिका                                 | लाजरस प्रेम काशी                        |
| विसुद्धिम०                     | विसुद्धिमग्गो                                             | भारतीय विद्याभवन बम्बई                  |
| वैयाकरणभू०                     | वैयाकरणभूषणम्                                             | नौग्वम्बा सीरीज काशी                    |
| वैशे० सू० }<br>वैशे० द० }      | वैदोषिकस्त्रम्                                            | चौखम्बा सीरीज काशी                      |
| वैशे० उप०                      | वैशेषिकस्त्रस्य उपस्कारः                                  | >> >>                                   |
| शाबरभा०                        | शाबरभाष्यम्                                               | आनन्दाश्रम पूना                         |
| शास्त्रदी०                     | शास्त्रदीपिका                                             | निर्णयसागर वम्बई                        |
| शास्त्रदी० युक्तिस्नेहप्र      | <ul> <li>शास्त्रदीपिकायुक्तिस्नेहप्रपूरिणीटीका</li> </ul> | 33                                      |
| शास्त्रवा०                     | शास्त्रवार्तासमुचयः                                       | देवचन्द्र लालभाई सुरत                   |
| शास्त्रवा० टी०                 | शास्त्रवार्तासमुचयटीका                                    | "                                       |
| शिक्षासमु०                     | शिक्षासमुच्चयः                                            | विञ्लोथिका बुद्धिका रशिया               |
| इवेता०                         | <b>श्वेताश्वतरोपनिषद्</b>                                 | निर्णयसागर बम्बई                        |
|                                | ·                                                         |                                         |

### १२ ग्रन्थसङ्केतविवरणम्

| षड्द० बृह०        | पड्दर्शनसमु <b>चयबृहद्</b> बृत्तिः | आत्मानन्द सभा भावनगर        |  |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| सन्मति०           | सन्मतितकः                          | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद   |  |
| सन्मतिटी॰         | सन्मतितर्कटीका                     | 55 55                       |  |
| सप्तप॰            | संसपदार्थी                         | विजयनगरं सीरीज काशी         |  |
| सर्वद०            | सर्वदर्शनसंब्रहः                   | माण्डारकर इंस्टीट्यूट पूना  |  |
| सर्वार्थसि०       | सर्वार्थसिद्धिः                    | भारतीय ज्ञानपीठ काशी        |  |
| सांख्यका०         | सांख्यकारिका                       | चौखम्बा सीरीज काशी          |  |
| सांख्यतत्त्वकौ०   | ,, तत्त्वकोमुदी                    | "                           |  |
| सांख्यका० माठरवृ० | ,, माठरवृत्तिः                     | 79 79                       |  |
| सि० कौ०           | सिद्धान्तकामुदी                    | निर्णयसागर बम्बई            |  |
| सिद्धिवि०         | सिद्धिविनश्चयः                     | प्रस्तुतसंस्करणम्           |  |
| सिद्धिवि०टी०      | सिद्धिविनिश्चयटीका                 | 11                          |  |
| सिद्धिवि॰वृ॰      | सिद्धिविनिश्चयस्ववृत्तिः           | 37                          |  |
| सूत्रकृता०        | सूत्रकृताङ्गम्                     | आगमोदय समिति स्रत           |  |
| सूत्रकृता० टी०    | सूत्रकृताङ्गरीका                   | 79 59                       |  |
| स्फुटार्था०       | रफुटाथो अभिधर्मकोशस्याख्या         | विब्लोधिका बुद्धिका रशिया   |  |
| स्फोटच०           | स्फोटचिन्द्रका                     |                             |  |
|                   | [स्फोटसिद्धिपरिशिष्टे उद्वृता]     | मद्रास यूनि० सीरीज मद्रास   |  |
| स्फोट त०          | स्फोटतन्वम                         | 57 25                       |  |
|                   | [स्फोटसिद्धिपरिशिष्टे समुद्धृतम्]  |                             |  |
| स्फोट न्या०       | स्भाटसिद्धिन्यायविचारः             | त्रिवेन्द्रम सीरोज          |  |
| स्फोट० प्र०       | स्फोटप्रदीपः                       | >>                          |  |
| स्फोटभा०          | स्फोटसिद्धः भारतमिश्रकृता          | त्रिवेन्द्रम सीरीज          |  |
| स्फोटसि०          | स्फोटसिद्धिः                       | मद्रास यूनि० सीरीज मद्राम   |  |
| स्था० म०          | स्याद्रादमञ्जरी                    | रायचन्द्र शास्त्रमाला वस्बई |  |
| स्या० रह्ना०      | स्याद्वादस्वाकरः                   | आहंत्प्रभाकर कार्यालय पूना  |  |
| हेतुवि०           | हेतुबिन्दुः                        | ओरियण्टल सीरज वड़ीदा        |  |
| हेतुवि० टी०       | हेतुबिन्दु टीका                    | ,, ,,                       |  |
| हेतुबि०टीकालो०    | हेर्नु(बन्दुटीकालोकः ,, ,,         |                             |  |
|                   | 茶                                  |                             |  |
| का०               | <b>कारिका</b>                      | परि॰ परिच्छेदः              |  |
| गा०               | गाथा                               | <b>Ão</b> वितम              |  |
| टि०               | टिप्पणम्                           | प्र० प्रस्तावः              |  |
| टी॰               | टीका                               | वृ0 वृत्तिः                 |  |
| Фo                | <b>प</b> ङ्क्तिः                   | स्रो० क्षेकः                |  |
| Vo                | पञ्जिका                            | सू॰ सूत्रम्                 |  |
|                   |                                    |                             |  |

# वोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय अस्त्रलं काल नं स्ट्रिश् लेखकक्षी अद्भारता स्ट्रिश् शीर्षक संद्रिश्व सिंग्सिस्या सण्ड कम मंख्या